

गुरुवर्घ श्री सहजानन्द वर्गी

### प्रकाशकीय

भव्यजन समूह के वड़े सीभाग्य की बात है कि अघ्यात्मयोगी पूज्यश्री गुरुवर्य मनोहरजी वर्णी सहजानन्द महाराज कृत समयसार-सप्तदशागी टीका के प्रकाशन के अनन्तर उन्ही महाराज श्री द्वारा रिचत प्रवचनसार-सप्तदशाङ्गी टीका का यह प्रकाशन हस्तगत हो रहा है।

अब से कुछ अधिक २५०० वर्ष पूर्व चौवीसर्वे तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के दिव्योपदेश से समाज धर्म लाभ पाकर शान्ति का अनुभव करता था। तत्पश्चात् ३०० वर्ष वाद अन्तिम श्रुतकेवली भद्रवाहु स्वामी के समय द्वादशाङ्ग का पारायण होता रहा। तत्पश्चात् अङ्ग पूर्वोके परिज्ञान का विच्छेद होने लगा।

उनकी परिपाटी मे दो समर्थ आचार्य हुए— (१) धरपेणाचार्य, (२) गुणधराचार्य। धरपेणाचार्य को अग्रायणीपूर्व के पञ्चम वस्तु अधिकार के चतुर्थ प्राभृत महाकर्म प्रकृति का परिज्ञान था। उन्होने शिष्यो को अध्ययन कराया और शिष्यो ने छक्खडागम की रचना की।

गुणधराचार्यं को ज्ञानप्रवादपूर्वं के दशम वस्तु के तीसरे प्राभृत का परिज्ञान था। उन्होने शिष्यों को अध्ययन कराया। उस परिपाटी में समयप्राभृत आदि ग्रन्थों की रचना हुई, जिसमें समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पञ्चास्तिकाय आदि ग्रन्थों की रचना पूज्य श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यं ने की।

प्रवचनमार ग्रन्थ की रचना अब से करीब दो हजार वर्ष पूर्व हुई थी। तत्पश्चात् करीब एक हजार वर्ष बाद प्रवचनसार की तात्पर्यवृत्ति नामक सस्कृत टीका पूज्य श्री अमृतचन्द्र जी सूरि द्वारा हुई थी। तत्पश्चात् करीव एक हजार वर्ष बाद सप्तदशाङ्गी टीका अध्यात्मयोगी श्री सहजानन्द जी द्वारा हुई।

प्रवचनसार-सप्तदशा द्वी टीका मे प्रत्येक गाथा के इन विषयो पर वर्णन है—(१) हिन्दी गाथा पद्य, (२) सस्कृतच्छाय, (३) नामसज्ञ, (४) धातुसज्ञ, (५) प्रातिपदिक, (६) मूलधातु, (७) प्राकृतपद विवरण, (६) सस्कृतपद विवरण, (६) निरुक्ति, (१०) समास, (११) गाथान्वय, (१२) गाथार्थ, (१३) गाथातात्पर्य, (१४) टीकार्थ, (१५) प्रसगविवरण, (१६) तथ्यप्रकाश, (१७) सिद्धान्त, (१८) दृष्टि, (१६) प्रयोग।

सिद्धान्त और दृष्टि इन दो अङ्गो को सुगमतया समझने के लिए भूमिका मे दृष्टिस्ची दी है जिसमे २१७ दृष्टियाँ व २६ अन्तर्गत दृष्टियाँ कुल २४३ दृष्टियो के नाम दिये गये है और दृष्टिअग मे दृष्टि नाम देकर उसके आगे कोष्ठक मे उसका नम्बर दिया गया है जिस नम्बर पर दृष्टिस्ची मे वह नाम मिलेगा।

इन सप्तदशाङ्गी टीका से विद्वानों की तत्विज्ञाना पूर्ण होगी तथा हिन्दी गाथापद्य अन्वय अर्थ तात्पर्य तथ्यप्रकाश जैसे अङ्गों से सर्वमाधारणजनों को ज्ञानप्रकाश प्राप्त होगा। अत प्रस्तुत टीका सर्वोत्रयोगी है।

अध्यात्मयोगी गुरुवर्य श्री सहजानन्द जी (मनोहर जी वर्णी) महाराज ने आत्म-विशुद्धि की धून मे करीन ५०० से अधिक गन्यों की रचना की है। जैन शासन में जो प्रसिद्ध गन्य हैं, समयसार, प्रवचननार, नियमसार पञ्चास्तिकाय ज्ञानार्णव, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, आत्मानुशासन, पुरुपार्थसिद्ध्युपाय, प्रमेण्कमल मार्तण्ड, अष्टसहस्री, पञ्चाध्यायी, रत्नकरण्ड, प्रव्णसंग्रह, मोक्षशास्त्र आदिक सभी गन्या पर प्रवचन हैं, लघुजीवस्थानचर्चा, लघुकर्मस्थानचर्चा, सम्यक्तवलिध, कर्मक्षपणदर्पण, गुणस्थानदर्पण, अध्यात्म-निद्धान्त आदि कई कुञ्जीरूप ग्रन्थ हैं जिनके अध्ययन से धवला, गोम्मटमार लिखमा, समयसार आदि ग्रन्थों में सुगमतया प्रवेश होता है। सहजानन्दगीता अध्यात्महन्त्री, आत्मसचोधन आदि अनेको ग्रन्थ शान्तिकारक एवं महत्वपूर्ण हैं। यह समाज के वडे सौभाग्य की बात है जो ऐसे ज्ञानरत्न प्राप्त हुए हैं। जो महापुरुष इस माहित्य का अध्ययन करते हैं वे जानते हैं कि हमको कैमा अलौकिक ज्ञानलाभ व शान्तिलाभ मिला है। आशा है कि विवेकशील पुरुष इस साहित्य का अध्ययन कर अपना यह दुर्लभ जीवन सफल करें।

### दो शब्द

### गठक वृन्द<sup>ा</sup>

वडे ही सीभाग्य का विषय है कि पूज्यपाद श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य प्रणीत 'प्रवचनसार' जि की श्रीमदमृतचद्र जी सूरि द्वारा तत्त्वप्रदीपिका संस्कृत टीका पर अध्यात्मयोगी पूज्य श्री र जी वर्णी सहजानद महाराज द्वारा लिखित संप्तदशागी टीका आपके सम्मुख प्रस्तुत है। ग्रन्थराज स टीका में पूज्य वर्णी जी ने प्रत्येक विषय को बड़े ही सुगम एव सुलभ ढग से समझाने का पूर्ण न किया है।

इस टीका से पूर्व ग्रन्थराज समयसार पर भो पूज्य महाराज श्री ने सप्तदशागी टीका की रचना थी जिसका विमोचन दिल्ली विश्वविद्यालय के विवेकानन्द हाल मे १८ फरवरी १६७८ शनिवार को त के नत्कालीन उपराष्ट्रपति महामहिम श्री वा. द जत्ती महोदय ने किया था। उसी टीका के हप यह टोका भो है।

महजानन्द जी महाराज ने लगभग ५४५ ग्रन्थों की रचना की जिनमें से लगभग ३०० ग्रन्थ ाजित हो चुके हैं।

ग्रन्थराज प्रवचनसार की प्रस्तुत टीका का प्रूफरीडिंग आदरणीय डा० नानक चन्द जी जैन ठ शहर ने पूज्य महाराज श्री के स्वर्गारोहण के पश्चात् बडे ही परिश्रम एव लगन के साथ किया है सके लिए श्रो सहजानद शास्त्रमाला उनकी परम आभारी है एव उनसे भविष्य मे भी अपेक्षित गोग की आशा रखती है।

मेरी कामना है कि इस सहजानन्द सप्तदर्शांगी टीका का अध्ययन करके मुमुक्षुजन सदा के वि जन्म-मरण के सकटो से छूट जावें एवं अपने इस मानव जीवन को अवश्य ही सफल बनावें।

निवेदक— पवन कुमार जैन ज्वैलर्स सदर, मेरठ।

#### आत्मभिवत

मेरे शक्क बर्ग मय नग्निय बहु छारे। तेनी मिलने का हाउँ मारे । देना। ज्ञानसे जानमे जान ही हो करपनाओंका इक्टम विषय हो। फ्रांतिका नाम हो। जानिका बाम हो। वहा आहे। वेनी० ॥ १॥ मर्व रिपोरे कृ रिके स्टारे मर्व मर्वीत कु उनके स्टरे। मक्रीन आहमर में ने ने नोही बिरन बह्य खारे । देवी । । मिद्धि जिन्ने नि अब नक है पाई देगा आश्रय ही उनने महाई। मेरे मुक्टब्रा जानवर्धनचग्रा वहा प्रारे विगी० ॥ ३॥ देह बर्मीव सब उरसे न्यारे पुरा व स्वेबके सेवेरि पारे। निन्य सन सबल गुजनाएक समेल दहा कारे। तेरी० ॥४॥ बारका बार ही बेर तू है मर्बक्षेत्रोने नित क्रेय तू है। न्हजननी प्रमो अन्यीनी विमो वहा प्यारे । तेनी० ॥ १ ॥

## श्री प्रवचनसार की विषयानुक्रमणिका

| न०         | विषय पृष्ठ                                                                                  | न०                 | २६         | ज्ञानकी भाति आत्माका भी न्यायसिद्ध                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            | १-ज्ञान तत्त्व प्रज्ञापन                                                                    |                    |            | सर्वगतत्त्व<br>आत्मा और ज्ञानके एकत्व-अन्यत्व                                 |
| मगः        | ताचरणपूर्वक ग्रथकर्ताकी प्रतिज्ञा                                                           | ٩                  | •          | ज्ञान और ज्ञेयके परस्पर गमनका निषेध                                           |
| वीत        | रागचारित्र उपादेय है और सरागचारित्र                                                         |                    | •          | पदार्थीमे अप्रवृत्त आत्माका पदार्थीमे प्रवृत्त                                |
| हे         | य है                                                                                        | 3                  | 10         | होना सिद्ध करनेवाला शक्तिवैचित्र्य                                            |
| चा         | रेत्रका स्वरूप                                                                              | 88                 | 3.0        | ज्ञान का पदार्थोंने प्रवर्तनेका स्पण्टीकरण                                    |
| चा         | रेत्र और आत्माकी एकताका कथन                                                                 | 97                 | •          | पदार्थ ज्ञानमे वर्तते हैं इसका स्पष्टीकरण                                     |
| अत्        | माका शुभ, अशुभ और शुद्धत्व                                                                  | 93                 | -          | अात्माकी पदार्थीके साथ एक दूसरेमे प्रवृत्ति                                   |
| <b>प</b> ' | रिणाम वस्तुका स्वभाव है                                                                     | १६                 | -          | होनेपर भी परका ग्रहण-स्याग कियें विना                                         |
| अ          | ात्माके शुद्ध और शुभादि भावोका फल                                                           | १८                 |            | तथा पररूप परिणमित हुए विना सवको                                               |
| হা         | द्धोपयोगके फलकी प्रशसा                                                                      | २१                 |            | देखते जानने से परस्पर अत्यन्त भिन्नता                                         |
| য়         | द्धोपयोगपरिणत आत्माका स्वरूप                                                                | २३                 | ३३         | केवलज्ञानीको और श्रुतज्ञानीको अविशेप-<br>रूपसे दिखाकर विशेष आकाक्षाके क्षोमका |
| হা         | द्धोपयोग लब्धशुद्धात्मस्वभावप्राप्तिकी                                                      |                    |            | क्ष्य । प्रकार । प्रशंप जाकाक चार्मका                                         |
| R          | मासा                                                                                        | २४                 | <b>2</b> ~ | ज्ञानके श्रुत-उपाधिकृत भेदका दूरीकरण                                          |
| घ्         | द्धात्मस्वभाव प्राप्तिकी आत्माघीनता                                                         | २७                 |            | •                                                                             |
|            | वयभू-आत्माके शुद्धात्मस्वभाव प्राप्तिका अत्य                                                |                    | २६         | ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, इसका<br>व्यक्तीकरण                            |
|            | ाविनाशीपना और कथचित् उत्पादव्या                                                             |                    | ₹७         | द्रव्योकी अतीत और अनागत पर्यायें भी                                           |
|            | त्रीव्ययु <del>व</del> तता                                                                  | २६                 |            | तात्कालिक पर्यायोकी भाति ज्ञानमे वर्तती                                       |
| 3          | वयभू-आत्माके इन्द्रियोके बिना ज्ञान अं<br>गानन्द कैसे होता है <sup>?</sup> इस सदेहका निराकर | <b>ιτ</b><br>π' 33 |            | हैं                                                                           |
|            | मतीन्द्रियताके कारण शुद्धात्माके शारीरिक                                                    | ग ५५               | ३८         | अविद्यमान पर्यायोको कथचित् विद्यमानता                                         |
|            | पुखदु ख की अत्यन्त असमवता                                                                   | ३५                 | ३६         | अविद्यमान पर्यायोकी ज्ञानप्रत्यक्षताका<br>दढीकरण                              |
| ;          | प्रतीन्द्रियज्ञानरूप परिणमित होनेसे केवली                                                   |                    | ٧a         | 6                                                                             |
|            | भगवानके सब प्रत्यक्ष है                                                                     | ३६                 |            | इन्द्रियज्ञानके ही नष्ट और अनुत्पन्नके<br>जानने की अशक्यता                    |
| 5          | पात्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान सर्वगत है                                                    | ४०                 | ४१         | अतीन्द्रिय ज्ञानके लिये सर्वविध ज्ञेयोकी                                      |
|            | आत्माको ज्ञानप्रमाण न माननेमे उपस्थित                                                       |                    |            | सभवता                                                                         |
| ;          | दोनो पक्षो मे अनिष्ट दोष                                                                    | ४१                 | ४२         | ्रज्ञे <sup>यार्थपरिणमनस्वरूप क्रिया ज्ञानमेसे नही</sup>                      |

| ४३  | ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप क्रिया और उसका                             |                | होनेकी न्याययुक्तताका विनिश्चय                                                                       | 99 <u>¥</u>  |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | फल कहासे उत्पन्न होता है इसका विवेचन                             | ७४             | ६५ मुक्त आत्माके सुखकी प्रसिद्धिके लिये,                                                             | 115          |
| ጸጸ  | केवली भगवानके क्रियासे भी क्रियाफलकी                             |                | <del></del>                                                                                          | ११७          |
|     | बनुत्पत्ति                                                       | ७६             | ६७ आत्मा स्वय ही सुखपरिणामकी शक्तिवाला                                                               | 110          |
| ४५  | तीर्थंकरोके पुण्य विपाक की अकिचित्करता                           | ७७             | है, अत विषयोकी अकिचित्करता का                                                                        |              |
| ४६  | केवलीभगवानकी भाति समस्त जीवोके                                   |                | <del></del>                                                                                          | <b>9</b> २०  |
|     | म्वभावविघातका अभाव होनेका निपेघ                                  | 30             | ६८ आत्माके सुखम्बभावत्वका दृष्टात द्वारा दृढी-                                                       |              |
| ४७  | अतीन्द्रियज्ञानका सर्वज्ञरूपसे अभिनन्दन                          | <del>-</del> 9 |                                                                                                      | 122          |
| ४५  | सबको नही जानेवाला एकको भी नही                                    |                | ६९ इन्द्रियसुखस्वरूप सम्बन्धी विचारको लेकर,                                                          |              |
|     | जानता                                                            | <b>5</b> لاء   | उसके साधनके स्वरूपका कथन                                                                             | १२३          |
| 38  | एकको नहीं जाननेवाला सबको नहीं जानता                              | <b>۾ ڊ</b>     | ७० इन्द्रियसुखका शुभोपयोगसाध्यरूपमे कथन                                                              | १२४          |
|     | न्नमशः प्रवर्तमान ज्ञानके सर्वगतपनेकी                            | •              | ७९ इन्द्रियसुलकी दुल रूपमे सिद्धि                                                                    | १२६          |
| •   | मसिद्धि                                                          | 55             | ७२ इन्द्रियसुखके साधनभूत पुण्यके उत्पादक                                                             |              |
| ሂየ  | युगपत् प्रवृत्तिके द्वारा ही ज्ञानके सर्वगतत्वकी                 |                | शुभोपयोगकी दुष्वके साधनभूत पापके                                                                     |              |
|     | सिद्धि                                                           | 03             | उत्पादक अगुभोपयोगसे अविशेषता का                                                                      |              |
| ५२  | ज्ञानीके ज्ञप्तिकियाका सद्भाव होनेपर भी                          |                |                                                                                                      | २७           |
|     | क्रियाफलरूप बन्धका निषेध                                         | १३             | ७४ पुण्यकी दु खवीजकारणता १                                                                           | ३०           |
| ५३  | ज्ञानसे अभिन्न सुखका स्वरूप वर्णन करते                           |                | ७६ पुण्यजन्य इन्द्रियसुखकी दुवरूपता १                                                                | ३४           |
|     | हुए ज्ञान और मुख के हेयोपादेयताका                                |                | 3                                                                                                    | ३६           |
|     | विचार                                                            | દ્દ&           | ७८ णुभ और अशुभ उपयोगकी अविशेषताके                                                                    |              |
| ४४  | अतीन्द्रियसुखके माघनीभूत अतीन्द्रियज्ञानकी                       |                | निर्णायक व अशेष दुखका क्षय करनेके                                                                    |              |
|     | उपादेयता                                                         | ६६             | दृढ निश्चयीका समस्त रागहेंपको दूर                                                                    |              |
| ሂሂ  | इन्द्रियसुलका सावनीभूत इन्द्रियज्ञानकी                           |                | • •                                                                                                  | ३७           |
|     | हेयता                                                            | €=             |                                                                                                      | 38           |
|     | इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नही है ऐसा निश्चय                        | १०२            | •                                                                                                    | 80           |
| •   | परोक्ष और प्रत्यक्षके लक्षण                                      | १०३            | -१ चिंतामणि-रत्न पाकर भी प्रमाद मेरा                                                                 | 43           |
| 3 X | प्रत्यक्षज्ञानकी पारम। यिक सुखरूपता परि-                         |                |                                                                                                      | ४३           |
|     | णामके द्वारा खेद समव होनेसे केवलज्ञानके<br>ऐकातिक सुखनिषेधका खडन | 0.~            | <ul> <li>पूर्वोक्त गायाओमे वर्णित यही एक,</li> <li>भगवन्तोके द्वारा स्वय अनुभव करके प्रगट</li> </ul> |              |
| c 0 | केवलज्ञानकी सुखस्वरूपताका निरूपण                                 | १०४<br>१०६     | किया हुआ निश्वेयसका पारमार्थिकपन्य है                                                                |              |
|     | केवलज्ञानियों के ही पारमायिक सुख होता                            | 106            | ऐसा निश्चय १४                                                                                        | ( <u>Y</u> . |
| * \ | है, ऐसी श्रद्धा कराना                                            | 999            | <ul><li>इ. शुद्धात्माके शत्रु-मोहका स्वभाव व उसके</li></ul>                                          |              |
| ६३  | परोक्षज्ञ।नियो के अपारमार्थिक इन्द्रियसुखका                      |                | प्रकार १४                                                                                            | (O           |
|     | विचार                                                            | 993            | <b>८४ तीनो प्रकारके मोहको अनिष्ट</b> कार्यका                                                         |              |
| ६४  | इन्द्रियों के रहन तक स्वभावसे ही दुख                             |                | कारण कहकर उसका क्षय करनेका आसूत्रण १४                                                                | <b>'</b> 5   |

|                                                                                                                                                              | (          | 3                    | )                                                                                                                                                                                                   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| रागद्वेषमोहको इन चिन्होके द्वारा पहिचान<br>कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना योग्य है                                                                          | १५         | 0                    | १०५ सत्ता और द्रव्यकी अभिन्ततामे युवित<br>१०६ पृथवत्व और अन्यत्यका लक्षण                                                                                                                            | १ <u>६</u> ६<br>२००        |
| जिनेन्द्र के शब्द व्रह्ममे अर्थीकी व्यवस्था<br>किस प्रकार है इसका विवेचन<br>मोहक्षयके उपायभूत जिनेश्वरोपदेशकी<br>प्राप्ति होनेपर भी अर्थिकयाकारी पुरुपार्यका | <b>9</b> ¥ | , av                 | १०७ अतद्भावका स्वाहरणपूर्वक स्पष्टीकरण १०० सर्वथाभाव अतद्भावका लक्षण नहीं है १०६ सत्ता और द्रव्यके गुण-गुणित्वकी सिद्धि ११० गुण और गुणीके अनेकत्वका खण्डन १११ द्रव्यका सदुत्पाट और असदुत्पाद होनेमे | २०३<br>२०५<br>२०७<br>२०६   |
| कर्तव्य<br>स्व-परके विवेककी सिद्धिसे ही मोहका क्षय<br>हो सकता है अत स्वपरविभागसिद्धि के<br>लिये प्रयत्न कराना                                                | 94         |                      | अविरोध  १९२ अनन्यपना होने से सत्दुपादका निश्चय  १९३ अन्यपना होनेसे असदुत्पादका निश्चय  ९९४ एक ही द्रव्य मे अन्यत्व और अनन्यत्वका                                                                    | २१:<br>२१३<br>२ <b>१</b> ५ |
| सवप्रकारसे स्वपरके विवेककी सिद्धि वागमसे<br>करने योग्य है, इसप्रकारसे उपसहार<br>जिनेंद्रोक्त अर्थों के श्रद्धान विना धर्मलाभ<br>नही                          | <b>q</b> 5 |                      | अविरोध है  १९५ समस्त विरोधोको दूर करनेवाली सप्तमगी  ९९६ जीवको मनुष्यादि पर्यायोकी क्रियाफलरूप                                                                                                       | २१७<br>२१६                 |
| साम्यका धर्मत्व सिद्ध करके 'मैं स्वय<br>साक्षात् धर्म ही हू' ऐसे भावमे निश्चल<br>रहना                                                                        | 9          | ६३                   | से अन्यताका कथन  १९८ मनुष्यादि पर्यायोमे जीवके स्वभावका  पराभव किस कारण से होता है, उसका निर्णय                                                                                                     | २२ <b>१</b><br><b>२</b> २५ |
| २— ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापन<br>पदार्थोका सम्यक् द्रव्यगुणपर्यायस्वरूप                                                                                            |            | ६५                   | ११६ जीवका द्रव्यरूपसे अवस्थितपना होने पर भी<br>पर्यायोसे अनवस्थितपना                                                                                                                                | २२७                        |
| स्वसमय-परसमयकी व्यवस्था द्रव्यका लक्षण स्वरूपास्तित्व का वर्णन सादृश्य-अस्तित्वका कथन द्रव्योसे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका और                             | 9<br>9     | 33<br>97<br>98<br>98 | 9२० जीवके अनवस्थितपनेका कारण  9२९ परिणामात्मक ससारमे किस कारणसे  पुद्गलका सबन्ध होता है कि जिससे वह  ससार मनुष्यादिपयीयात्मक होता है इसका समाधान                                                    | 378                        |
| द्रव्य से सत्ताका अर्थान्तरत्व होनेका खण्डन<br>उत्पादन्ययध्रीन्यात्मक होनेपर भी 'सत्'<br>द्रव्य है                                                           |            | <b>५</b> २           | 9२२ परमार्थसे आत्माके द्रव्यकर्मका अकर्तृत्व<br>१२३ वह कीनसा स्वरूप है जिस रूप आत्मा<br>परिणमित होता है इसका कथन                                                                                    | २३ <b>१</b><br><b>२३</b> ३ |
| उत्पाद, व्यय और घ्रौव्यका परस्पर<br>अविनाभाव                                                                                                                 |            | <br> 50              | १२४ ज्ञान, कर्म और कर्मफलका स्वरूप वर्णन<br>कर उनको आत्मारूपसे निश्चित करना                                                                                                                         | २३ <u>५</u><br>२३७         |
| उत्पादादिका द्रव्यसे अर्थान्तरत्वका खण्डन<br>उत्पादादिका क्षणभेद हटाकर द्रव्यत्वका द्योत                                                                     |            | (E0<br>E7            | १२६ शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिका अभिनन्दन<br>करते हुए द्रव्यसामान्यके वर्णनका उपसहार                                                                                                                 | २४०                        |
| द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यका अनेकद्रव्य-<br>पर्याय तथा एक द्रव्यपर्यायके दारा विचार                                                                        | ٩,         | ÷ሂ                   | १२७ द्रव्यके जीवाजीवत्वरूप विशेषका निश्चय<br>१२८ द्रव्यके लोकालोकत्वरूप भेदका निश्चय                                                                                                                | २४४<br>२४६                 |

| 427         | किया व भाव तथा केवल भाव की अपेक्षासे                                 |       | १४५ आत्माको अत्यन्त विभक्त करने के लिये                         |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|             | द्रव्यकी विशषना                                                      | २४८   | परद्रव्यके सयोग के कारणका स्वरूप                                | २६६         |
| 930         | गुण-विशेपसे द्रव्य-विशेप होने का कथन                                 | २५०   | १५७ शुभोपयोग का स्वरूप                                          | 325         |
| <b>9</b> ३9 | मूर्त और अमूर्त गुणोका लक्षण तया सवघ                                 | २५२   | 9५८ अशुभोषयोगका स्वरूप                                          | ३०१         |
| १३२         | मूर्त पुद्गलद्रव्यका गुण                                             | २४३   | े पुरद्रव्यनयोगके कारणके विनाशका स्रभ्याम                       | ₹.<br>302   |
| <b>9</b> ३३ | अमूर्त द्रव्योके गुण                                                 | २५६   | ५६० शरीरादि परद्रव्यमे भी मध्यस्थताका प्रयोग                    | ३०४         |
| १३५         | द्रव्यका प्रदेशवत्व और अप्रदेशवत्वरूप विशेष                          | . २४६ | १६१ शरीर, वाणी और मनका परद्रव्यपना                              | ३०६         |
| १३६         | प्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्योका निवासक्षेत्र                           | २६१   | <b>१</b> ६२ आत्माके परद्रव्यत्वका अभाव और परद्रव्य              |             |
| १३७         | प्रदेशवत्व और अप्रदेशवत्व किस प्रकारसे सभ                            | व है  | कर्तृत्वका अभाव                                                 | ३०६         |
|             | इसका प्रज्ञापन                                                       | २६३   | <b>९६३</b> परमाणुद्रव्योकी पिडपर्यायरूप परिणतिका                | <u>.</u>    |
| १३८         | कालाणुके एकप्रदेशित्वका नियम                                         | २६५   | कारण                                                            | 30₹         |
| 935         | काल पदार्थके द्रव्य और पर्याय                                        | २६७   | १६७ आत्मा पुद्गलोके विण्डका कर्तानही                            | ३१६         |
| 980         | वाकाशके प्रदेशका लक्षण                                               | २६६   | <b>9६८ आ</b> त्मा पुद् <b>गलपिण्टो का लानेवाला न</b> ही         | ३१७         |
| 989         | तिर्यक्प्रचय तथा ऊर्घ्वप्रचय                                         | २७१   | <b>९६</b> ६ आत्मा पुद्गलपिण्डोमे कमत्व का करनेवाल               |             |
| १४२         | कालपदार्थके उत्पाद्व्यय ध्रीव्यकी सिद्धि                             | २७३   | नही                                                             | ३१६         |
| १४३         | सर्व वृत्यशोमे कालपदार्थका उत्पादव्यय-                               |       | १७० आत्मा पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरका कर्ता नही                    | ३२१         |
|             | घ्रीव्यपना                                                           | २७६   | < ७१ आत्माके शरीरत्वका अभाव                                     | <b>3</b> 22 |
| 988         | कालपदार्थके प्रदेशमात्रत्वकी सिद्धि                                  | २७७   | <sup>९</sup> ७२ जीवका असाघारण स्वलक्षण                          | ३२३         |
| १४४         | आत्माको विभक्त करने के लिये व्यवहार-                                 | •     | १७३ स्तिग्वरूक्षत्वका अभाव होते से अमूर्त आत्मावे               |             |
|             | जीवत्वके हेतुका विचार                                                | २८०   | वध कैसे हो सकता है ? एसा पूवपक्ष                                | ३२६         |
| १४६         | प्राण कौनसे हैं, उनका निर्देश                                        | २८२   | १७४ उपरोक्त पूर्वपक्षका उत्तर                                   | ३३०         |
| 986         | प्राणोका जीवत्वहेतुत्व और पौद्गलिकत्व                                | २८४   | १७५ भाववधका स्वरूप                                              | 339         |
|             | प्राणोके पौद्गलिक कर्मका कारणग्ना                                    | २८७   |                                                                 | ३३३         |
| 940         | पौद्गलिक प्राणोकी सत्तिकी प्रवृत्तिका                                |       | ৭৬৬ पुदगलवन्ध, जीववन्ध और उन दोनोंके<br>बन्धका स्वरूप           | 338         |
|             | अतरगहेतु                                                             | २८८   | _                                                               | c<br>∋3६    |
| የሂየ         | पौद्गलिक प्राणोकी सततिकी निवृत्तिका                                  |       |                                                                 | <br>33७     |
|             | अंतरगहेतु                                                            | २=६   | <ul><li>१८० रागद्वेषमोहरूप विशिष्ट परिणासने द्रव्यवधः</li></ul> |             |
| १४२         | बात्माको अत्यन्त विभक्तताको सिद्धिके लिये                            |       | १६१ गुभ अगुभ विशिष्टपरिणामको तथा अविशिष्ट                       |             |
|             | व्यवहारजीवत्वकी हेतुभूत अनेक्द्रव्यात्मक<br>पर्यायोके स्वरूपका उपवणन | =£9   | परिणामको, का णमे कायका उपचार बरके                               |             |
| 0113        |                                                                      | २६३   |                                                                 | <b>7</b> 0  |
| 724         | पर्यायके मेद<br>अर्यनिश्चायक अस्तित्वका स्वपरविभागके                 | 168   | १८२ जीवकी स्वद्रध्यमे प्रवृत्ति और परद्रायम                     |             |
| 125         | हेत्के रूप मे उद्योतन                                                | २६४   | निवृत्तिरो निष्टिके निषे स्वपरविभाग ३                           | 12          |

| 7          | नवकी स्वद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त और            |          | 200  | अन्तरङ्ग बाहरङ्ग लिङ्गाका ग्रहण कर                                       |              |
|------------|----------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - 1        | रद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त स्वपरके              |          |      | श्रामण्यप्राप्तिके लिये और क्या क्या होता                                |              |
| Į.         | <u>.</u>                                           | ३४३      |      | है ?                                                                     | ३६२          |
| ક          | गतमाका वर्म क्या है इसका निरूपण                    | ३४४      | •    | अविच्छिन्न सामायिकमे आरूढ हुआ भी श्रमण                                   | ī            |
|            | पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म क्यो नहीं               |          | 7    | कद।चित् छेदोपस्थापनाके योग्य है                                          | 825          |
|            |                                                    | ३४७      | 280  | दीक्षागुरुव निर्यापक गुरुका निर्देश                                      | ३५७          |
| 1          | पुद्गल कर्मोंके द्वारा आत्मा कैसे ग्रहण किया       | 400      | २११  | छिन्नसयमके प्रतिसद्यानको विघि                                            | ३८           |
| ' 1        | जाता है और छोडा जाता है? इसका                      |          | २१३  | श्रामण्यके छेदका आयतन होनेसे परद्रव्य-                                   |              |
|            | निरूपण                                             | ३४६      |      | प्रतिबन्धका परिहार कर निर्दोषप्रवृत्तिका                                 |              |
|            | पद्गलकर्मोंकी विचित्रताको कौन करता है ?            | ,        |      | विघान                                                                    | ४०१          |
| 1          | इसका निरूपण                                        | ३४०      | २१४  | श्रामण्यकी पिपूर्णताका आयतन होनेसे<br>स्वद्रव्यमे ही प्रवर्तनेकी विधेयता | ४०३          |
| ς :        | अकेलाही आत्माबन्ध है इसका प्ररूपण                  | ३५२      | 294  | श्रामण्यके छेदका आयतन होनेसे यतिजना-                                     | 001          |
| ج          | निष्चय और व्यवहारका अविरोध                         | ३४४      | , (~ | सन्न सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्धको भी निपेष्ट्यता                           | ४०४          |
| o          | अशुद्ध नयसे अशुद्ध आत्माकी प्राप्ति                | ३५६      | २१६  | छंद क्या है, इसका उपदेश                                                  | ४०६          |
| <b>,</b> q | शुद्ध नयसे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति                  | ३४८      |      | छदके अतरग और वहिरग दो प्रकार                                             | 805          |
| <b>=</b> 2 | ध्रुवत्वके कारण शुद्धात्मा ही उपलव्धव्य है         | ३६०      |      | सवथा अतरग छेद प्रतिपेच्य है                                              |              |
| <u>६</u> ३ | अझुवपना होने स आत्मातिरिक्त अन्य उप-               |          |      | चपि अ तरग छदकी भाति त्याज्य है                                           | ४०६          |
|            | लव्घव्य नही                                        | ३६२      |      | उपधिका निषेध अ तरग छेदका ही निषेध है                                     | ४११          |
| 28         | शुद्धात्माकी उपलिधिसे क्या होता है इसका            |          |      | किसीको कही कभी किसीप्रकारसे कोई एक                                       | ४१३          |
|            | वर्णन                                              | ३६४      | 111  | उपधि अनिपिद्ध भी है                                                      | υ <b>α</b> ς |
|            | मोहगिथके टूटनेसे क्या होता है इसका                 |          | ออร  | अनिपिद्ध उपधिका स्वरूप                                                   | ४१६          |
| 1          | वर्णन                                              | ३६५      |      |                                                                          | ४१६          |
| 1          | एकाग्रसचेतन रूप घ्यानकी आत्मरूपता                  | ३६७      |      | उत्सर्ग ही वस्तुधर्म है, अपवाद नही                                       | ४२०          |
| ७३१        | सकलज्ञानी क्या घ्याते हैं ? ऐसा प्रश्न             | ३६६      | •    | अपवादके विशेष                                                            | ४२२          |
| १६५        | उपरोक्त प्रश्न का उत्तर                            | ३७१      | २२६  | अनिषिद्ध शरोरमात्र उपियके पालनकी                                         |              |
| १६६        | मोक्षका मार्ग शुद्धात्मोपलम्भ है                   | ३७३      |      | विधि                                                                     | ४२४          |
| २००        | पूर्वप्रतिज्ञाका निर्वाह करते हुए, मोक्षमार्गभू    | त        | २२७  | युक्ताहारविहारी साक्षात् अनाहारविहारी                                    |              |
|            | भुद्धात्मप्रवृत्तिका पौरुप                         | ३७४      |      | ही है                                                                    | ४२६          |
|            | ३-चरणानुयोगसूचिका चूलिका                           |          |      | श्रमणके युक्ताहारित्वकी सिद्धि                                           | ४२५          |
| २०१        | दु खोसे मुक्त होनेके लिये श्रामण्यको अगी-          | _        |      | युक्ताहारका विस्तृत स्वरूप                                               | ०६४          |
|            | कार करनेकी प्रेरणा                                 | ३७६      | २३०  | उत्मर्गं और अपवाद की मैत्री द्वारा आवरण                                  |              |
|            | श्रमण होनेका इच्छुक वटा वया करता है                | ३८१<br>८ |      | की सुस्थितता                                                             | ४३३          |
| २०५        | यथाजातरूपधरत्वके वहिरग और अतरग दे<br>लिंगोका उपदेश | _        | २३१  | उत्सर्ग और अपवादके विरोधसे माचरणकी                                       |              |
|            | लिमाका उपदरा                                       | ३८६      |      | द् स्थितता                                                               | ORC          |

| २३२         | मोक्षमार्गके मूलसाधनभूत झागममे व्यापा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | र ४३६              |             | करनेका विधान                                                          | 85           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | आगमहीनके कर्मक्षय की असभवता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४४२                | <b>20</b> 5 | ४ शुभोपयोगका गौण-मुख्य विभाग                                          | -            |
| २३४         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |                                                                       | ४६           |
| २३४         | आगमचक्षुसे सब कुछ दिखाई देता ही है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४४७                | २४४         | अभोपयोगके कारणकी विपरीततासे फलक                                       | តា           |
|             | सागमज्ञान, तत्पूर्वक तत्त्वार्थश्रद्धान औ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |             | विपरीतताका प्रदर्शन                                                   | ሄട           |
| ///         | तदुभयपूर्वक सयतत्वके एक साथ होनेमे मोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | អ-                 | २५६         | शुभोपयोगके अविपरीत फलका कारणभूत<br>अविपरीत कारण                       | 85           |
|             | मागत्व होनेका नियम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | કેશ્ક              | २६ <b>१</b> | अविपरीत फलका कारणभूत अविपरी                                           | त            |
|             | आगमज्ञान तत्व।र्थश्रद्धाच और स्यतत्वक<br>अयौगपद्यमे मोक्षमागत्व नही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ी<br>४५१           |             | कारणकी उपासनारूप प्रवृत्ति सामान्य-विशे<br>तया करने योग्य है          |              |
| २३८         | आगमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-सयतत्त्वके युगपत्<br>होनेपर भी, आत्मज्ञानमे मोक्षमार्गक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ì                  | २६३         | श्रमणाभासोके प्रति समस्त प्रवृत्तियोक<br>निषेष                        |              |
|             | साधकतमताका द्योतन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४५३                | 500         | श्रमणाभासका परिचय                                                     | ४५४          |
| २३६         | बात्मज्ञानशून्यके सर्वे आगमज्ञान, तत्वार्थः<br>श्रद्धान तथा सयतत्वकी युगपत्ताकी भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | •           | श्रामण्यसे समान श्रमणोका <b>अनुमोदन न</b> कर                          | ने           |
|             | अकिचित्करताका निरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४५५                |             | वालेका विनाश                                                          | ४८६          |
| <b>২</b> ৪০ | आगमज्ञान तत्वार्थश्रद्धान-सयतत्व और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | २६६         | श्रामण्यसे अधिक श्रमणोके प्रति श्रामण्यमे                             |              |
| -           | आत्मज्ञानके एक साथ होनेमे सयतपना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४५७                |             | हीन की तरह आचरण करने वालेका विनाश                                     |              |
| २४१         | वास्तविक सयतका लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४४६                | २६७         | जो श्रमण श्रामण्यमे अधिक हो वह अपनेसे<br>हीन श्रमणके प्रति. समान जैमा |              |
|             | उक्त चारोके योगपद्यमे प्राप्त एकाग्रगतताका<br>मोक्षमार्ग रूपसे समयन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r<br>४६२           |             | आवरण करे तो उसका विनाश                                                | ४इइ          |
|             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             | असत्सग निषेध्य है                                                     | ४०१          |
|             | अनेकाग्रताके मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४६४                | ,           | लोकिक जनका लक्षण                                                      | ४०३          |
|             | एकाग्रताके मोक्षमार्गत्वका अवधारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४६६                | २७०         | सत्सग करने योग्य है                                                   | ४०४          |
|             | शुभोपयोगियोकी श्रमणरूपमे गौणता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४६७                | २७१         | ससार तत्व                                                             | ५०६          |
| २४६         | शुभोपयोगी श्रमणोका लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४६८                | २७२         | मोक्ष तत्व                                                            | ४०७          |
| २४७         | शुभोपयोगी श्रमणोकी प्रवृत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ୪७ <b>୩</b><br>ଧଜଧ | २७३         | मोक्षतत्वका साधनतत्व                                                  | ४०६          |
| २४६         | सभी प्रवृत्तिया शुभोपयोगियोंके ही होती है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४७४                | २७४         | मोक्षतत्वके साधनतत्वका सर्वमनोरयके                                    |              |
| २५०         | सयमकी विरोधी प्रवृत्ति होने का निषेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४७४<br>४७४         |             | स्थानके रूप मे अभिनन्दन                                               | ሃ <b>የ</b> የ |
| २५१         | प्रवृत्तिके विषयके दो विभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४७५                | २७५         | शिष्यजनको शास्त्रके फलके माय जोडते हुए                                |              |
| २४२<br>२४३  | प्रवृत्तिके कालका विभाग<br>श्रमणोको वैयावृत्यके निमित्त ही लोकसभापण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             | ञास्त्रका समापन                                                       | ५१३          |
| ~ 7 ~       | The state of the s |                    |             |                                                                       |              |

## श्री प्रवचनसारकी वर्णानुक्रम गाथासूची

| गाया                   | गाया न०        | पृट्ड न०        | गाया                     | गाया न०    | ष्ट्रब्ट न |
|------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|
| विमादसमुत्यं           | 93             | २१              | ञागमहीणो समणो            | २३३        | ४४२        |
| <b>ग्रचारविजु</b> नो   | २७२            | ७०४             | <b>आगासमणुणि</b> विट्ट   | 980        | २६६        |
| अजघागदृणं              | πX             | የሂዕ             | <b>व्रागामस्सवगा</b> हो  | १३३        | २५६        |
| मु जो ण मुज्यदि        | २४४            | ४६६             | आदा कम्ममलिमसो           | १२१        | २३१        |
| ँ अन्य <b>णियदि</b> द  | 80             | ६८              | आदा कम्ममिलिमसो घरेदि    | १५०        | २८८        |
| ध अगुनं मृत            | ሂ੩             | 58              | आदाणाणवमाण               | २३         | ४०         |
| वराणिनिष्ठदस्म         | <b>የ</b> ሂマ    | २६१             | भादाय त पि लिंग          | २०७        | ३८२        |
| न ति य णित्य ति        | 99ሂ            | 395             | सापिच्छ यघुवग्ग          | २०२        | ३८१        |
| से खलु दव्यमञ्जो       | देव            | १६५             | आहारे व विहारे           | २३9        | ४३६        |
| मगुणा सामण्ये          | २६७            | ጸጜጜ             | इ दियपाणी य तथा          | १४६        | २६२        |
| पवाम व विवासे          | २१३            | ४०१             | <b>इहलोगणिरवेदचो</b>     | २२६        | ४२४        |
| दिम सपदेसे             | ४१             | ७०              | इह विविद्दलक्ष्यणाण      | ७३         | 962        |
| देसो परमाणू            | १६३            | ર્રેગ્ર્ટ       | उदयगदा यम्मसा            | 83         | ષ્ટ        |
| वित्ता या परिपा        | २१६            | ४०६             | उप्पज्जदि जदि णाण        | ٧o         | 55         |
| [रिष्पत्तमहावेणुष्पाद  | ક પ્ર          | १७२             | चप्पादिद्विदिभगा विज्जते | 909        | 920        |
| पण्युद्धं उवधि         | २२३            | ४१६             | <b>उप्पाद</b> ट्टिदिमगा  | १२६        | २४८        |
| म उपनीपणा              | የሂሂ            | <del>२६</del> ६ | रुपादो पढ़ंसो            | १४२        | २७३        |
| वा परिणामप्या          | १२५            | २३६             | उपादो च विणासो           | 9=         | <b>₹</b> 9 |
| भुद्राम गद्दम          | २६२            | इद्रेश          | उषयोगमञ्जा जीयो          | १७५        | 279        |
| -मृदुंचा समणा          | २६३            | ૪૬૪             | उवजोगिवमुरो जो           | <b>የ</b> ሂ | २४         |
| वदापारी समणी           | २१≈            | ઝું∘દ્વ         | उवभोगो जदि हि            | १५६        | रदेप       |
| रसम- यगन्य             | १७२            | इ२३             |                          | ર્ષ્ટક     | ४७४        |
| रहत।दिनु भत्ती         | २४६            | ४६३             |                          | २२५        | ४२२        |
| वाददि सामपाग           | २६४            | ४६६             |                          | २५६        | ింద క      |
| विदिवसम्भमु            | २४७            | ४८६             | • •                      | २२दं       | ०६४        |
| <b>मु</b> भौषवीगरहिंदा | २६०            | teo             |                          | 989        | २७१        |
| ।मुनीद्रदेश आदा        | <del>१</del> २ |                 | एगतेण हि देती            | ६६         | 399        |
| 'नुरोत्तनोदर्सार्द्धो  | ૧૪૨            | 300             |                          | £38        | <b>२७६</b> |
| त्तवस्तु मारू          | २३४            |                 | ( प्युत्तरभेगादी         | 95,4       | 399        |
| सम्मदुर्या दिवी        | २३€            | ŁŁĠ             | एदं सन् मूलगुरा          | २०३        | 328        |
|                        |                |                 |                          |            |            |

|                         | २३२                   | ४३६                        | जध जादरूवजाद                         | २०५         | ३८६         |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| एयगगदो समणो             | २२२<br>१ <u>६</u> ६   | ३५३<br>३७३                 | जध ते णभत्यदेसा                      | 9३७         | २६३         |
| एव जिणा जिणिदा          |                       | २०२<br>३६०                 | जस्स अणेसणमप्पा                      | २२७         | ४२६         |
| एव णाणप्पाण             | ۶ <u>۶</u> ۹<br>۲ - ۹ | ३५३<br>३७६                 | जस्स ण सति                           | ૧ે૪ે૪       | 700         |
| एव पणिमय सिद्धे         | २०१                   | १३७                        | ज अण्णाणी कम्म                       | २३८         | ४५३         |
| एव विदिदत्यो            | <i>9</i> 5            | 790                        | ज केवल ति णाण                        | ६०          | 900         |
| एवविह सहावे             | 999                   | ۲,۱۵<br>پر                 | ज तक्कालियमिदर                       | 8,6         | <b>4</b> 9  |
| एस सुरासुरमणुसिद        | 9                     | र<br>४ <b>५</b> १          | ज दब्व तण्ण गुणो                     | 905         | २०४         |
| एसा पसत्यभूदा           | २५४                   |                            | ज परदो विण्ण ण                       | ሂട          | 903         |
| एसो त्ति णत्थि          | ११६                   | २२१<br>= 110               |                                      | <b>५</b> ५  | £ <b>६</b>  |
| एसो बधसमासो             | <b>역도</b> 움           | ३५४<br>७ <b>१</b> ६        | ज पेच्छदो अमुत्त                     | ४८          | <b>୩</b> ୦୪ |
| ओगाढगाढणिचिदो           | १६५                   | 3 (G<br>3 7 7              | जाद सय समत्त<br>जायदि णेव ण णस्सदि   | 998         | २२७         |
| ओरालिओ य देहो           | १७१                   | २२२<br>२४०                 | _                                    | , ।<br>55   | <b>9</b>    |
| कत्ता करण कम्म          | १२६                   | 395                        | जिणसत्यादो सट्टे                     | १३४         | २४६         |
| कम्मृत्तणपाओग्गा        | <b>१६</b> £           | २ 15<br>२२३                | जीवा पोग्गलकाया<br>जीवो परिणमदि      | 2           | 93          |
| कम्म णामसमक्ख           | 99७<br>220            | २ <u>१</u> ६               | जावा पारणमाप<br>जीवो पाणणिबद्धो      | <b>9</b> 85 | २५४         |
| कालस्स वट्टणा से        | 938                   | ۲ <u>۲</u> ۲<br>۲          | जावा पाणाणबद्धाः<br>जीवो भव भविस्सदि | 992         | २१३         |
| किच्चा अरहताण           | 8                     | ४१५                        | जीवी मन मापरसाप<br>जीवो ववगदमोहो     | ٠, ٠<br>ج ٩ | 983         |
| किघ तम्हि णत्यि         | <b>२</b> २१           | ४२०                        | जीवी वयगदमाहा<br>जीवो सय अमुत्तो     | ХX          | ર્ટ્ડ       |
| कि किचण ति तक्क         | 228                   | ૧૨ક                        | जावा सम जनुसा<br>जुत्तो सुहेण आदा    | 90          | १२४         |
| कुलिसाउहचक्कघर <b>ा</b> | ७३                    |                            | जुता तुष्ट्य जाया<br>जे अजघागहिदत्था | २७१         | ५०६         |
| कुव्व सभावमादा          | 958<br>-              | ३४ <b>४</b><br>४२ <i>५</i> |                                      | ३८          | ६६          |
| केवलदेहो समणो           | २२८                   | ४ <del>८</del> ८           | जे णेव हि सजाया                      | 28          | १६६         |
| गणदोधिगस्स विणय         | २६६                   |                            | जे पज्जयेसु णिरदा                    | <b>Ę</b> 8  | 994         |
| गेण्हदि णेव ण           | १८५                   | ३४७<br><b>५३</b>           | जेसि विसयेसु रदी<br>जो इदियादिविजई   | 949         | २८६         |
| गेण्हदि णेव 😷पर         | ३२                    |                            | जो ध्व जाणित्ता                      | 958         | ३६४         |
| चत्ता पावारभ            | 30                    | 256                        |                                      | 30P         | २०७         |
| चरदि णिबद्धो णिच्च      | २१४                   | ४०३                        | जो खलु दव्वसहावो<br>जो खविदमोहकलुसो  | 958         | ३६७         |
| चारित्त खलु धम्मो       | 9                     | 9 <b>9</b><br>ሄፍሄ          | जो जाणदि अरहत                        | 50          | १४०         |
| छद्मत्यविहिद            | २५६                   | ३८६<br>३८६                 | जो जाणदि जिणिदे                      | <b>१</b> ५७ | રક્ક        |
| छेदुवजूत्तो समणो        | २१२                   | ४८५<br>४१६                 | जो जाणदि सो णाण                      | ३४          | ሂደ          |
| छेदो जेण ण विज्जिदि     | २२२                   | ४ । ५<br>४७५               | जो णवि जाणदि एव                      | 95३         | ३४३         |
| जदि कुणदि कायखेद        | २४०                   |                            | जो ण विजाणदि                         | ४८          | 58          |
| जदि ते ण सति            | ₹9                    | ሂዓ                         | जो णिहदमोहगठी                        | १५५         | ३६४         |
| जदि ते विसयकसाया        | २५८                   | ४८७                        | जो णिहदमोहिदही                       | द्दर        | 9६३         |
| जदि पच्चक्खमजाय         | ३८                    | <i>93</i>                  | जोण्हाण णिरवेक्ख                     | २५१         | ४४७         |
| जदि सति हि पुण्णाणि     | <i>6</i> 8            | ० <i>६</i> Р<br><u>२</u> ७ | जो मोहरागदोसे                        | 55          | १५५         |
| जदि सो सुहो             | ४६                    | <b>0</b> 5                 | •                                    |             |             |
|                         |                       |                            |                                      |             |             |

| ते हि सुदेण            | ३३         | ሂሂ                 | तम्हा दुणितथ कोइ   | १२०                    | 398                    |
|------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ाणणिसेज्जविहारा</b> | 88         | ७६                 | तम्हा सम गुणादो    | २७० ,                  | ४०४                    |
| ग चयदि जो दु           | १६०        | ३५६                | तह सो लद्धसहावो    | 9६                     | २७                     |
| गत्थि गुणो त्ति व      | 990        | 205                | त सन्भावणिवद्ध     | <b>੧</b> ሂ੪            | २१४                    |
| णत्यि परोक्ख           | <b>२</b> २ | ३८                 | तिक्कालणिच्चविसम   | ५१                     | 03                     |
| णत्थि विणा परिणाम      | 90         | 9६                 | तिमिरहरा जइ दिट्टी | ६७                     | १२०                    |
| ण पविद्वो णाविद्वो     | २६         | 85                 | ते ते कम्पत्तगदा   | 008                    | ३२१                    |
| ण भवो मगविहीणो         | 900        | <b>৭</b> ८७        | ते ते सव्व समग     | Ę                      | ¥                      |
| णरणारयतिरिय            | 995        | २२४                | ते पुण उदिण्णतण्हा | <sub>ઉ</sub> ષ્        | <b>9</b> ३२            |
| णरणारयतिरियसुरा        | १५३        | २८३                | तेसि विसुद्धदसण    | ሂ                      | , t t                  |
| णरणारयतिरिय            | ७२         | १२७                | दब्वट्टिएण सब्ब    | 998 <sup>°</sup>       | २ <b>१</b> ७           |
| ण विपरिणमदिण           | ५२         | ٩؏                 | दन्व अर्णतपज्जय    | 38                     | , 10<br>5 <del>5</del> |
| ण हवदि जदि सद्दव       | १०५        | 922                | दव्व जीवमजीव       | 976                    | 788                    |
| ण हवदि समणो त्ति       | २६४        | 8 <del>દ</del> ્રપ | दन्व सहावसिद्ध     | £5                     | र००<br>१५२             |
| ण हि आगमेण             | २३७        | 849                | दन्वामि गुणा तेसि  | 50                     | १५२<br>१५३             |
| ण हि णिरवेक्लो         | २२०        | ४१३                | दन्वादिवसु मूढो    | দঽ                     | 986                    |
| ण हि मण्णदि जो         | <i>છે</i>  | 938                | दसणणाणचरित्तेसु    | 787                    |                        |
| जाज व्याम व्याज        | 5          | 9 <u>4</u> 6       | दसणणाणुवदेसो       | ₹85<br>185             | ४६२                    |
| णाणप्यमाणमादा          | 78         | ४१                 | दिट्टा पगद वत्यु   | २६१                    | ४७२<br>१३४             |
| णाण सट्टवियप्पो        | ૧૨ે૪       | <b>२</b> ३७        | दुपदेसादी खघा      | <b>१६७</b>             | ३ <b>१</b> ६           |
| गाण अत्थतगय            | ६१         | 308                | देवजदिगुरुपू जासु  | ÷ €                    | 4 14<br>9 2 3          |
| णाण अप्प ति मद         | २७         | 84                 | देहा वा दविण       | F3P                    |                        |
| णाणी णाणसहावो          | २८         | 80                 | देहो य मणो         | 989                    | ३६२                    |
| णाण देहो ण मणो         | <b>१६०</b> | ४०६                | धम्मेण परिणदप्पा   | 99                     | ३०६                    |
| ण।ह पोग्गलमझ्बो        | १६२        | ३०५                | पक्लीणघादिकम्मो    | 98                     | 9=                     |
| णाह होमि परेसि •••सित  | १८१        | ३५८                | पयदम्हि समारद्धे   | <b>२</b> ११            | ३३                     |
| णाह होमि परेसि         | २०४        | ३८७                | पप्पा इट्टे विसये  |                        | 33F                    |
| णिग्ग य पव्वइदो        | २६६        | ५०३                | परदव्व ते अक्खा    | ĘIJ                    | ११७                    |
| णिच्छिदसुत्तत्यपदो     | २६८        | gax                | परमाणुपमाण वा      | थप्र<br>यहत            | १०२                    |
| णिद्धत्तणेण दुगुणो     | 9६६        | ₹8                 | परिणमदि चेदणाए     | २३६<br>१२३             | 8४५                    |
| णिद्धा वा लुक्खा वा,   | १६५        | ३१२                | परिणमदि जदा        | 0                      | २३४                    |
| णिहदघणघादिकम्मो        | १६७        | . 3 <b>ξ</b> E     | परिणमदि जेण        | 750 ,                  | 44.0                   |
| णो सद्हति सोक्ख        | ६२         | १११                | परिणमदि णेयमट्ट    | ४२ ,                   | १२                     |
| तनकालिगेव सव्वे        | <b>३</b> ७ | ६३                 | परिणमदि सय         | 908                    | ७२                     |
| तम्हा जिणमग्गादो       | 03         | 9ሂ=                | परिणमदो खलु        | , <sup>५</sup> ४<br>२१ | ୧୬୧                    |
| तम्हा णाण जीवो         | ३६         | Ę <b>Į</b>         | परिणामादो वधो      | 4 1<br>950             | ३६                     |
| तम्हा तह जाणिता        | २००        | ३७४                | परिणामो सयमादा     | १२२                    | 356                    |
|                        |            |                    |                    | 174                    | २३३                    |

| रविमत्त्रदेशतः                | 9:5                | २००           | ददगरमंस्रे <del>ट्</del>               | ₹४७                             | zeī.                                  |
|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| र्वच्छिनदो हिन्नो             | ₹¥°                | भूद्रह        | _                                      | رے<br>9 <i>ب</i> ر <del>=</del> | 30g                                   |
| राहुक्सवद्दि द                | Çe∄                | 935           | _                                      | 7 <u>4</u> 3                    | <br>⊱≂⊃                               |
| रा इड बीबो                    | ૧ુષ્ટુ દ           | ÷=:e          |                                        | 9==                             | ₹ <u>₹</u>                            |
| रानेहें बहुह                  | çi ş               | Ç=Y           |                                        | ₹q                              | 75c                                   |
| रूप्त बस्टा                   | ¥₹                 | 3.3           | सदबद्धिदं सहावे                        | 22                              | ς= <u>ξ</u>                           |
| <del>ये पडीविद्यो</del>       | ₹₹=                | 745           | सहन सम्बद्धाः                          | 903                             | ्-र<br>इंटड                           |
| कम् रमे स्राही                | <b>₹</b> \$        | cee           | स्परेसे हैं सम्मा                      | 95 <b>X</b>                     | ,<br>==:                              |
| करें हैं राजन                 | Ç३३                | 335           | दरदेसे से बना                          | ξ==                             | इ <u>र</u> ्                          |
| बाची या बुड्टी                | <b>२३</b> ०        | <b>१३३</b>    | सरदेसी सो जन्म                         | ça=<br>1                        | 555<br>555                            |
| बुद्धकि साम्रगमेय             | ₹35                | 593           | स्पर वाडास्ट्रिय                       |                                 |                                       |
| भीदा पूर्व-                   | ڊ <del>ر</del> ۽   | 355           | स्वराजी हि हहावी<br>स्वराजी हि हहावी   | 65<br>25                        | 595<br>597                            |
| <del>प्रचे टा हुक्को</del>    | ₹₹₹                | हर्द          | सम्बो हु बसदेहो                        | 25<br>932                       |                                       |
| <del>प्रोदिही प</del>         | ₹3                 | -5            | हमा कि दुरहर<br>समार्थ                 |                                 | ₹\$ <u>₹</u><br>5=₹                   |
| भावेग जो जोको                 | ૧૩૬                | 333           | -                                      | नृष्ड<br>न्ध्य                  | 5-2<br>553                            |
| <del>स्युक्तस्य स्य</del> देश | 53                 | 993           | सनगा मृज्यबुन्ग<br>सम्बेद सन् दर्ज     | न्ध्रदे<br>दृष्ट <del>न</del> ् | 525<br>525                            |
| मर्बो । होदि                  | 993                | £ 0 k         | समस्यक्ष्यारे<br>समस्यक्ष्यारे         | रूडर<br>र्डर्                   | 5 <u>₹</u> .2                         |
| माबुद किंद्र                  | च <b>ृ</b> ड       | प्रेल्ब       | सम्बं विदिवनकरम्<br>सम्बं              | र्धः<br>स्ट्रह                  | \$\sigma_2                            |
| मुक्त रमविज्ञू <u>स</u>       | २०६                | 3=2           | स्टमेड डह्गडिस्टरे                     | ₹3°<br>€#                       | 665<br>7,2                            |
| नुःस्वदि दा राजदि             | ₹8₹                | <b>५</b> इ५   | इन्सर प्रस्ता<br>सन्दासी जिस्दमहो      | ₹ <b>5</b>                      | रूहे<br>हुह                           |
| मुक्त इ दियरेक्ता             | पृ <del>च</del> ्य | <b>इ</b> ६३   | स्व्यवाषविज्ञतो                        | 5 <del>2=</del>                 | ₹<br>₽3                               |
| मुक्ती स्वादिगुणी             | ६ इ                | <b>३</b> २=   | सक्ते का प्रमिक्त                      | र् <sup>ह</sup> ष्ट्            | દદક                                   |
| मेहेर व सारे                  | <del>⊏</del> ξ     | ¿?=           | सब्बे वि य करहरा                       | ===                             | દ્દિષ્ટ                               |
| रक्तो बंबदि जन्म              | 3e?                | <b>\$</b> \$3 | सर्देखिर स्टिंग                        | Ξ.                              | 3                                     |
| रयानिह इदिगीसं                | ₹ 0                | يره           | मून निरोदिकु                           | <b>≑</b> §                      | Ęs                                    |
| चाो न्हत्समूदो                | 7× ×               | १८३           | -                                      | ₹38                             | £ 03                                  |
| रूव दिर्जीह रहियो             | 633.               | 330           | सुद्धस्य य सामर्प                      | €5<br>460                       | र्₹                                   |
| से व घुषार                    | <b>२</b> ५२        |               | सुविदिद-दन्यसुत्तोः<br>                |                                 | ₹ <u>`</u> 0                          |
| <del>चि ऱ्येटेडि</del>        | र्पृ≎              | ર કે ₹        | बृह्तरिगामो हुग्गो                     | <b>q=</b> q                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| सिहि मेर दल                   | <b>ē</b> ≇ e       | 200           | होते हुए दित्यपरे                      | ₹                               | = 5                                   |
| लोगवो है गरी                  | ς≇∉                | <b>च्</b> ड9  | सोन्हें <b>सा पूग दुन्हें</b>          | <b>२०</b><br>-0                 | ९२६                                   |
| हार रह डेडाहा                 | १३२                | ₹₹            | स्रोन्ड सहाविद्ध<br>- २ <del>- २</del> | 59 <u>1</u>                     | 863                                   |
| दइसनिदिदिपरोषी                | २०=                | ₹£8           | ह्ददि व ए हवदि                         | २१६<br>इष्ट                     | د لا د<br>د و و                       |
| <b>रहिन्द</b> रो तं तेतं      | 5=3                | र्इ७          | होंगो उदि को कास                       | र्ष                             | - 1                                   |
|                               |                    |               |                                        |                                 |                                       |

## कलशकाव्योंकी वर्णानुऋम सूची

|                             | छुन्द न० | पृष्ठ न० |                               | छन्द न० | पृष्ठ न० |
|-----------------------------|----------|----------|-------------------------------|---------|----------|
| आत्मा धर्म स्वयमिति         | ሂ        | १६४      | द्रव्यसामान्यविज्ञान          | 2       | २४३      |
| इत्याध्यास्य शुभोपयोग       | १७       | ५०५      | द्रव्यस्य सिद्धी चरणस्य       | 93      | ३७८      |
| इत्युच्छेदात्परपरिणते       | ፍ        | २४३      | द्रव्याणुसारि चरण             | १२      | ३७६      |
| इत्येव चरण पुराणपुरुषै      | १४       | ४३८      | द्रव्यान्तरव्यतिकरा           | ø       | २४३      |
| इत्येव प्रतिपत्तुराशय       | 9६       | ४६३      | निश्चित्यात्मन्यधिकृत         | Ę       | १६४      |
| जानन्नप्येष विश्व           | 8        | £3       | परमानन्दसुधारस                | ₹       | 9        |
| जैन ज्ञान ज्ञेयतत्त्व       | 90       | ३७६      | वक्तव्यमेव किल                | 88      | ४१२      |
| ज्ञेयोकुर्वन्नञ्जसा <b></b> | 99       | ३७६      | सर्व <i>व्</i> याप्येकचिद्र्प | ٩       | 9        |
| तन्त्रस्यास्य शिखण्डि       | 95       | ४०४      | हेलोल्लुप्त महामोह            | २       | ٩        |



# ( १६ ) शुद्धि-अशुद्धि-पत्न

| अशुद्धि                     | शुद्धि         | <u>पृ</u> ष्ठ  | पक्ति           | अग्रुद्धि                | शुद्धि                     | पृब्ड              | पक्ति            |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| कृतज्ञाता                   | कृतश्वता       | 5              | 95              | करती हुई                 | करता हुवा                  | 909                | २६               |
| हुवाते                      | वताते          | 99             | २६              | लक्षणभून                 | लक्षणभूत                   | 905                | ۱۲<br>۹ <u>۲</u> |
| विशुद्धि                    | विशुद्ध        | २५             | 90              | खुखका                    | सुखका                      | 905                | १६               |
| अविकार                      | अविकार         | रेंद           | 3.9             | दहकी                     | देहकी                      | 978                | <b>२</b> २       |
| प्रन्य                      | अन्य           | २६             | २१              | ਸਿੰਟ                     | मिट न                      | 9३२                | રેશે             |
| प्वतत्रपना                  | स्वतत्रपना     | २६             | 55              | गीच                      | जौंक                       | 9,2                | २४               |
| <b>बा</b> र                 | और             | ३०             | 5               | छाने                     | जाने से                    | १३८                | 9ሂ               |
| इन्द्रियग्राम               | इन्द्रियज्ञान  | 5 A            | २६              | ( )                      | (२)                        | १४०                | १७               |
| आत्मके                      | आत्माके        | 89             | १६              | क्षीयमाण                 | क्षीयमान                   | 989                | 78               |
| द्वारा                      |                | 85             | <b>२३</b>       | निष्क्रिय                | निष्क्रिय                  | 989                | 78               |
| व्वापकर                     | व्यापकर        | Хo             | 78              | अवम्परूप से              | अकम्परूप से                | 989                | २४               |
| हए                          | हूए            | yq             | 98              | परिणाम                   | <b>C</b>                   | १४२                | 95               |
| र .<br>बादृत                | अद्भत          | ५७             | २५              | उयपदविवरण                | उभयदविवरण                  | <b>ዓ</b> ሂዓ        | 93               |
|                             | हं             | ६२             | २४              | सभ्यास                   | अभ्यास                     | १४२                | 98               |
| होता                        | होती           | ६२             | २५              | ाया                      | गाथा                       | 9६9<br>250         | ર <u>ક</u>       |
| होता                        | होती           | ξ <del>૨</del> | २६              | चद्र                     | चद्रा                      | १६४                | <b>२</b> ६       |
| तिकाल                       | रिकाल<br>विकाल | <b>ે</b> .     | २५              | जिसमे                    | जिसने                      | 960                | <b>9</b> ሂ       |
| अग<br>अग                    | अव             | Ę£             | २६              | घ्यय                     | व्यय                       | १७४                | <b>२</b> ८       |
| जानना                       | जानत <b>ा</b>  | ۳۶<br>او و     | 96              | अबस्थित                  | अवस्थित                    | 929                | २०<br>१८         |
| पति                         | अति            | ७१             | 9 २             | होना<br>                 | होता<br><del>- ज</del> ी   | २०२<br>२- <i>॥</i> |                  |
| सप्रवेश                     | सप्रदेश        | ७१             | 95              | <b>उसा</b><br>           | <b>उसी</b>                 | २०४                | २ <b>८</b><br>१६ |
| समत                         | समस्त          | ७१             | २०              | ग्राह<br>ध्य             | ग्राह्य<br>पर्यायाधिक      | २१६                | २७<br>२७         |
| सम्प<br>करम्बित             | G-1- G         | 50             | `               | पयायाथिक                 | पयायाायक<br>विराध          | २१६<br>२१७         | <b>78</b>        |
| दिकल्प                      | वि कल्प        | ७३             | २२              | विघ                      | ावराध<br>हुवे              | २१७<br>२४०         | २८               |
| प्रबुद्धि                   | अबुद्धि        | ७६             | રવ              | हये<br><del>ड</del> ोडाड | <sup>ष्टुप</sup><br>छेदात् | <b>२</b> ४२        | 98               |
| 73 %<br>केघली               | केवली          | ७६             | <del>,</del> २२ | चेदात्<br>है             | हैं<br>हैं                 | २४ <b>=</b>        | 94               |
| वियोगज                      | वियोग          | <b>9</b> 9     | १६              | रु<br>धम                 | र<br>धर्म                  | २४२                | 3.9              |
|                             | व              | <b>७७</b>      | 95              | स <sup>र</sup>           | सर्व                       | २५२                | २४               |
| ही                          |                | <b>5</b> 7     | २४              | ाण                       | वर्ण                       | २५३                | १२               |
| <sup>ए.</sup><br>कारकरम्बित |                | <b>5</b> 3     | 93              | पर्या                    | पर्याय                     | २४३                | <b>4</b> X       |
| कारकराम्बरा<br>ञा           | व              | કહે            | 99              | गगन                      | गमन                        | २५६                | 7 <b>7</b>       |
| या<br>या                    | था             | છ3             | 95              | हो                       | ही                         | २५७                | રફ<br>ક          |
| या<br>बाली                  | वाला           | 909            | २६              | पुप्गल                   | पुद्गल                     | २६२                | 5                |
| -11711                      |                |                |                 |                          |                            |                    |                  |

| श्चिद्धि         | গুদ্ধি                 | पृष्ठ               | ्<br>पक्ति                                         | अशुद्धि                    | গুৱি                 | पृब्ह      | पक्ति            |
|------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|------------------|
| कसो भी           | किसी भी                | २७४                 | <b>२</b> ८                                         | निविकार                    | निर्विकार            | ३८३        | २३               |
|                  |                        | ·                   | ९५<br>१६                                           | पयथाजात                    | अयथाजात              | ३८८        | २६               |
| शरण              | कारण                   | २७४                 | •                                                  | जानरूपघरत्व                | जातरूपघारत्व         | ३८६        | २२               |
| जम्प             | जस्स<br>भी             | 200                 | २<br><b>१</b> ६                                    | यथाजावरूप                  | यथाजातरूप            | ३६२        | २५               |
| भा               |                        | २७७                 |                                                    | आलाचनविष                   | आलोचनविष             | ३८३        | २३               |
| प्रदेश           | प्रदेश                 | <i>२७७</i><br>-     | 98                                                 | वदसमिदिदिय                 | वदसमिदिदिय           | કસ્ક       | २                |
| व्यहार           | व्य <b>वहा</b> र       | २८०                 | २७<br>००                                           | <b>छेदोपस्थापवा</b>        | <b>छेदो</b> पस्थापना | ३८६        | २४               |
| यह               | वह                     | २ <b>५</b> १        | 99                                                 | निर्वेश                    | निर्देश .            | ३६७        | २६               |
| पव               | <b>अव</b>              | २ <b>५</b> ४        | 98                                                 | प्रगिति<br>प्रगिति         | प्रगति               | 800        | રે8              |
| जीवत्व           | जीवत्व                 | २५४<br>२८२          | <b>२३</b>                                          | द्रव्यायिक                 | द्रव्याधिक           | ४०४        | 92               |
| स्दभाव           | स्वभाव                 | २६३                 | <b>२६</b><br>- ९                                   | प्रेज्या। याः<br>नीरब      | नीरग                 | ४०४        | २५               |
| वत्ध             | बन्घ                   | <b>३</b> 99         | ÷ <del>2</del> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | विकथायें<br>विकथायें       | विकथावो मे           | ४०५        | ર <u>ે</u>       |
| करना             | कहना                   | ३१४                 | 95                                                 | ायभयाय<br>जिसके            | जिसके है             | ४१०        | 92               |
| तादारण्य         | तादात्म्य              | ३३१                 | 90                                                 |                            | तत्प्रत्यक           | ४१०        | ٠<br>٦٧          |
| नवो<br>          | क्यो                   | ३४७                 | 93<br>0-                                           | तत्प्रत्ययक                | तत्त्रत्यक<br>नही    | ०।०<br>४१३ | ٠٠<br><b>२</b> २ |
| ओर               | और                     | 380                 | 95                                                 | चही<br><del>C</del> -      | नहा<br>निर्गन्थ      | ·          | 78               |
| _                | निमित्तमात्र है, आत    | मा ३४८              | ३०                                                 | निर्ग्रन्य<br><del>-</del> |                      | ४२१        | २०<br>१८         |
|                  | उनका कर्ता नही         |                     |                                                    | चित्र                      | चित्त                | ४२२        |                  |
| कन्मरजेहि        | कम्मरजेहि              | ३४२                 | ३                                                  | माग                        | मार्ग                | ४२२        | <b>78</b>        |
| हालाहल           | ह्लाह्ल                | ३५२                 | 90                                                 | योग्य                      | योग्य                | ४३१        | २४               |
| नीव              | तीच्र                  | ३५२                 | 90                                                 | युक्ताहारपनेरूी            | युक्ताहारपने व       |            | २८<br>०३         |
| तीवानुभाग        | तीव्रानुभाग            | ३४२                 | 95                                                 | हिणका                      | हिंसाका              | ४३३        | 93<br>0=         |
| है               | हैंद                   | ३५६                 | २३                                                 | अहिंपाये                   | वहिंसाय              | ४३३        | 95               |
| अतन्पय           | अतन्मय                 | 348                 | २६                                                 | द्रव्याथिकनय               | द्रव्यार्थिकनय       | 8.5        | <b>२३</b>        |
| सहजानन्दाम्      | सहजानन्दामृत           | ३६३                 | 94                                                 | कर<br>-                    |                      | 889        | 8                |
| जाता             | होता                   | ३६४                 | २६                                                 | जिसमे                      | जिमने                | ४४९        | ح<br>- ۲         |
| परमाघ्यस्थ्य     | परमाराष्ट्यस्थ         | ३६६                 | έβ                                                 | पढार्थीको                  | पदार्थों को          | ४४२        | <b>२</b> ٩       |
| अणुत्तता         | षशुद्धता               | ३ <b>६</b> ६        | 20                                                 | परात्मत्मज्ञान             | परात्मज्ञान          | ४४२        | २५               |
| पदाथ             | पदार्थ                 | २२५<br>३६८          | 20                                                 | स कता                      | एकता                 | 888        | 9 <del>£</del>   |
| सतत              | सतत्                   |                     |                                                    | सवेद <b>न</b>              | सवेदन                | ४४४        | २६               |
| वनादि<br>अवादि   | सनादि                  | ३७२<br>३ <b>-</b> ० | و                                                  | ही रहे                     | हो रहे               | ४४६        | २२               |
| अपार<br>अधमौदर्य |                        | ३८१                 | 22                                                 | साय                        | साथ                  | ४५७        | <b>9</b> ×       |
| अधमादय<br>अत     | <b>अ</b> वमौदर्य<br>अव | ३५२                 | 9 <i>9</i>                                         | दृप                        | द्वेप                | ४६५        | १२               |
| जत<br>जनशरीर     | अव<br>जनकशरीर          | ३८३                 | 98                                                 | শ্ব                        | श्रम्                | ४७१        | 95               |
| ગાલાલ            | <u> भवसारा दार</u>     | ३८३                 | 95                                                 | उपटेश                      | उपदेश                | ४७३        | દ                |



## पूज्यपादश्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीतः

## प्रवचनसारः

### १. ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापनम्

### श्रीमदमृतचन्द्रस्थिकृततत्वप्रदीपिकावृत्तिः

(भङ्गलाचरराम्)

सर्वव्याप्येकचिद्र पस्वरूपाय परात्मने ।
स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः ॥ १ ॥
हेलोल्लुप्तमहामोहतमस्तोम जयत्यदः ।
प्रकाशयञ्जगत्तत्त्वमनेकान्तमयं महः ॥ २ ॥
परमानन्दसुधारसिपपासितानां हिताय भव्यानाम् ।
क्रियते प्रकटिततत्त्वा प्रवचनसारस्य वृत्तिरियम् ॥ ३ ॥

### अध्यातमयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री गुरुवर्य श्रीमत्सहजानन्दकृत सप्तदशाङ्गी टीका

सर्वव्याप्येक इत्यादि - प्रथं -- सर्वव्यापी एक चित्स्वरूपमय, स्वोपलिब्धिसे प्रसिद्ध ज्ञानानंदात्मक उत्कृष्ट भ्रात्माको नमस्कार हो । भावार्थ -- यहाँ भ्रात्माके सहजस्वरूपको नमस्कार किया गया है, नयोकि इसी सहज स्वरूपके ग्राश्रयसे मोक्षमार्गमे प्रगति कर मोक्ष प्राप्त किया जाता है एवं स्वरूपके ग्रानुरूप विकास होता, ग्रतः इन्ही विशेषणो द्वारा सर्वज्ञ वीतराग परमात्माको नमस्कार किया गया है ।

प्रसंगविवरग्-प्रवचनसार ग्रन्थराजकी तत्त्वप्रदीपिका टीका करते समय श्री ग्रमृत-

श्रथ खलु कश्चिदानन्ननयारपारावारः समुन्मीलितमातिणयविदेकज्योतिरस्तिमितसम-स्तैकान्तवादविद्याभिनिदेण पारमेश्वरीयनेकान्तवादविद्यामुग्गम्य मुक्तसमस्तपक्षपरिग्रहतयात्य-

चंद्रजी सूरिके द्वारा ज्ञानानन्दप्ररूपक ग्रयके प्रारम्भमे ज्ञानानन्दात्मक ग्रात्माके उत्कृष्ट सहज न्वरूपको नमस्कार विया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) परम ग्रात्मपदाधं एक चैतन्यस्वरूपमय है। (२) यह एक चैतन्य स्वरूप ग्रात्माके सव पुरा पर्याणोमे व्यापक है। (३) परम ग्रात्मपदार्थ ग्रपने सहज स्वरूपके मनुभवसे नुपरिचित होना है। (४) परम ग्रात्मपदार्थ ज्ञानानन्दात्मक है। (५) परमात्मा ज्ञान द्वारा लोकालोक संस्वत्र व्यापक है तो भी वह एक चैतन्यस्वरूपमात्र है, अपने ग्रात्मप्रदेशोमे ही परिसमाप्त है। (६) परमात्मा ग्रात्मस्वभावके ग्रमुरूप ही पूर्ण विक्रित्मत है ग्रतः ग्रात्मस्वभावके परिज्ञानसे हो परमात्माका परिचय होता है। (७) परमात्मा उत्कृष्ट ग्रानम्य ग्रीर उत्कृष्ट ग्रानन्दमय है।

सिद्धान्त—(१) ज्ञानमुखेन सर्वज्ञेयवर्नी ग्रात्माका परिचय होता है। (२) ग्रात्माके सब गुरा पर्याणोमे व्यापक एक चैतन्यस्वरूप है। (३) स्वरूपको उपलब्धिसे परमात्मपदार्घकी प्रकृष्ट सिद्धि होती है। (४) परमात्माका स्वरूप परमकाष्ठाप्राप्त ज्ञानानन्द है। (४) ग्रात्मा का सहज स्वरूप सहजज्ञानानन्दस्वभाव है।

हिल-(१) सर्वगतनय [१७२]। (२) सामान्यनय [१६७]। (३) पुनपकारनय [४६]। (४) गुङ्निण्चयनय [४६]। (४) परमगुङ्गिण्चयनय [४४-४४]।

प्रयोग—महज जानानन्दमय स्वरूपको दृष्टि करके इस महैतनमस्कारके प्रसादसे शरण्य सहजपरमान्मतत्त्वको भ्रपनेमे प्रनिद्धि करना ।

हेलोल्लुप्त इत्यादि—अर्थ—लीलामात्रमे नष्ट किया है महामोहहनी ग्रन्यकार जिसने ऐमा यह घनेकान्तम्य तेज जगत्स्वरूपको प्रकाणिन करना हुग्रा जयवत होता है। मावार्थ— ग्रमेकान्त दृष्टिमे प्रकाण करने वाला जान यथार्थ वस्तुस्वरूपको जताना है जिसमे गहन मोहा-रवकार स्गमत्या नष्ट हो जाता है।

प्रसंगविवररा—पूर्व मगलाचरण छन्दमे ज्ञानानन्दात्मक उत्कृष्ट ग्रात्मतत्त्वको नम-स्कार क्या था । ग्रव ग्रज्ञानान्धकारको दूर कर उस ग्रात्मतत्त्वका परिचय कराने वाले ग्रने-ज्ञान्तमय तेजका जयवाद किया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) बस्त ग्रनेक्धमित्मक है। (२) वन्तुके ग्रनेक धर्मोका परिज्ञान अनेक द्वरिटयोसे होता है। (३) ग्रनेक दृष्टियोसे ग्रनेक धर्मोका परिचय होनेने वस्तुका वोव

न्तमध्यस्थो भूत्वा सकलपुरुषार्थसारतया नितान्तमात्मनो हिततमां भगवत्पचपरमेष्ठिप्रसादोप-

होता है। (४) स्वत्त्र स्वस्वसत्तामात्र पदार्थोंका परिचय होनेसे मोहान्धकार नष्ट हो जाता है। (४) मोहान्धकार नष्ट होनेपर उत्कृष्ट ग्रात्मतत्त्वमे ग्रादर होता है। सहजपरमात्मतत्त्व की उपासनासे परमकाष्ठाप्राप्त ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द प्रकट होता है।

सिद्धान्त — (१) ग्रनेकान्तमय तेजसे वस्तुका यथार्थ ज्ञान होता है।

**दृष्टि**—(१) सकलादेशी स्याद्वाद ।

प्रयोग—स्याद्वादसे वस्तुनिर्णय करके मोह ग्रज्ञान नष्ट कर स्व सहज ज्ञानानन्दको जयवत करना।

परमानन्द इत्यादि—-प्रर्थ- उत्कृष्ट ग्रानन्दरूपी ग्रमृतरसके प्यासे भव्य जीवोके हित के लिये वस्तुस्वरूपको प्रकट करने वाली प्रवचनसारको यह वृत्ति ग्रर्थात् टीका की जा रही है। भावार्थ- प्रवचनसारकी यह टीका यथार्थ स्वरूपको प्रकट करने वाली होनेसे भव्य जीवों को परम ग्रानन्द देने वाली है।

प्रसंगविवरग — पूर्व छदमे ग्रनेकान्तमय तेजका, वस्तुस्वरूपको प्रकाशनेका तथ्य बता गर जयबाद किया था। ग्रब उसी श्रनेकान्तविधिसे तत्त्वको प्रकट करने वाली प्रवचनमारकी टीका रची जानेका लक्ष्य बताया गया है।

तथ्यप्रकाश--(१) स्वस्वद्रत्यगुगापर्यायमय वस्तुका परिज्ञान होनेसे पर वस्तुके प्रति
प्राक्षेण नही रहता है। (२) प्रवस्तुके प्रति प्राक्षेण नष्ट हो जानेपर ग्रात्मवस्तुकी ग्रिसमुखता होती है। (३) ग्रात्मतत्त्वके ग्रिसमुख जीवको ग्रात्मत्वके ग्राश्रयसे परम ग्रानन्द प्रकट्ट
होता है। (४) परमानन्दमुधारसके प्यासे भव्य जीवोके हितके लिये यह टीका रची जा रही
है।

सिद्धान्त--(१) किसीकी रचनासे ग्रन्य कोई लाभ उठाये तो वहाँ उमके लिये रचना की जानेका व्यवहार होता है।

दृष्टि-१- परसप्रदानत्व ग्रसद्भूत व्यवहार (१३२)।

प्रयोग — प्रवचनसार ग्रन्थ व उसकी टीकाका स्वाध्याय ग्रपनेपर तथ्यको घटिन करते हुए करना ग्रीर ग्रात्मीय ग्रानन्दसे तृष्त होनेकी वृत्ति वनाना ।

श्रथ इत्यादि । अर्थ— अव निकट है संसारममुद्रका किनारा जिसका, प्रकट हो गई है सातिशय विवेक ज्योति जिसकी, नष्ट हो गया है समस्त एकान्तवादविद्याका आग्रह जिनके ऐसा कोई महापुरुष (श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव) परमेश्वर जिनेन्द्रदेवकी अनकान्तवादविद्याको जन्यां परमार्थंसत्यां मोक्षलक्ष्मीमक्षयामुपादेयत्वेन निश्चिन्वन प्रवर्तमानतोर्थनायकपुर सरात् भगवतः पंचपरमेष्ठिनः प्रणमनवन्दनोपजनितनमस्कररोन सभाव्य सर्वारम्भेण मोक्षमार्गं सप्रति-पद्यमान प्रतिजानीते—

प्राप्त करके समस्त पक्षपरिग्रहसे मुक्त हो जानेसे अत्यन्त मध्यस्थ होकर सर्व पुरुपार्थों सार-पना होनेसे ग्रात्माके लिये अत्यन्त उत्कृष्ट हिततम, भगवान पञ्च परमेष्ठीके प्रसादसे उपजन्य परमार्थसत्य अविनाशो मोक्षलक्ष्मीको उपादेयरूपसे निश्चित करता हुआ प्रवर्तमान तीर्थंके नायक श्री महावीर स्वामी पूर्वक भगवत पंच परमेष्ठियोको प्ररामन वन्द्रनसे होने वाले नम-स्कारके द्वारा विनय करके सर्व उद्यमसे मोक्षमार्गको प्राप्त होता हुआ प्रतिज्ञा करता है। भावार्थ—श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव वर्तमानधर्मतीर्थनायक महावीर भगवानको प्रणाम कर शेष समस्त तीर्थंकर व पञ्च परमेष्ठियोको प्रणाम कर सर्व उद्यमसे अपना लक्ष्य प्रकट करेंगे।

तथ्यप्रकाश—(१) जिसका संसारसागरसे पार होना निकट है वही मोक्षमार्गको प्राप्त होता है। (२) जिसके सातिशय विवेक ज्योति प्रकट हुई है वही अनेकान्तवादकी विद्या को प्राप्त कर सकता है। (३) जिसके किसो भी एकान्तवादका आग्रह नहीं रहा वही पक्ष परिगह दूर कर निष्पक्ष हो सकता है। (४) मोक्षलक्ष्मो ही आत्माको हितरूप है। (५) समस्त पुरुषार्थीमे सार मोक्षोद्यम है।

सिद्धान्त—(१) मोक्षलक्ष्मी पञ्च परमेष्ठीके प्रसादते उपजन्य है। (२) पञ्च परमे-छीका प्रग्रामन वन्दनसे होने वाले नमस्कारसे विनय किया जाता है।

हिष्ट-- आश्रये आश्रयी उपचारक व्यवहार [१५१]।

प्रयोग—विवेकज्यो ति प्रवट करके एकान्तवादहठ छोडकर प्रञच परमेष्ठीकी जपासना से आत्माभिमुखताकी पात्रताके वातावरणमे समतासंपादनका पौर्ष करना।

ग्रव गायासूत्रोका ग्रवतार होता है—[एषः] यह मैं [सुरासुरमनुष्येन्द्रवंदित] सुरेन्द्रो ग्रोर नरेन्द्रोंसे विन्दित तथा [धौतघातिकर्ममलं] जिन्होने घातिक्रममलको घो डाला ग्रेस [तीर्थं] तीर्थंरूप ग्रोर [धर्मस्य कर्तारं] धर्मके कर्ता [वर्धमान] श्री वर्ड्यमान स्वामोको है, ऐसे [तीर्थं] तीर्थंरूप ग्रोर [धर्मस्य कर्तारं] धर्मके कर्ता [वर्धमान] श्री वर्ड्यमान स्वामोको [प्रामामि] नमस्कार करता हूँ। [पुनः] और [विशुद्धसद्भावान्] विशुद्ध सत्तावाले [सप्तर्वसि[प्रामामि] सर्व सिद्धभगवन्तो सहित [शेषान् तीर्थंकरान्] श्रेष तीर्थंकरोको [च] ग्रोर [ज्ञानदर्शनद्धान्] सर्व सिद्धभगवन्तो सहित [शेषान् तीर्थंकरान्] श्रेष तीर्थंकरोको [च] ग्रोर [ज्ञानवार वृक्त
वारित्रतपोवीर्याचारान्] ज्ञानाचार वर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचार युक्त
वारित्रतपोवीर्याचारान्] ज्ञानाचार करता हू। [तान् तान् सर्वान्] उन उन सदको [च] तथा
[श्रमगान्] श्रमगोंको नमस्कार करता हू। [तान् तान् सर्वान्] उत्रहन्तोको [समकं समक] साय ही
[मानुषेक्षेत्रे वर्तमानान्] मनुष्य क्षेत्रमे विद्यमान [ग्रहंतः] ग्ररहन्तोको [समकं समक] साय ही
साय याने समुदायरूपते ग्रौर [प्रत्येकं एव प्रत्येकं] प्रत्येक प्रत्येकको याने व्यक्तिगत [वन्दे]

अथ सूत्रावतार:--

एस सुरासुरमणुसिंदवंदिदं घोदघाइकम्ममलं।
पणमामि वड्डमाणं तित्थं घम्मस्स कत्तारं ।।१।।
सेसे पुण तित्थयरे ससव्विसद्धे विसुद्धसब्भावे।
समणे य णाणादंसण्चिरत्ततववीरियायारे।।२।।
ते ते सव्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं।
वंदामि य वट्टंते त्र्यरहंते माणुसे खेते।।३।।
किच्चा त्र्यरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं।
त्राक्षावयवग्गाणं साहूणं चेदि सव्वेसिं॥ ४॥
तेसिं विसुद्धदंसण्णाणपहाणासमं समासेड्ज।
उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिव्वाण्णसंपत्ती।।५॥
यह मै इन्द्रों द्वारा, वित्त रिषुघातिकर्ममलव्यपगत।
तीर्थमय धर्मकर्ता, वर्द्धमान देवको प्रण्मूं॥ १॥
शेष तीर्थेश व सकलं, विशुद्धसद्भावमय सुसिद्धोको।
दर्शन ज्ञान चरित तप, वीर्याचारेश श्रमणोको॥ २॥

नामसज्ञ एत, सुरासुरमणुसिंदविद्द, घोदघाइकम्ममल वड्ढमाण, तित्थ, धम्म, कत्तार, सेस, पुण, तित्थयर, ससव्वसिद्ध, विसुद्धसव्भाव, समण, य, णाणदसणचिरत्ततववीरियायार, त, त, सव्व, बन्दना करता हू। [इति] इस प्रकार [प्रह्नें इत्यः] ग्रहँतोको [सिद्धेभ्यः] सिद्धोको [तथा गर्ग-धरेभ्यः] ग्राचार्योको [ग्रध्यापकवर्गभ्यः] उपाध्यायवर्गको [च] ग्रौर [सर्वेभ्यः साधुभ्यः] सर्व साधुग्रोको [नमः कृत्वा] नमस्कार करके [तेषां] उनके [विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधानाश्रमं] विशुद्ध दर्शनज्ञानप्रधान ग्राश्रमको [समासाद्य] प्राप्त करके [साम्यं उपसंपद्यं] में समभावको प्राप्त करता हू [यतः] जिससे [निर्वाणसंप्राप्तः] निर्वाणकी प्राप्ति होती है।

टीकार्थ—यह स्वसंवेदनप्रत्यक्षदर्शनज्ञानसामान्यात्मक में प्रवर्तमान तीर्थनायकताके कारण प्रथम ही सुरेन्द्रो, असुरेन्द्रो और नरेन्द्रोके द्वारा विन्दित होनेसे तीन लोकके एक मात्र गुरु घातिकर्ममलके घो डालनेसे जगतपर अनुग्रह करनेमे समर्थ अनतशक्तिरूप परमेश्वरतासे युक्त तीर्थताके कारण योगियोको तारनेमे समर्थ, घर्मके कर्ता होनेसे गुद्ध स्वरूपपरिणतिके विघाता परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर, परमपूज्य, सुगृहीतनाम श्रीवर्द्धमानदेवको

उन उन सबको युगपत् अथवा प्रत्येक एक श. प्ररामूं।
मानुष क्षेत्रमे नृस्थित बन्दू अरहत देवोको ॥ ३ ॥
प्ररहंतो स्टिशेको प्ररामन करके तथा गर्गोशोको ।
उपाध्याय वर्गोंको तथा सकल सायुवृन्दोको ॥४॥
उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधानी चिदाश्रम हि पाकर ।
साम्य श्रामण्य पाछं, जिससे शिवलव्य होती है ॥ १ ॥

एक मुरमु नतुर्येन्द्रवित्त द्यात्रातिकर्मनत्त् । प्रमानि द्यमान तीय वर्मन् वर्तान् । १॥
होजान् दुनन्योर्वकरान् सम्बेनिद्धान् विगुद्धमञ्ज्ञावान् । श्रमान्यक ज्ञानवर्षन्यारित्रत्योवीर्याचार् ।। २॥
तान्यम् स्वीन् सम्बान् सम्बान् प्रतिवर्ते प्रमान्य ज्ञानवर्षेन्य सामुक्ते केते ॥ ३॥
हम्बाह्यस्य निद्धापन्या नमो गण्डरेस्य । श्रम्याक्वर्योस्य सामुक्तव्येति सर्वेस्य ॥ ४॥
तेजा विगुद्धदर्यतम् समानाद्य उपमयद्ये साम्य यत्रो निर्वाणस्यापित् ॥ १॥

एण न्यसवेदनप्रत्यक्षदर्शनद्यानसामान्यातमाह मुरामुरमनुष्येग्द्रवितत्वात्त्रिलोकैकगुरं, व्यंन्य निक्रमनलत्वाङ्गदनु हममध्योनन्तप्रक्तिपारमैण्वर्यं, योगिना तीर्थत्वात्तारणसम्धं, धर्म- बन्नु त्व च्युद्धस्वकप्रवृत्तिविद्यानारं प्रवर्तमानतीर्थनायक्तवेन प्रथमत एव परमभट्टारकमहादेवाः समा पना पनेग एव पनेग, य बहुत बरहन मासूम खेत, अरहत, मिद्ध तह, णमो पगहर, बर्म्सवप्रवन्त माह, च इवि मळ, त बिमुद्धवस्त्रणानपरागमन मन्म, जत्तो, शिक्ष्यणमपति । धातु-

प्रगान काता हूं। तत्यक्रचात् इन्हीं पचपरमेष्ठियोको, उस उस व्यक्तिमे (पर्यायमे) व्याप्त होने वाने मिन्नो, व्याप्तमे इस क्षेत्रमे उत्पन्त तीर्यंकरोजा प्रभाव होनेसे ग्रीर महाविवेहक्षेत्रमे उनका पद्भाव होनेसे मनुष्यक्षेत्रने प्रवर्तमान तीर्यनायकोके साथ वर्तमानकालको गोचर करके, ग्रुप्त प्रुप्त क्र्यात् समुदायक्ष्यसे ग्रीर प्रत्येक प्रत्येकको प्रयात् व्यक्तिगत रूपसे नोक्षणकामेके स्वयंदर ममान परम निर्णन्यताको वीक्षाके उत्सवके उचित मगलाचरत्यभूत व्यक्तिकांकार्योप्त विद्या कारावना हूं। अब इस प्रकार प्ररहत्त, सिद्ध, ग्राचार्य, उपाध्याय तथा पर्व मान्नुप्रोको प्रत्याम ग्रीर वन्दनीच्चारसे प्रवर्तमान ईतके द्वारा, भाव्यभावक भावसे उत्यन्त प्रत्यन प्रत्येत प्रिणान भीर वन्दनीच्चारसे प्रवर्तमान ईतके द्वारा, भाव्यभावक भावसे उत्यन्त प्रत्यन प्रत्येत प्रिणान महक्तार करके, उन्ही प्ररहत, सिद्ध, ग्राचार्य, उपाध्याय, सर्वसाष्ठ प्रकृत है प्रदेत जिसमे ऐमा नमस्कार करके, उन्ही प्ररहत, सिद्ध, ग्राचार्य, उपाध्याय, सर्वसाष्ठ क्षेत्र विद्यानवर्णनद्वर्णन होनेसे सहज्ञानुद्धवर्णनज्ञानस्वभाव वाले ग्रात्मतत्वका ष्रद्धान ज्ञान लक्ष्म काल सम्यव्यक्ति क्षेत्र सम्यव्यक्ति क्षार्य करके सम्यव्यक्तिज्ञान सम्यवन होन्स सम्यव्यक्ति क्षेत्र करायक्ते विद्यान होनेसे लीवको पुण्यवन्यको प्राप्तिके कारस्मभूत क्रमापतित भी सराय चारितको व्र उत्लब्धन करके, समस्य क्षायक्तेशक्ती करता हूं। सम्यव्यक्ति, सम्यव्यक्ते समस्य होनेसे निर्वारण्यावित कारस्मुत वीतरागचारित्र नामक साम्यको प्राप्त करता हूं। सम्यव्यक्ति, सम्यव्यक्ति, सम्यव्यक्ति, सम्यव्यक्ति वार्यस्त वीतरागचारित्र नामक साम्यको प्राप्त करता हूं। सम्यव्यक्ति, सम्य

धिदेवपरमेश्वरपरमपूज्यमुगृहीतनामश्रीवर्धमानदेव प्रग्नमामि ॥१॥ तदनु विशुद्धसद्भावत्वादृपातपाकोत्तीर्गाजात्यकार्तस्वरस्थानीयशुद्धदर्शनज्ञानस्वभावान् शेषानतीततीर्थनायकान् सर्वान्
सिद्धाश्च, ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवोर्याचारयुक्तत्वात्सभावितपरमशुद्धोपयोगभूमिकानाचार्योपाध्या
यसाधुत्वविशिष्टान् श्रमणांश्च प्रग्नमामि ॥ २॥ तदन्वेतानेव पचपरमेष्ठिनस्तत्तद्वचिक्तिव्यापिनः
सर्वानेव साप्रतमेतत्त्वेत्रसभवतीर्थकरासभवान्महाविदेहभूमिसभवत्वे सित मनुष्यचेत्रप्रवितिभन्ती
र्थनायकः सह वर्तमानकाल गोचरीकृत्य युगपद्युगपत्प्रत्येक प्रत्येक च मोक्षलक्ष्मीस्वयंवरायमाग्रापरमन्प्रेत्थ्यदीक्षाक्षणोचितमगलाचारभूतकृतिकर्मशास्त्रोपदिष्टवदनाभिधानेन सभावयामि । ३।।

मज्ञ—वद स्तुतौ तृतीयगणी, प नम नम्रीभावे प्रथमगणी, सम् आ सीय प्राप्त्यर्थे, उव स पय गतौ । प्राति पिदक—एतत्, सुरासुरमनुष्येन्द्रवित्त, धीतधातिकर्ममल, वर्द्धमान, तीर्थ, धर्म, कर्तृ, शेप, पुन, तीर्थङ्कर, ससर्वसिद्ध, विशुद्धसद्भाव, श्रमण, च, ज्ञानदर्शनचरित्रतपोवीर्याचार, तत्, सर्व, समक, समक, प्रत्येक, एव, प्रत्येक, च, वर्तमान, अर्हत्, मानुप, क्षेत्र, अर्हत्, सिद्ध, तथा, नम, गणधर, अध्यापकवर्ग, साधु, च, इति, सर्व, तत्, विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधानाश्रम, साम्य, यत, निर्वाणसम्प्राप्ति । उभयपद्वविवरण—एस एप —प्रथमा एकवचन । सुरासुरमगुपितवविद सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दित—द्वितीया एकवचन । घोदघाडकम्ममल धौतघा-तिकर्ममल—द्वि० ए० । पणमामि प्रणमामि—वर्तमान लट् उत्तम पुरुप एकवचन । वड्ढमाण वर्द्धमान, तित्थ तीर्थन्दि० ए० । धम्मस्स धर्मस्य—पष्ठी ए० । कत्तार कर्तार—द्वि० ए० । सेसे शेपान्, तित्थयरे तीर्थकरान्, ससव्वसिद्धे समर्वसिद्धान्, विसुद्धसव्भावे विशुद्धसद्भावान्—द्वितीया वहुवचन । समगो श्रमणान्, णाणदसण चरित्ततववीरियायारे ज्ञानदर्शनचरित्रतपोवीर्याचारान्, ते ते, तान् तान्, सव्वे सर्वान्—द्वि० वहु० । समग समग, समक समक—अव्यय । पत्तेग प्रत्येक—द्वि० एक० । वदामि वन्दामि—वर्तमान लट् उत्तम पुरुष एक० ।

ग्ज्ञान ग्रीर सम्यक् चारित्रकी ऐवयस्वरूप एकाग्रताको मै प्राप्त हुग्रा हू, यह इस प्रतिज्ञाका ग्रथं है। इस प्रकार यह (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य देव) साक्षात् मोक्षमार्गको प्राप्त हुग्रा।

तात्पर्य—ग्राराध्यकी ग्राराधना कर परम ग्रभेद ग्राराधनाका प्रतिज्ञापन हुन्ना है। प्रसंगिववरण—ग्राचार्य श्री कुन्दकुन्ददेव प्रवचनसार गाथाग्रथकी रचना करने वाले है सो उससे पहिले सर्वप्रथम तीर्थनायक महावीर भगवानको प्रणाम करके फिर समस्त ग्राराध्य देव गुरुवोको प्रणाम करके ग्रंथरचनाके प्रयोजनभूत समताभावकी प्रतिपन्नताकी भावना कर रहे है।

तथ्यप्रकाश—(१) ग्राराध्यके ग्राराधकको स्वय ग्रपना ग्रात्मा स्वसवेदनप्रत्यक्षगाय है सो ग्रपने ग्रापको देखता हुग कह रहा है कि यह मैं वर्द्धमान देवको प्रणाम करता हू। (२) वर्द्धमान प्रभुकी त्रिलोकगुस्ताका सर्वजनविदित प्रमाण यह हे कि प्रभु तोन लोहों के इन्द्रों द्वारा विदत हैं। (३) घातिया कर्मों के दूर होनेसे वर्द्धमान प्रभुने नमारी प्राणामक प्रमुग्रह करनेमे समर्थ ग्रनत शक्तिका पारमें शवर्ष प्रकट हुग्रा है। (४) चीबीनवे तीर्थं कर श्रा वर्द्धमान स्वामीका तीर्थं इस समय वर्त रहा है इस कारण ये योगियों तीर्थं है, घमकना है

श्रथैवमह्ंितसद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाघूना प्रणितवन्दनाभिधानप्रवृत्तद्वेतद्वारेण भाव्यभावकभाविजृिन्दिभतातिनिर्भरेतरेतरसवलनवलिनिनिखिलस्वपरिवभागतया प्रवृत्ताद्वेत नमस्कार कृत्वा ।४। तेषामेवाहित्सद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधूना विशुद्धज्ञानदर्शनप्रधानत्वेन सहजशुद्धदर्शनज्ञानस्वभावात्मतत्वश्रद्धानावबोधलक्षणसम्यग्दर्शनज्ञानसपादकमाश्रम समासाद्य सम्यग्दर्शनज्ञानसपन्नो भूत्वा, जीवत्कषायकणत्या पुण्यवन्धसप्राप्तिहेतुभूत सरागचारित्र क्रमापनितमपि दूरमुत्क्रम्य सकलकष्यकिलकलङ्कृत्विविक्ततया निर्वाणसप्राप्तिहेतुभूत वीतरागचारित्राख्य साम्यमुपसपद्ये। सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैक्यात्मकैकाग्र्य गतोऽस्मीति प्रतिज्ञार्थ । एवं तावदय साक्षान्मोक्षमार्गं सप्रतिपत्न ।।४।।

य च, इदि इति, तह तथा, जत्तो यत —अव्यय। वह ते वर्तमानान्, अरहते अर्हत —द्वि० एक०। मागुसे मानुषे, खेते क्षेत्रे—सप्तमी ए०। किच्चा कृत्वा—असमाप्तिकी किया। अरहताण अर्हद्भ्य, सिद्धाणा सिद्धे-भ्य, गणहराण गणघरेभ्य, अज्भावयगाण अध्यापकवर्गभ्य, साहूण साधुभ्य, सव्वेसि सर्वेभ्य —चतुर्घी बहु०। णमो नम —अव्यय। तेसि तेषा—पष्ठी वहु०। विसुद्धदसणणाणपहाणासम विगुद्धदर्शनज्ञानप्रधाना-श्रम—द्वि० एक०। समासेज्ज समासाद्य —असमाप्तिकी किया। उपसपयामि उपसपद्ये—वर्तमान लट् उत्तम पुरुष एक०। सम्म साम्य—द्वि० एक०। णिव्वाणसपत्ती निर्वाणसप्राप्ति —प्रथमा एक०। निरुक्तिसमास—कियते इति कर्म, तीर्थं करोतीति तीर्थंकर तान्, सर्वे च सिद्धाश्चेति सर्वमिद्धा ते सहिता ससर्वेसिद्धा तान्, विगुद्ध सद्भाव येपा ते विगुद्धसद्भावास्तान्, ज्ञान च दर्शन च चारित्र च तपश्च वीर्यं च ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याणि तेषा आचार येषा ते तान्, एक एक प्रति इति प्रत्येक ।। १-४।।

स्रोर इसी कारण कृतज्ञाताप्रकाशनमे प्रथम ही इनको प्रणाम किया गया है। (१) वर्द्धमान देवको प्रणाम करनेके स्रनतर ही तुरत सर्व परमेष्ठियोको प्रणाम किया गया है। (६) सभी स्राराध्य समान है, स्रतः सबको एक साथ ही प्रगाम करनेकी उमग हुई है, फिर भी प्रत्येककी वदना साथ है। (७) प्रत्येक स्राराध्यको वन्दनाके भाव बिना समुदायको वदनाका प्रसग नहीं स्रा पाता। (८) यद्यपि इस कालमे यहाँ तीर्थंकर नहीं है तो भी ग्राराधक स्रत्यन्त भक्तिके बलसे ढाई द्वीपमे विदेहचेत्रमे प्रवर्तमान तीर्थनायकोके साथ वर्तमानकाल जोडता हुम्रा समक्षी-कृत स्राराध्योको प्रगाम करता है। (६) स्राराध्य परमेष्ठियोको प्रणाम वन्दनाके शब्दो द्वारा द्वैतनमस्कार होता है। (१०) ग्राराध्यके स्वरूपकी ग्राराधनाके बलसे स्वपरविभाग विलीन हो जानेपर स्वरूपताधनमे स्रद्वैतनमस्कार होता है। यहाँ स्रात्मा ही ग्राराधक है। (११) सम्यग्दर्शनज्ञानसम्पन्न होकर ग्रागे बढनेका पौष्ठ होनेपर भी कषायकण की जीवितताके समय विधिष्ट पुण्यबन्धकी प्राप्तिका कारणभूत सरागचारित्र न्ना पडता ही है तो भी ज्ञानी उसका उल्लंधन कर निर्वाणप्राप्तिका कारणभूत वीतरागचारित्रनामक समता-भावको प्राप्त करता है। (१२) ग्रथकतिन इसी साम्यभावको भावना की है।

अथायमेव वीतरागसरागचारित्रयोरिष्टानिष्टफलत्वेनोप।देयहेयत्वं विवेचयित—
संपज्जिदि गिव्वागां देवासुरमगुप्यरायविहवेहिं।
जीवस्स चरित्तादो दंसगागागाणपहागादो।।६।।
नृसुरासुरेन्द्रवंभव-पूर्वक निर्वाग प्राप्त होता है।
दर्शनज्ञानप्रधानी चारित सेये हि जीवोको।। ६।।

सपद्यते निर्वाण देवासुरमनुजराजविभवै । जीवस्य चरित्राद्र्शनज्ञानप्रधानात् ॥ ६ ॥ सपद्यते हि दर्शनज्ञानप्रधानाच्चारित्राद्वीतरागान्मोक्षः । तत एव च सरागाद्देवासुरमनु-

नामसज्ञ—णिव्वाण, देवासुरमगुयरायिवहव, जीव, चरित्त, दसणणाणप्पहाण । धातुसज्ञ – स पज्ज गतौ प्रथमगणी, निर वा वायुसचरणयो । प्रातिपदिक—निर्वाण, देवासुरमनुजराजविभव, जीव, चारित्र, दर्शनज्ञानप्रधान । मूलधातु—स पद गतौ दिवादि, निस् वा गतिगन्धनयो अदादि । पदिववरण—सपज्जिद सपद्यते—वर्तमान लट् अन्य पुरुप एकवचन । णिव्वाण निर्वाण—प्र० ए० । देवासुरमगुयरायिवहवेहिं देवा-

सिद्धान्त—(१) ग्रद्दैतनमस्कारमे ध्याता ध्येयका विकल्प न रहकर मात्र ग्रात्मस्वरूप का ग्रादर है।

हिष्ट- १- अविकल्पनय, ज्ञानज्ञेयाद्वैतनय (१६२, १७६)।

प्रयोग—समतापुञ्ज ग्राराध्य परमेष्ठियोकी द्वैत ग्राराधनासे ग्रागे बढकर स्वरूपक्चि-मात्र ग्रद्वैत ग्राराधनामे ग्रविकार स्वरूपका ग्रनुभव करना ॥ १-५॥

ग्रव ये ही (कुन्दकुन्दाचार्यदेव) वीतरागचारित्रकी इष्टफल रूपसे ग्रीर सरागचारित्र की ग्रनिष्टफल रूपसे उपादेयता व हेयताका विवेचन करते हैं—[जीवस्य] जीवको [दर्शन-ज्ञानप्रधानात्] दर्शनज्ञानप्रधान [चारित्रात्] चारित्रसे [देवासुरमनुजराजविभवैः] देवेन्द्र, ग्रमुरेन्द्र ग्रीर नरेन्द्रके वैभवोके साथ [निर्वाग] निर्वाण [संपद्यते] प्राप्त होता है।

तात्पर्य--दर्शनज्ञानप्रधान चारित्रसे अनेक वैभवोसे गुजरकर निर्वाणकी प्राप्ति होती है।

टीकार्थ—दर्शनज्ञानप्रधान वीतराग चारित्रसे, मोक्ष प्राप्त होता है, ग्रीर दर्शनज्ञान-प्रधान सरागचारित्रसे देवेन्द्र, श्रसुरेन्द्र, नरेन्द्रके वैभवनलेशरूप वधकी प्राप्ति होती है। इसलिये मुमुक्षुग्रोको इष्ट फल वाला होनेसे वीतरागचारित्र उपादेय है, ग्रीर ग्रनिष्ट फल वाला होनेसे सरागचारित्र हेय है।

प्रसंगिववरण-पूर्व गाथामे वताया था कि मैं समताको प्राप्त होता हू, जिससे कि निर्वाणको प्राप्त होती है। अब इस गाथामे निर्वाणप्राप्तिका साधन बताया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) गुद्धचित्स्वरूपमें रमना चारित्र है। (२) भावससारमे हुवे हुए

प्रय चारित्रस्वरूप विभावयति—

चारितं खलु धम्मो धम्मो जो समो ति गिहिडो। मोहवखोहविहीगो परिगामो ऋपगो हु समो।।।।। चारित्र धर्म धर्म मि, साम्य बताया व साम्य भी क्या है। मोह क्षोभसे विरहित, अविकृत परिगाम श्रात्माका ॥७॥

चारित्र खलु धर्मो धर्मो यस्तत्साम्यमिति निर्दिष्टम् । मोहक्षोभविहीन परिणाम आत्मनो हि साम्यम् ।।७।।

स्वरूपे चरण चारित्र । स्वसमयप्रवृत्तिरित्यर्थः । नदेव वस्तुस्वभावत्वाद्धमं । शुद्ध-चैतन्यप्रकाशनिमत्यर्थः तदेव च यथावस्थितात्मगुणत्वात्साम्यम् । साम्य तु दर्शनचारित्रमोह-नीयोदयापादितसमस्तमोहक्षोभाभावादत्यन्तिनिविकारो जीवस्य परिणामः ॥७॥

नामसज्ञ—चारित्त, खलु, धम्म, ज, त, सम, इत्ति णिह्टु, मोहक्लोहिवहीण, परिणाम, अप्प, हु, सम। धातुसंज्ञ—णि दिस प्रेक्षरो । प्रातिपदिक—चारित्त, खलु, धमं, यत्, तत्, साम्य इति निर्दिष्ट, मोहक्षोभिवहीन, परिणाम, आत्मन्, खलु, साम्य । मूलधातु—निर्दिश देशने । पदिववरण—चारित्त चारित्र—प्र० ए० । खलु खलु—अव्यय । धम्मो धमं –प्र० एक० । जो सो य स समो सम –प्र० एक० । इत्ति इति—अव्यय । णिह्हो निर्दिष्ट –प्र० एक० कृदन्त किया । मोहत्रलोहिवहीणो मोहक्षोभिवहीन परिणामो परिणाम समो सम –प्र० ए० । अप्पणो आत्मन –पप्ठी एक० । निरुक्तिसमास—चरण चारित्र, मोहक्षोभक्व मोहक्षोभी ताभ्या विहीन मोहक्षोभिवहीन ।। ७।।

तात्पर्य-सहजात्मस्वरूपमे रमना सम्यक्चारित्र है, यही धर्म है।

टोकार्थ—स्वरूपमे चरण करना (रमना) चारित्र है। स्वसमयमे प्रवृत्ति करना (ग्रपने स्वभावमे प्रवृत्ति करना) ऐसा इसका ग्रथं है। वही वस्तुका स्वभाव होनेसे धर्म है। जुद्ध चैतन्यका प्रकाश करना ऐसा इसका ग्रथं है। वही यथावस्थित ग्रात्मगुरा होनेसे साम्य है। ग्रीर साम्य दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीयके उदयसे उत्पन्न होने वाले समस्त मोह ग्रीर क्षोभके श्रभावके कारण जीवका ग्रत्यन्त निविकार परिशाम है।

प्रसंगविवरग्--पूर्व गाथामे बताया था कि निर्वाणकी प्राप्ति चारित्रसे होती है। अब उसी चारित्रका स्वरूप इस गाथामे बताया गया है।

तथ्यप्रकाश — (१) चारित्रके फलको बताकर उत्थानिकामें कहा है कि अब चारित्रके स्वरूपको विशेष रूपसे हुवाते हैं इसमे अपना भाव व उद्यम बताया गया है। (२) अपने आ- तमस्वरूपमे रमण चारित्र है। (३) अपने आत्मस्वरूपमे रमण स्वसमयवृत्ति है। (४) अपने आत्मस्वरूपमे रमणके मायने शुद्ध चैतन्यका प्रमाणन है। (६) सपने सात्मस्वरूपमे रमणके मायने शुद्ध चैतन्यका

ययात्मनम्बारित्रत्व निन्चनोति--

पिरिगामिद जेगा द्व्वं तक्कालं तम्मय ति पर्गात । तम्हा धम्मपिरगादो आदा धम्मो मुगोयव्वो ॥ = ॥ इव्य जिम भावने परि-गमता उम काल तम्मयो होता । इसने हो धर्मपिरगृत आत्माको धर्म हो मानो ॥ = ॥

पित्रमित देन द्रद्य तत्वात तत्मयमिति प्रज्ञप्तम् । तत्माद्रम्परिषतः अत्मा प्रमाँ मान्द्यः ॥ = ॥ यन्त्वलु द्रद्य पन्मिन्दाले येन भावेन परिषमिति तत् तन्मिन् वाले विन्नौष्णयपरिण्ता-य णिण्डवत्तन्मयः भवति । तत्तेष्ट्यमात्मा धर्मेण् परिण्तो धर्मः एव भवतीति मिद्धमात्मनश्चा-रित्रत्वम् ॥ = ॥

नामनत्त— इ द्रव्य तत्त्रात तम्मय इति पण्यन त प्रमणियद आदा ध्मम मुरोयव्य । धातुमत्त—णरि पम प्रह्नत्वे गद्य च प न्नना अवदोपने मुण नाने । प्रानिपदिक - यत्, द्रव्य तत्त्राल तन्मय
इति प्रज्ञप्त तत् धमंणिरण्य आत्मन् धमं मन्तव्य । मूलधातु—परि-गम प्रह्नत्वे द्र् गतौ भ्वादि, प्र
जप नाने नापने चुरादि मन नाने दिवादि । उभयपद्विवरण परिणमदि परिणमिति—वर्तमान लट् अन्य
पुरुष एकववन । जेण पन—तृश्वराश । द्रव्य द्रव्य-प्रश्वराश । तन्त्रात अव्यय । तन्मय तन्मय-प्रश्व
ए० । इत्ति इति—अव्यय । पण्यत्त प्रज्ञप्तम्-प्रश्वराश वृद्यन विद्या । तन्त्रा तम्मान्-पश्वराश धमंपरिणदो । अव्यय । अवा धम्मो मुरोयव्यो आत्मा धमं मन्तव्य -प्रश्वराश । तन्ति प्रत्या । इति धनंपरिण
यान् गच्छिति इति द्रव्य । अति सत्तव जानाति इति आत्मा । ममाम— धमंप परिणत इति धनंपरिणत्तः ॥ म ॥

जीवका निर्विकार परिगाम है। (=) चारित्र धर्म है, सम्यादर्शन धर्मका मूल है। सिद्धान्त--(१) चारित्र स्थातमाना निर्विकार शुद्ध चैतन्यप्रकाश है। हष्टि-- १- शुद्धनिश्चयनय (४६)।

प्रयोग—यपने यविकार सहज स्वरूपमे स्नात्मभावनाके हट भावसे शुद्ध ज्ञानमात्र वर्तना ॥७॥

अब आत्माके चान्त्रिपनेका निश्चय करते हैं—[इन्य] द्रव्य जिस समय [येन] जिस भाव रूपसे [परिरामित] परिणमता है [तत्काल] उस समय [तन्मय] उस मय है [इति] ऐसा [प्रज्ञप्तं] जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा गया है [तस्मात्] इनलिये [धर्मपरिरात भ्रात्मा] धर्मणरिणत आत्माको [धर्मः मन्तन्यः] धर्म समभना चाह्निये।

तात्पर्य—मात्र ज्ञाता द्रष्टा रहनेरूप धर्मते परिरात आत्मा स्वय धर्म है, स्वय चारित्र है।

टोकार्थ-वास्तवमे जो द्रव्य जिस समय जिस भावरूपसे परिएामन करता है, वह

अय जीवस्य शुभाशुभशुद्धत्वं निश्चिनोति--

## जीवो परिण्मिद जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो। सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि हि परिण्यामसब्भावो।। ६॥

जब परिगामस्वभावी, जीव शुभ श्रशुभ शुद्ध भावसे यह।

परिरामता तब होता, जीव हि शुभ प्रशुभ शुद्ध तथा ॥६॥

जीव परिणमित यदा शुभेनाशुभेन वा शुभोऽशुभ । शुद्धेन तथा शुद्धो भवित हि परिणामस्वभाव ।। ६ यदाऽयमात्मा शुभेनाशुभेन वा रागभावेन परिणामित तदा जपातापिच्छरागपरिसात

नामसंज्ञ-जीव जदा सुह असुह वा सुद्ध तदा हि परिणामसन्भाव । धातुसज्ञ-हव सत्ताया, परि ण

द्रष्य उस समय उष्णता रूपसे परिणमित लोहेके गोलेकी भाँति उस मय है, इसलिये य श्रात्मा धर्मरूप परिणमित होनेसे धर्म ही है। इस प्रकार श्रात्माका चारित्रपना सिद्ध हुआ

प्रसंगिववरण— अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि निश्चयतः चरित्र ही घ है। अब इसीके सम्बन्धमे इस गाथामे कहा गया है कि चारित्र धमंसे परिगत आत्मा ह स्वय धर्म है।

तथ्यप्रकाश—(१) चारित्रभावसे परिग्णमा भ्रात्मा स्वय चारित्रमय है। (२) भ्रात्म भ्रीर चारित्र भ्रलग भ्रलग नहीं है। (३) जिस कालमें जो द्रव्य जिसरूप परिग्णमता है उ कालमें वह द्रव्य उस मय है। (४) उदाहरगामें स्पष्ट है कि उष्णतासे परिग्णत लोहगों उष्णतामय है।

सिद्धान्त—(१) श्रशुद्धपर्यायके कालमे द्रव्य श्रशुद्धपर्यायमय है। (२) शुद्धपर्याट परिणत श्रात्मा शुद्धपर्यायमय है।

प्रयोग—मै अपने भ्राप केवल रह कर किस रूप हो सकता हू ऐसे चिन्तनसे मा' ज्ञाना द्रष्टा रूप मनन करके पर्यायध्यान छोड़कर पर्यायकी स्रोतभूमि सहजसिद्ध चिन्मा श्रपनेको भ्रनुभवनेका पौरुष करना ॥ ॥ ॥

श्रब जीवका शुभपना, श्रशुभपना श्रीर शुद्धपना निश्चित करते है— [परिशामस्व मावः] परिणामस्वभाव [जीवः] जीव [यदा] जब [शुभेन वा अशुभेन] शुभ या श्रशुभ भावरूपसे [परिशामित] परिणमता है [शुभः श्रशुभः] तब शुभ या श्रशुभ ही होता है [शुद्धेन] श्रीर जब शुद्धभावरूपसे परिणमता है [तदा शुद्धः हि भवित] तब शुद्ध स्वय ह होता है।

स्फटिकवत् परिगामस्वभाव सन् शुभोऽशुभश्च भवति । यदा पुनः शुद्धेनारागभावेन परिण-

प्रह्नत्वे । प्रातिपदिक—जीव, यदा, शुभ, अशुभ, वा, शुद्ध, तदा, हि, परिणामस्वभाव । सूलधातु—परि णम प्रह्नत्वे, भू सत्ताया । उमयपदिववरण—जीवो जीव –प्रथमा एकवचन । परिणमदि परिणमित-वर्त-मान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया । जदा यदा तदा वा हि—अव्यय । सुहेण शुभेन असुहेण अशुभेन

तात्पर्य -- शुभ ग्रशुभ शुद्ध परिणमनके समय जीव शुभ ग्रशुभ तथा शुद्ध ही है।

टोकार्थ—जब यह ग्रात्मा शुभ या ग्रशुभ रागभावसे परिणामता है तब जपा कुसुम या तमाल पुष्पके लाल या काले रगरूप परिणमित स्फिटिककी भाँति, परिणामस्वभाव यह जीव शुभ या ग्रशुभ होता है ग्रीर जब वह शुद्ध ग्ररागभावसे परिणामित होता है तब शुद्ध ग्ररागपरिणात (रगरहित) स्फिटिककी भाँति, परिणामस्वभाव होनेसे शुद्ध होता है याने उस समय ग्रात्मा स्वयं ही शुद्ध है। इस प्रकार जीवका शुभत्व ग्रशुभत्व ग्रीर शुद्धत्व सिद्ध हुग्रा।

प्रसंगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि जो द्रव्य जिस कालमे जिस रूपसे परिगामता है वह द्रव्य उस कालमे उस मय होता है। ग्रब ग्रात्माके विषयमे उसीका स्पष्टीकरण इस गाथामे किया गया है।

तथ्यप्रकाश--(१) जीव परिगामता है इस कथनसे स्पष्ट है कि जीव नितय है, किन्तु अपरिगामी कूटस्थ नित्य नही है। (२) जीव परिगामता है इस कथनसे स्पष्ट है कि जीव पूर्वपर्यायको छोडकर नवीन पर्यायमे भ्राता रहता है। (३) जीव परिणमता है इस कथनसे स्पष्ट है कि जीव जिस पर्यायरूप परिणमता है उस समय वह उस पर्यायमय है। (४) जीव जब शुभभावसे परिणमता है तब जीव शुभ है। (५) जब जीव अशुभभावसे परि-णमता है तब वह ग्रशुभ है। (६) जब जीव शुद्धभावसे परिगामता है तब जीव शुद्ध है। (७) जब जीव शुभ, प्रशुभ या शुद्धभावसे परिणमता है तब यह जीव स्वय शुभ, प्रशुभ या शुद्ध है, ग्रन्य किसीने शुभ, ग्रशुभ या शुद्ध नहीं किया। (८) जीवका शुभ ग्रशुभ होना कर्म-दशाका निमित्त पाकर होता है, क्योकि शुभ श्रशुभ भाव जीवका स्वभावानुरूप परिरामन नहीं है। (६) जीवका शुद्ध परिगामन होना उपाधिके श्रभावमे श्रर्थात् जीवकी केवलतामे हुई स्थिति है, क्यों कि शुद्धभाव जीवका स्वभावानुरूप परिणमन है। (१०) लाल पीला उपा-धिके सान्निध्यमे ही स्फटिकमिए। लाल पीला रूप परिशामता है ऐसे ही उपाधिकर्मदशाके सान्निध्यमे जीव शुभ श्रशुभ भावरूप परिगामता है। (११) लाल पीला उपाधिके न रहनेपर (दूर होनेपर) स्फटिक मिए स्वभावानुरूप स्वच्छ परिरामता है, ऐसे ही कर्मे उपाधिके न रहने पर जीव स्वभावानुरूप शुद्ध स्वच्छ ज्ञानादिरूप परिगामता है। (१२) प्रथम, द्वितीय, तृतीय गुरास्थानोमे उत्तरोत्तर घटता हुम्रा म्रशुभोपयोग है। (१३) चतुर्थ, पञ्चम, षट्ठ गुरास्थानमे मित तदा शुद्धारागपरिणतस्फटिकवत्परिणामस्वभावः सन् शुद्धो भवतीति सिद्ध जीवस्य शुभा-शुभश्द्धत्वम् ॥ ६ ॥

सुद्धेण शुद्धेन-तृतीया एक । सुहो शुभ असुहो अशुभ सुद्धो शुद्ध -प्रथमा एक । हवदि भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक । परिणामसन्भावो परिणामस्वभाव -प्रथमा एक । निरुवित जीवति इति जीव , शोभते इति शुभ , शुद्ध्यित इति शुद्ध । समास परिणाम स्वभाव यस्य स परिणामस्वभाव ।। ६ ।। उत्तरोत्तर स्वच्छताके लिये बढता 'हुम्रा शुभोपयोग है । (१४) सप्तम गुगास्थानसे बारहवें गुणस्थान तक स्वच्छता व स्थिरतामे बढता हुम्रा शुद्धोपयोग है । (१५) केवली भगवानके शुद्धोपयोगका फल ग्राटमोत्थ, ज्ञान व ग्रानन्दका परिपूर्ण परिगाम है ।

सिद्धान्त—(१) परिणामस्वभाव द्रव्य परिणमता रहना है। (२) कर्मोपाधिके सा-न्निध्यमे जीव शुभ श्रशुभभावरूप परिणमता है। (३) उपाधिके श्रभावमे जीव शुद्ध भावमय होता है।

हष्टि—१- उत्पादन्ययसापेक्ष ग्रगुद्धद्रन्याणिकनय (२५)। २- उपाधिसापेक्ष ग्रगुद्ध द्रन्याणिकनय (२४)। ३- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रन्याणिकनय (२४ ग्र)।

प्रयोग—शुभ अशुभ भावोको भ्रीपाधिक व क्षोभमय जानकर उनसे उपेक्षा करके सहजसिद्ध सहजशुद्ध सहजबुद्ध एकस्वभाव चिन्मात्र भ्रन्तस्तत्त्वको भ्रोर उपयोग रखनेका पौरुष करना ॥ १॥

ग्रब परिगामको वस्तुके स्वभावरूपसे निश्चित करते है—[इह] इस लोकमे [परिग्गामं विना] परिगामके बिना [ग्रर्थः नास्ति] पदार्थ नही है, [ग्रर्थं विना] पदार्थके बिना [परिगामः] परिणाम नही है, [अर्थः] वास्तवमे पदार्थ [द्रव्यगुगपर्ययस्थः] द्रव्य गुण पर्याय मे रहने वाला ग्रौर [ग्रस्तित्विन्त्वं तः] उत्पादव्ययधीव्यमय ग्रस्तित्वसे बना हुग्रा है।

तात्पर्य-द्रव्य गुण पर्यायात्मक पदार्थ सत् है।

टीकार्थ--वास्तवमे परिणामके बिना वस्तु सत्ताको धारण नही करती, वयोकि वस्तु की द्रव्यादिके द्वारा परिणामसे भिन्न उपलब्धि नहीं है। परिणामरहित वस्तु गधेके सीगके समान है तथा परिणामरहित वस्तुको दिखाई देने वाले गोरस दूध, दही वगैरहके परिणामोके साथ विरोध ग्राता है। वस्तुके बिना परिणाम भी ग्रस्तित्वको घारण नहीं करता, क्योकि स्वाश्रयभूत वस्तुके ग्रभावमे निराश्रय परिणामको शून्यताका प्रसङ्ग ग्राता है। वस्तु तो छद्द्रक्वंसामान्यस्वरूप द्रव्यमे, सहभावी विशेषस्वरूप गुणोमें तथा क्रमभावी विशेषस्वरूप पर्यायोमे श्रवस्थित उत्पादव्ययध्रौव्यमय ग्रस्तित्वसे बनी हुई है, इसलिये वस्तु परिणामस्वभाव वाली ही है।

ग्रय परिणामं वस्तुस्वभावेन निश्चिनोति-

गात्थि विगा परिगामं यत्थो अत्थं विगोह परिगामो। द्व्यगुगापज्जयत्थो अत्थो अत्थित्तगिव्वत्तो ॥ १०॥ परिणमन बिना वस्तु न, परिगति भो है नही बिना वस्तु। द्वयगुगापयंयस्थित, वस्तू ध्रस्तित्वसे निर्मित ॥ १०॥

नास्ति विना परिणाममर्थोऽथं विनेह परिणाम । द्रव्यगुणपर्ययस्थोऽथोऽस्तित्विनर्वृत्त ।। १०।। न खलु परिणाममन्तरेण वस्तु सत्तामालम्बते । वस्तुनो द्रव्यादिभि परिग्णामात् पृथ-गुपलम्भाभावान्नि परिग्णामस्य खरश्युङ्गकल्पत्वाद् दृश्यमानगोरसादिपरिणामविरोधाच्च ।

नामसंज्ञ—ण विणा, परिणाम, अत्थ, इह, दव्वगुणपज्जयत्थ, अत्थ, अत्यित्तणिव्वत्त । धातुसज्ञ—अस सत्ताया प्रथमगणी । प्रातिपदिक—न, विना, परिणाम, अर्थ, इह, द्रव्यगुणपर्ययस्थ, अर्थ, अस्तित्विन्तृं त्त । मूलधातु—अस् भुवि अदादि । उभयपदिववरण—ण न विणा विना इह—अव्यय । अत्थि अस्ति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । परिणाम—द्वितीया एकवचन । अत्थो अर्थ —प्रथमा एक० । अत्थ अर्थ — द्वितीया एक० । परिणामो परिणाम दव्वगुणपज्जयत्थो द्रव्यगुणपर्ययस्थ अत्थो अर्थ अत्थित्तिणव्वत्तो

प्रसगिववरण — अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि जीव जब शुभ, अशुभ व शुद्ध भावसे परिणामता है तब वह शुभ, अशुभ व शुद्ध है। अब इस गाथामे उसीकी पृष्टिके लिये सामान्य नियम द्वारा कहा गया है कि परिणाम तो (परिणमन तो) वस्तुके स्वभावसे होता ही रहता है।

तथ्यप्रकाश—(१) पर्याय न हो तो वस्तु ही कुछ नहीं है। (२) घ्रुव वस्तु न हो तो पर्याय कैंसे व कहाँ हो ? (३) पदार्थको अभेददृष्टिसे घ्रुव देखनेपर त्रैकालिक अखण्ड द्रव्य कहा जाता है। (४) पदार्थको भेददृष्टि रखकर घ्रुव अश देखनेपर गुण विदित होते है। (४) पदार्थका अभेद परिणमन देखनेपर एक समयमे एक अखड अवक्तव्य पर्याय विदित होता है। (६) पदार्थका भेददृष्टिसे परिणमन देखनेपर एक ही समयमे अनेक पर्याय (प्रत्येक गुणके पर्याय) विदित होते है। (७) द्रव्य गुण पर्यायमे स्थित अर्थ सत् है। (६) वस्तुके द्रव्य, चेत्र, काल, भाव वस्तुसे भिन्न उपलब्ध नहीं हैं। (६) शुद्धादमोपलब्धि रूप शुद्ध परिणमन वहीं है। (१०) शुद्ध जीवपदार्थ के बिना शुद्धादमोपलब्धि रूप शुद्ध परिणमन नहीं है। (११) यह परमात्मपदार्थ आत्मस्वरूप द्रव्य व सहज ज्ञानादि गुण व केवलज्ञान आदि पर्यायोमे अवस्थित सत् है। (१२) वस्तु द्रव्यगुणपर्यायमय है। (१३) वस्तुको अभेद, अन्वय, व्यतिरेक, प्रदेश आदि अनेक दृष्टियोसे परखनेपर अखड द्रव्य, अखण्ड पर्याय, अनेक गुण व अनेक पर्याय ज्ञात होती है, पर ये भिन्न सत् नहीं, इनके प्रदेश भिन्न नहीं। (१४) त्रैका-

ग्रन्तरेण वस्तु परिणामोऽपि न सत्तामालम्बते । स्वाश्रयभूतस्य वस्तुनोऽभावे निराश्रयस्व परिणामस्य शून्यत्वप्रसङ्गात् । वस्तु पुनरूद्ध्वंतासामान्यलक्षणणे द्रव्ये सहभाविविशेषलक्षणेषु गुणोषु क्रमभाविविशेषलक्षणेषु व्यवस्थितमुत्पादव्ययध्रीव्यमयास्तित्वेन निर्वर्तितं निर्वृ - तिमच्च, ग्रतः परिणामस्वभावमेव ॥१०॥

अस्तित्वनिर्वृत्त – प्र० ए० । निरुक्ति—अर्यते निश्चीयते इति अर्थः । समास—द्रव्य च गुण च पर्यायश्चेति द्रव्यगुणपर्यया तेषु तिष्ठति इति द्रव्यगुणपर्ययस्थ , अस्तित्वेन निर्वृत्त इति अस्तित्वनिर्वृत्तः ॥ १० ।

लिक ऊर्ध्वप्रवाहरूप सामान्य द्रव्य है। (१५) त्रैकालिक साथ साथ रहने वाले विशेष गुरा है। (१६) क्रमण्ञः होने वाले विशेष पर्यायें है। (१७) उत्पादव्ययध्नीव्ययुक्त पदार्थ सत् है। (१८) ग्रभेदरूप द्रव्य व भेदरूप गुरा ध्रीव्याशरूप है। (१८) ग्रभेद पर्याय व भेदरूप पर्याय उत्पादव्ययरूप है। (१०) ग्रात्माको । एकान्ततः कूटस्थ नित्य ध्रुव माननेपर ग्रात्माको मोक्ष मार्गको ग्रावश्यकता ही क्या ? (२१) ग्रात्माको क्षराक्षयी माननेपर ग्रात्माको मोक्षमार्गको ग्रावश्यकता ही क्या ? (२२) ग्रात्मा उत्पादव्ययध्रीव्ययुक्त है, ग्रतः ग्रज्ञानपरिगामसे हट कर ज्ञानपरिणाममे ग्राकर ग्रात्मीय ग्रानन्द पानेके लिये मोक्षमार्गको व मोक्षमार्गमे प्रगतिको ग्रावश्यकता होतो है।

सिद्धान्त—(१) वस्तु उत्पादव्ययझीव्ययुक्त है। (२) पदार्थ परिणामस्वभाव होनेसे निरन्तर परिणमता रहता है। (३) प्रत्येक वस्तु ग्रनाद्यनन्त है।

हिष्ट— (१) उत्पादन्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रन्याथिक नय [२५]। (२) द्रन्यत्वहिष्ट [२०६]। (३) ऊर्ध्वसामान्यनय [१६६]।

प्रयोग—ग्रशुभपरिणामसे हटकर शुभपरिणामसे गुजरकर द्रव्य गुणपर्यायके भेदसे परे द्रव्यगुणपर्यायसमवस्थित ग्रपने ग्रतस्तत्त्वको ग्रभेद ग्रनुभवनेके लिये परमविश्राम करना ॥१०॥

श्रव चारित्र परिगामके साथ संपर्क श्रीर संभव वाले शुद्ध श्रीर शुभ परिणामका ग्रहण तथा त्यागके लिये उनका फल विचारते है—[धर्मेग परिगतात्मा] धर्मसे परिगत स्वरूप वाला [आत्मा] श्रात्मा [यदि] यदि [शुद्धसंप्रयोगयुतः] शुद्ध उपयोगमे युक्त है तो [निर्वाण-सुखं] मोक्षसुखको [प्राप्नोति] प्राप्त करता है [शुभोपयुक्तः वा] श्रीर शुभोपयोग वाला है तो [स्वर्गसुखं] स्वर्गके सुखको प्राप्त करता है।

तात्पर्य—घर्मसे परिगात आत्मा साक्षात् या परम्परया निर्वागसुखको प्राप्त होता है। टीकार्थ—जब यह आत्मा धर्मपरिगात स्वभाव वाला होता हुआ शुद्धोपयोगपरिणितको धारण करता है तब विरोधी शक्तिसे रहितपना होनेके कारण अपना कार्य करनेके लिये समर्थ चारित्र वाला होनेसे साक्षात् मोक्षको प्राप्त करता है, परन्तु जब वह धर्मपरिगात स्वभाव वाला

अथ चारित्रपरिग्णामसपर्कसम्भववतोः शुद्धशुभपरिग्णामयोक्ष्पादानहानाय फलमालोचयित— धम्मेगा परिगादप्पा अप्पा जिद् मुद्धसंपयोगजुदो । पाविदि गिव्वागासुहं सुहोवजुत्तो व स्ग्गमुहं ॥११॥ धर्मपरिग्णतस्वभावी, है यदि शुद्धोपयोगयुत श्रातमा । निर्वाणानन्द लहे, शुभोपयोगी लहे सुरसुक्ष ॥ ११ ॥

धर्मेण परिणतात्मा आत्मा यदि गुरुमप्रयोगयुत । प्राप्नोति निर्वाणसुन गुभोपयुक्तो वा न्वर्गमुखम् ॥११॥ यदायमात्मा धर्मपरिणतस्वभाव शुद्धोपयोगपरिणतिमुद्रहति तदा नि प्रत्यनीकणक्तितया स्वकार्यकरणसमर्थचारित्रः साक्षान्मोक्षमवाप्नोति । यदा तु धर्मपरिणतस्वभावोऽपि गुभोपयोग-

नामसज्ञ—धम्म परिणदप्प अप्प जिंद सुद्धमपओगजुद णिव्वाणमृह मृहोवजुत्त व सग्गमृह । धानु-संज्ञ—प आव प्राप्तो तृतीयगणी । प्रातिपदिक—धर्म परिणतात्मन् आत्मन् पदि गृहनप्रयोगयुन निविण-सुख शुभोपयुक्त स्वर्गसुख । मूलधानु—प्र आप्तृ व्याप्तो स्वादि । निरुक्ति—धरित इति धर्म , नि शेपेण होकर भी शुभोपयोग परिरातिके साथ युक्त होता है तव विरोधो णिवतस् सहितपना होनेसे स्वकार्य करनेमे ग्रसमर्थ ग्रीर कथिचत् विरुद्ध कार्य करने वाले चारित्रसे युक्त जीव, जैमे ग्रिनि से गर्म किया हुग्रा घी किसी मनुष्यपर डाल दिया जावे तो वह उसकी जलनसे दु खी होता है, उसी प्रकार वह स्वर्गसुखके बन्धको प्राप्त होता है, इस कारण शुद्धोपयोग उपादेय है ग्रीर शुभो-पयोग हेय है ।

प्रसंगिववरण—अनतरपूर्व गाथामे भ्रोत्मरमणरूप चारित्रप्राप्तिके प्रयोजनसे वस्तुका व वस्तुके परिणामस्वभावका वर्णन किया था। ग्रव इस गाथामे चारित्रमार्गके सम्पर्कमे ग्राये हुए ग्रात्माको शुभ परिणामके भी त्यागके लिये व शुद्ध परिणामके पानेके लिये शुद्धोपयोग व शुभोपयोगके फलकी ग्रालोचना की है।

तथ्यप्रकाश — (१) गाथाकी उत्थानिकामे ''ग्रालोचयित'' क्रिया देकर शुद्धोपयोग व शुभोपयोगके फलकी ग्रालोचना की है। (२) गुगा व दोषको यथावत दिखानेका नाम ग्रालोचना है। (३) ग्रात्माका स्वभाव ग्रात्मस्वभावरूप धर्मसे परिगात होना है। (४) यथायोग्य घातिकर्मप्रकृति विपाकके ग्रभावमे ग्रात्मा मोक्षमार्गमे लगता है। (५) साक्षात् मोक्षमार्गमोहक्षयज शुद्धोपयोग है। (६) यथाशक्ति धर्ममार्गमे चलते हुए भी ग्रात्मा शुभोपयोग परिगातिसे संगति करता है तो वह स्वर्गादि सुखोका बन्धन पाता है। (७) शुभोपयोगका फल भोगनेके पश्चात् यह ज्ञानी परमसमाधिसामग्रीके सद्भावमे शुभोपयोगतीत शुद्धोपयोगसे साक्षात् मोक्ष पाता है। (६) ग्रशुभोपयोगसे हटकर शुभोपयोगसे गुजरकर मात्र शुद्धोपयोगसे मोक्ष होता है। (६) ग्रशुभोपयोग ग्रत्यत हेय है, शुभोपयोग हेय है, शुद्धोपयोग ग्रत्यन्त उपादेय है।

परिण्त्या संगच्छते तदा सप्रत्यनोकशक्तितया स्वकार्यकरणासमर्थः कथंचिद्विरुद्ध कार्यकारिचा-रित्रः शिखितप्तघृतोपसिक्तपुरुषो दाहदुःखिमव स्वर्गसुखबन्धमवाप्नोति । स्रतः शुद्धोपयोग उपा-देय. शुभोपयोगो हेयः ॥ ११ ॥

वान गमन निर्वाण । समास—परिणतश्चासौ आत्मा चेति परिणतात्मा, शुद्धश्चासौ सप्रयोग इति शुद्ध-सप्रयोग , तेन युत , निर्वाणस्य सुख निर्वाणसुख, शुभेन उपयुक्त शुभोपयुक्त , स्वर्गस्य सुख स्वर्गसुख । उभयपदिविवरण – धम्मेण धर्मेण – तृतीया एक । परिणदप्पा परिणतात्मा अप्पा आत्मा सुद्धसपओगजुदो शुद्धसप्रयोगयुत सुहोवजुक्तो शुभोपयुक्त – प्रथमा एक । पाविद प्राप्नोति – वर्तमान अन्य ० एक ० किया । णिव्वाणसुह निर्वाणसुख सग्गसुह स्वर्गसुख – द्वितीया एक वचन ।। ११ ।।

सिद्धान्त—(१) शुद्धोपयोगका फल स्वात्मोपलिब्धिरूप सिद्धिका लाभ है। (२) शुभो-पयोगका फल काल्पनिक सुखका बन्धन है।

हिए १- शुद्धनिश्चयनय (४६) । २- श्रशुद्धनिश्चयनय (४७) ।-

प्रयोग — ग्रविकारस्वभाव सहज चैतन्यस्वरूपकी प्रतीति रुचि ग्रनुभूतिके मार्गसे प्रवर्त कर शुद्धोपयोगवृत्तिके लाभके लिये ग्रात्मविश्राम करना ॥ ११॥

ग्रब चारित्रपरिगामके साथ सम्पर्कका ग्रभाव होनेसे ग्रत्यन्त हेयभूत ग्रज्ञुभ परि-णामका फल विचारते है—[ग्रज्ञुभोदयेन] ग्रज्ञुभ उदयसे [आत्मा] ग्रात्मा [कुनरः] कुमनुष्य [तियंग्] तियंच [नैरियकः] ग्रीर नारकी [भूत्वा] होकर [दुःखसहस्त्रैः] हजारो दुःखोसे [सदा अमिद्रुतः] सदा पीडित हुग्रा [ग्रत्यंतं भ्रमित] संसारमे ग्रत्यन्त भ्रमण करता है।

तात्पर्य-प्रशुभ परिणामके फलमे पापके उदयसे जीव दुर्गतियोमे दु.खी होता हुम्रा भ्रमण करता है।

टोकार्थ — जब यह ग्रात्मा किंचित् मात्र भी धर्मपरिणतिको प्राप्त न करता हुग्रा ग्रशुभोपयोग परिणतिका अवलम्बन करता है, तब यह कुमनुष्य, तिर्यंच ग्रीर नारकीके रूपमें परिश्रमण करता हुग्रा, तदूप हजारो दुःखोके बन्धनका ग्रनुभव करता है, इसलिये चारित्रके लेशमात्रका भी ग्रभाव होनेसे यह ग्रशुभोपयोग ग्रत्यन्त हेय ही है।

प्रसंगिववरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे चारित्रपरिगाम सम्पर्क वाले शुद्ध परिगामके ग्रहणके लिये ग्रौर चारित्रपरिगामसभव वाले शुभ परिगामके त्यागके लिये उन दोनो परि-णामोके फलकी ग्रालोचना की थी। ग्रब इस गाथामे श्रत्यत हेय श्रशुभोपयोगके फलकी श्रालोचना की गरी। वना की गई है।

तथ्यप्रकाश—(१) जिसके रंच भी धर्म परिणति नहीं ग्रीर ग्रशुभोपयोगका परिणा• मन है वे खोटे मनुष्य, तिर्यंच व नारकोमें भ्रमण कर महान् दु:ख भोगते है। (२) जहाँ अथ चारित्रपरिणामसंपर्कासंभवादत्यन्तहेयस्याशुमपरिणामस्य फलमालोचयित—

त्रम् होदयेगा त्रादा कुगारो तिरियो सवीय गोरडयो।

दुक्खसहस्सेहिं सदा अभिधुदो भमदि त्रच्चंतं।।१२॥

अशुभोदयसे आत्मा, कुनर व तियँच नारकी होकर। पीडित भ्रमता प्रशुभो-पयोग अत्यन्त हेय ग्रतः ॥१२॥

बनुभोदयेनात्मा कुनरिन्त्यंग्सूत्वा नैरियक । दु जमहन्त्रं भदो अभिद्रुतो भ्रमत्यत्यन्तम् ॥ १२ ॥ यदायमात्मा मनागपि धर्मपरिणतिमनासादयन्त्रगुभोण्योगपरिणतिमालम्बते तदा कुमनुष्यतिर्यंड्नारकभ्रमग्गरूप दु खसहस्रबन्धमनुम्बनि । ततश्चारित्रलबस्याप्यभावादत्यतहेय एवायमगूभोपयोग इति ॥ १२ ॥

एवमयमपास्तसमस्तज्ञभाज्ञभोपयोगवृत्ति ज्ञुद्धोपयोगाधिकारमारभते ।

नामसंज्ञ—अनुहोदय, अन कुणर, निरिय ऐरिडय, दुक्जमहम्म, मदा, अभियुद अच्चन। धातु-सज्ञ—भव सत्ताया प्रथमगणी भम अमरो प्रथमगणी। प्रातिपदिक—अगुभोदय आत्मन्, कुनर, तिरुच्, नैरियक, दु जसहस्र, मदा, अभिद्रुत., अत्यन्त। मूलधातु—भू मत्ताया अमु चलने भ्वादि, अमु अनवस्थाने दिवादि। उभयपदिवदरण—अमुहोदयेण अगुभोदयेन—तृ० एक०। आदा आत्मा कुणरो कुनर तिरियो तिर्यक् ऐरिडयो नैरियक अभियुद्दो अभिद्रुत-प्रथमा एक०। दुक्जनहम्मेहि दु जमहन्त्र —तृ० वहु०। भवीय भूत्वा—असमाप्तिको किया। भमदि अमित आम्यति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन। अच्चत अत्यत—अव्यय। निरुक्ति—नरित नृणाति इति वा नर, उत्कर्षण अयन उदय। समास—अगुभन्य उदय अगुभोदय, दु ज्ञाना महस्राणि दु जमहन्त्राणि तै ॥१२॥

चारित्रका रंच भी ग्रश नही वहाँ ग्रशुभोपयोग होता है। (३) ग्रशुभोपयोगमे पच इन्द्रियोको ग्रिभलाषां सम्बंधित तीव्र सक्लेश होता है या विषयों वाधकोपर द्वेष जगता है। (४) ग्रशुभोपयोग ग्रत्यन्त हेय है, इसका तो रच भी संपर्क न होना चाहिये। (५) जहाँ चारित्र का कुछ संपर्क है वहाँ चारित्रके साधको व साधनों भ्रमुराग है वह शुभोपयोग है। (६) परतत्त्वों के प्रति ग्रमुराग होना चंघन है सो यह शुभोपयोग हेय है। (७) नि प्रत्ययनीक शक्ति विकसित न होनेको स्थितिमे ज्ञानोके शुभोपयोग ग्राता है उससे उपेक्षा कर ज्ञानी ग्रविकार-स्वभाव सहज चैतन्यस्वरूपको ग्रात्मरूप ग्रमुभवनेको धुन रखता है। (५) जहाँ समस्त शुभ ग्रशुभ उपयोगको वृक्ति दूर हो गई वहाँ ही शुद्धोपयोगको वृक्तिपर ग्रधिकार बनता है।

सिद्धान्त—(१) अंगुभोपयोगका निमित्त पाकर कार्माणवर्गरणावोमे अंगुभ प्रकृतियोका वन्च होता है। (२) अंगुभ अघाती प्रकृतियोके उदयका निमित्त पाकर आहारवर्गणावोमे खोटी शरीररचना होती है। (३) घातिया प्रकृतियोके उदयका व असातावेदनीयके उदयका निमित्त पाकर जीवमे सहस्रो दु खोकी वेदना होती है।

तत्र शुद्धोपयोगफलमात्मनः प्रोत्साहनार्थमभिष्टौति-

# अइसयमादसमुत्थं विसयातीदं अणोवममण्तं। अव्वुच्छिणां च सुहं सुद्धुवत्रोगपसिद्धाणं ॥१३॥

अतिशय श्रात्मसमुद्भव श्रतीतविषयी श्रनन्त व श्रनुपम । श्रव्यय श्रानन्द मिले, प्रसिद्ध शृद्धोपयोगको ॥ १३ ॥

ाशयमात्मसमुत्य विषयातीतमनौपम्यमनन्तम् । अन्युच्छिन्न च सुख शुद्धोपयोगप्रसिद्धानाम् ॥ १३ ॥

ग्राससाराऽपूर्वपरमाद्भुताङ्कादरूपत्वादात्मानमेवाश्रित्य प्रवृत्तत्वात्पराश्रयनिरपेक्षत्वाद-त्यन्तविलक्षग्तत्वात्समस्तायतिनिरपायित्वान्नेरन्तर्यप्रवर्तमानत्वाच्चातिशयवदात्मसमुत्य विष-

नामसंज्ञ—अइसय आदसमुत्थ विषयातीद अणोवम अणत अव्वुच्छिण्ण च सुह सुद्धुवओगप्पसिद्ध । धातुसज्ञ—अ वि उत् च्छिद छेदने तृतीयगणी, प सिज्भ निष्पत्ती । प्रातिपदिक—अतिशय आत्मसमुत्थ विषयातीत अनीपम्य अनन्त अव्युच्छिन्न च सुख शुद्धोपयोगप्रसिद्ध । सूलधातु—अ वि उत् छिदिर् द्वेधी-करणे रुधादि, प्र षिध गत्या भ्वादि, षिधु सराद्धौ दिवादि । उभयपदिववरण—अइसय अतिशय आदसमु-

हष्टि— १, २, ३- निमित्तहष्टि (५३ म्र)।

इस प्रकार पूज्य श्रीकुन्दकुन्दाचार्य समस्त शुभाशुभोपयोग वृत्तिको जिनने ऐसे होते हुए शुद्धोपयोगवृत्तिको ग्रात्मरूप करते हुए शुद्धोपयोग ग्रधिकार प्रारम्भ करते है। उसमे पहले शुद्धोपयोगके फलका ग्रात्माके प्रोत्साहनके लिये ग्रभिस्तवन करते है—[शुद्धो-पयोगप्र सिद्धानां] शुद्धोपयोगसे निष्पन्न हुए ग्रात्माग्रोका ग्रर्थात् ग्ररहत ग्रौर सिद्धोका [सुखं] सुख [ग्रतिशय] ग्रतिशय [ग्रात्मसमुत्थं] ग्रात्मोत्पन्न [विषयातीतं] विषयातीत [ग्रनौपम्यं] ग्रनुपम [अनन्तं] ग्रनन्त व ग्रविनाशो [अन्युच्छिन्नं च] ग्रौर श्रद्दट है।

तात्पर्य— शुद्धोपयोगके फलमे यह ग्रात्मा ग्रात्मीय ग्रनन्त ग्रानन्द प्राप्त करता है।
टोकार्थ — ग्रनादि संसारसे अपूर्व परम अद्भुत ग्राह्लादरूप होनेसे, ग्रात्माका ही
ग्राश्रय लेकर प्रवर्तमान होनेसे, पराश्रयसे निरपेक्ष होनेसे, ग्रत्यन्त विलक्षण होनेसे समस्त
ग्रागामी कालमे कभी भी नाशको प्राप्त न होनेसे, ग्रीर निरन्तर प्रवर्तमान होनेसे शुद्धोपयोगनिष्पन्न हुए ग्रात्माग्रोके ग्रतिशयवान, ग्रात्मसमुत्पन्न, ग्रतीन्द्रिय, ग्रनुपम ग्रनन्त व ग्रद्दट
सुख ग्रथित ग्रानन्द होता है, इस कारण वह सुख सर्वथा वाछनीय है।

प्रसंगविवरग--ग्रनन्तरपूर्व गाथामे चारित्रपरिगामका सम्पर्क ग्रसंभव होनेसे ग्रत्यत हेय अशुभपरिगामसे हटना बताया गया था ग्रब श्रशुभोपयोगसे हटकर शुभोपयोगसे गुजरकर यातीतमनीपम्यमनन्तमन्युच्छिन्न च शुद्धोपयोगनिष्पन्नानां मुखमतस्तत्सर्वथा प्रार्थनीयम् ॥१३॥

त्थ आत्मसमुत्थ विसयातीद विषयातीत अणोवम अनीपम्य अणत अनन्त अव्युच्छिण्ण अव्युच्छिन्न मृह सुख-प्र० एक० । सुद्धपओगप्पसिद्धाण शुद्धोपयोगप्रसिद्धाना-पण्ठी वहु० । निरुवित-शृद्यति इति शुद्ध , उपयोजन उपयोग , प्रकर्षेण सिद्व्यति इति प्रसिद्धा तेषा । समास-न अपम्य यस्य इति अनीपम्य, शुद्धश्चासौ उपयोग शृद्धोपयोग तेन प्रसिद्धा तेषा ॥ १३ ॥

उस उपलभ्य शुद्धोपयोगके फलको इस गाथामे वताया गया है जिससे कि शुद्धोपयोग वृत्ति होनेके लिये विवेकोको प्रोत्साहन मिले ।

तथ्यप्रकाश—(१) परिपूर्ण शुद्धोपयोग हो जानेसे ग्रात्मा ग्ररहत व सिद्ध ग्रवस्थाको प्राप्त करते है ग्रथींत् प्रभु हो जाते हैं। (२) ग्रुढोपयोगका फल प्रभु हो जाना है। (३) प्रभु का ग्रानन्द ग्रपूर्व है, यह ग्रानन्द प्रभु होनेसे पहिले कभी प्राप्त हो हो नही सकता। (४) प्रभु का ग्रानन्द ग्रत्यन्त निराकुलतामय होनेसे परम श्रद्भुत ग्राह्मादरूप है। (५) प्रभुका ग्रानन्द ग्रपने ग्राप केवल ग्रविकार शुद्ध ग्रात्माके ग्राश्रयसे ही होता है। (६) प्रभुका ग्रानन्द स्वाधीन है क्योंकि वह ग्रानन्द किसी भी परपदार्थके, स्पर्शरसादि विषयके व सकल्पविकल्पके ग्राश्रयकी ग्रपेक्षाको कभी भी रचमात्र नही करता। (७) प्रभुके ग्रानन्दका उदाहरण ससारमे कही मिल ही नही सकता, क्योंकि जो प्रभु नहीं उनके सुखसे ग्रत्यन्त विलक्षण है प्रभुका ग्रानन्द। (६) प्रभुका ग्रानन्द कभी भी नष्ट न होगा, क्योंकि प्रभुका ग्रानन्द स्वाभाविक है। (६) प्रभुका ग्रानन्द निरतर ही बना रहता है, किसी भी समय कमी या बाधा नहीं ग्रातों, क्योंकि वहा बाधक कुछ भी उपाधि नहीं है। (१०) वीतराग व सर्वज्ञ होनेसे प्रभुका ग्रानन्द ग्रपरिमित है, ग्रनन्त है। (११) परम सहज ग्रानन्द शुद्धोपयोगसे ही प्राप्त होता। (१२) शुद्धोपयोग ही सर्वथा उपादेय है।

सिद्धान्त— (१) ग्रविकारस्वभाव सहजसिद्ध चैतन्यस्वरूपकी ग्रभेद ग्राराधनासे ग्रात्मीय परम सहज ग्रानन्द प्रकट होता है।

हिं (१) शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, शुद्धनिश्चयनय [२४ ब, ४६]। प्रयोग—सासारिक सुखोको सर्वथा ग्रसार जानकर उनसे हटकर परम सहज ग्रानन्द के घाम निज सहज ज्ञानस्वभावकी ग्राराधना करना ॥ १३॥

श्रव शुद्धोपयोगपरिणत श्रात्माका स्वरूप कहते है:—[सुविदितपदार्थसूत्र ] पदार्थोंको श्रीर सूत्रोको जिन्होने भली भाँति जान लिया है, [संयमतपःसयुतः] जो सयम श्रीर तपसे युक्त हैं, [विगतरागः] रागरहित है [समसुखदुःखः] सुख-दुख जिनको समान है, [श्रमराः] ऐसा श्रमण [श्रद्धोपयोगः इति मिरातः] शुद्धोपयोगी है ऐसा कहा गया है।

अथ शुद्धोपयोगपरिगातात्मस्वरूपं निरूपयति—

# सुविदिद्पयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो। समगाो समसुहदुक्खो भिगदो सुद्धोवश्रोगो ति ॥१४॥

यह अर्थ सूत्र ज्ञाता, सयम तप युक्त रागसे विरहित । सुख दुखमे समिहि श्रमण, होता शुद्धोपयोगी है ॥१४॥

स्विदितपदार्थमूत्र सयमतप संयुतो विगतराग । श्रमण समसुखदु खो भणित गुद्धोपयोग इति ॥ १४॥ सूत्रार्थज्ञानवलेन स्वपरद्रव्यविभागपरिज्ञानश्रद्धानविधानसमर्थत्वातमुविदितपदार्थसूत्रः,

नामसंज्ञ—सुविदिदपयत्थसुत्त सजमतवसजुद विगदराग समण समसुहदुक्ख भणिद सुद्धुवओग ति । धातुसंज्ञ—सु विद ज्ञाने प्रथमगणी, भण कथने प्रथमगणी । प्रातिपदिक—सुविदितपदार्थसूत्र सयम-तप सयुत विगतराग श्रमण समसुखदु ख भणित गुद्धोपयोग इति । सूलधातु—विद्लृ ज्ञाने, भण शब्दार्थे ।

तात्पर्य—ज्ञानी, सयमी, विराग, सुख दु.खमे समान श्रमणात्मा शुद्धोपयोग है।
टोकार्थ—सूत्रोके ग्रर्थके ज्ञानबलसे स्वद्रव्य ग्रीर परद्रव्यके विभागके परिज्ञानमे श्रद्धान
ग्रीर ग्राचरणमे समर्थपना होनेसे पदार्थोको ग्रीर उनके वाचक सूत्रोको जिन्होने भलीभांति
जान लिया है, समस्त छह जीवनिकायके हननके विकल्पसे ग्रीर पचेन्द्रिय सम्बची ग्रिभलाषा
के विकल्पसे ग्रात्माको हटा करके ग्रात्माके शुद्ध स्वरूपमे संयमन करनेसे ग्रीर स्वरूपविश्रान्त
निस्तरग चैतन्यप्रतपन होनेसे जो सयम ग्रीर तपसे युक्त है, सकल मोहनीयके विपाकसे विवेक
की भावनाको स्वच्छतासे निविकार ग्रात्मस्वरूपको प्रगट किया होनेसे जो वीतराग है ग्रीर
परमकलाके ग्रवलोकनके कारण साता वेदनीय तथा ग्रसाता वेदनीयके विपाकसे उत्पन्न होने
वाले सुख-दु:खजनित परिणामोकी विषमता श्रनुभव नही होनेसे जो समसुखदु:ख हैं, ऐसे
श्रमण ''शुद्धोपयोग'' ऐसा कहे जाते हैं।

प्रसंगविवरण—प्रनन्तरपूर्व गाथामे वताया गया था कि शुद्धोपयोग जिनके प्रसिद्ध हो गया है उन उत्तम ग्रात्मावोको स्वाधीन ग्रविनाशी ग्रात्मोत्पन्न परम ग्रानन्द प्राप्त होता है। ग्रव इस गाथामे निरूपित किया है कि शुद्धोपयोगपरिएात ग्रात्माका स्वरूप कैसा होता है।

तथ्यप्रकाश—(१) निरूपित सूत्रार्थके ज्ञानके बलसे ग्रात्मा स्वद्रव्य व परद्रव्यका विभाग जाननेमे समर्थ होता है। (२) स्वद्रव्य व परद्रव्यको ग्रलग ग्रलग स्वतंत्र स्वतंत्र सदूप जानने वाला ग्रात्मा स्वपरिवभागका श्रद्धान करता है। (३) स्वद्रव्यका यथार्थ श्रद्धान होते ही ग्रात्मा सम्यग्ज्ञानी होता है। (४) स्वद्रव्यका यथार्थ श्रद्धानी ज्ञानीका स्वभावके ग्रनुरूप

सकलपड्जीवनिकायनिशुम्भनविकल्पात्पचेन्द्रियाभिलाषविकल्पाच्च व्यावर्त्यात्मनः शुद्धस्वरूपे सयमनात् स्वरूपविश्रान्तनिस्तरङ्गचैतन्यप्रतपनाच्च सयमतप सयुत , सकलमोहनीयविपाकवि-वेकभावनासौष्ठवस्फुटीकृतनिविकारात्मस्वरूपत्वाद्विगतरागः, परमकलावलोकनाननुभूयमानसा-तासातवेदनीयविपाकनिर्वतितमुखदु खजनितपरिणामवैषम्यत्वात्सममुखदु खप्रमणः शुद्धोपयोग इत्यभिधीयते ॥ १४ ॥

उभयपदिविदण— सुविदिदपयत्यसुत्तो सुविदितपदार्थसूत्र सजमतवसजुदो सयमतप सयुत विगदरागो विगतराग समणो श्रमण समसुहदुक्त समसुखदु ख सुद्धृवओगो गुद्धोपयोग —प्र० एक० भणिदो भणित — प्र० ए० कृदन्त किया। निरुक्ति—सूत्रयित इति सूत्र, रज्यते इति राग, श्राम्यति इति श्रमण। समास— सुविदिते पदार्थसूत्रे येन स, सयम तप चेति सयमतपसी ताभ्या सयुत, समे सुख दुखे यस्य स, गुद्ध- इचासौ उपयोग गुद्धोपयोग।।१४॥

्राणासयम व इन्द्रियासयमसे हटाकर शुद्धात्मसवेदनके बलसे निज शुद्धस्वरूपमे सयत होता है। (६) जब आत्मा श्रुद्ध स्वरूपमे संयत होता है तब स्वरूपमे स्थिरताके कारण विकल्प-रिहत होता हुआ चैतन्यस्वरूपमे प्रतापवत होता है। (७) अविकार आत्मस्वभावके अभिमुख होकर अपना प्रताप पाने वाला अविकार शुद्धात्मत्वकी भावनाके बलसे आत्मा रागद्धेषादि विकारोसे रहित हो जाता है। (६) मोक्षमार्गमे प्रगतिशील अन्तरातमा अपने अविकार चित्-स्वरूपके सचेतनके स्वादमे तृप्त होता हुआ सुख-दुःखादि स्थितियोमे समान निरपेक्ष हो जाता है। (६) समताका साधन उपाधि और विकारसे भिन्न अपनेको मात्र चैतन्यस्वरूपमय निरखना है। (१०) अविकार सहजसिद्ध आत्मस्वरूपका सचेतन वह परम कला है जिसके प्रसाद से परम समता उपलब्ध होतो है। (११) सुख दु खमे समान विगतराग शुद्धात्मत्वमे उपयुक्त श्रमण स्वय शुद्धोपयोग है।

सिद्धान्त--(१) स्वपरविवेकबलसे स्वको एकत्वविभक्त निरखकर मात्र म्रात्मस्वभाव मे उपयुक्त होकर म्रात्मा सिद्धि पाता है।

दृष्टि-- १- ज्ञाननय (१६४)।

प्रयोग— शुद्धोपयोगके लाभके लिये ज्ञानसयमी विराग सुख दुःखमे समान होना आवश्यक है ॥१४॥

त्रव शुद्धोपयोगको प्राप्तिके ग्रनन्तर होने वाले शुद्ध ग्राटमस्वभावके लाभको प्रशसा करते हैं—[य:] जो [उपयोगविशुद्धः] उपयोगविशुद्ध ग्रर्थात् शुद्धोपयोगी है [आत्मा] वह ग्राटमा [विगतावरणान्तरायमोहरजा:] ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ग्रन्तराय ग्रीर मोहरूप रजसे

श्रथ शुद्धोपयोगलाभानन्तरभावविशुद्धात्मस्वभावलाभमभिनन्दति—

## उवञ्चोगविसुद्धो जो विगदावरणांतरायमोहरचो। भूदो सयमेवादा जादि परं गोयभूदाणां ॥१५॥

उपयोगशुद्ध आत्मा, विगतावरगान्तरायमोह स्वयं। ज्ञेयभूत सकलार्थौं - के पूरे पारको पाता।। १५।।

उपयोगिवशुद्धो यो विगतावरणान्तरायमोहरजा । भूत स्वयमेवात्मा याति पार ज्ञेयभूतानाम् ॥ १५ ॥ यो हि नाम चैतन्यपरिगामलक्षरोनोपयोगेन यथाशक्ति विशुद्धो भूत्वा वर्तते स खलु प्रतिपदमुद्भिद्यमानविशिष्टविशुद्धिशक्तिरुद्गप्रन्थितासंसारबद्धदृढतरमोहग्रथितयात्यन्तिर्निकारचैत-

नामसंज्ञ—उवओगविसुद्ध ज विगदावरणतरायमोहरअ भूद सय एव अप्प पर गोयभूय । धातुसज्ञ— भव सत्ताया, जा गतौ । प्रातिपदिक—उपयोगविशुद्ध, यत्, विगतावरणान्तरायमोहरजस्, भूद, स्वय, एव, आत्मन्, पार, ज्ञेय, भूत । सूलधातु— भू सत्ताया, या प्रापगो । उभयपदिववरण—उवओगविसुद्धो उपयोग-विशुद्ध जो य विगदावरणंतरायमोहरओ विगतावरणान्तरायमोहरजा –प्रथमा ए० । भूदो भूत –प्र० एक०

रहित [स्वयमेव भूतः] स्वयमेव होता हुम्रा [ज्ञेयभूतानां] ज्ञेयभूत पदार्थीं के [पारं याति] पार को प्राप्त होता है।

तात्पर्य-शुद्धोपयोगके फलमे म्रात्मा निर्मल म्रौर सर्वज्ञ हो जाता है।

टीकार्थ—जो चैतन्य परिगामस्वरूप उपयोगके द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है, वह श्रात्मा पद-पदपर ग्रर्थात् प्रत्येक पर्यायमे जिसके विशिष्ट विशुद्धि शक्ति प्रगट होती जाती है, ऐसा होता हुग्रा श्रनादि ससारसे बधी हुई दृढतर मोहग्रन्थि छूट जानेसे ग्रत्यन्त निर्विकार चैतन्य वाला ग्रीर समस्त ज्ञानावरग्, दर्शनावरग् तथा ग्रन्तरायके नष्ट हो जानेसे निर्विद्म विकसित ग्रात्मशक्तिवान स्वयमेव होता हुग्रा ज्ञेयताको प्राप्त पदार्थोके ग्रन्तको पा लेता है। यहां यह लक्ष्यभूत ग्रात्मा ज्ञानस्वभाव है, ग्रीर ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है; इसलिये समस्त ज्ञेयोके भीतर रहने वाला ज्ञान जिसका स्वभाव है ऐसे ग्रात्माको ग्रात्मा शुद्धोपयोगके प्रसादसे ही प्राप्त करता है।

प्रसङ्गविवरगा—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे शुद्धोपयोगके स्वरूपके विषयमे कहा गया था।
ग्रब इस गाथामे शुद्धोपयोगके लाभ ग्रीर ग्रनन्तर होने वाले शुद्ध ग्रात्मस्वभावका ग्रिभनन्दन
किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) इस गाथाकी उत्थानिकामे 'ग्रिभिनन्दित' क्रियासे यह ध्वनित हुग्रा है कि ग्राचार्यदेव विशुद्धात्मस्वभावके प्रति ही पूर्ण ग्रनुराग होनेसे उसको इस उल्लाससे कहते है कि उसका ग्रिभिनन्दन हो रहा है, ग्रपनेमे सर्व प्रदेशोमे ग्राह्लादित हो रहे हैं। (२) न्यो निरस्तसमस्तज्ञानदर्शनावरणान्तरायतया निःप्रतिधविजृम्भितात्मशक्तिश्च स्वयमेव भूतो ज्ञेयत्वमापन्नानामन्तमवाप्नोति । इह किलात्मा ज्ञानस्बभावो ज्ञान तु ज्ञेयमात्र ततः समस्तज्ञेया-न्तर्वितिज्ञानस्वभावमात्मानमात्मा शुद्धोपयोगप्रसादादेवासादयति ॥ १५ ॥

कृदन्त किया। सय स्वय एव-अव्यय। आदा आत्मा-प्र० एक०। जादि याति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया। पर पार-द्वितीया एक०। ऐयभूदाण ज्ञेयभूताना-पष्ठी वहु०। निरुक्ति-विशेषेण शुध्यति इति विशुद्ध ज्ञातु योग्य ज्ञेय। समास-उपयोगेन विशुद्ध उपयोगविशुद्ध विगत आवरण अन्त-राय मोहरज यस्येति विगतावरणान्तरायमोहरजा ॥ १५॥

जिसको शुद्धोपयोगके स्वरूपकी खबर है श्रोर शुद्धोपयोगके फलकी रुचि है वही भव्य पुरुष शुद्धोपयोगके लाभके अनन्तर प्रकट हुए निर्मल आत्मस्वभावका अभिनन्दन कर सकता है। (३) निर्मोह शुद्धात्मत्वका परिगामन शुद्धोपयोग है। (४) मोहका नि शेषतया विनाश पृथ-क्तवितर्कवीचार नामक प्रथम शुक्लध्यान रूप शुद्धोपयोगसे हो जाता है। (५) शेष घातिया कर्मोंका नि शेषतया विनाश एकत्विवतर्क अवीचार नामक शुक्लध्यान रूप शुद्धोपयोगसे हो जाता है। (६) शुद्धोपयोगसे नि शेष घातिया कर्मोंका क्षय होनेपर केवलज्ञान होता है। (७) शुद्धोपयोगसे सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। (५) शुद्धोपयोगसे सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। (५) शुद्धोपयोगसे ही शुद्धात्मस्वभावका लाभ होता है, अत शुद्धात्मस्वभावलाभ शुद्धोपयोगका फल है।

सिद्धान्त— (१) शुद्धोपयोगमे नि शेषतया घातिया कर्मींका क्षय होता है। (२) शुद्धोपयोगसे शुद्धात्मस्वभावका लाभ होता है।

हष्टि— १- निमित्तहाष्ट (५३ म्र)। २- उपादानहिष्ट (४६ ब)।

प्रयोग—शुद्धोपयोगके फलस्वरूप शुद्धात्मस्वभावलाभके लिये ग्रबिकार सहज चैतन्य-स्वरूपमे ग्रात्मत्वका ग्रनुभव बनाये रहना ॥ १४ ॥

प्रब शुद्धोपयोगसे होने वाले शुद्धात्मस्वभावका लाभ ग्रन्य कारकोसे निरपेक्षपना (स्व-तत्र) होनेसे ग्रत्यन्त ग्रात्माधोन है याने लेश मात्र स्वाधीन नही है यह प्रगट करते हैं—[तथा] इस प्रकार [स. ग्रात्मा] वह ग्रात्मा [लब्धस्वभाव.] स्वभावको प्राप्त [सर्वज्ञः] सर्वज्ञ [सर्वलोकपितमहितः] ग्रोर सर्व लोकके ग्रधियितयोसे पूजित [स्वयमेव भूतः] स्वयमेव हुग्रा होनेसे [स्वयभू भवित] स्वयभू है [इति निर्दिष्ट.] ऐसा जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा गया है।

तात्पर्य-स्वभावको प्राप्त सर्वज्ञ देव स्वय प्रभु होनेसे स्वयभू है।

टोकार्थ--गुद्ध उपयोगकी भावनाके प्रभावसे समस्त घातिकर्मोंके नष्ट होनेसे प्राप्त किया है शुद्ध ग्रनन्त शक्तिवान चैतन्यस्वभावको जिसने ऐसा यह विशुद्ध ग्रात्मा--(१) शुद्ध ग्रनन्तशक्तियुक्त ज्ञायक स्वभावके कारण म्वतत्रपना होनेसे ग्रहण किया है कर्नृत्वके ग्रधिकार ग्रथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्य कारकान्तरनिरपेक्षतयाऽत्यन्तमात्मायत्तत्व द्योतयति—

> तह सो लद्धसहावो सन्वण्हु सन्वलोगपदिमहिदो । भूदो सयमेवादा हवदि सयंभु ति णिहिङ्डो ॥१६॥

शुद्ध चिद्भावदशीं सर्वज्ञ समस्त लोकपतिपूजित । हुन्ना स्वयं यह म्रात्मा, अतः स्वयंभू कहा इसको ॥१६॥

तथा स लब्धस्वभाव सर्वज्ञ सर्वलोकपितमिहित । भूत स्वयमेवात्मा भवित स्वयम्भूरिति निर्दिष्ट ॥१६॥ ग्रय खल्वात्मा शुद्धोपयोगभावनानुभावप्रत्यस्तिमितसमस्तघातिकर्मतया समुपलब्धशुद्धा-नन्तशक्तिचित्स्वभावः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञायकस्वभावेन स्वतन्त्रत्वाद्गृहीतकर्नृत्वाधिकारः, शुद्धा-

नामसंज्ञ—तह त लद्धसहाव सव्वण्हु सव्वलोगपदिसहिदो भूद सय अत्त सयभु त्ति णिहिट्ट । धातु-संज्ञ-भव सत्ताया, मह पूजाया । प्रातिपदिक-तथा तत् लब्धस्वभाव सर्वज्ञ सर्वलोकपतिमहित भूत स्वय को जिसने ऐसा । (२) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिएामित होनेके स्वभावके कारए। स्वय ही प्राप्यपना होनेसे याने स्वय ही प्राप्त होनेसे कर्मत्वका श्रनुभव करता हुग्रा। (३) शुद्ध श्रनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणामित होनेके स्वभावसे स्वय ही साधकतम श्रथीत् उत्कृष्ट साधन होनेसे करणपनाको घारण करता हुम्रा। (४) शुद्ध म्रनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिण-मित होनेके स्वभावके कारण स्वयं ही कर्म द्वारा समाश्रित होनेसे श्रर्थात् निजपरिगामन स्वय को ही देनेमे आता होनेसे सम्प्रदानपनेको धारण करता हुआ। (५) शुद्ध अनन्तशक्तिमय ज्ञानरूपमे परिणमित होनेके समय पूर्वमे प्रवर्तमान विकलज्ञानस्वभावका नाश होनेपर भी सहज ज्ञानस्वभावसे स्वय ही ध्रुवताका अवलम्बन करनेसे अपादानपनेको धारण करता हुआ और (६) शुद्ध श्रनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके स्वभावका स्वय ही आधार होनेसे श्रिधिकररापनेको ग्रात्मसात् करता हुग्रा स्वयमेव छह कारकरूप होनेसे ग्रथवा उत्पत्ति ग्रपेक्षा से द्रव्य-भावभेदसे भिन्न घातिकमींको दूर करके स्वयमेव श्राविर्भूत होनेसे 'स्वयभू' कहलाता है। अत निश्चयसे परके साथ आत्माका कारकताका सम्बन्ध नही है जिससे कि शुद्धात्मस्व-भावलाभके लिये सामग्री खोजनेकी व्यग्रतासे परतंत्र होना पड़े, फिर क्यो शुद्धातमस्वभावकी प्राप्तिके लिये बाह्य साधन ढूढनेकी व्यग्रतासे जीव व्यर्थ ही परतत्र हुए जा रहे है।

प्रसङ्गविवरगा—अनन्तरपूर्व गाथामे शुद्धोपयोगके लाभके अनन्तर इस शुद्धात्मस्व-भावलाभका अभिनन्दन किया गया था। अब इस गाथामे उसी शुद्धोपयोगजन्य शुद्धात्मस्व-भावलाभकी पूर्ण निरपेक्षता व आत्माधीनताका वर्णन किया गया है।

तथ्यप्रकाश--(१) शुद्धात्मस्वभावलाभ श्रर्थात् परमात्मत्विकासको ग्रन्य नही कर

नन्तशक्तिज्ञानिवपरिणमनस्वभावेन प्राप्यत्वात् कर्मत्व कलयन्, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानिवपरिणमनस्वभावेन कर्मणा समाश्रियमाण्यत्वात् करणत्वमनुविभ्राण् , शुद्धानन्तशक्तिज्ञानिवपरिणमनस्वभावेन कर्मणा समाश्रियमाण्यत्वात् सप्रदानत्व दधान , शुद्धानतशक्तिज्ञानिवपरिणमनममये पूर्वप्रवृत्तविकलज्ञानस्वभावापगमेऽपि सहजज्ञानस्वभावेन ध्रुवत्वालम्बनादपादानत्वमुपाददान , शुद्धानन्तशक्तिज्ञानिवपरिणमनस्वभावस्याधारभूतत्वादधिकरण्यत्वमात्मसात्कुर्वाण् , स्वयमेव षट्कारकीरूपेणोपन्जायमान , उत्पत्तिव्यपेक्षया द्रव्यभावभेदभिन्नघातिकर्माण्यपास्य स्वयमेवाविर्भूतत्वाद्धा स्वयभूरिति निर्दिश्यते । अनो न निश्चयत परेण सहात्मन कारकत्वसम्बन्धोऽस्ति, यत शुद्धात्मस्वभावलाभाय सामग्रीमार्गणव्यग्रतया परतत्रैर्भ्यते । १६ ।।

एव आत्मन् स्वयभु इति निदिप्ट । मूलधातु—भू सत्ताया, मह पूजाया । उभयपदिववरण—तह तथा एव सय स्वय त्ति इति-अव्यय । मो स -प्र० एक० । लढमहावो लव्धस्वभाव सव्वण्ह् सर्वज्ञ सव्वलोगपदि-महिदो सर्वलोकपतिमहित आदा आत्मा सयभू स्वयभु-प्र० एक० । भूदो भूत -प्र० ए० कृदन्त किया । हवदि भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुप एकवचन किया । णिद्दिहो निर्दिप्ट -प्रथमा एकवचन कृदन्त किया । निरुक्ति—सर्व जानाति इति सर्वज्ञ , स्वय भवति इति स्वयभु । समास—लव्ध स्वभाव येन स लव्ध-स्वभाव , सर्वलोकाना पत्तय सर्वलोकपत्तय तै महित ।। १६ ।।

जाता, किन्तु यही ग्रात्मा शुद्ध ग्रनन्तशक्तिमान ज्ञायकस्वभावी होनेके कारण स्वतन्त्रतया करता है। (२) शुद्धात्मस्वभावलाभ किसी ग्रन्यका काम नही है, किन्तु स्वय ही शुद्ध ग्रनत ज्ञानादिरूप परिणामनेके कारण इसी ग्रात्माका काम है। (३) शुद्धात्मस्वभावलाभ किसी ग्रन्य साधनासे नही बनता है, किन्तु शुद्ध ग्रनत ज्ञानादिरूप परिणत होनेके स्वभावके कारण परम साधनरूप स्वयसे हो बनता है। (४) शुद्धात्मस्वभावलाभ किसी दूसरेके लिये नही होता है, किन्तु शुद्धात्मस्वभावका फल परमसहजानव स्वय ही ग्रात्मा पाता है, ग्रत वह लाभ स्वय के लिये होता है। (५) शुद्धात्मस्वभावलाभ किसी दूसरेके लिये नही दिया जाता है। (६) शुद्धात्मस्वभावलाभ किसी ग्रन्यसे नही तिक्तता है। (६) शुद्धात्मस्वभावलाभ किसी ग्रन्यसे नही तिक्तता है। (६) शुद्धात्मस्वभावलाभ किसी ग्रन्यसे नही निकलता है, किन्तु ध्रुव सहज चैतन्यस्वभावमय इसी ग्रात्मासे प्रकट होता है। (७) शुद्धात्मस्वभाव किसी ग्रन्यमे नही होता, किन्तु शुद्धात्म-स्वभावलाभ होता। (६) शुद्धात्मस्वभावलाभ सजातीय विजातीय समस्त द्रव्यान्तरोसे ग्रत्यन्त निरपेक्ष है। (६) शुद्धात्मस्वभावलाभ सजातीय विजातीय समस्त द्रव्यान्तरोसे ग्रत्यन्त निरपेक्ष है। (६) शुद्धात्मस्वभावलाभ स्वय ही स्वयमे स्वयसे स्वयके लिये स्वयके द्वारा होता है, ग्रत यह लाभ ग्रत्यन्त स्वाधीन है। (१०) ग्रपने वास्तविक लाभके लिये ग्रन्य सामग्री द्वत्नने लाभ हो ही नहीं सकता। (११) शुद्धात्मस्वभावके लाभके लिये ग्रन्य सामग्री

श्रय स्वायम्भुवस्यास्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्यात्यन्तमनपायित्वं कथंचिदुत्पादन्यय-श्रीन्ययुक्तत्वं चालोचयति—

> भंगविहीगा य भवो संभवपरिविज्ञिदो विगासो हि । विज्ञिदि तस्सेव पुगा ठिदिसंभवगाससमवायो ॥१७॥ भंगरिहत है संभव, संभवविज्ञत विनाश होकर भी । शुद्धके ध्रीव्य संभव, व्ययका समवाय रहता है ॥१७॥

भङ्गविहीनश्च भव सम्भवपरिवर्णितो विनाशो हि । विद्यते तस्यैव पुन स्थितिसम्भवनाशसमवाय ।।१७।। ग्रस्य खल्वात्मनः शुद्धोपयोगप्रसादात् शुद्धात्मस्वभावेन यो भवः स पुनस्तेन रूपेगा प्रलयाभावाद्भगविहीन । यस्त्वशुद्धात्मस्वभावेन विनाश स पुनस्त्तावात्सभवपरिवर्णितः।

नामसज्ञ—भगविहीण य भव सभवपरिविज्जिव विणास हि त एव पुणो ठिदिसभवणाससमवाय । धातुसज्ञ—वज्ज वर्जने, विज्ज सत्ताया । प्रातिपदिक—भङ्गविहीन च भव सभवपरिवर्जित विनाश हि तत् एव पुनर् स्थितिसभवनागसमवाय । सूलधातु—विद सत्ताया दिवादि, वृजी वर्जने । उभयपदिववरण—भगविहीणो भगविहीन भवो भव सभवपरिविज्जिदो सम्भवपरिवर्जित विणासो विनाश णिदिसभवणा-ससमवाओ स्थितिसम्भवनाशसमवाय –प्रथमा एक० । य च हि एव पुणो पुन –अव्यय । तस्स तस्य-षष्ठी

ढूढने वाला परतन्त्र है। १२- परतन्त्र जीव शुद्धोपयोगको प्राप्त नहीं कर सकते, फिर शुद्धो-पयोगका फल परतन्त्रको मिलना कैसे संभव हो सकता है ?

सिद्धान्त--१- परमात्मत्विवकास सहज चैतन्यस्वभावकी श्रभेदोपासनासे प्रकट होता है।

हिष्ट-- १- शुद्धनिश्चयनय, शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय, ज्ञाननय [४६, २४ब, १६४] ।

प्रयोग-सहजपरमात्मतत्त्वके सहजानन्दमय स्वभावरूप विकासके लिये चिन्मात्र सहज परमात्मतत्त्वकी ज्ञप्ति, दृष्टि, प्रतीति, रुचि व ग्राराधना करना ॥१६॥

ग्रब इस स्वयभूके शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके ग्रत्यन्त ग्रविनाशीपना ग्रीर कथित् ग्रयित् कोई प्रकारसे उत्पादव्ययध्रीव्ययुक्तताका विचार करते है—[भंगविहीनः च भवः] शुद्धात्मस्वभावको प्राप्त ग्रातमाके विनाशरिहत उत्पाद है, ग्रीर [सभवपरिविज्ञतः विनाशः हि] उत्पादरहित विनाश है [तस्य एव पुनः] उसके ही फिर [स्थितसंभवनाशसमवायः विद्यते] ध्रीव्य, उत्पाद ग्रीर विनाशका समवाय ग्रथित् एकत्रित समूह विद्यमान है।

तात्पर्य—शुद्धात्माके शुद्धत्व नष्ट नही होता, श्रशुद्धत्व श्रा नही सकता, श्रात्मत्व सदैव है। श्रतोऽस्य सिद्धत्वेनानपायित्वम् । एवमपि स्थितिसभवनाणसमवायोऽस्य न विप्रतिपिच्यत्, भङ्ग-रिहतोत्पादेन सभववजितविनाणेन तद्द्वयाधारभूतद्रव्येगा च समवेतत्वात् ॥१७॥

एक० । विज्जिदि विद्यते–वनमान लट् अन्य पुरुष एक० पित्रा । निरुषित—भजन भन्न भवन भव , विन-ञन विनाश । समास भगेन विहीन भगविहीन , सम्भवेन परिवर्जित सम्भवपरिवर्जित , स्थिति सम्भव नाश नेति स्थितिसम्भवनाशा तेषा समवाय स्थितिसम्भवनाशसमवाय ॥ १७ ॥

टीकार्थ—वास्तवमे इम गुद्वात्मस्वभावको प्राप्त ग्रात्माकं गुद्धोपयोगके प्रमादसे शुद्धात्मस्वभावस्पमे जो उत्पाद है, वह पुन उस स्पमे प्रलयका ग्रभाव होनेमे विनाणरहित है, ग्रार जो उत्पाद है, वह पुन उस स्पमे प्रलयका ग्रभाव होनेमे विनाणरहित है ग्रीर जो प्रशुद्धात्मस्वभाव रूपमे विनाण है वह पुन उत्पत्तिका ग्रभाव होनेमे उत्पादरित है। इस कारण उस ग्रात्माके सिद्धस्पसे ग्रविनाणोपन है। ऐसा होनेपर भी उस ग्रात्माके उत्पाद, व्यय ग्रीर घ्रीव्यका समवाय ग्रर्थात् एकत्र होना विरोधको प्राप्त नही होता, क्योंकि वह विनाणरहित उत्पादके साथ, उत्पादरहित विनाणके साथ ग्रीर उन दोनोके ग्राधारभूत द्रव्यके साथ समवेत है ग्रर्थात् तन्मयतामे युक्त एकमेक है।

प्रसगविवरण—-ग्रनन्तर पूर्व गाथामे शुद्धात्मस्वभावके लाभको स्वायभुव मिद्ध किया था। ग्रव इस गाथामे "स्वायभुव शुद्धात्मलाभका कभी भी विनाण न होगा" इस समर्थनके साथ साथ उसकी कथचित् उत्पाद-व्यय-ध्रोव्यात्मकताका भी विचार किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) शुद्धात्मस्वभाव शुद्धोपयोगके प्रसादसे प्रकट होता है।(२) अशुद्धात्मभावका ग्रभाव भी शुद्धोपयोगके प्रसादसे हुआ है।(३) शुद्धात्मस्वभावके प्रकट होने पर उसका कभी भी प्रलय नहीं होगा। (४) अशुद्धात्मभावका ग्रभाव होनेपर अशुद्धात्मभाव की कभी भी सभवता नहीं होगी। (५) अशुद्धात्मभावका प्रलय होना व शुद्धात्मस्वभावका आविर्भाव होना यही सिद्धपना है।(६) सिद्धपना सदैव कायम रहेगा।(७) इस परमात्म- द्रव्यका सिद्धपर्यायरूपसे उत्पाद हुआ है, ससारपर्यायरूपसे विनाश हुआ है व ऐसे उत्पादव्यय के आधारभूत स्वद्रव्यत्वसे धौव्य रहता है।

सिद्धान्त—(१) प्रभु अशुद्धात्मभावसे हटकर शुद्धात्मस्वभावविकासरूप हुए है। (२) प्रभु सदा अविनाशी है।

हृष्टि—१- सादिनित्यपर्यायिकनय [३६] । २- उत्पादन्ययगोणसत्ताग्राहक शुद्ध द्रन्यायिकनय [२२] ।

प्रयोग—ग्रशुद्धात्मभावके विनाशके लिये व शुद्धात्मस्वभावके विकासके लिये शुद्धोप-योगके बीजरूप ग्रात्मस्वभावाराधना करना ॥ १७॥ अथोत्पादादित्रयं सर्वद्रव्यसाधारणत्वेन शुद्धात्मनोऽप्यवश्यंभावोति विभावयति— उप्पादो य विणासो विज्ञदि सव्वस्स श्रहजादस्स । पज्जाएणा दु केणावि श्रहो खलु होदि सव्भूदो ॥१८॥ संभव व्यय दोनों भी, रहते है सकल श्रथं सार्थोमे। पर्यायविवक्षासे, वे ही सद्भूत निश्चयसे ॥ १८ ॥

उत्पादश्च विनाशो विद्यते सर्वस्यार्थजातस्य । पर्यायेण तु केनाप्यर्थ खलु भवति सद्भूत ।। १८ ।। यथाहि जात्यजाम्बूनदस्याङ्गदपर्यायेगोत्पत्तिर्द्धा । पूर्वव्यवस्थितांगुलीयकादिपर्यायेगा च विनाशः । पीततादिपर्यायेण तूभयत्राप्युत्पत्तिविनाशावनासादयतः ध्रुवत्वम् । एवमखिलः

नामसज्ञ—उप्पाद य विणास सव्व अट्ठजाद पज्जाय दु क वि अट्ठ खलु सब्भूद । धातुसंज्ञ – विज्ज सत्ताया । प्रातिपदिक—उत्पाद च विनाश सर्व अर्थजात पर्याय किम् अपि अर्थ खलु सद्भूत । मूलधातु— विद तत्ताया, भू सत्ताया । उभयपदिधवरण—उप्पादो उत्पाद विणासो विनाश –प्रथमा एकवचन । विज्जिद विद्यते होदि भवति–वर्तमान अन्य पुरुष एक० किया । सव्वस्स सर्वस्य अट्ठजादस्स अर्थजातस्य–

ग्रब उत्पाद ग्रादि तीनो (उत्पाद, व्यय ग्रीर झीव्य) सर्व द्रव्यके साधारण है, इस-लिये शुद्ध ग्रात्मा केवली भगवान ग्रीर सिद्ध भगवानके भी ग्रवश्यम्भावी है, यह विशेष रूपसे हुवाते है, व्यक्त करते है—[सर्वस्य] सर्व [अर्थजातस्य] सर्वपदार्थका [उत्पादः] किसी पर्याय से उत्पाद [विनाशः च] ग्रीर किसी पर्यायसे विनाश [विद्यते] होता है, [केन अपि पर्यायेण तु] ग्रीर किसी पर्यायसे [ग्रथंः] पदार्थ [खलु सद्भूतः भवति] वास्तवमे ध्रुव है।

तात्पर्य--प्रत्येक पदार्थ उत्पादव्ययध्रीव्यात्मक है।

टीकार्थ — जैसे कि उत्तम स्वर्णकी बाजूबन्दरूप पर्यायसे उत्पत्ति दिखाई देती है, पूर्व अवस्थारूपसे वर्तने वाली अगूठी इत्यादिक पर्यायसे विनाश देखा जाता है, और पीलापन इत्यादि पर्यायसे दोनोमे याने बाजूबन्द और अगूठीमे उत्पत्ति विनाशको प्राप्त न होनेसे झोन्यत्व दिखाई देता है। इस प्रकार सर्व द्रन्योके किसी पर्यायसे उत्पाद, किसी पर्यायसे विनाश और किसी पर्यायसे झोन्य होता है, ऐसा जानना चाहिये। इस कारण शुद्ध आत्माके भी द्रन्यका लक्षराभूत उत्पाद, न्यय, झोन्यरूप अस्तित्व अवयश्म्भावी है।

प्रसंगविवरण-- अनन्तरपूर्व गाथामे शुद्धात्मस्वभावलाभकी अविनाशिता व कथचित् उत्पादन्ययुक्तिता बताई गई थी। अब इस गाथामे "उत्पादादित्रय सर्वद्रन्योमे पाया जाता है सो शुद्धात्माके भी अवश्य होते है" यह वर्णन किया गया है।

तथ्यप्रकाश—१- सभी द्रव्योमे अपेक्षावोसे उत्पाद व्यय ध्रीव्य एक साथ रहते हैं। २- जैसे— पुद्गलिपण्डका स्वर्णरूपसे उत्पाद, स्वर्णमिट्टी रूपसे नाश व पुद्गलिपण्डरूपसे

श्रथास्यात्मनः शुद्धोपयोगानुभावात्स्वयंभुवो भूतस्य कथमिन्द्रियैविना ज्ञानानन्दावितिः सदेहमुदस्यति—

## पक्लीण्घादिकम्मो अ<u>गांतवरवीरिश्रो अहियतेजो ।</u> जादो अदिंदिश्रो सो गागां सोक्खं च परिगामदि ॥१६॥

प्रक्षीणघातिकर्मा, अनन्तवर वीर्य अधिक तेजस्वी । हुआ अतीन्द्रिय इससे, हो ज्ञानानन्द परिग्णेमता ॥१६॥

प्रक्षीणघातिकर्मा अनन्तवरवीयोंऽधिकतेजा । जातोऽतीन्द्रिय स ज्ञान सौख्य च परिणमित ॥ १६ ॥ ग्रयं खल्वात्मा शुद्धोपयोगसामर्थ्यात् प्रक्षीरणघातिकर्मा, क्षायोपशमिकज्ञानदर्शनासंपुक्त-त्वादतीन्द्रियो भूत सन्निखलान्तरायक्षयादनन्तवरवीर्यं कृत्स्नज्ञानदर्शनावरणप्रलयादिधककेवल-ज्ञानदर्शनाभिधानतेजा समस्तमोहनीयाभावादत्यतनिविकारशुद्धचैतन्यस्वभावमात्मानमासादयन्

नामसंज्ञ—पविश्वीणघादिकम्म अणतवरवीरिअ अहियतेज जाद अदिदिअ त णाण सोवख च । धातु-संज्ञ—विख क्षये, जा प्रादुर्भावे, परि णम प्रह्लत्वे । प्रातिपदिक—प्रक्षीणघातिकर्मन् अनन्तवरवीर्यं अधिक-तेजस् जात । अतीन्द्रिय तत् ज्ञान सौक्य च सूलघातु — क्षि क्षये, जिन प्रादुर्भावे, परि णम प्रह्लत्वे । उमय-पदिववरण—पविश्वीणघादिकम्मो प्रक्षीणघातिकर्मा अणतवरवीरिओ अनन्तवरवीर्यः अहियतेजो अधिकतेजा — प्र० ए० । जादो जात —प्र० एक० कृदन्त किया । अदिदिओ अतीन्द्रिय सो स —प्रथमा एक० । णाण ज्ञान समस्त मोहनीयके ग्रभावके कारण ग्रत्यन्त निर्विकार शुद्ध चैतन्यस्वभाव वाले ग्रात्माका ग्रनु-भव करता हुग्रा स्वयमेव स्वपरप्रकाशकतारूप ज्ञान ग्रीर ग्रनाकुलतारूप सुख होकर परिण्-मित होता है । इस प्रकार ग्रात्माका ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द स्वभाव ही है । ग्रीर स्वभावके ग्रन-पेक्षपना होनेसे इन्द्रियोके विना भी ग्राठमाके ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द होता है ।

प्रसंगिववरण--ग्रनन्तरपूर्व गाथामे कहा गया था कि उत्पाद व्यय घ्रीव्य सर्व द्रव्यमें होते हैं सो शुद्धात्माके ग्रथात् परमात्माके भी ये तीनो होते है। ग्रब इस गाथामे शुद्धोपयोगके प्रतापसे स्वयभू हुए शुद्धात्माके इन्द्रियोके विना ज्ञान ग्रानन्द कैसे हो सकता है इस सन्देहको खत्म कर दिया है।

तथ्यप्रकाश--(१) यह ग्रात्मद्रव्य ग्रविकारस्वभाव सहज ज्ञानदर्शनात्मक चैतन्यस्वरूप है। (२) ग्रनादि कर्मोपाधिबन्धनके निमित्तसे इस जीवका ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द ग्राच्छादित हो गया है। (३) जिसका ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द ग्राच्छादित है वह शरीरघारी ही है।
(४) शरीरबन्धन भी कर्मोपाधिके निमित्तसे चला ग्रा रहा है। (५) शरीरबद्ध जीव कर्मीपाधिक्षयोपशमके श्रनुसार इन्द्रियोके ग्राश्रयसे कुछ ग्रत्प ज्ञान व ग्रन्य सुखरूप परिशामता
है। (६) यह जीव वस्तुस्वरूपके परिज्ञानसे वैसी दृष्टिका ग्रभ्यास करता हुग्रा कभी ग्रविकार-

स्वयमेव स्वपरप्रकाशकत्वलक्षण् ज्ञानमनाकुलत्वलक्षण् सौख्य च भूत्वा परिणमते । एवमा-तमनो ज्ञानानन्दौ स्वभाव एव । स्वभावस्य तु परानपेक्षत्वादिन्द्रियैविनाप्यात्मनो ज्ञानानन्दौ सभवतः ॥१६॥

सोक्ख सौख्य-प्र० ए०। परिणमित परिणमित-वर्तमान लट् अन्य पुरुप एकवचन किया। निरुक्ति-कियते इति कर्म। समास-प्रक्षीणानि घातिकर्माण यस्य स प्रक्षीणघातिकर्मा, अनन्त वरवीर्य यस्य स अनतवर-वीर्य, अधिक तेज यत्र स अधिकतेजा, इन्द्रिय अतिकान्त अतीन्द्रिय।। १६।।

स्वभाव निज सहज ज्ञानदर्शनात्मक श्रात्मस्वरूपका श्रनुभव कर लेता है। (७) श्रविकार सहजचित्स्वभावका श्रनुभव कर लेने वाले ज्ञानी श्रात्माकी धुन स्वरूपरमणकी हो जाती है। (६) स्वरूपरमणकी धुन वाला ज्ञानी एतदर्थ सर्व परिग्रहका व श्रात्मस्वभावका प्रसग छोड देता है। (६) निर्ग्रन्थ दिगम्बर श्रमणके निर्विकत्पसमाधि ग्रर्थात् शुद्धोपयोगके प्रतापसे कर्म-प्रकृतियोका क्षय हो जाता है। (१०) समस्त घातिया कर्मोका क्षय हो चुकते ही ग्रात्मा केवलज्ञानी हो जाता है। (११) केवलज्ञान केवल ग्रात्माके द्वारा हो जानता है, इन्द्रियो द्वारा नहीं। (१२) ग्रात्माको ज्ञानरूप व ग्रानन्दरूप परिग्रमनेमे इन्द्रियादिक पर निमित्तोकी ग्रपेक्षा नहीं होती है। (१३) ज्ञानका स्वरूप स्वपरप्रकाशकता है ग्रीर ग्रानन्दका स्वरूप निराकुलता है। (१४) उपाधिरहित ज्ञान श्रीर ग्रानन्द परिपूर्ण श्रीर ग्रानन्दका होता है, वयोकि स्वभावको परकी ग्रपेक्षा नहीं होती। (१५) केवलज्ञानी परमात्मा परिपूर्ण ज्ञानरूप व परिपूर्ण ग्रानदम्य होकर स्वय ही परिणमते रहते हैं। (१६) स्वयभु परमात्मामे इन्द्रियोके बिना ही ग्रसीम ज्ञान ग्रीर ग्रसीम ग्रानन्द बर्तता रहता है। (१७) स्वभावपरिग्रमनमे परकी ग्रपेक्षा रचमात्र भी नहीं होती।

सिद्धान्त—(१) शुद्धोपयोगके सामर्थ्यंसे घातिया कर्मीका नि शेष क्षय होता है। (२) घातिया कर्मीका क्षय होनेसे अनन्त ज्ञान दर्शन ग्रानन्द व शक्तिमय परिणमन होता है।

हष्टि—१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय [२४ ब]। २- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय [२४ म]।

प्रयोग—शाश्वत सहज परिपूर्ण ज्ञानानन्दके लाभके लिये ग्रविकार ज्ञानानन्दस्वभाव ग्रन्तस्तत्त्वका ज्ञान बनाये रहनेका सहज पौरुष करना ॥१६॥

श्रव श्रतीन्द्रियताके कारण ही शुद्ध श्रात्माके शारीरिक सुख दु.ख नही है यह व्यक्त करते है—[केवलज्ञानिनः] केवलज्ञानीके [देहगत] शरीरसम्बन्धी [सौख्य] सुख [वा पुनः दुःखं] व दु ख [नास्ति] नही है, [यस्मात्] क्योकि [श्रतीन्द्रियत्वं जात] श्रतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है [तस्मात् तु तत् ज्ञेयम्] इसलिये प्रभुका ज्ञान व श्रानन्द श्रतीन्द्रिय ही जानना चाहिये।

अशातीन्द्रियत्वादेव शुद्धात्मनः शारीरं सुखं दुःख नास्तीति विभावयति— सोक्खं वा पुणा दुक्खं केवलणाणिस्स णातिथ देहगदं। जम्हा ऋदिंदियत्तं जादं तम्हा दु तं गोयं।। २०॥ केवलज्ञानी प्रभुके, हुआ श्रतीन्द्रियपना है इस कारण। शारीरिक सुख श्रथवा, दुख भी नहिं केवली प्रभुके ॥२०॥

सौध्य वा पुनर्दु ख केवलज्ञानिनो नास्ति देहगतम् । यस्मादतीन्द्रियत्व जात तस्मात्तु तज्ज्ञेयम् ॥ २०॥ यत एव शुद्धात्मनो जातवेदस इव कालायसगोलोत्कूलितपुद्गलाशेपविलासकल्पो ना-स्तीन्द्रियग्रामस्तत एव घोरघनघाताभिघातपरपरास्थानीय शरीरगत सुखदु ख न स्यात् ॥२०॥

नाममज्ञ—सोक्ख वा पुण दुक्ख केवलणाणि ण देहगद ज अदिदियत्त जाद त दु त रोय । घातुसंज्ञ—अस सत्ताया, जा प्रादुर्भावे । प्रातिपदिक—सोख्य वा पुनर् दु ख केवलज्ञानिन् न देहगत यत् अतीन्द्रियत्व जात तत् तु ज्ञेय । मूलघातु—अस भुवि, जिन प्रादुर्भावे । उभयपदिववरण—सोक्ख सौख्य दुक्ख दुःख देह-गद देहगत—प्रथमा एकवचन । केवलणाणिस्स केवलज्ञानिन —षष्ठी एक० । जम्हा यस्मात् तम्हा तस्मात्—पचमी एक० । वा ण न दु तु—अव्यय । अत्थि अस्ति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० किया । त तत्—प्रथमा एक० । रोय ज्ञेय—प्र० ए० कृदन्त किया । निरुक्ति—दिह्यते इति देह । समास—देहे गत देहगत ।।२०।।

तात्पर्य—श्रतोन्द्रियपना होनेसे प्रभुके सुख श्रोर दुःख नही है, किन्तु श्रतीन्द्रिय ही श्रनन्त ज्ञान व श्रानन्द है।

टीकार्थ--जैसे ग्राग्नको लोहेके गोलेके तप्त पुद्गलोका समस्त विलास नही है उसी प्रकार शुद्ध ग्रात्माके ग्रर्थात् केवलज्ञानी भगवानके इन्द्रियसमूह नही है, इस कारण जैसे श्राग्त को घनके घोर ग्राघातोकी परम्परा नही है, इसी प्रकार शुद्ध ग्रात्माके शरीर सम्बन्धी सुख दु ख नहीं है।

प्रसगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि परमात्मा इन्द्रियोके बिना ही ग्रनन्तशक्ति ग्रनन्त परिपूर्ण ज्ञानानन्दको ग्रनुभवता है। ग्रज इस गाथामे बताया गया है कि ग्रतीन्द्रिय होनेसे परमात्माके शारीरिक सुख दुःख नहीं हैं।

तथ्यप्रकाश—(१) परमात्माका ज्ञान ग्रौर ग्रानन्द स्वाभाविक है, ग्रतीन्द्रिय है, परिप्रां है। (२) जैसे लोहेक सम्बन्धका ग्रभाव होनेसे ग्रान्नका घनघातसे पिटना नहीं होता ऐसे ही इन्द्रियग्राम न होनेसे भगवानके शारीरिक सुख दु:खरूप ग्रापदा नहीं रहती। (३) सिद्ध भगवानके तो शरीर नहीं है वहां तो शारीरिक सुख दु:खरूप ग्रापदा नहीं रहती। (३) का सदेह भी किसोको नहीं हो सकता। (४) ग्ररहत भगवानके शरीरका सम्बन्ध तो है, किन्तु क्षायोपशमिक ज्ञान दर्शन न होनेसे प्रभु ग्रतीन्द्रिय हैं, ज्ञानावरणादि घातिया कर्मीका

अथ ज्ञानस्वरूपप्रपञ्च च क्रमप्रवृत्तप्रबन्धद्वयेनाभिद्धाति । तत्र केवलिनोऽतीन्द्रिय-ज्ञानपरिग्गतत्वात्सर्वं प्रत्यक्ष भवतीति विभावयति——

### परिगामदो खलु गागां पचक्खा सव्वदव्वपज्जाया। सो गोव ते विजागादि उग्गहपुव्वाहिं किरियाहि ॥२१॥

ज्ञानपरिरात प्रभूके, सब प्रत्यक्ष हैं द्रव्यपर्याये। सो वे श्रवग्रहादिक-पूर्वक नींह जानते क्रमसे ॥२१॥

परिणममानस्य खलु ज्ञान प्रत्यक्षा सर्वद्रव्यपर्याया । स नैव तान् विजानात्यवग्रहपूर्वाभि क्रियाभि ॥२१॥ यतो न खिल्विन्द्रियाण्यालम्बयावग्रहेहावायपूर्वकप्रक्रमेण केवली विजानाति, स्वयमेव समस्तावरणक्षयक्षरा एवानाद्यनन्ताहेतुकासाधारराभूतज्ञानस्वभावमेव काररात्वेनोपादाय तदु-

नामसज्ञ—परिणमन्त खलु पच्चक्ख सव्वदव्वपज्जाय त ण एव उग्गहपुव्वा किरिया। धातुसंज्ञ— वि जाण अवबोधने। प्रातिपदिक—परिणममान खलु ज्ञान प्रत्यक्ष सर्वद्रव्यपर्याय त ण एव त अवग्रहपूर्वा किया। मूलधातु—वि ज्ञा अवबोधने। उभयपदिववरण—परिणमदो परिणममानस्य—षष्ठी एक । परिणममान अन्तर्गत कियाविशेषण। खलु न एव—अव्यय। पच्चक्खा प्रत्यक्षा —प्रथमा वहु । सव्वदव्वपज्जा-

- क्षय होनेसे अनन्त ज्ञान दर्शन ग्रानन्द शक्ति वाले हैं उनका शरीरसे कुछ प्रयोजन नही है। ग्रत शारीरिक सुख दुःख नही। (५) ग्ररहंत भगवानके घातिया कर्मका ग्रभाव होनेसे ग्रनत ग्रानन्द है वहाँ क्षुघादि दुख नहीं है। (६) ग्ररहत भगवानके परमौदारिक देहमे सूक्ष्म सरस सुगघ नोकर्म वर्गएगाग्रोका सम्बन्ध (नोकर्माहार) होता रहता है, ग्रतः सहजानन्तानन्दमय भगवानके कवलाहारादि सुखका क्षोभ नही। (७) भगवानके ग्रतीन्द्रिय ग्रनन्त ज्ञान ग्रौर ग्रतीन्द्रिय ग्रनन्त ग्रानन्द है।

सिद्धान्त—(१) प्रभुके ग्रात्मीय ग्रनन्त ज्ञान व ग्रानन्द है। (२) प्रभुका ज्ञान व ग्रानन्द स्वाभाविक है।

हष्टि—१- शुद्धनिश्चयनय [४६]। २- स्वभावगुराव्यञ्जनपर्यायदृष्टि [२१२]। प्रयोग—भगवानके स्वाधीन ज्ञान ग्रानन्दके स्वरूपको निरखकर ग्रपने उपलब्ध ज्ञान व सुखको भी इन्द्रियनिमित्तक होनेपर भी ग्रात्मासे ही हुग्ना निरखना ॥२०॥

श्रव ज्ञानके स्वरूपका विस्तार श्रीर सुखके स्वरूपका विस्तार क्रमण प्रवर्तमान दो स्थलोंके द्वारा कहते हैं। इनमेसे पहले श्रतीन्द्रिय ज्ञानरूप परिणमित होनेसे केवली भगवान के सब प्रत्यक्ष है यह प्रगट करते है—[खलु] वास्तवमे [ज्ञान परिणममानस्य] ज्ञानरूपसे प्रयित् केवलज्ञानरूपसे परिणमित होते हुए केवली भगवानके [सर्वद्रव्यपर्यायाः] सब द्रव्य-पर्याय [प्रत्यक्षाः] प्रत्यक्ष है [सः] वह [तान्] उन्हे [श्रवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः] श्रवग्रहादि

परि प्रविशत्केवलज्ञानोपयोगीभूय विपरिगामते, ततोऽस्याक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यचेत्रकालभाव-तया समक्षसंवेदनालम्बनभूताः सर्वद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एव भवन्ति ॥ २१ ॥

या सर्वद्रव्यपर्याया -प्रथमा बहु०। सो स -प्र० एक०। ते तान्-द्वितीया बहु०। विजाणादि विजानाति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० क्रिया। उग्गहपुट्वाहि किरियाहि अवग्रहपूर्वाभि क्रियाभि -तृतीया बहु०। निरुवित—जानाति इति वा जानाति अनेन इति ज्ञान, क्रियते या सा क्रिया। समास-द्रव्याणि च पर्याया द्रव्यपर्याया सर्वे च ते सर्वद्रव्यपर्याया, अवग्रह पूर्व यासा ता अवग्रहपूर्वा।। २१।।

#### क्रियाश्रोसे [नैव विजानाति] नही जानता ।

तात्पर्य—केवलीके ज्ञानमे सर्व सत् प्रत्यक्ष ज्ञेय है, वहाँ परोक्षविधि वाला ज्ञान होता ही नहीं है।

टीकार्थ—केवली भगवान इन्द्रियोका ग्रालम्बन कर श्रवग्रह-ईहा-ग्रवाय पूर्वक क्रमसे नहीं जानता, किन्तु स्वयमेव समस्त ग्रावरणके क्षयके क्ष्म्णमें ही ग्रनादि ग्रनन्त ग्रहेतुक ग्रीर ग्रमाधारण ज्ञानस्वभावको ही कारणरूपसे उपादान करके उसके ऊपर प्रवेश करने वाले केवल- ज्ञानोपयोगरूप होकर परिगामते है, इस कारण उनके समस्त द्रव्य, चेत्र, काल ग्रीर भावका ग्रहण होनेसे प्रत्यक्ष ज्ञानके ग्रालम्बनभूत समस्त द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष ही है।

प्रसंगिववरण—ग्रनतरपूर्व गाथामें बताया गया था कि ग्रतीन्द्रियपना होनेसे शुद्धात्मा के शारीरिक सुख दुख नहीं है। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि ग्रतीन्द्रिय ज्ञानपरिणत होनेसे शुद्धात्माके ज्ञानमे सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभासित होते हैं।

तथ्यप्रकाश—(१) प्रभुके ज्ञानमे सर्व ज्ञात होनेका कारण इन्द्रियोका ग्रालम्बन न लेकर स्वय सहज जानना है। (२) प्रभुका ज्ञान केवल ग्रनादि ग्रनन्त ग्रहेतुक निज सहज ज्ञानस्वभावरूप ग्रात्मा उपादान कारणका व्यक्तरूप है। (३) सहज्ज्ञानस्वभावपूर केवल-ज्ञानोपयोगका प्रवेश होकर शुद्धात्माके ग्रनंतकाल तक निरन्तर केवलज्ञान नामक स्वभावगुण-व्यञ्जन पर्याय होता ही रहता है। (४) शुद्धात्माके परिपूर्ण स्वच्छ केवलज्ञानमे समस्त पदार्थ प्रमेयत्वगुणमय होनेसे एक ही साथ प्रतिबिम्बत (प्रतिभासित) होते है। (४) शुद्धात्माके निम्पाधि केवलज्ञानमे ग्रपनी सहज कलाके कारण ग्रात्मप्रदेशोमे सर्वज्ञेयाकारिवित्रत होनेसे सर्वद्रव्यपर्याय प्रत्यक्ष ही ज्ञात होते है। (६) केवलज्ञान होनेका बीज ग्रविकार स्वसवे-दन ज्ञान ग्रयात् शुद्धोपयोग है। (७) पदार्थोकी एक साथ जानकारी न होकर क्रमसे कुछ जानकारी होनेका कारण ज्ञानकी क्षायोपशमिकता थी वह कमजोरी भगवानके नहीं रही। (६) ज्ञानावरण कर्मके निःशेष क्षय हो जानेके निमित्तसे उत्पन्न हुए केवलज्ञानकी कला बेरो-कटोक सर्वज्ञतामे विलास करती है।

ग्रथास्य भगवतोऽतीन्द्रियज्ञानपरिशातत्वादेव न किंचित्परोक्ष भवतीत्यभिष्ठैति— गात्थि परोक्ख किंचि वि समंत सव्वक्खगुगासमिद्धस्स । ग्रक्खातीदस्स सदा सयमेव हि गागाजादस्स ॥ २२ ॥ कुछ मी परोक्ष निहं है, समन्त सर्वाक्ष गुरासमृद्धोके । ज्ञायक ग्रतीन्द्रियोके, स्वय सहज ज्ञानशीलोके ॥२२॥

नास्ति परोक्ष किचिदिप समन्तत सर्वाक्षगुणसमृद्धस्य । अक्षातीतस्य सदा स्वयमेव हि ज्ञानजातस्य ॥२२॥ ग्रस्य खलु भगवत समस्तावरणक्षयक्षण एव सासारिकपरिच्छित्तिनिष्पत्तिवलाधान-हेतुभूतानि प्रतिनियत्तविषयग्राहोण्यक्षाणि तैरतीतस्य, स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दपरिच्छेदरूपै सम-

नामसज्ञ--ण परोक्त किंचि वि नमत सव्वक्तगुणसिम् अक्तातीत नदा सय एव हि णाण जाद। धातुसज्ञ-अस सत्ताया। प्रातिपदिक-- न परोक्ष किंचित् अपि समन्तत सर्वाक्षगुणसमृद्ध अक्षातीत नदा स्वय एव हि ज्ञानजात। मूलधातु--अस मुवि अक्ष् व्याप्तो ऋद्ध वृद्धी। उभयपदिविवरण--ण न किंचि

सिद्धान्त—(१) केवलज्ञान सहजज्ञानस्वरूप उपादानकारण से ही प्रकट होता है। (२) जुद्धात्मा सर्व पदार्थोको जानता है। (३) केवलज्ञान समस्त ज्ञानावरणके क्षयसे प्रकट होता है।

हष्टि—१- शुद्धनिश्चयनय [४६]। २- स्वाभाविक उपचरित स्वभावव्यवहार [१०५]। ३- निमित्तदृष्टि, उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय [५३য়, २४য়]।

प्रयोग—ग्रपने ग्रापको सहज विकसित रखनेके लिये सहज ज्ञानस्वभावमे ग्रात्मत्वका उपयोग करना ॥२१॥

ग्रव ग्रतीन्द्रिय ज्ञानरूप परिएतिपना होनेसे ही भगवानके कुछ भी परोक्ष नही है, ऐसा ग्रिभिप्राय व्यक्त करते हैं—[सदा अक्षातीतस्य] सदा इन्द्रियातीत [समन्तत सर्वाक्षगुरा-समृद्धस्य] सर्व ग्रोरसे ग्रथित् सर्व ग्रात्मप्रदेशोसे सर्व इन्द्रियगुणोसे समृद्ध [स्वयमेव हि ज्ञान-जातस्य] स्वयमेव ज्ञानरूप हुए उन केवली भगवानके [किचित् अपि] कुछ भी [परोक्ष नास्ति] परोक्ष नहीं है।

तात्पर्य-इन्द्रियातीत स्वय ज्ञानरूप हुए केवली प्रभुक्ते कुछ भी परोक्ष नहीं है।

टीकार्थ — समस्त आवरणके क्षयके क्षणमे ही सासारिक ज्ञानकी निष्पत्ति करनेमें वलाधानके हेतुभूत, अपने-अपने निष्चित विषयोको ग्रहण करने वाली इन्द्रियोसे अतीत, स्पर्श रस गध वर्ण और शब्दके ज्ञानरूप सर्व इन्द्रियगुणोके द्वारा सर्व ओरसे समरस रूपसे समृद्ध श्रीर जो स्वयमेव समस्त रूपसे स्वपरके प्रकाश करनेमे समर्थ अविनाशी लोकोत्तर ज्ञानरूप हुए ऐसे केवली भगवानके समस्त द्रव्य, चेत्र, काल, भावका अक्रमिक ग्रह्ण होनेसे कुछ भी

रसत्या समन्तत सर्वेरेवेन्द्रियगुर्गे समृद्धस्य, स्वयमेव सामस्त्येन स्वपरप्रकाशनक्षमानश्वर-लोकोत्तरज्ञानजातस्य, ग्रक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया न किंचनापि परोक्षमेव स्यात् ॥ २२ ॥

किंचित् वि अपि समत समन्तत सदा सय स्वय एव हि—अन्यय। अत्थि अस्ति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया। परोक्ख परोक्ष—प्रथमा एक०। सन्वक्खगुणसमिद्धस्स सर्वाक्षगुणसमृद्धस्य अक्खातीदस्स अक्षातीतस्य णाणजादस्स ज्ञानजातस्य—षष्ठी एक०। निरुक्ति—अक्षणोति न्याप्नोति जानाति इति अक्षः, आर्धत् इति ऋद्ध। समास—सर्वे अक्षा सर्वाक्षास्तेषा गुणा सर्वाक्षगुणा तै समृद्ध तस्य, अक्ष अतिकान्तः अक्षातीत तस्य।। २२।।

#### परोक्ष ही नहीं है।

प्रसगिववरग् — प्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि केवली भगवानके प्रतीन्द्रिय ज्ञान होनेसे सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि केवली भग-वानके प्रतीन्द्रियज्ञान होनेसे ही कुछ भी परोक्ष नहीं है।

तथ्यप्रकाश—(१) ऋषसे कुछ कुछ पदार्थोंका कुछ कुछ जानना ग्रर्थात् परोक्ष ज्ञान इन्द्रियोक्षे ग्राध्ययके कारण होता है, किन्तु इन्द्रियोसे ग्रतीत भगवानके ग्रतीन्द्रिय ज्ञानमे कुछ भी परोक्ष नही होता। (२) ज्ञानका कार्य जानना है, जाननेकी स्वय कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान्ति सीमाके निमित्त ग्रीर संबंधकोका केवली प्रभुके ग्रभाव है, ग्रतः केवलीके ज्ञानमे सब स्पष्ट प्रत्यक्ष है। (३) प्रभुका ज्ञान त्रिलोकित्रकालवर्ती समस्त पदार्थोंको स्पष्ट जाननेसे तथा ग्रविनश्वर होनेसे लोकोत्तर है।

सिद्धान्त—(१) ज्ञानावरगादि उपाधिरहित केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। हिष्ट—१- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय [२४म्र]।

प्रयोग—सहजज्ञानस्वभावके श्रनुरूप विकास पानेके लिये सहज ज्ञानस्वभावकी श्रभेद श्राराधना करना ॥ २२ ॥

श्रव ग्रात्माके ज्ञानप्रमारापनेको श्रोर ज्ञानके सर्वगतपनेको उद्योतते है— [आत्मा] ग्रात्मा [ज्ञानप्रमारा] ज्ञान प्रमाण है [ज्ञानं] ज्ञान [ज्ञेयप्रमारां] ज्ञेय प्रमाण [उद्दिष्ट] कहा गया है [ज्ञेयं लोकालोक] ज्ञेय लोकालोक है [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं तु] ज्ञान [सर्वगतं] सर्वगत याने सर्व व्यापक है।

तात्पर्य--ज्ञान अथवा आत्मा ज्ञानरूपसे समस्त लोकालोकमे व्यापक है।

टोकार्थ— 'समगुणपर्याय द्रव्य' इस वचनके अनुसार आत्मा ज्ञानसे हीनाधिकतारहित रूपसे परिणमित है, इसलिये ज्ञानप्रमाण है, और ज्ञान ज्ञेयनिष्ठ होनेसे, दाह्यनिष्ठ-दहनकी ष्रथात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वं ज्ञानस्य सर्वगतत्वं चोद्योतयित—

ञ्रादा णाणपमाणं णाणं गोयपमाणमुद्दिः ।

गोयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सञ्चगयं ॥२३॥

प्रात्मा ज्ञानप्रमाण हि, ज्ञेषप्रमाण है ज्ञान वतलाया ।

लोकालोक ज्ञेय है, ज्ञान हमा सर्वगत इससे ॥ २३ ॥

भारमा ज्ञानपमाण ज्ञान ज्ञेयपमाणमुह्ट्टिम् । ज्ञेय लोकालोक तम्माञ्ज्ञान तु सवगतम् । २३ ॥ पारमा हि 'समगुरापयिय द्रव्यम्' इति वचनात् ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वरहितत्वेन परिणतत्वात्तरपरिमाण , ज्ञान तु ज्ञेयनिष्ठत्वाद्दाह्यनिष्ठदह्नवत्तरपरिमाण ज्ञेय तु लोकालोकवि- भागविभक्तानन्तपर्यायमालिकालोडस्वरूपसूचिता विच्छेदोपदिशतध्रौव्या पड्द्रव्यो सर्वमिति

यावत् । ततो नि शेषावरराक्षयक्षण एव लोकालोकावेभागविभक्तममस्तवस्त्वाकारपारमुपगम्य तथैवाप्रच्युतत्वेन व्यवस्थितत्वाद् ज्ञान सर्वगतम् ॥२३॥

नामसज्ञ—अत्त पाणपमाण पाण रोयप्पमाण उद्दिष्ट रोय नोयालोय त णाण तु सव्वगय । धातु-सज्ञ — उत् दिस पेक्षरो, ता अववोधने । प्रातिपदिक—आत्मन् ज्ञानपमाण ज्ञान ज्ञेयपमाण उद्दिष्ट ज्ञेय लोकालोक त ज्ञान तु सर्वगत । मूलधातु—ज्ञा अववोधने उत् दिश अतिसर्जने । उभयपदिववरण—आदा आत्मा—पथमा ए० । णापपमाण ज्ञानपमाण पाप ज्ञान रोयप्पमाण ज्ञेयपमाप-प० ए० । उद्दिष्ट उद्दिष्ट-प्र० एक० कृदन्त निया । रोय ज्ञेय-प० एक० कृदन्त निया । लोयालोय लोकालोक पाप ज्ञान सव्वगय सर्वगत—पथमा एक० । तम्हा तस्मात्-पचमी एक० । निरुक्ति—ज्ञात् योग्य ज्ञेय, लोक्यते द्रव्याणि यत्र स लोक । समास—लोकरच अलोकरच लोकालोको तयो समाहार लोकालोक सर्वत्मन् गत सर्वगतम् ।।२३॥

भांति ज्ञेयप्रमाण है। ज्ञेय लोक और पलोकके विभागसे विभक्त पनन्त पर्यायमालासे ग्रालि-गित स्वरूपसे सूचित (ज्ञात), विनाश होते रहनेपर भी दिखाया है झौट्य जिसने ऐसा षट्द्रव्य समूह, यही तो सब कहलाता है। इसलिये नि शेष पावरणके क्षयके सभय ही लोक और अलोकके विभागसे विभवत समस्त वस्तुपोके ग्राकारोके पारको पाप्त करके उसी प्रकार पच्युत रूपसे व्यवस्थितपना होनेसे ज्ञान सर्वगत है।

प्रसगिववरण-पनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि पतीन्द्रिय ज्ञान होनेसे भग-वानके कुछ भी परोक्ष नहीं है। पब इस गाथामे बनाया गया है कि ज्ञान सर्वगत है भीर पात्मा ज्ञानप्रमाण है।

तथ्यप्रकाश—(१) द्रव्य पपने गुणपर्याय बराबर है पर्थात् द्रव्य गुरापर्यायोसे पिभन्न है। (२) झात्मा ज्ञानस्वरूप है सो पात्मा ज्ञानप्रमारा है। (३) ज्ञान ज्ञेयाकारके जाननस्व- रूप हो तो है सो ज्ञान ज्ञेयपमारा है जैसे कि पिन जल रही चीजके बराबर है। (४) ज्ञेय

ग्रयात्मनो ज्ञानप्रमारणत्वानभ्युपगमे द्वौ पक्षावुषन्यस्य दूषयति—

णागाप्पमागामादा गा हवदि जरसेह तस्स सो श्रादा ।
हीगा वा श्रहिश्रो वा गागापादो हवदि ध्रुवमेव ।।२४।।
हीगा जिद सो श्रादा तण्णागामचेदगां गा जागादि ।
श्रिहिशो वा गागापादो गागोगा विगा कहं गादि ।।२५।। (जुगलं)
जानप्रमाग हि आत्मा, जो निह माने उसके यह आत्मा ।
अधिक ज्ञानसे होगा, या होगा हीन क्या मानो ।। २४।।
यदि हीन कहोगे तो, ज्ञान श्रचेतन हुश्रा न कुछ जाने ।
यदि श्रिधिक कहोगे तो, ज्ञान बिना जानना कसे ।।२४।।

ज्ञानप्रमाणमात्मा न भवति यस्येह तस्य स आत्मा । हीनो वा अधिको वा ज्ञानाद्भवति ध्रुवमेव ।। २४ ।। हीनो यदि स आत्मा तत् ज्ञानमचेतन न जानाति । अधिको वा ज्ञानात् ज्ञानेन विना कथ जानाति ।।२४।। यदि खल्वयमात्मा हीनो ज्ञानादित्यभ्युपगम्यते, तदात्मनोऽतिरिच्यमान ज्ञान स्वाश्रय-

नामसंज्ञ णाणप्पमाण अत्त ण ज इह त त अत्त हीण वा अहिअ वा णाण ध्रुव एव हीण जिंद त अत्त त णाण अचेदण ण अहिअ वा णाण विणा कह। धातुसज्ञ हव सत्ताया, जाण अवबोधने, न्ना अव-

समस्त लोकालोक है ग्रर्थात् ज्ञेय समस्त सत् है, छहो प्रकारके सब द्रव्य है। (५) ज्ञानका स्वभाव जो भी सत् हो सबको जाननेका है। (६) जहाँ समस्त ज्ञानावरणका क्षय हो चुका वहाँ ज्ञान पूर्ण विकसित हो जाता है। (७) ज्ञानका पूर्ण विकास हुए बाद ज्ञान सदैव पूर्ण विकसित रहेगा।

श्रव श्रात्माका ज्ञानप्रमाणपना न माननेमे दो पक्षोको उपस्थित करके दोष बतलाते है—[इह] इस जगतमे [यस्य] जिसके मतमे [श्रात्मा] ग्रात्मा [ज्ञानप्रमाणां] ज्ञानप्रमाण [न भवित] नही होता है [तस्य] उसके मतमें [स श्रात्मा] वह श्रात्मा [श्रुवस एव] निष्णित ही [ज्ञानात् होनः वा] ज्ञानसे हीन [श्रिधिकः वा भवित] ग्रथवा श्रिधिक होना चाहिये। [यदि] यदि [सः आत्मा] वह श्रात्मा [होनः] ज्ञानसे होन हो [तत्] तो वह [ज्ञानं] ज्ञान [श्रवेतनं] श्रवेतन हुग्रा [न जानाित] कुछ नही जानेगा, [ज्ञानात् अधिकः वा] ग्रीर यदि श्रात्मा ज्ञानसे श्रिक हो तो यह श्रात्मा [ज्ञानेन विना] ज्ञानके बिना [कथं जानाित] कैसे जानेगा?

 भूतचेतनद्रव्यसमवायाभावादचेतन भवद्र्पादिगुणकल्पतामापन्न न जानाति । यदि पुनर्जानाद-धिक इति पक्षः कक्षीिक्रयते तदावश्य ज्ञानादितिरिक्तत्वात् पृथग्भूतो भवन् घटपटादिस्थानीयता मापन्नो ज्ञानमन्तरेगा न जानाति । ततो ज्ञानप्रमागा एवायमात्माभ्यूपगन्तव्य ।।२४-२५॥

बोधने । प्रातिपदिक—ज्ञानप्रमाण आत्मन् न यत् इह तत् तत् आत्मन् हीन वा अधिक वा ज्ञान ध्रुव एव हीन यदि तत् आत्मन् तत् ज्ञान अचेतन न अधिक वा ज्ञान विना कथ । पूलधातु—भू सत्ताया, ज्ञा अव-बोधने, चिती सज्ञाने । उभयपदिववरण—णाणप्पमाण ज्ञानप्रमाण-प्र० ए० । ण न इह वा जिद यदि कह कथ विणा विना—अव्यय । जस्स यस्य तस्स तस्य—षप्ठी एक० । सो स -प्र० एक० । हीणो हीन अहिओ अधिक -प्र० ए० । णाणादो ज्ञानात्—पचमी ए० । हवदि भवति—वर्तमान लट् अन्य पुरुप एकवचन किया । ध्रुव ध्रुव—अव्यय । तण्णाण अचेतन तद्ज्ञान अचेतन—प्र० एक० । जाणादि जानाति—वर्तमान अन्य० एक० किया । णारोण ज्ञानेन—तृतीया एक० । जाणादि जानाति—वर्तमान अन्य पुरुप एकवचन किया ।।२४-२५॥

वाला ज्ञान ग्रपने ग्राश्रयभूत चेतन द्रव्यका सम्बन्ध न रहनेसे रूपादि गुग्को समानताको प्राप्त ग्रचेतन होता हुग्रा नही जानेगा, ग्रौर यदि यह ग्रात्मा ज्ञानसे ग्रधिक है ऐसा पक्ष रखा जाता है तो ग्रवश्य हो (ग्रात्मा) ज्ञानसे ग्रागे बढ जानेसे ज्ञानसे पृथक् होता हुग्रा घटपटादि जैसी वस्तुसे सहशताको प्राप्त हुग्रा ज्ञानके बिना नही जानेगा। इसलिये यह ग्रात्मा ज्ञानप्रमाण ही जानना चाहिये।

तथ्यप्रकाश—(१) प्रदेशापेक्षया ग्रात्मा ससारावस्थामे देहप्रमाण विस्तारमे है। (२) प्रदेशापेक्षतया ग्रात्मा मोक्षावस्थामे चरमदेह प्रमाण है। (३) गुणपेक्षया ग्रात्मा सर्वत्र ज्ञान-प्रमाण है। (४) परमात्माका ज्ञान सर्व ज्ञेयप्रमाण है। (५) प्रदेशापेक्षया ग्रात्मा कभी बट-बीज प्रमाण है। (६) ग्रात्मा कादाचित्क समुद्धात ग्रवस्थाके सिवाय कभी भी देहसे ग्रधिक नहीं है। (७) गुणपेक्षया यदि ग्रात्मा ज्ञानप्रमाणसे छोटा है तो ग्रात्मासे बाहरका ज्ञान चेतन ग्रात्माका ग्राधार न पाने वाला ग्रचेतन हुग्रा कुछ जान न सकेगा। (८) ग्रात्मा यदि ज्ञान-प्रमाणसे ग्रधिक है तो ज्ञानसे बाहरका ग्रात्मा ज्ञानजून्य होनेसे कुछ न जान सकेगा।

सिद्धान्त--(१) परमात्मा सर्वज्ञेयाकाराक्रान्त है। (२) स्रात्मा ज्ञान द्वारा सर्व ज्ञेयोमे गत है।

हिष्ट-- १- अञ्चन्यनय (१७४) । २- सर्वगत नय (१७१) ।

प्रयोग--- ज्ञानका स्वतत्र विलास होने देनेके लिये ग्रपनेको सहज ज्ञानमात्र श्रनुभवना ।।२४-२५।।

श्रयात्मनोऽपि ज्ञानवत् सर्वगतत्व न्यायायातमभिनन्दति-

## सञ्चगदो जिगावसहो सञ्चे वि य तग्गया जगदि अहा। गागामयादो य जिगाो विसयादो तस्स ते भगिया ॥२६॥

सर्वगत जिनवृषभ है, क्यों कि सकल श्रर्थ ज्ञानमें गत है। जिन ज्ञानमय है श्रतः, वे सर्व विषय कहे उसके ॥२६॥

सर्वगतो जिनवृषभ सर्वेऽपि च तद्गता जगत्यर्था । ज्ञानमयत्वाच्च जिनो विषयत्वात्तस्य ते भणिता ॥२६॥ ज्ञान हि त्रिसमयाविच्छन्नसर्वद्रव्यपर्यायरूपव्यवस्थितविश्वज्ञेयाकारानाक्रामत् सर्वगत-मुक्त तथाभूतज्ञानमयीभूय व्यवस्थितत्वाद्भगवानपि सर्वगत एव । एव सर्वगतज्ञानविषयत्वा-

नामसंज्ञ—सञ्वगअ जिणवसह सञ्व वि य तग्गय जगद अट्ट णाणमय जिण विपय त त भणिद। धातुसज्ञ—भण कथने। प्रातिपदिक—सर्वगत जिनवृपभ सर्व अपि च जगत् अर्थ ज्ञानमयत्व जिन विषयत्व तत् भणित। मूलधातु—भण शब्दार्थ। उभयपदिववरण—सञ्वगओ जिणवसहो सर्वगत जिनवृषभ –

श्रव ज्ञानकी भाँति श्रात्माका भी सर्वगतपना न्यायसे प्राप्त हुश्रा, यह बनलाते है— [जिनवृषभः] जिनवर [सर्वगतः] सर्वगत है [च] श्रीर [जगित] जगतके [सर्वे अपि श्रर्थाः] सर्वे ही पदार्थ [तद्गताः] जिनवरगत है, [जिनः ज्ञानमयत्वात्] जिन ज्ञानमय है श्रत. [च] श्रीर [ते] वे याने सब पदार्थ [विषयत्वात्] ज्ञानके विषय है इस कारण सब पदार्थ [तस्य] जिनवरके विषय [भिणिताः] कहे गये हैं।

तात्पर्य---ज्ञानकी व्यापकता होनेसे ज्ञानमय ग्रात्माको भी व्यापक कहा गया है।

टीकार्थ — ज्ञान त्रिकालके सर्वद्रव्य-पर्यायरूप प्रवर्तमान समस्त ज्ञेयाकारोको स्राक्रमता हुम्रा स्रथात् जानता हुम्रा सर्वगत कहा गया है, स्रौर ऐसे सर्वगत ज्ञानके विषय होनेसे सर्वगत ज्ञानसे स्रभिन्न उन भगवानके वे विषय हैं, ऐसा शास्त्रमे कहा होनेसे सर्व पदार्थ भगवानगत हो है स्रथात् भगवानमे प्राप्त है। वहाँ निश्चयनयसे स्रनाकुलतालक्षण सुखके सवेदनका स्रधि- व्यापनिसे सहित स्रात्माके बराबर हो ज्ञान स्वतत्त्वको छोड़े बिना समस्त ज्ञेयाकारोके निकट गये बिना, भगवान सर्व पदार्थोको जानते हुए भी व्यवहारनयसे भगवान सर्वगत है ऐसा कहा जाता है तथा नैमित्तिकभूत ज्ञेयाकारोको स्रात्मस्य देखकर सर्व पदार्थ स्रात्मगत है ऐसा उपचार किया जाता है, परन्तु परमार्थत उनका एक दूसरेमे गमन नही होता, वयोकि सर्व द्रव्योको स्वरूपनिष्ठता है। यही क्रम ज्ञानमे भी निश्चत किया जाना चाहिये।

प्रसंगिववरण—अनतरपूर्व गाथाद्वयमे युक्तिपूर्वक आत्माके ज्ञानप्रमाण होनेका सम-र्थन किया गया था। अब इस गाथामे ज्ञान द्वारा आत्माके सर्वव्यापकपनेका कथन किया गया है। त्सर्वेऽर्घा ग्रिप सर्वगतज्ञानाव्यतिरिक्तस्य भगवतस्तम्य ते विषया इति भिणतत्वात्तद्गता एव भवन्ति । तत्र निश्वयनयेनानाकुलत्वलक्षणमौत्यसवेदनत्वािष्ठशानत्वाविच्छिन्नात्मप्रमाणज्ञानम्ब-तत्त्वापरित्यागेन विश्वज्ञेयाकाराननुष्णम्याववुष्यमानोऽपि व्यवहारनयेन भगवान् नर्दगत इति व्यपदिश्यते । तथा नैमित्तिवभूतज्ञेयाकारानात्मम्यानवलोक्य मर्वऽर्याम्तद्गता उत्पुषच्यंन्ते, न च तेषा परमार्थनोऽन्योन्यगमनमस्ति, नर्वद्रव्याणा स्वत्तपनिष्टत्वान् । ग्रय त्रमो ज्ञानेऽपि नि-ज्ञेय ॥ २६ ॥

प्रथमा एकः । सन्ते तरगया अट्टा नर्वे तद्गता अयो -प्रश्वहः । जगदि जगित-सजमी एकः । जानः मयादो ज्ञानमयत्वात्-पः एः । जिपो जिन -प्रश्यः । विमयादो विषयत्वात्-पः एः । तस्म तस्य-प्रधी एकः । ते ते-प्रश्वहः । भणिदा भणिता -प्रश्वहः नुद्रस्त जिया । निरुक्ति-सर्वेषु गत सर्वेगत अर्थेन्ते इति अर्था ज्ञानेन निर्वे तम् ज्ञानस्य तस्मात् । समाम-जिनेषु वृषभ अष्ट जिनश्वामी वृषभश्वेति वा जिनवृषभ तस्मिन् गता तद्गता ॥२६॥

तथ्यप्रकाश—(१) त्रिलोकत्रिकालवर्ती मवं पदार्थोमे पहुचा हुम्रा ज्ञान मर्वगत है।
(२) मर्वगतज्ञानम्य भगवान भी मर्वगत है। (३) मर्व पदार्थ ज्ञानमे प्रतिविभ्वित होनेसे सर्वज्ञेय ज्ञानगत होते है। (४) निश्चयमे म्रात्मा बाहर किभी भी ज्ञेयमे नही पहुचकर म्रप्ते ही प्रदेशोमे ज्ञानस्वभावसे सर्वविपयक ज्ञान करना है। (५) मर्व ज्ञेय जान लिये जानेके कारणा भगवानको व्यवहारनयसे मर्वगत कहा गया है। (६) निश्चयसे मर्व ज्ञेय पदार्थ म्रप्ते म्रप्ते प्रदेशोमे ही रहते है। (७) ज्ञाननरूप निश्चयत ज्ञानके विपयभूत ज्ञेयाकार म्रात्मस्य है। (६) व्यवहारनयसे सर्वज्ञेयोको आत्मगत कहा गया है।

सिद्धान्त--(१) आतमा ज्ञानमुखेन सर्वज्ञेयवर्ती है। (२) सर्व ज्ञेय पदार्थ अपने अपने स्वरूपमे ही रहते है।

हष्टि— १ — सर्वगतनय (१७१)। २ — स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिक नय (२०)। प्रयोग—सर्व ज्ञेयोके जाननेके स्वभाव वाले ज्ञानगुराने ग्रभिन्न ग्रपने ग्रात्माको ग्रपने स्वरूपमे निष्ठ निरखना ॥ २६ ॥

ग्रव ग्रात्मा ग्रीर ज्ञानके एकत्व व ग्रन्यत्वका चिन्तन करते हैं—[ज्ञानं ग्रात्मा] ज्ञान ग्रात्मा है [इति मतं] ऐसा जिनेन्द्रदेवका मत है। [आत्मानं विना] ग्रात्माके बिना [ज्ञानं न वतंते] ग्रन्य किसी भी द्रव्यमे ज्ञान नही होता, [तस्मात्] इस कारण [ज्ञान ग्रात्मा] ज्ञान ग्रात्मा है, [आत्मा] ग्रीर ग्रात्मा [ज्ञान वा] ज्ञान है [ग्रन्यत् वा] ग्रथवा ग्रन्य है याने सुखादि गुराहण है।

-तात्पर्य-ज्ञान तो आत्मा है ही, किंतु आत्मा ज्ञानरूप भी है तथा दर्शन आनद आदि श्रयात्मज्ञानयोरेकत्वान्यत्वं चिन्तयति —

## णाणं अप्प ति मदं वदृदि गाणं विणा ण अप्पाणं । तम्हा गागां अपा अपा गागां व अगगां वा ॥२७॥ कहा ज्ञान श्रात्मा है, क्यों कि न है ज्ञान बिना आत्माके। इससे ज्ञान है आत्मा, श्रात्मा ज्ञान व अन्य भी है ॥२७॥

ज्ञानमारमेति मत वर्तते ज्ञान विना नात्मानम् । तस्मात् ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञान वा अन्यद्वा ॥ २७ ॥

शेषसमस्तचेतनाचेतनवस्तुसमवायसम्बन्धनिरुत्सुकतयाऽनाद्यनतस्वभावसिद्धसम-वायसबन्धमेकमात्मानमाभिमुख्येनावलम्ब्य प्रवृत्तत्वात् त विना भ्रात्मान ज्ञान न धारयति, ततो ज्ञानमात्मैव स्यात् । आत्मा त्वनतधर्माधिष्ठानत्वात् ज्ञानधर्मद्वारेण ज्ञानमन्यधर्मद्वारेणान्य-

नामसंज्ञ—णाण अप्प त्ति मद णाण विणा ण अप्प त णाण अप्प अण्ण । धातुसज्ञ—मन्न अवबोधने, वत्त वर्तने । प्रातिपदिक - ज्ञान आत्मन् इति मत ज्ञान विना न आत्मन् त णाण अप्प णाण अण्ण । मूल-धातु—वृतु वर्तने, ज्ञा अववोधने । उभयपदिववरण—णाण ज्ञान-प्र० ए० । अप्पा आत्मा-प्र० ए० । ति

रूप भी है।

टीकार्थ-चूकि शेष समस्त चेतन तथा ग्रचेतन वस्तुग्रोके साथ समवायसम्बन्ध न होनेसे तथा श्रनादि श्रनत स्वभावसिद्ध समवायसम्बध्मय एक ग्रात्माका श्रति निकटतया (ग्रभिन्न प्रदेशरूपसे) ग्रवलम्बन करके प्रवर्तमान होनेसे ग्रात्मके बिना ज्ञान ग्रपना ग्रस्तित्व नही रख सकता, इसलिये ज्ञान श्रात्मा ही है। परन्तु श्रात्मा श्रनत धर्मीका श्राधार होनेसे ज्ञानधर्मके द्वारा ज्ञान है श्रीर श्रन्य धर्मके द्वारा श्रन्य भी है। श्रीर फिर यहाँ श्रनेकान्त बल-वान है। यदि एकान्तसे ज्ञान श्रात्मा है यह माना जाय तो ज्ञानगुरा श्रात्मद्रव्य हो जानेसे ज्ञानका श्रभाव हो जायेगा, श्रौर ऐसा होनेसे श्रात्माके श्रचेतनता श्रा जायेगी अथवा विशेष गुराका श्रभाव होनेसे श्रातमाका श्रभाव हो जायेगा। यदि सर्वथा श्रातमा ज्ञान है यह माना जाय तो निराश्रयताके कारण ज्ञानका ग्रभाव हो जायेगा ग्रथवा ग्रात्माकी शेष पर्यायोका भ्रभाव हो जायेगा, श्रौर उनके साथ ही अविनाभावी सम्बंध वाले स्रात्माका भी स्रभाव हो े जायेगा ।

प्रसंगविवरण - अनन्तरपूर्व गाथामे ज्ञानमुखेन आतमाको सर्वगत बताया गया था। भ्रब आहमा श्रोर ज्ञानके एकत्व व भ्रन्यत्वका इस गाथामे वर्णन किया गया है।

तथ्यप्रकाश-(१) आत्मपदार्थके बिना ज्ञान अपना स्वरूप नही पाता, अतः ज्ञान आत्मा ही है। (२) आत्मा अनतधर्मात्मक है, उन अनत धर्मोंमे एक ज्ञान भी धर्म है। (३) म्रात्मा भनत धर्मोका भ्राश्रय होनेसे जैसे ज्ञान म्रात्मा है वैसे ही दर्शन सुख म्रादि भी म्रात्मा दिप स्यात् । कि चानेकान्तोऽत्र बलवान् । एकान्तेन ज्ञानमात्मेति ज्ञानस्याभावोऽचेतनत्वमात्मनो विशेपगुणाभावादभावो वा स्यात् । सर्वथात्मा ज्ञानमिति निराश्रयत्वात् ज्ञानस्याभाव ग्रात्मनः शेपपर्यायाभावस्त्रदिवनाभाविनस्तस्याप्यभाव स्यात् ॥२७॥

इति ण न व वा—अव्यय । अप्पाण आत्मान—द्वि० ए० । तम्हा नम्मात्—प० ए० । णाण ज्ञान अप्पा आत्मा अप्पा आत्मा जापा ज्ञान अण्ण अन्यद्—प्र० एक० । निरुक्ति—अतित नतन गच्छिति जानाति इति आत्मा, जानाति इति ज्ञानेन इति वा ज्ञप्निमात्र वा ज्ञानम् ॥२७॥

हों है। (४) ज्ञानगुणसे हो सर्व व्यवस्था होती है अत अनत्वमंमय होनेपर भी ज्ञानकी मुख्यतासे आत्माको ज्ञानमय कहा जाता है। (५) अभेददृष्टिसे सर्व परिणमन ज्ञानपरिणमन रूपसे घटित हो जाते है। (६) भेददृष्टिसे सर्व परिणमन भिन्न-भिन्न गुणोके परिणमनरूपसे विदित होते है। (७) यदि सर्वथा ज्ञानको ही आत्मा कहा जाय तो आत्मा ज्ञान गुणमात्र हो रहा, फिर आत्मामे आनद आदि गुण नही रह सकते। (६) यदि आत्मामे ज्ञानगुण ही मानकर आनद वीर्य आदि धर्मोका अभाव माना जाय तो उन सब गुणोका अभाव होनेसे आत्माका भी अभाव हो जायगा। (६) अन्य गुणोका अभाव होनेसे प्रसक्त आत्माको अभाव होनेसे आधारके अभावमे आधेयभूत ज्ञानगुणका भी अभाव हो जायगा। (१०) आत्मा व्यापक है, ज्ञान व्याप्य है, अतः ज्ञान आत्मा है, आत्मा ज्ञान है अन्य भी है।

सिद्धान्त—(१) ग्रात्मा शाश्वत ज्ञानस्वभावमे नियत है। (२) ग्रात्मा दर्शन ज्ञान ग्रादि ग्रनंत गुरा वाला है।

हष्टि—१- नियतिनय (१७७)। २- पर्यायनय (भेदनय) (१५३)।

प्रयोग—ज्ञान दर्णन ग्रादि गुणोसे ग्रात्माका परिचय कर ज्ञान द्वारा ज्ञानमात्र ग्रपने को ग्रनुभवना ॥२७॥

अव ज्ञान और ज्ञेयके परस्पर गमनका निषेध करते है अर्थात् ज्ञान और ज्ञेय एक दूसरेमे प्रवेश नहीं करते ऐसा कहते है—[ज्ञानी] ग्रात्मा [ज्ञानस्वभावः] ज्ञानस्वभाव है [अर्थाः हि] और पदार्थ [ज्ञानिनः] ग्रात्माके [ज्ञेयात्मकाः] ज्ञेयस्वरूप है वे [रूपाणि इव चक्षुषोः] चक्षुवोमे रूपकी तरह [ग्रन्थोन्येषु] एक दूसरेमे [न एव वर्तन्ते] नहीं वर्तते।

तात्पर्य - परमार्थतः न ज्ञानमे ज्ञेय जाता है ग्रीर न ज्ञेयमे ज्ञान जाता है।

टीकार्थ—ग्रात्मा ग्रोर पदार्थ स्वलक्षणभूत पृथनत्वके कारण एक दूसरेमे नही बर्तते हैं, परन्तु उनके मात्र नेत्र ग्रीर रूपी पदार्थकी भाँति ज्ञानज्ञेयस्वभाव सम्बन्धसे होने वाली एक दूसरेमे प्रवृत्ति मात्र कहा जा सकता है। जैसे नेत्र ग्रीर उनके विषयभूत रूपी पदार्थ परस्पर प्रवेश किये विना ही जेयाकारोको ग्रहण ग्रोर समर्पण करनेके स्वभाव वाले है, उसी प्रकार

प्रय ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमन प्रतिहन्ति-

# णाणी णाणसहावो अट्ठा गोयपागा हि गाणिस्स । रूवाणि व चक्खूगां गोवण्गोण्णो से वट्टांति ॥२=॥

ज्ञानी ज्ञानस्वभावी, ज्ञानीके ज्ञेयरूप ध्रर्थ रहे। चक्षुमे रूपको ज्यों, वे नींह अन्योन्यमे रहते।।२८॥

शानी ज्ञानस्वभावोऽर्था ज्ञेयात्मका हि ज्ञानिन । रूपाणीव चक्षुपो नेवान्योन्येषु वर्तन्ते ॥ २८ ॥ ज्ञानी चार्थाश्च स्वलक्षराभूतपृथक्तवतो न मिथो वृत्तिमासादयन्ति किंतु तेषा ज्ञानज्ञेय-स्वभावसवन्धसाधितमन्योन्यवृत्तिमात्रमस्ति चक्षूरूपवत् । यथा हि चक्षूषि तद्विषयभूतरूपिद्रव्या-णि च परस्परप्रवेणमन्तरेगापि ज्ञेयाकारग्रहरासमर्पणप्रवर्गान्येवमात्माऽर्थाश्चान्योन्यवृत्तिमन्त-रेणापि विश्वज्ञेयाकारग्रहणसमर्पणप्रवरगः ॥२८॥

नामसंज्ञ—णाणि णाणसहाव अट्ठ ऐयप्पग हि णाणि रूव व चक्खु ण एव अण्णोण्ण । धातुसंज्ञ— वत्त वर्तने । प्रातिपदिक—ज्ञानिन् ज्ञानस्वभाव अर्थ ज्ञेयात्मक हि ज्ञानिन् रूप इव चक्षुष् न एव अन्योन्य । मूलधातु—वृतु वर्तने । उमयपदिववरण—णाणी ज्ञानी णाणसहावो ज्ञानस्वभाव —प्र० ए० । अट्ठा अर्था ऐयप्पगा ज्ञेयात्मका —प्रथमा वहु० । णाणिस्स ज्ञानिन —पण्ठी एक० । रूवाणि रूपानि—प्रथमा वहु० । व इव ण न एव हि-अव्यय । चक्षूण—पण्ठी वहु०, चक्षुषो —पप्ठी दिवचन । अण्णोण्ऐसु अन्योन्येषु—सप्तमी वहु० । वट्ट ति वर्तन्ते—वर्तमान लट् अन्य पुरुष वहुवचन किया । निरुष्ति—ज्ञातु योग्यः ज्ञेय , रूप्यते इति रूप, चण्टे इति चक्षु । समास—ज्ञान स्वभाव यस्य स ज्ञानस्वभाव ।।२८।।

श्रात्मा श्रीर पदार्थ एक दूसरेमे प्रविष्ट हुए विना ही समस्त ज्ञेयाकारोके ग्रहण श्रीर समर्पण करनेके स्वभाव वाले है।

प्रसंगिववरगा—म्प्रनतरपूर्व गाथामे म्रात्मा म्रीर ज्ञानका एकमात्र व म्रन्यपना बताया गया था। म्रब इस गाथामे वताया गया है कि ज्ञानी ज्ञेयोको म्रपनी स्वभावकलासे जान लेता है, लेकिन न ज्ञानी ज्ञेयके प्रदेशोमे जाता है, न ज्ञेय ज्ञानीके याने म्रात्माके प्रदेशोमे जाता है।

तथ्यप्रकाश—(१) प्रत्येक द्रव्य ग्रन्य द्रव्योसे भिन्न है। (२) ग्रात्माका स्वभाव ही ऐसा है कि जो क्षेय हो उसके विषयमें ग्रात्मा जान लेता है। (३) जो सत् है वही ज्ञेय होता है, ग्रसत् ज्ञेय हो ही नहीं सकता सो यह सत्का स्वभाव है कि वह ज्ञेय हो जाता है। (४) ग्रात्मा ग्रीर सब सत् पदार्थोमें ज्ञान ज्ञेय होनेरूप ही सम्बन्ध समभमें ग्राया। (४) ग्रात्मा व पदार्थोंका ज्ञान ज्ञेय सम्बन्ध होनेपर भी वे एक दूसरेके प्रदेशोमे प्रवेश नहीं करते। (६) चधु चधुकी जगह ही रहता, दृश्य पदार्थ ग्रपनी ही जगह रहते, फिर भी चधु द्वारा पदार्थ दिख जाते है, इस उदाहरण द्वारा ज्ञाता व ज्ञेयमें ग्रन्थोन्यप्रवेशका ग्रभाव विल्कुल स्पष्ट है।

सिद्धान्त-(१) प्रत्येक द्रव्य छ।त्मद्रव्यसे भिन्न ही है। (-) प्रत्येक द्रव्य ग्रपने-ग्रपने

ष्रयार्थेष्ववृत्तस्यापि ज्ञानिनस्तद्वृत्तिसाधक शक्तिवैचित्र्यमुद्यातयति— गा पविट्ठो गाविट्ठो गागाि गोयेसु रूविमव चक्खू। जागादि परमदि गाियदं अक्खातीदो जगमसेसं।।२९॥

निह मग्न अमग्न नही, ज्ञानी ज्ञेयोमे रूप चक्षुवत्। इन्द्रियातीत वह तो, जाने देखे समस्तोको ॥२६॥

न प्रविष्टो नाविष्टो ज्ञानी ज्ञेयेषु रूपिमव चक्षु । जानानि पश्यति नियतमक्षातीतो जगदशेपम् ॥ २६॥ यथाहि चक्षु रूपिद्रव्याणि स्वप्रदेशौरसस्पृशदप्रविष्ट परिच्छेद्यमाकारमात्मसात्कुर्वन्न चाप्रविष्टं जानाति पश्यति च, एवमात्माप्यक्षातीतत्वात्भाष्यकारिताविचारगोचरदूरतामवाहो

नामसज्ञ—ण पिवट्ठ ण आविट्ठ णाणि ऐयि रूव इव चक्खु णियद अक्खातीद जग असेस । धातु-सज्ञ—विस प्रवेशने, जाण अववोधने, पास दर्शने । प्रातिपिदक—न प्रविष्ट न अविष्ट ज्ञानिन् ज्ञेय रूप इव चक्षुष् नियत अक्षातीत जगत् अशेप । मूलधातु—जा अववोधने, दृशिर् दशने । उभयपदिववरण—ण न

ही प्रदेशोमे अपने ही स्वरूपसे परिणमते रहते है।

हृष्टि—१-परद्रव्यादिग्राहक शुद्ध द्रव्याथिकनय (२६)। २-ग्रगुरुलघुत्वदृष्टि (२०७)। प्रयोग—ग्रपनेको परसे प्रत्यत पृथक् ग्रौर ग्रपने स्वरूपमात्र ग्रनुभवना चाहिये।।२६।। जानी पदार्थोमे प्रवृत्त नहीं होता, तथापि जिससे उसका ग्रन्य पदार्थोमे प्रवृत्त होना सिद्ध होता है उस शक्तिवैचित्रयको उद्योग करते है—[चक्षुः रूपं इव] जैसे चक्षु रूपको ज्ञेयोमे ग्रप्रविष्ट रहकर तथा ग्रप्रविष्ट न रहकर जानतो, देखती है उसी प्रकार [ज्ञानी] ग्रात्मा [ग्रक्षातीतः] इन्द्रियातीत होता हुग्रा [ग्रज्ञेषं जगत्] समस्त लोकालोकको [ज्ञेयेषु] ज्ञेयोमे [न प्रविष्टः] ग्रप्रविष्ट रहकर [न ग्रविष्टः] तथा ग्रप्रविष्ट न रहकर [नियत] निरन्तर [जानाति पश्यित] जानता देखता है।

तात्पर्य—ग्रात्मा ज्ञानापेक्षया ज्ञेयोमे प्रविष्ट होकर व प्रदेशापेक्षया ज्ञेयोमे अप्रविष्ट होकर जानता देखता है।

टीकार्थ — जिस प्रकार चक्षु रूपी द्रव्योको स्वप्रदेशो द्वारा द्वारा स्पर्श न करता हुआ अप्रविष्ट रहकर तथा ज्ञेयाकारोको आत्मसात् करता हुआ अप्रविष्ट न रहकर जानता देखता है, उसी प्रकार आत्मा भी इन्द्रियातीतपनाके कारण छू कर जानने देखनेके विचारविषयसे भी दूर हुआ ज्ञेयभूत समस्त वस्तुओको स्वप्रदेशोसे स्पर्श न करता हुआ प्रविष्ट न रहकर तथा शक्ति-वैचित्र्यके कारण वस्तुमे वर्तते समस्त ज्ञेयाकारोको मानो मूलमे से हो उखाडकर भक्षण करता हुआ अप्रविष्ट न रहकर जानता देखता है। इस प्रकार इस विचित्र शक्ति वाले आत्माके पदा- थाँमे अप्रवेशको तरह प्रवेश भी सिद्ध होता है।

ज्ञेयतामापन्नानि समस्तवस्तूनि स्वप्रदेशौरसपृशान्न प्रविष्टः शक्तिवैचित्र्यवशतो वस्तुवर्तिनः सम-स्तज्ञेयाकारानुन्मूल्य इव कवलयन्न चाप्रविष्टो जानाति पश्यति च । एवमस्य विचित्रशक्तियो-गिनो ज्ञानिनोऽर्थे ब्वप्रवेश इव प्रवेशोऽपि सिद्धिमवतरित ।। २६ ॥

इव-अन्यय। पिन्हो प्रिविष्ट अविट्ठो अविष्ट -प्रथमा एकवचन कृदन्त किया। णाणी ज्ञानी-प्र० एक०। ग्रियेमु ज्ञेयेषु-सप्तमी बहु०। रूव रूप-द्वि० ए०। चवलू चक्षु -प्र० ए०। जाणिद जानाति पस्सिद पश्यित-वर्तमान लट् अन्य पुरुप एकवचन किया। णियदं नियत-अन्यय कियाविशेषण। अन्खातीदा अक्षातीत - प्र० ए०। जगद् जगत् असेस अशेष-द्वि० एक०। निरुक्ति-प्रकर्षेण विष्ट प्रविष्ट, न विष्ट अविष्ट। समास-अक्ष अतिकान्तः अक्षातीत ॥ २६॥

प्रसंगिववरगा—ग्रनंतरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ज्ञानी व ज्ञेयका परस्पर प्रवेश नहीं है। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि ज्ञानी ग्रथोंमे ग्रप्रविष्ट होकर भी प्रविष्ट हुग्रा पदार्थोंको जानता है।

तथ्यप्रकाश—(१) बहिर्जेयाकार तो ज्ञेयपदार्थीमे ही है, ज्ञातासे बाहर ही है। (२) अन्तर्जेयाकार ज्ञाताकी ज्ञेयोके विषयमें जाननेरूप खुदकी परिगाति है। (३) ज्ञाता अन्तर्जेयाकारोमे प्रविष्ट है, अन्तर्जेयाकार ज्ञातामे प्रविष्ट है। (४) बहिर्जेयाकार ज्ञातामे प्रविष्ट नहीं, ज्ञाता बहिर्जेयाकारोमे प्रविष्ट नहीं। (४) ज्ञानकी स्वाभाविक कला ही है ऐसी कि ज्ञानमे ज्ञेयों को भलकना पडता ही है। (६) ज्ञेय पदार्थका अस्तित्व उसी पदार्थमे है। (७) ज्ञेयपदार्थकों क्षेत्रक्त ज्ञातामे है। (०) ज्ञेयपदार्थकों विषयक भलक ज्ञातामे है। (०) समक्ष स्थित पदार्थके अनुरूप प्रतिविम्ब दर्पणमे है, समक्ष स्थित पदार्थ पदार्थमें ही है। (६) दर्पगकी प्रकृति ही ऐसी है कि दर्पगमें समक्षस्थित पदार्थों को भलकना ही पडता है।

सिद्धान्त — (१) ज्ञाता अपने आपके प्रदेशोमे ही रहकर अपने आपके परिगामको ही जानता है। (२) ज्ञाता ज्ञानमुखेन ज्ञेयपदार्थीमे प्रविष्ट हुआ उन्हे जानता है।

हष्टि— १- शुद्धनिश्चयनय [४६]। २- सर्वगतनय [१७१], पराधिकरणत्व भ्रमद्भूत व्यवहार [१३४]।

प्रयोग—बहिर्ज्ञेयाकारसे पृथक् ग्रन्तर्ज्ञेयाकारपरिगत ग्रपनेको निरखकर ग्रन्तर्ज्ञेयाकार परिग्गमनके स्रोतभूत सहज चैतन्यस्वभावको ग्रात्मरूप ग्रनुभवना ॥ २६ ॥

श्रव इस प्रकार ज्ञान पदार्थीमे प्रवृत्त होता है, यह संभावित करते है—[यथा] जैसे [इह] इस जगतमे [दुग्धाध्युषित] दूधके मध्य पड़ा हुग्रा [इन्द्रनीलं रत्नं] इन्द्रनील रत्न [स्वमासा] श्रपनी प्रभाके द्वारा [तदिष दुग्धं] उस दूधको [श्रिमभूय] व्यापकर [वतंते] वर्तता है, [तथा] उसी प्रकार [ज्ञानं] ज्ञान श्रथीत् ज्ञातृद्रव्य [श्रथेषु] पदार्थीमे व्याप्त होकर

अथैवं ज्ञानमर्थेषु वर्तत इति संभावयति-

रयणि हंदणीलं दुद्धज्मिसियं जहा सभासाए। अभिभृय तं पि दुद्धं वट्टिद तह गाण्मत्थेसु ॥३०॥ ज्या नील रत्न पयमें, बसा स्वकान्तिसे व्यापकर पयको। वर्तता ज्ञान त्या ही, अर्थोमे व्यापकर रहता॥ ३०॥

रत्नमिहेन्द्रनील दुन्धाच्युणित यथा स्वभासा । अभिभूय तदिष दुन्ध वर्तते तथा ज्ञानमर्थेषु ॥ ३०॥ यथा किलेन्द्रनीलरत्न दुन्धमिधवसत्स्वप्रभाभारेण तदिभभूय वर्तमान दृष्ट, तथा सवे-दनमप्यात्मनोऽभिन्नत्वात् कर्त्रशेनात्मतामापन्न करणांशेन ज्ञानतामापन्नेन कारणभूतानामर्थानां कार्यभूतान् समस्तज्ञेयाकारानभिव्याप्य वर्तमान कार्यकारणत्वेनोपचर्य ज्ञानमर्थानभिभूय वर्ततं इत्युच्यमान न विपतिषिध्यते ॥३०॥

नामसंज्ञ—रयण इह इन्णील दुङ्क्मिसय जहा सभासा ति पि दुङ् तह णाण अत्थ । धातुसज्ञ—भव सत्ताया वत्त वर्णने । प्रातिपिदकि—रत्न इह इन्द्रनील दुःघाध्युपित यथा स्वभास् तत् दुःघ तथा ज्ञान अर्थ । मूलधातु—मू सत्ताया वृतु वर्तने । उभयपदिववरण—रयण रत्न इदणील इन्द्रनील दुङ्क्मिसय दुःघाध्युपित—प्रथमा एकः । जहा यथा पि अपि तह तथा—अव्यय । सभासाए स्वभासा—तृतीया एकः । वृद्धि वर्तते—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः क्रिया । णाण ज्ञान—प्रः एकः । अत्थेसु अर्थेषु—सप्तमी बहुः। निरुक्ति—दुःह्यते यत् दुःघ । समास— दुःषे अध्युषित दुःधास्युषित, स्वस्य भा स्वभा तेन स्वभासा ॥३०॥

#### वर्तता है।

तात्पर्य--यात्मा ज्ञानप्रभा द्वारा समस्त विष्वको प्रकाशित करता है, ग्रत ज्ञान सर्वव्यापक कहा जाता है।

टीकार्थ—तैसे दूधमे पड़ा हुआ इन्द्रनील रत्न अपने प्रभासमूहसे दूधको व्यापकर वर्तता हुआ देवा गया है, उसी प्रकार सवेदन अर्थात् ज्ञान भी आत्मासे अभिन्न होनेसे कर्तान्याने सात्मताको प्राप्त होता हुआ ज्ञानपनेको प्राप्त करण-अशके द्वारा कारणभूत पदार्थोके कार्यभूत रमस्त ज्ञेणकारोको व्यापकर वर्तता है, अत कार्यमे कारणका उपचार करके यह कहना प्रनिषिद्ध नहीं होता कि ज्ञान पदार्थोको व्यापकर वर्तता है।

प्रसनिववररा— अनतरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ज्ञान पदार्थोमे प्रविष्ट न होकर पदार्थोमे प्रविष्ट जैसा होता हुआ पदार्थोको जानता है। अब इस गाथामे बताया गया है कि ज्ञान किन प्रकार अधोने वर्तता है।

तथ्यप्रकाश—(१) वहिर्नेय तो बाहर स्थित याने भिन्न सत्ता वाले सभी पदार्थ हैं। (२) बहिन्नेय कारकोंके (विषयोंके) कार्यभूत अन्तर्नेय भी उपचारसे अर्थ कहलाते हैं। (४)

श्रयैवमर्था ज्ञाने वर्तन्त इति संभावयति--

## जिद ते ण संति अट्ठा णाणे णाणं ण होदि सन्वगयं। सन्वगयं वा णाणं कहं ण णाणट्ठिया अट्ठा ॥ ३१॥ वे अर्थ ज्ञानमे निंह, हो तो निंह ज्ञान सर्वगत होगा। ज्ञान सर्वगत है तो, क्यों न हुए अर्थ ज्ञानस्थित ॥३१॥

यदि ते न सन्त्यर्था ज्ञाने ज्ञान न भवति सर्वगतम् । सर्वगत वा ज्ञान कथ न ज्ञानस्थिता अर्था ।। ३१ ।। यदि खलु निखिलात्मीयज्ञेयाकारसमर्पग्द्वारेग्गावतीर्णाः सर्वेऽर्था न प्रतिभान्ति ज्ञाने तदा तन्न सर्वगतमभ्युपगम्येत । ग्रभ्युपगम्येत वा सर्वगतम् । तिहं साक्षात् सवेदनमुकुरुन्दभूमि-

नामसंज्ञ—जिद त ण अट्ठ णाण सन्वगय कह णाणट्ठिय । घातुसज्ञ—अस सत्ताया, हो सत्ताया । प्रातिपदिक—यदि तत् न अर्थ ज्ञान सर्वगत कथ ज्ञानस्थित । मूलधातु—अस भुवि, भू सत्ताया । उभय-

स्रन्तर्ज्ञेयभूत स्रथींमे ज्ञान वर्तता है यह कथन निर्दोष है। (५) स्रन्तर्ज्ञेयाकार बहिर्ज्ञेयाकारोके ही स्रनुरूप है, स्रतः बहिर्ज्ञेयोमे ज्ञान जाता है यह कथन उपचारसे युक्त है। (६) स्रनन्त ज्ञेयो से भरे हुए विश्वमे रहता हुम्रा यह भगवान स्रात्मा स्रपनी ज्ञानप्रभासे समस्त ज्ञेयोको प्रका- शित करता है। (७) दूधसे भरे हुए भगोनेमे पडा हुम्रा इन्द्रनील रत्न भी तो स्रपनी प्रभासे समस्त दूधको नील वर्ण कर देता है। (६) निश्चयसे इन्द्रनील रत्न स्रपने स्रापको ही नील वर्ण किये हुए है। (६) निश्चयसे स्रात्मा अथवा ज्ञान स्रपने स्रापको ही ज्ञेयरूप किये हुए है। (१०) उपचारसे इन्द्रनील रत्न श्रीर उसकी प्रभा पात्रस्थ समस्त दूधमे व्यापक है। (११) उपचारसे स्रात्मा श्रीर उसका ज्ञान लोकालोकवर्ती समस्त ज्ञेयोमे व्यापक है।

सिद्धान्त-- १- आत्मा श्रपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमे है। २- श्रात्मा ज्ञान-मुखेन समस्त ज्ञेयोमे है।

हष्टि—१- स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय [२८] । २- सर्वगतनय [१७१] । प्रयोग—-सर्वज्ञेयाकारानुरूप ग्रतर्ज्ञेयाकारपरिग्रात ग्रात्माको निरखकर सर्वज्ञानस्वभाव वाले स्रोतभूत ग्रन्तस्तत्त्वकी ग्राराधना करना ॥३०॥

ग्रब इस प्रकार पदार्थ ज्ञानमे वर्तते है यह सभावित करते हैं (कहते है)—[यदि] यदि [ते ग्रर्थाः] वे पदार्थ [ज्ञाने न संति] ज्ञानमे नहीं है तो [ज्ञानं] ज्ञान [सर्वगत] सर्वगत [न भवित] नहीं हो सकता, [वा] ग्रीर यदि [ज्ञानं सर्वगतं] ज्ञान सर्वगत है तो [अर्थाः] पदार्थ [ज्ञानस्थिताः] ज्ञानस्थित [कथं न] कैसे नहीं है ग्रथित ग्रवश्य हैं।

तात्पर्य--ज्ञान सवको जाननेसे सर्वगत कहलाता है तो पदार्थ ज्ञानस्थित सिद्ध हो

कावतीर्गंप्रतिबिम्बस्थानीयस्वीयस्वीयसवेद्याकारकारगानि परम्परया प्रतिबिम्बस्थानीयसवेद्या कारकारगानीति कथ न ज्ञानस्थायिनोऽर्था निश्चीयन्ते ॥ ३१॥

पदिववरण—जिंद यदि ण न कह कथ-अव्यय । ते ते अट्ठा अर्था -प्रथमा बहु० । णागे ज्ञाने-सप्तमी एक० । णाण ज्ञान सव्वगय सर्वगत-प्र० ए० । णाणट्ठिया ज्ञानस्थिता अट्ठा अर्था -प्रथमा बहु० । नि-रुक्ति—अर्थन्ते निश्चीयन्ते इति अर्था । समास-सर्वेषु गत सर्वगत, ज्ञाने स्थिता इति ज्ञानस्थिता ॥३१॥

जाते है।

टोकार्थ—यदि समस्त स्वज्ञेयाकारोके समर्पण द्वारा भ्रवतरित होते हुए समस्त पदार्थ ज्ञानमे प्रतिभासित न हो तो वह ज्ञान सर्वगत नही माना जा सकता । श्रीर यदि वह ज्ञान सर्वगत माना जाय तो फिर (पदार्थ) साक्षात् ज्ञानदर्पण भूमिकामे भ्रवतरित प्रतिबिम्बकी भांति अपने-श्रपने ज्ञेयाकारोके कारणभूत भ्रीर परम्परासे प्रतिबिम्बके समान ज्ञेयाकारोके कारणभूत ये सब पदार्थ कैसे ज्ञानस्थायी निश्चित नही होते भ्रथात् भ्रवश्य ही ज्ञानस्थित निश्चित होते हैं।

प्रसंगविवरग्--ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ज्ञान ग्रथींमे (पदार्थीमे) रहता है। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि ग्रर्थ (पदार्थ) ज्ञानमे रहते है।

तथ्यप्रकाश—(१) ज्ञानमे होने वाला ग्रन्तर्ज्ञेयाकार ज्ञानकी ही ग्रवस्था है। (२) दर्पणमे होने वाला प्रतिबिम्ब दर्पणको ही ग्रवस्था है। (३) दर्पणमे प्रतिबिम्ब समक्षस्थित पदार्थके सान्निध्यका निमित्त पाकर होता है। (४) ज्ञानमे होने वाला ज्ञेयाकार पदार्थके ज्ञेयाकारका निमित्त पाकर होता है। (४) दर्पणस्थ प्रतिबिम्ब कार्यमे समक्षस्थित बालकादिक कारणका उपचार करके कहा जाता है कि बालकादिक दर्पणमे है। (६) ग्रन्तर्ज्ञेयाकार कार्यमे बिह्जेयाकार कारणका उपचार करके कहा जाता है कि ज्ञानमे बाह्य पदार्थ ग्रथवा बिह्जेया कार हैं। (७) ज्ञेय पदार्थोंने ग्रपना ग्राकार ज्ञानको समर्पित कर दिया है। (६) ज्ञेय पदार्थोंका निमित्त वालकादिकोने ग्रपना ग्राकार दर्पणको समर्पित कर दिया है। (६) ज्ञेय पदार्थोंका निमित्त पाकर ज्ञानने स्वय ग्रपनेमे ग्रपना ज्ञेयाकार बनाया है। (१०) समक्षस्थित बालकादिकोका सान्निध्य पाकर दर्पणने स्वय ग्रपनेमे प्रतिबिम्ब बनाया है।

सिद्धान्त—(१) वास्तवमे ज्ञान भ्रपने भ्रापको ही जानता है। (२) व्यवहारत ज्ञान बाह्य पदार्थोंका ज्ञाता है।

हष्टि—१- शुद्धनिश्चयनय, ध्रपूर्ण शुद्धनिश्चयनय [४६, ४६ब] । २- स्वाभाविक उपचरित स्वभावव्यवहार, भ्रपरिपूर्ण उपचरित स्वभावव्यवहार [१०५, १०५म्र]।

श्रथैव ज्ञानिनोऽर्थैः सहान्योन्यवृत्तिमत्त्वेऽपि परग्रह्णमोक्षरापरिरामनाभावेन सर्वे पश्यतोऽध्यवस्यतश्चात्यन्तविविक्तत्वं भावयति —

गेण्हदि गोव गा मुंचिद गा परं परिगामदि केवली भगवं। पेच्छिद समंतदो सो जागादि सब्वं गिरवसेसं॥ ३२॥

निंह गहता निंह तजता, परिगामता है न केवली परको। वह तो सर्व तरफसे, जाने देखे अशेषोको।। ३२।।

गृह्णिति नैव न मुचित न पर परिणमित केवली भगवान् । पश्यित समन्ततः स जानाति सर्वं निरवशेषम् ।३२। ग्रयं खल्वात्मा स्वभावत एव परद्रव्यग्रह्णमोक्षणपरिण्णमनाभावात्स्वतत्त्वभूतकेवलं जानस्वरूपेण विपरिणम्य निष्कम्पोन्मज्जज्ज्योतिर्जात्यमिण्किल्पो भूत्वाऽवितिष्ठमानः समन्ततः

नामसज्ञ एव ण पर केवलि भगवत समतदो त सव्व निरवसेस । धातुसंज्ञ गिण्ह ग्रहि मुंच त्यागे, परि णम प्रह्नुत्वे, पास दर्शने, जाण अवबोधने । प्रातिपदिक न एव न पर केविलन् भगवन् सम-

प्रयोग—ज्ञान श्रीर ज्ञेयका ऐसा हो स्वभाव है कि ज्ञानमे ज्ञेयोको भलकना ही पडता है, किर भी श्रानन्द ज्ञेयके भलकनेके कारण नहीं, किन्तु ज्ञानकी श्रविकारताके कारण है ऐसा जानकर ज्ञेयके प्रति रच भी श्राक्षित न होना, श्रविकार सहज ज्ञानस्वभावकी ही श्राराधना करना ।।३१।।

ग्रब इस प्रकार श्रात्माका पदार्थोंके साथ एक दूसरेमे वर्तना होनेपर भी परका ग्रहण क्यागरूप परिणमनका ग्रभाव होनेसे ग्रथात् पररूप परिणमित हुए बिना सबको देखते जानते हुये ग्रात्माका ग्रत्यन्त विविक्तपना हुवाते हैं, भाते हैं, कहते है—[केंबली भगवान्] केंवली भगवान [परं] परको [न एव ग्रह्णाति] न तो ग्रहण करता [न मुंचित] और न छोडता [न परिणमित] तथा न परिणमित होता [सः] वह तो [निरवशेष सर्वं] निरवशेष रूपसे सबको [समन्ततः] सर्वं श्रोरसे श्रथात् श्रात्मप्रदेशोसे [पश्यित जानाति] देखता जानता है।

तात्पर्य-प्रभु सबको मात्र देखता जानता है, न किसी परको ग्रह्ण करता, न किसी परको छोडता ग्रीर न किसी परपदार्थरूप परिणमन करता।

टीकार्थ—वास्तवमे यह ग्रात्मा स्वभावसे ही परद्रव्यके ग्रहण त्यागका तथा परद्रव्य रूपसे परिण्यान होनेका श्रभाव होनेसे स्वतत्त्वभूत केवलज्ञानस्वरूपसे परिण्यत होकर निष्कम्प उभरने वाली ज्योति वाला उत्तम मिण जैसा होकर रहता हुग्रा, सर्व ग्रोरसे याने सर्व ग्रात्म-प्रदेशोसे दर्शनज्ञानशक्ति स्फुरित है जिसके ऐसा होता हुग्रा, निःशेष रूपसे समस्त ही ग्रात्मा को ग्रात्मासे ग्रात्मामे सचेतता है, जानता है, अनुभव करता है। ग्रथवा एक साथ ही सर्व

स्फुरितदर्शनज्ञानशक्तिः, समस्तमेव नि शेषतयात्मानमात्मनात्मनि सचेतयते । ग्रथवा युगपदेव सर्वार्थसार्थसाक्षात्करऐन ज्ञप्तिपरिवर्तनाभावात् सभावितग्रहणमोक्षणलक्षणिक्रयाविरामः प्रथममेव समस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतत्वात् पुन परमाकारान्तरमपरिणममान समन्ततोऽपि विश्वमशेष पश्यति जानाति च एवमस्यात्यन्तविविक्तत्वमेव ॥३२॥

न्तत तत् सर्व निरवशेष । मूलधातु — मुच्लृ मोक्षरो, ग्रह उपादाने, परि णम प्रह्लत्वे, दृशिर् प्रेक्षरो, ज्ञा अववोधने । उभयपदिविवरण — गेण्हिद गृह्णिति मुचिद मुचित परिणमिद परिणमित पेच्छिद पश्यित जाणिद जानाति — वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक । क्रिया । ण न एव — अव्यय । पर सव्व सर्व निरवसेस निरवशेष — द्वि एक । समतदो समतत — अव्यय । निरुक्ति — केवल अस्य अस्ति इति केवली । । ३२।।

पदार्थोंके समूहका साक्षात्कार करनेसे ज्ञिषिरिवर्तनका ग्रभाव होनेसे ग्रहण त्यागरूप क्रिया विरामको प्राप्त हुई है जिसके ऐसा होता हुग्रा, पहलेसे ही समस्त ज्ञेयाकार एप परिणतपना होनेसे फिर ग्रन्य ग्राकारान्तर एपसे नहीं परिणमित होता हुग्रा सर्व प्रकारसे ग्रशेप विश्वको मात्र देखता जानता है, इस प्रकार ग्रात्माका पदार्थोंसे ग्रत्यन्त भिन्नपना है हो।

प्रसगिववरण्— श्रनतरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ग्रर्थ ज्ञानमे वर्तते है। श्रव इस गाथामे बताया गया है कि ज्ञानीका अर्थोके साथ श्रन्योन्यवृत्तिमानपना होनेपर भी सर्वको देखते जानते हुए समस्त परपदार्थोसे ज्ञानी श्रत्यन्त निराला रहता है।

तथ्यप्रकाश—(१) ज्ञाताका पदार्थोंके साथ व्यवहारसे ग्राह्मग्राहक सम्बन्ध है। (२) ज्ञाताका पदार्थोंके साथ सम्पर्कादि नहीं है। (३) वस्तुत परमात्मा व सभी ग्रात्मा किसी भी परद्रव्यको ग्रहण नहीं कर सकता, ग्रत ग्रात्मा परद्रव्योसे भिन्न ही है। (४) जब किसी परपदार्थका ग्रहण ही नहीं तो परमात्मा व सभी ग्रात्मा किसी परपदार्थको छोडता है यह कहना भी बेकार है, ग्रत ग्रात्मा परद्रव्योसे भिन्न ही है। (४) परमात्मा व सभी ग्रात्मा परपदार्थोंके विषयमे जानकारीभर रखता है, कितु किसी भी परद्रव्यक्ष्प परिण्म नहीं सकता, ग्रात्मा परद्रव्योसे भिन्न ही है। (६) परमात्मा सर्व ग्रात्मा परद्रव्योसे भिन्न ही है। (६) परमात्मा सर्व ग्रात्मा पद्मव्यों ग्रुप्पत् जानते है, उन्हें कुछ भी जानना शेष नहीं रहता सो ज्ञित्परिवर्तन न होनेके कारण ग्रन्य ग्राकाररूप भी न परिण्मता हुग्रा समस्त परपदार्थोंसे यह ग्रत्यन्त भिन्न ही है। (६) केवली भगवान व प्रत्येक ग्रात्मा समस्त परपदार्थोंसे ग्रत्यन्त भिन्न ही है। (६) केवली भगवान व प्रत्येक ग्रात्मा समस्त परपदार्थोंसे ग्रत्यन्त भिन्न है। (१०) प्रत्येक ग्रात्मा ज्ञान-स्वभावके कारण ग्रप्ने ही प्रदेशोंमे ग्रपने हो द्वारा जानन विकल्परूपसे परिण्मते रहते हैं। (११) समस्त ज्ञेय पदार्थ ग्रपने चतुष्ट्यमे रहने हुए ग्रपने-ग्रपने परिण्मनसे परिणमते रहते हैं।

ग्रथ केवलज्ञानिश्रुतज्ञानिनोरिवशेषदर्शनेन विशेषाकांक्षाक्षोमं क्षपयित— जो हि सुदेगा विजागादि अप्पागां जागागं सहावेगा । तां सुवकेविलिमिसिगाो भगांति लोयप्पदीवयरा ॥३३॥ जो हि जानता श्रुतसे, स्रात्माको है स्वभावसे ज्ञायक ।

लोक प्रदीपक ऋषिगरा, उसको श्रुतकेवली कहते ॥३३॥

यो हि श्रुतेन विजानात्यात्मान ज्ञायक स्वभावेन । त श्रुतकेवलिनमृषयो भणन्ति ,लोकप्रदीपकरा ॥ ३३॥

यथा भगवान् युगपत्परिगातसमस्तचैतन्यविशेषशालिना केवलज्ञानेनानादिनिधननिष्का-रणासाधारणस्वसचेत्यमानचैतन्यसामान्यमहिम्नश्चेतकस्वभावेनैकत्वात् केवलस्यात्मन श्रात्मना-

नामसंज्ञ—ज हि सुद अप्प जाणग त सुयकेविल रिसि लोयप्पदीवयर । घातुसंज्ञ – वि जाण अव-वोघने, भण कथने । प्रातिपदिक—यत् हि श्रुत आत्मन् ज्ञायक स्वभाव तत् श्रुतकेविलन् ऋपि लोकप्रदी-पक । मूलघातु—वि ज्ञा अववोघने, भण शब्दार्थे । उभयपदिववरण—जो य –प्रथमा एक० । हि—अव्यय ।

सिद्धान्त—(१) प्रत्येक ग्रात्मा ग्रपने द्रव्य, चेत्र, काल, भावसे सत् होनेके कारण ग्रपनेमे ही ग्रपने रूपसे परिणमते रहते है, जानते रहते है। (२) प्रत्येक ग्रात्मा समस्त पर-द्रव्यो रूपसे सत् न होनेसे सर्व परसे ग्रत्यन्त भिन्न है।

हष्टि—१— स्वद्रव्यादिग्राहक शुद्ध द्रव्याधिकनय [२८] । २— परद्रव्यादिग्राहक शुद्ध द्रव्याधिकनय [२६] ।

प्रयोग—पदार्थोंको जानना, ग्रपना स्वभाव निरखकर किसी परके प्रति सबघ न मार्ना ग्राकर्पण न करना व सर्व परपदार्थीसे निराला स्वयको सहजात्मस्वरूप निरखना ॥३४॥

अब केवलज्ञानीका श्रौर श्रुतज्ञानीका ग्रविशेषरूप दिखनेके द्वारा विशेष ग्राकाक्षाके क्षोभको नष्ट करते है—[य हि] जो वास्तवमे [श्रुतेन] श्रुतज्ञानके द्वारा [स्वभावेन ज्ञायकं] स्वभावसे ज्ञायकस्वभाव [श्रात्मान] ग्रात्माको [विजानाति] जानता है [तं] उसे [लोक-प्रदीपकराः] लोकके प्रकाशक [ऋषयः] ऋषिगण [श्रुतकेवलिनं भरान्ति] श्रुतकेवली कहते हैं।

तात्पर्य — केवली व श्रुतकेवलीकी मूल महिमा ग्रनाद्यनंत ग्रहेतुक सहज चैतन्यस्वरूप-मय केवल ग्रपने ग्रापको ग्रपने ग्रापमे ग्रनुभवनेमे है।

टीकार्थ--जैसे भगवान युगपत् परिणत समस्त चैतन्यविशेषयुक्त केवलज्ञानके द्वारा अनाद्यनत अहेतुक असाधारण स्वसचेत्यमान चैतन्यसामान्य महिमा वाले तथा चेतक स्वभावसे एकत्व होनेसे केवल शुद्ध, अखड आत्माको आत्मासे आत्मामे अनुभवनेके कारण केवली हैं, उसी

त्मिन सचेतनात् केवली, तथाय जनोऽपि क्रमपरिराममाराकतिपयचैतन्यविशेषशालिना श्रुत-ज्ञानेनानादिनिधननिष्कारशासाधाररास्वसचेत्यमानचैतन्यसामान्यमिहम्नश्चेतकस्वभावेनैकत्वात् केवलस्यात्मन ग्रात्मनात्मिन सचेतनात् श्रुतकेवली । ग्रल विशेषाकाक्षाक्षोभेण, स्वरूपनिश्चलै-रेवावस्थीयते ॥३३॥

सुदेण श्रुतेन-तृतीया एक । विजाणिद विजानाति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया। अप्पाण आत्मान जाणग ज्ञायक-द्वि एक । सहावेण स्वभावेन-तृतीया ए । त मुयकेविन श्रुतकेविलन-द्वितीया एक । इसिणो ऋषिणो लोयप्पदीवयरा लोकप्रदीपकरा -प्रथमा वहु । भणित भणिन्त-वतमान लट् अन्य पुरुष वहुवचन किया। निरुक्ति--श्रूयते यत् श्रुत, जानातीति ज्ञायक । समास-स्वस्य भाव स्वभाव तेन, लोकस्य प्रदीप कुर्वन्ति इति लोकप्रदीपकरा ।। ३३।।

प्रकार यह पुरुष भी कमश. परिएाभित होते हुए कितने ही चैतन्यविशेषोसे युक्त श्रुतज्ञानके द्वारा, ग्रनाद्यनत ग्रहेतुक ग्रसाधारए स्वसवेद्यमान चैतन्यसामान्य महिमा वाले तथा चेतक स्वभावके द्वारा एकत्व होनेसे केवल शुद्ध ग्रखण्ड ग्रात्माको ग्रात्मासे ग्रात्मामे ग्रनुभवनेके कारण श्रुतकेवली है। ग्रत विशेष ग्राकाक्षाका क्षोभ व्यर्थ है, ग्रव तो हम स्वरूपनिश्चल हुए ही रहते हैं।

प्रसगिववरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे प्रभुकी समस्त परद्रव्योसे ग्रत्यन्त विविक्तता विखाई थी। ग्रब इस गाथामे केवलज्ञानी व श्रुतज्ञानीमे मूल रोतिकी समानता विखाकर विशेष ग्राकांक्षाके क्षोभको समाप्त किया है।

तथ्यप्रकाश—(१) निरावरण होनेसे पूर्ण विकसित केवलज्ञानके द्वारा केवली भग-वानको वस्तृत ग्रात्माका परिज्ञान होता है। (२) ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे एकदेश विकसित स्वस्वेदनरूप भावश्रुतके द्वारा छद्मस्य ज्ञानीको ग्रात्माका परिज्ञान होता है। (३) जैसे केवल-ज्ञान प्रमाण है, ऐसे ही केवलज्ञान प्रणीत पदार्थ प्रकाशक श्रुतज्ञान भी परोक्ष प्रमाण है। (४) जिसमे एक साथ समस्त चैतन्यविशेष विकसित है ऐसे केवलज्ञानके द्वारा केवल ग्रर्थात् शुद्ध ग्रात्माको जाननेसे प्रभु केवली कहलाते हैं। (५) जिसमे क्रमसे चैतन्यविशेष विकसित होते रहते हैं, ऐसे केवल ज्ञानके द्वारा केवल ग्रात्माको जाननेसे ग्रन्तरात्मा श्रुतज्ञानी ग्रथवा श्रुतकेवली है। (६) केवलज्ञानी भी ग्रपनेको जानता, श्रुतज्ञानी भी ग्रपनेको जानता, फिर ग्रावक ग्रर्थात् परपद्मार्थोके जाननेकी इच्छाका क्षोभ करना बिल्कुल बेकार है। (७) विवेकी जन ग्रावक जाननेकी इच्छाका क्षोभ न करके स्वरूपमे ही निश्चल रहनेका पुरुषार्थ करते है। (६) स्वसवेदनज्ञानरूप भावश्रुतज्ञान केवलज्ञानोत्पत्तिका बीज है।

सिद्धान्त-(१) ग्रात्मा सर्वत्र ग्रपने ग्रापको ही ग्रनुभवता है। (२) परमात्मा केवल-

प्रथ ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेदमुदस्यति---

# सुत्तं जिण्णोविदिट्ठं पोग्गलद्विष्पगेहिं वयगोहिं। तं जाण्णा हि णाणां सुत्तस्स य जाण्णा भिण्या ॥३४॥ पुद्गलमय वचनोंसे, जो जिन उपदेश उसे सूत्र कहा। ज्ञान है ज्ञित्र उसकी, उसकी ही सूत्र ज्ञान कहा ॥३४॥

सूत्र जिनोपिदिष्ट पुद्गलद्रव्यात्मकैर्वचनै । तज्ज्ञिप्तिहि ज्ञान सूत्रस्य च ज्ञप्तिर्भणिता ॥ ३४॥ श्रुतं हि तावत्सूत्रम् । तच्च भगवदर्हत्सर्वज्ञोपज्ञ स्यात्कारकेतन पौद्गलिकं शब्दब्रह्म । तज्ज्ञिप्तिहि ज्ञानम् । श्रुत तु तत्कारग्तिवात् ज्ञानत्वेनोपचर्यत एव । एव सित सूत्रस्य ज्ञप्तिः

नामसंज्ञ—सुत्त जिणोविदट्ठ पोग्गलदव्वप्पग वयण तजाणणा हि णाण सुत्त य भणिया । धातुः सज्ञ—भण कथने, उव दिस प्रेक्षरो दाने च । प्रातिपदिक— सूत्र जिनोपदिष्ट पुद्गलद्रव्यात्मक वचन

ज्ञानके द्वारा भ्रपनेको श्रनुभवते है। (३) श्रन्तरात्मा श्रुतज्ञानके द्वारा श्रपनेको श्रनुभवते है। (४) बहिरात्मा दर्शनमोहमिश्रित ज्ञानके द्वारा विकारपर्यायरूपमे श्रपनेको श्रनुभवते हैं।

हिष्ट--१- उपादानहिष्ट [४६ब] । २- शुद्धनिश्चयनय [४६] । ३- श्रपूर्ण शुद्ध निश्चयनय [४६ब] । ४- श्रशुद्ध निश्चयनय [४७] ।

प्रयोग--परपदार्थको तो मैं अनुभवता ही नही तब बाहरमे कुछ जानने व प्रवृत्तिकी इच्छा छोडकर अपनेको निरपेक्ष सहजसिद्ध चैतन्यस्वभावमात्र निरखना ।। ३३ ॥

श्रव ज्ञानके श्रुत-उपाधिकृत भेदको दूर करते है—[पुद्गलद्रव्यात्मकै: वचनै:] पुद्गल द्रव्यात्मक वचनोके द्वारा [जिनोपदिष्टं] जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपदिष्ट [सूत्रं] सूत्र है [तज्ज्ञप्ति. हि] उसकी जानकारी [ज्ञानं] ज्ञान है [च] श्रौर वही [सूत्रस्य ज्ञप्ति:] सूत्रकी ज्ञप्ति (श्रुतज्ञान) [भिरणता] कही गयी है।

तात्पर्य- ज्ञानका स्वरूप मात्र जानना ही है।

टोकार्थ—पहले तो श्रुत ही सूत्र है, ग्रीर वह सूत्र भगवान ग्रहत-सर्वज्ञके द्वारा उप-दिष्ट, स्यात्कारचिन्हयुक्त, पौद्गिलिक शब्दब्रह्म है। उसकी ज्ञप्ति याने जानकारी सो ज्ञान है। सूत्र तो ज्ञानका कारण होनेसे ज्ञानके रूपसे उपचरित किया जाता है ऐसा होनेपर सूत्रकी ज्ञप्ति सो श्रुतज्ञान है यह फलित होता है। ग्रब सूत्र तो उपाधि होनेसे ग्राहत नहीं किया जाता, तब ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है, ग्रीर वह ज्ञप्ति केवली ग्रीर श्रुतकेवलीके ग्रात्माके सचेतनमे समान ही है। इस प्रकार ज्ञानमे श्रुत-उपाधिकृत भेद नहीं है।

प्रसंगविवरण-अनन्तरपूर्व गाथामे वताया गया था कि जव आत्मा अपनेको ही

श्रुतज्ञानिमत्यायाति । ग्रथ सूत्रमुपाधित्वान्नाद्रियते ज्ञप्तिरेवावशिष्यते । सा च केवलिन श्रुतः केविलनश्चात्मसचेतने तुल्यैवेति नास्ति ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेद ॥३४॥

तज्ज्ञिष्ति हि ज्ञान सूत्र च ज्ञष्ति भणिता । सूलवातु—भण गव्दार्थे, उप दिश अतिसर्जने । उभयपदिवर्रण—सुत्त सूत्र जिणोविद्द जिनोपिदिप्ट—प्रथमा एक० । पोग्गलदव्वप्पगेहि पुद्गलद्रव्यात्मके वयऐहि वचने —तृतीया वहु० । तजाणणा तज्ज्ञष्ति —प्रथमा एक० । णाण ज्ञान—प्र० एक० । सुत्तस्स सूत्रस्य—पष्ठी एक० । य च हि—अव्यय । जाणणा ज्ञष्ति —प्र० ए० । भणिया भणिता—प्र० ए० कृदन्त त्रिया । निरुक्ति— सूत्रयते इति सूत्रम्, जयित कर्मारातीन् इति जिन । समास—जिनेन उपविष्ट इति जिनोपिदिष्ट, पुद्गल-द्रव्य आत्मा येषा ते पुद्गलद्रव्यात्मका ते , तस्य ज्ञष्ति तज्ज्ञष्ति ।। ३४।।

जानता है तब बाह्यपदार्थके जाननेकी ग्राकाक्षाका क्षोभ करना व्यर्थ है। ग्रव इस गाथामे ज्ञानमे से श्रुतको उपाधि भी दूर करके ज्ञानकी विशुद्धताका ग्रहरा कराया गया है।

तथ्यप्रकाश— १-शव्दरूप द्रव्यश्रुतको व्यवहारसे ज्ञान कहा है। २- ग्रर्थंपरिच्छेदन रूप भावश्रुतको निश्चयसे ज्ञान कहा गया है। ३-पुद्गलद्रव्यात्मक दिव्यध्वनिक वचनो द्वारा जिनेन्द्रभगवानके हुए उपदेशको द्रव्यश्रुत कहते है। ४-द्रव्यश्रुतके ग्राधारसे भव्य जीवोको जो ग्रथंविज्ञान होता है वह भावश्रुत हैं। ५-द्रव्यश्रुतके ग्राधारसे भी जो ज्ञान हुग्रा है वह ज्ञान तो ग्रात्माका है, द्रव्यश्रुत तो वहाँ उपाधिरूपमात्र है। ६-सूत्रकी जानकारो ऐसा कहनेपर भी जानकारी परिणति सूत्रकी नही है, किंतु ग्रात्माकी है ७-भावश्रुतमे मात्र ज्ञान हो देखा जाय, सूत्र उपाधिको न गिना जाय तो वहाँ मात्र "ज्ञप्ति" हो शेष है, प्रवर्तमान है ६-ज्ञप्ति तो केवलो ग्रोर श्रुतज्ञानीके ग्रात्माके सचेतनरूप निश्चयवृत्तिकी पद्धतिमे समान हो है। ६-ज्ञान स्वरूपमे श्रुत-उपाधिकृत भेद नही है।

सिद्धान्त-- १- वास्तवमे ज्ञान तो ग्रखण्ड एक प्रतिभासस्वरूप है। २- उपयोगत निरुपाधि ज्ञान परिपूर्ण विकसित केवलज्ञान ज्ञान है। ३- उपयोगत सोपाधि ज्ञान मितिज्ञान नादिक ज्ञान है।

हृष्ट-- १-शुद्धनय [१६६]। २-शुद्धनिष्चयनय [४६]। ३-ग्रशुद्धनय [१६७]। प्रयोग--साधन ग्राधार ग्रादि न देखकर ज्ञानमे मात्र ज्ञानस्वरूप निहारना ।।३४॥ ग्रब ग्रात्मा ग्रोर ज्ञानका कर्नुत्व-करणत्वकृत भेद हटाते हैं--[यः जानाति] जो जानता है [सः ज्ञान] सो ज्ञान है [ज्ञानेन] ज्ञानके द्वारा [ग्रात्मा] ग्रात्मा [ज्ञायक. भवित] ज्ञायक है [न] ऐसा नही है, [स्वय] ज्ञायक स्वय ही [ज्ञान परिरामते] ज्ञानरूप परिणमित होता है [सर्वे ग्रथीः] ग्रोर सर्व पदार्थ [ज्ञानस्थिताः] ज्ञानस्थित है।

तात्पर्य- ज्ञानस्वरूप ज्ञायक स्वय ही स्वयके द्वारा जानता है, यहाँ कर्ता व करण

श्रयात्मज्ञानयोः कर्नृ करणताकृत भेदमपनुदति —

## जो जागादि सो गागां गा हवदि गागोगा जागागो आदा। गागां परिणमदि सयं अडा गागार्ठिया सब्वे॥ ३५॥

जो जाने सो ज्ञान हि, ज्ञानसे बनता न श्रात्मा ज्ञायक । स्वयं ज्ञानमय होता, ज्ञानस्थित सर्व श्रर्थ वहां ।। ३५ ॥

यो जानाति स ज्ञान न भवति ज्ञानेन ज्ञायक आत्मा । ज्ञान परिणमते स्वयमर्था ज्ञानस्थिताः सर्वे ॥ ३४।

श्रपृथग्भूतकर्तृ करग्त्वशक्तिपारमैश्वर्ययोगित्वादात्मनो य एव स्वयमेव जानाति स एव ज्ञानमन्तर्लीनसाधकतमोष्ण्त्वशक्तेः स्वतत्रम्य जातवेदसो दहनित्रयाप्रसिद्धेष्ण्यपदेशवत् । न तु यथा पृथग्वितना दात्रेण लावको भवित देवदत्तस्तथा ज्ञानेन ज्ञायको भवत्यात्मा । तथा सत्युभयोरचेतनत्वमचेतनयो सयोगेऽपि न परिच्छित्तिनिष्पत्ति । पृथक्तववितनोरिप परिच्छेदा

नामसज्ञ—ज त णाण ण णाण जाणग अत्त णाण सय णाणिह्य सन्व । धातुसंज्ञ—जाण अवबोधने हव सत्ताया, परि णम प्रह्लत्वे । प्रातिपदिक—यत् तत् ज्ञान न ज्ञायक आत्मन् स्वय अर्थ ज्ञानस्थित सर्व मूलघातु—ज्ञा अवबोधने, भू सत्ताया, परि णम प्रह्लत्वे । उमयपदिववरण— जो य सो स जाणगो ज्ञायक

#### भिन्न नहीं है।

टीकार्थ — ग्रपृथग्भूत कर्नृत्व ग्रौर करणत्वकी शक्तिरूप पारमंश्वर्यसे युक्त होनेसे जो स्वयमेव जानता है याने ज्ञायक है, वही ज्ञान है जैसे िक साधकतम उण्णात्वशक्ति जिसमें भ्रन्तर्जीन है ऐसी स्वतत्र ग्रिग्निके दहनिक्याकी प्रसिद्धि होनेसे उष्णाता कही जाती है। परन्तु, जैसे पृथग्वर्ती दांतलीसे देवदत्त काटने वाला कहलाता है उसी प्रकार पृथग्वर्ती ज्ञानसे ग्रात्मा जानने वाला याने ज्ञायक है ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हो तो दोनोके ग्रचेतनता ग्रा जायेगी ग्रौर दो ग्रचेतनेका सयोग होनेपर भी ज्ञित उत्पन्न नहीं होगी। ग्रात्मा ग्रौर ज्ञानके पृथ ग्वर्ती होनेपर भी यदि ग्रात्माके ज्ञाप्ति होना माना जाये तो परज्ञानके द्वारा परको ज्ञप्ति हो जायेगी ग्रौर क्या कि ग्रपनेसे ग्रीन्न समस्त ज्ञेयाकारका परिणत ज्ञान उसक्प स्वयं परिण्यित होने वाले कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारोके कारणभूत समस्त पदार्थ ज्ञानवर्ती ही कथचित् होते हैं। सो ग्रह ज्ञाता ग्रौर ज्ञानके विभागकी क्लिष्ट कल्पनासे क्या प्रयोजन है ?

प्रसंगविवरण—ग्रनन्तरपूर्व गायामे ग्रात्ममननके प्रयोजनमे ज्ञानकी श्रुत उपाधिके दूर किया था। ग्रब इस गायामे ग्रात्मा ग्रीर ज्ञानमे कर्नु करणपनेका भेद दूर कराया है। तथ्यप्रकाश—(१) ग्रात्मा कर्ता है, ज्ञान करण है ऐसा व्यवहार होनेपर भी ग्रात्मा

भ्युपगमे परपरिच्छेदेन परस्य परिच्छित्तर्भृतिप्रभृतीना च परिच्छित्तिप्रसूतिरनड्कुशा स्यात्। किच--स्वतोऽव्यतिरिक्तसमस्तपरिच्छेद्याकारपरिएात ज्ञान स्वय परिएाममानस्य कार्यभूतसमस्त- ज्ञेयाकारकारएीभूनाः सर्वऽर्था ज्ञानवित्त एव कथचिद्भवन्ति, कि ज्ञानृज्ञानविभागक्लेशकल्पन्या ॥ ३५ ॥

णाण ज्ञान-प्र० ए०। आदा आत्मा-प्रथमा एक०। णागोण ज्ञानेन-तृतीया एक०। णाण ज्ञान-अव्यय परिणमते क्रियाका विशेपण। परिणमदि परिणमति जाणदि जानाति हवदि भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। ण न सय स्वय-अव्यय। अट्ठा अर्था णाणट्ठिया ज्ञानस्थिता सव्वे सर्वे-प्रथमा बहु०। निरुक्ति-अर्थन्ते निरुचीयन्ते इति अर्था। समास-ज्ञाने स्थिता ज्ञानस्थिता ॥३५॥

ग्रीर ज्ञान भिन्न-भिन्न नहीं है। (२) भिन्न ज्ञानके द्वारा ग्रात्मा ज्ञानी नहीं होता। (३) ग्रात्मामे भिन्न ज्ञानका समवाय माननेपर उसका ग्रात्मामे ही क्यो समवाय होता है इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। (४) ज्ञानके समवायसे पिहले ग्रात्मा ज्ञानी है या जड़ है दोनों हो विचार निराधार है। (५) यदि भिन्न ज्ञानसे ग्रात्मा ज्ञानी माना जाय तो भिन्न ज्ञानसे घट पट ग्रादि भी ज्ञानी बन जावेंगे। (६) ग्रात्मा ही उपादानरूपसे ज्ञानरूप परिणमता है। (७) ग्रात्मा ज्ञानमय है, उसका परिचय करानेके लिये लक्षण प्रयोजनादिभेदसे भेद करके समक्षाया जाता है। (५) यही ग्रात्माकी परमेश्वरता है कि ग्रभिन्न कर्ताकरण शक्तिसे यह स्वय जानता है।

सिद्धान्त—(१) ज्ञानस्वरूप ग्राटमा ग्रपने द्वारा ग्रपने ग्रापको जानता है। हिष्ट--१- कारककारिकभेदक सद्भूतव्यवहार [७३]।

प्रयोग- अपनेको अपने द्वारा अपने आपमे ज्ञिप्तिपरिणत निरखनेके द्वारसे अभेदोपासना करते हुए अभिन्नकारक प्रक्रियासे उत्तीर्ण होकर ज्ञानमात्र अनुभवनेका पौरुष करना ॥३४॥

ग्रब ज्ञान क्या है ग्रोर ज्ञेय क्या है, यह व्यक्त करते हैं—-[तस्मात्] इस कारण [जीवः ज्ञानं] जीव ज्ञान है [ज्ञेय] ग्रीर ज्ञेय [त्रिधा समाख्यात] भूत भावी वर्तमान पर्यायसे तीन प्रकारमे प्रसिद्ध त्रैकालिक [द्रव्य] द्रव्य है [पुन. द्रव्यं इति] वह ज्ञेयभूत द्रव्य ग्रथीत् [ग्रात्मा] ग्रात्मा याने स्व [परः च] ग्रीर पर [परिणामसम्बद्धः] परिणामसयुत है।

तात्पर्य—ज्ञान तो स्व ग्रात्मा है ग्रोर ज्ञेय स्व ग्रात्मा, पर ग्रात्मा व समस्त ग्रचेतन पदार्थ ये सब है, सभी द्रव्य ज्ञान या ज्ञेय या उभय रूपसे निरन्तर परिशामते रहते है।

टोकार्थ — चूकि ज्ञानरूपसे स्वय परिणमित होकर स्वतत्रतया ही जानता है इसलिये जीव ही ज्ञान है, क्यों कि ग्रन्य द्रव्य ज्ञानरूप परिणमित होने तथा जाननेमे ग्रसमर्थ है। ग्रीर ज्ञेय, वर्त चुकी, वर्त रही ग्रीर वर्तने वाली विचित्र पर्यायोके प्रकारसे त्रिविध कालकोटिको

म्रथ कि ज्ञानं कि ज्ञेयमिति व्यनिक्त-

### तम्हा गागां जीवो गोयं दव्वं तिहा समक्खादं। दव्वं ति पुणो आदा परं च परिगामसंबद्धं ॥३६॥

जीव ज्ञान है इससे, त्रिकालगत द्रव्य ज्ञेय बतलाये। परिगामबद्ध स्नात्मा, तथा इतर द्रव्य यो मानो।।३६॥

तस्माज्ज्ञान जीवो ज्ञेय द्रव्य त्रिधा समाख्यातम्। द्रव्यमिति पुनरात्मा परश्च परिणामसबद्ध ॥ ३६॥ यत परिच्छेदरूपेण स्वयं विपरिणम्य स्वतंत्र एव परिच्छिनत्ति ततो जीव एव ज्ञान-मन्यद्रव्याणा तथा परिगान्तु परिच्छेत्तु चाशवते.। ज्ञेय तु वृत्तवर्तमानवितिष्यमागिविचित्रपर्याय-परम्पराप्रकारेण त्रिधाकालकोटिस्पिशत्वादनाद्यनन्तं द्रव्य, तत्तु ज्ञेयतामापद्यमानं द्रेधातमपरिव-कल्पात्। इष्यते हि स्वपरपरिच्छेदकत्वादवबोधस्य बोध्यस्यविवधं द्वैविध्यम्। ननु स्वातमिन कियाविरोधात् कथ नामात्मपरिच्छेदकत्वम्। का हि नाम क्रिया कीदृशश्च विरोध ? क्रिया

नामसज्ञ—त णाण जीव ऐाय दन्व तिहा समक्खाद ति पुणो आदा पर च परिणामसम्बद्ध । धातु-संज्ञ—न्ना अवबोधने, स बध वन्धने । प्रातिपदिक—तत् ज्ञान जीव ज्ञेय द्रव्य त्रिधा समाख्यात इति पुनस् आत्मन् पर च परिणामसम्बद्ध । मूलधातु—ज्ञा अववोधने । उभयपदिववरण—तम्हा तस्मात्-पचमी ए० ।

स्पर्शं करता हुआ होनेसे अनादि अनन्त द्रव्य है। यह ज्ञेयको प्राप्त स्व और पर ऐसे दो भेद से दो प्रकारका है। ज्ञान स्वपरज्ञायक है, इसिलिये ज्ञेयको ऐसी द्विविधता मानी जाती है। प्रश्न—अपनेमे कियाके हो सकनेका विरोध होनेसे आत्माके स्वज्ञायकता कैसे घटित होती है? उत्तर—कीनसी किया है, और किस प्रकारका विरोध है? जो यहाँ प्रश्नमे विरोधी किया कही गई है वह या तो उत्पत्तिरूप होगी या ज्ञप्तिरूप होगी। उत्पत्तिरूप किया 'कोई स्वयं अपनेमे से उत्पन्न नहीं हो सकता' इस आगम कथनसे विरुद्ध ही है, परन्तु ज्ञप्तिरूप किया का प्रकाशन कियासे ही प्रत्यवस्थितपना होनेसे ज्ञप्तिक्रियामे विरोध नहीं आ सकता। जैसे कि प्रकाशयताको प्राप्त परको प्रकाशित करते हुए प्रकाशक दीपको स्व प्रकाशयको प्रकाशिन करनेके सम्बन्धमे अन्य प्रकाशकको आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके स्वयमेव प्रकाशक क्रियाको प्राप्त है, इसी प्रकार ज्ञेयपनेको प्राप्त परको जानते हुए ज्ञायक आत्माको स्वज्ञेयके जाननेके सम्बन्धमे अन्य ज्ञायककी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयमेव ज्ञान क्रियाको चहाँ प्राप्ति है। प्रश्न— आत्माके द्रव्यज्ञानरूपता और सब द्रव्योंके आत्माको वहाँ प्राप्ति है। प्रशन— आत्माके द्रव्यज्ञानरूपता और सब द्रव्योंके आत्माको क्राप्त की आत्म-ज्ञेयरूपपना सही है। चूँकि आत्मा और द्रव्यज्ञानरूपपना सही है, इस कारण आत्माके यहारमाको स्वय्रानाके स्रात्माके द्रव्यज्ञानरूपपना सही है, इस कारण आत्माके

ह्यत्र विरोधिनो समुत्पत्तिरूपा वा ज्ञप्तिरूपा वा । उत्पत्तिरूपा हि तावन्नैक स्वस्मात्प्रजायत इत्यागमाद्विरुद्धैव । ज्ञप्तिरूपायास्तु प्रकाशनिक्रययैव प्रत्यविध्यतत्वान्न तत्र विप्रतिपेधस्याव-तार । यथा हि प्रकाशकस्य प्रदीपस्य पर प्रकाश्यतामापन्न प्रकाशयत स्वस्मिन् प्रकाशये न प्रकाशकान्तर मृग्य, स्वयमेव प्रकाशनिक्रयाया समुपलम्भात् । तथा परिच्छेदकस्यात्मन पर परिच्छेद्यतामापन्न परिच्छिन्दत स्वस्मिन् परिच्छेद्ये न परिच्छेदकान्तर मृग्य, स्वयमेव परिच्छे-दनिक्रयाया समुपलम्भात् । ननु कृत ग्रात्मनो द्रव्यज्ञानरूपत्व द्रव्याणा च ग्रात्मज्ञेयरूपत्व च १ परिणामसवन्यत्वात् । यतः खलु ग्रात्मा द्रव्याणा च परिणामे सह सवध्यन्ते, तत ग्रात्मनो द्रव्यालम्बनज्ञानेन द्रव्याणा तृ ज्ञानमालम्वय ज्ञेयाकारेण परिणतिरवाधिता प्रतपित ।। ३६ ।।

णाण ज्ञान दव्व द्रव्य-प्रथमा एक०। जीवो जीव आदा आत्मा-प्रथमा एक०। रोय ज्ञेय-प्रथमा एक० कृदन्त त्रिया। तिहा त्रिधा पुणो पुन ति इति च-अव्यय। समक्खाद समाख्यातम्-प्रथमा एक० वृदन्त क्रिया। पर पर परिणामसवद्ध परिणामसवद्ध -प्र० ए०। निरुक्ति—ज्ञातु योग्य ज्ञेय, प्राणै जीवित इति जीव, द्रवित पर्यायान् गच्छित इति द्रव्य। समास—परिणामेन सम्बद्ध परिणामसम्बद्ध ॥ ३६॥

द्रव्यविषयक ज्ञानसे ग्रीर द्रव्योके ज्ञानका ग्रवलम्बन लेकर ज्ञेयाकाररूपसे परिगाति ग्रबाधित होती हुई प्रतापवत वर्तती है।

प्रसगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे ग्रात्मा ग्रीर ज्ञानमे कर्तृ करणताकृत भेद दूर किया गया था। श्रव इस गाथामे ज्ञान क्या है ग्रीर ज्ञेय क्या है यह व्यक्त किया गया है।

तथ्यप्रकाश — १ — जानने वाला कोई एक ग्रात्मा ज्ञान है तो स्वय यह स्व ग्रात्मा तथा शेप सब ग्रात्मा, ग्रोर समस्त पुद्गलद्रव्य, धर्मद्रव्य, ग्रधमंद्रव्य, ग्राकाश द्रव्य व ग्रस् ख्यातकाल द्रव्य ये सब ज्ञेय है। २ — चूँ कि ग्रात्मा ही उपादानरूपसे ज्ञानरूप परिग्रामता है ग्रीर पदार्थोंका जानता है ग्रत ग्रात्मा ही ज्ञान है। ३ — समस्त ज्ञेय उत्पाद-व्यय-घ्रोव्यात्मक है। ४ — ज्ञान स्वय ग्रपने ग्रापको भी जानता है। ५ — यदि ज्ञान दूसरे ज्ञानके द्वारा जाना जाय तो वह दूसरा ज्ञान भी तीसरे ज्ञानके द्वारा जाना जायगा तीसरा भी चौथेसे यो श्रनव-स्था होनेसे ग्रानिष्ट्वत ज्ञान कुछ भी न जान सकेगा। ६ — ज्ञप्ति किया ज्ञप्तिमे से उत्पन्न नही होती, वह ग्रात्मद्रव्यसे उत्पन्न होती। ७ — ज्ञप्तिकिया जाननस्वरूप है ग्रत उससे स्व पर दोनोका ज्ञान होता है। द — पर्यायमे से पर्याय उत्पन्न नही होता, पर्याय द्रव्यमे से उत्पन्न होता, किन्तु पर्याय तो वार्यस्वरूप ही है उसके कार्यमे परापेक्षता नही। ६ — प्रकाश पर्याय दीपकसे उत्पन्न होता है, किन्तु प्रकाशपर्याय स्व परको प्रकाशित करनेमे किसी परकी ग्रपेक्षा नही करता। १० — जानन पर्याय ग्रात्मामे से उत्पन्न होता है, किन्तु जाननपर्याय स्व परको जाननेमे किसी परकी ग्रपेक्षा नही करता है। ११ — पर्यायकी उत्पत्ति स्वपरप्रत्ययक है, किन्तु जाननेमे किसी परकी ग्रपेक्षा नही करता है। ११ — पर्यायकी उत्पत्ति स्वपरप्रत्ययक है, किन्तु

प्रथातिवाहितानागतानामि द्रव्यपर्यायाणा तादात्विकवत् पृथक्तवेन ज्ञाने वृत्तिमुद्योतयित— तकालिगेव सब्वे सदसब्भूदा हि पज्जया तासिं। वट्टं ते ते गागो विसेसदो दब्बजादीगां।। ३७॥

> द्रव्यजातियोके सब, वर्तमान श्रवर्तमान पर्याये । वे वर्तमानकी ज्यौं, विशेषसे ज्ञानमे वर्ते ॥३७॥

तात्कालिका इव सर्वे सदसद्भूता हि पर्यायास्तासाम् । वर्तन्ते ते ज्ञाने विशेषतो द्रव्यजातीनाम् ॥ ३७ ॥ सर्वासामेव हि द्रव्यजातीना त्रिसमयाविच्छन्नात्मलाभभूमिकत्वेन क्रमप्रतपत्स्वरूपस- पद सद्भूतासद्भूततामायान्तो ये यावन्तः पर्यायास्ते तावन्तस्तात्कालिका इवात्यन्तसंकरेणाप्य-

नामसज्ञ—तक्कालिंग इव सव्व सदसब्भूद हि पज्जय ता णाण विमेसदो दव्वजादि । धातुसंज्ञ—वत्त वर्तने । प्रातिपदिक—तात्कालिक इव सव सदसद्भूत हि पर्याय ता तत् ज्ञान विशेषत द्रव्यजाति । उत्पन्न पर्याय ग्रपने कार्यमे निरपेक्ष है । १२ सभी पदार्थ प्रमेयत्व गुगास्वभावसे ज्ञानमे ज्ञेय होते है । १३ — ज्ञाता ग्रात्मा ज्ञानगुगा स्वभावसे सत् विपयक ज्ञान करता रहना है । १४ — सभी पदार्थ ग्रपने ग्रपने स्वरूपमे स्वभावानुरूप प्रतापवत प्रवर्ता करते है ।

सिद्धान्त—१- ग्रात्माके द्वारा ज्ञेय ग्रात्मा है। २-ग्रात्माके द्वारा ज्ञेय सर्व सत् है। हिष्ट—१- कारककारिकभेदक सद्भूत व्यवहारनय [७३]। २- स्वाभाविक उप-चरित स्वभावव्यवहार [१०५]।

प्रयोग—स्वयं सहज जो ज्ञेय हो सो होग्रो, श्रपनेको तो सहज ज्ञानस्वभावमात्र श्रनुभवना ॥३६॥

ग्रव द्रव्योकी ग्रतीत ग्रीर ग्रनागत पर्यायें भी ताटकालिक पर्यायोकी भाँति पृथक् रूप से ज्ञानमे होनेको उद्योतित करते है याने दिखाते है—[तासास् द्रव्यजातीनास्] उन जीवादि द्रव्यजातियोकी [ते सर्वे] वे समस्त [सदसद्भूताः हि] विद्यमान ग्रीर ग्रविद्यमान [पर्यायाः] पर्यायें [तात्कालिकाः इव] वर्तमान पर्यायोकी तरह [विशेषतः] विशिष्टता पूर्वक ग्रथित् ग्रपने ग्रपने भिन्न-भिन्न स्वरूपसे [ज्ञाने वर्तन्ते] ज्ञानमे वर्तती है।

तात्पर्य-केवलज्ञान समस्त द्रव्योकी समस्त पर्यायोकी युगपत् जानता है।

टोकार्थ—वास्तवमे समस्त ही द्रव्यजातियोके पर्यायोकी उत्पत्तिकी मर्यादा तीनो कालोमे ग्रात्मलाभकी भूमिकासे युक्तपना होनेके कारण कमपूर्वक तपती हुई स्वरूपसम्पदा वाली, विद्यमानता ग्रीर ग्रविद्यमानताको प्राप्त जो जितनी पर्याये है, वे सब तात्कालिक ग्रथीत् वर्तमानकालीन पर्यायोकी भाँति ग्रत्यत मिश्रित होनेपर भी निश्चित है सब पर्यायोके वदारितिविदेषस्याः एक्यग् एवाववेष्टिशैष्टितिमवत्तरितः । न सस्वेतव्युक्तं-हृष्टाविरोः बार् । हृश्यते हि छ्यस्यस्यापि वर्तमानिव व्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयत सविदासन्वि-तस्तवाकारः । क्रिच चित्रपटीस्थानीयत्वार् संविदः । यथा हि चित्रपट्यामितवाहितानामहुग-

मूलयानु— बृहु वर्तते । उमयपदिवरण—रक्कालिस तन्कालिकाः सक्ने सर्वे सर्वे सवस्वभूवा सबसदभूता सक्कारणीण -प्रश्ववहुर । तासि दासास्-अध्ये बहुर । ते-प्रश्ववहुर । सारी वाते-सदानी एकर । विसे-सर्वे विरोधन -अक्ष्य स्वयवर्षे । द्ववासदीन द्वव्यवासीसा-अध्ये बहुर । निरक्ति—सरि अधने इति

विश्विष्टलक्षर जिनके ऐसी वे एक अराने ही ज्ञानमंदिरमें स्थितिको प्राप्त होती हैं। वास्तकने यह अपुत्त नहीं हैं। क्योंकि १— उसका इष्टकें साथ प्रविरोध है। जगन्में वर्तमान वस्तुकी तरह भूत और भविष्यत् वस्तुका जिनका करने हुए छुद्यस्थकें भी ज्ञाननिष्ठ केणकार वेद्या ज्ञाना है। २— और बयोंकि ज्ञान जिल्लाके समान है सो जैसे विश्वण्डमें अतीन अनागन और वर्तमान वस्तुयोंके प्रतिभास्य आकार साक्षान् एक अराने ही भासित होते हैं। इसी प्रकार ज्ञानकरीं भित्तिने भी अनीत अनागत और वर्तमान प्रधावोंके क्रेयाकार साक्षान् एक अराने ही भासित होते हैं। (३) और उसा कि सर्व त्रेयाकारोंकी वर्तमानता यविष्कृ है। जैसे विश्वण्डमें नष्ट और अनुत्यक वस्तुयोंके आलेख्याकार वर्तमान हो हैं। इसी प्रकार कानने अतीत और अनागत पर्यायोंके क्रेयाकार वर्तमान हो हैं।

प्रसंगिववररा-- इनन्तरपूर्व गायाने ज्ञान और जेयना निर्वेशन किया गया था। यह इस गायाने यह बताया गया है जि प्रभुके ज्ञानमें वर्तमान पर्यायोकी तरह भूत भविष्यकी पर्यायों भी रहनी हैं।

तस्यप्रकाम—(१) चित्रण्डमे भून बत्तमान भविष्यके महापुरधोंके चित्र लिखित हो तो विक्रमे नो सब वर्तमान जैसे हैं। (२) प्रभुके ज्ञानमे भून वर्तमान, भविष्यकी सब पर्णों प्रतिभामित हैं तो जाननेमे तो सब वर्तमानकी तरह उसी समयमे हैं। (३) छद्मस्य पुरुष्ठ मी जब भून भविष्यकी पर्णायोक्ता मनमे चित्तन कर रहा हो तब उन भूत भविष्य पर्णायोक्ता प्रतिभाम तो वर्तमानको तरह उसी समयमे है। (४) केवलज्ञानी समस्त पर्यव्य पर्णायोकी ज्ञाननमात्रकामे जानते हैं, तन्मय होकर नही। (४) केवलज्ञानी तो केवलज्ञानादि गुर्णोके प्राधारभूत अपनी परिपूर्ण विक्रसिन पर्यायको ही स्वस्तवेदनाकारसे तन्मय हो जानते हैं। (३) माधक पुरुष्ठ भी अपने निष्ण्यपरत्नअयपर्यायको ही तन्मय होकर जानते हैं, अन्य ब्रह्म प्राधायोको ज्ञाननमात्रकामे ज्ञानते हैं। (३) आत्माकी ज्ञानकात्ति ऐसी ही अद्दुत है कि जिसमे निरावर ज्ञानी आहमा सर्व जिलोकविक्रालवर्ती समस्त पदार्थोको ज्ञानता ही है।

स्थितानां वर्तमानानां च वस्तूनामालेख्याकाराः साक्षादेकक्षरा एवावभासन्ते, तथा संविद्भित्ता-विष । किंच सर्वज्ञेयाकाराणां तादात्विकत्वाविरोधात् । यथा हि प्रध्वस्तानामनुदितानां च वस्तू-नामालेख्याकारा वर्तमाना एव, तथातीतानामनागतानां च पर्यायाणां ज्ञेयाकारा वर्तमाना एव भवन्ति ॥ ३७ ॥

पर्याया । समास-तस्य काल तत्काल तत्र भवा तात्कालिका, द्रव्याणा जातय द्रव्यजातयः तासां ।।३७।।
(५) ज्ञेय पदार्थोंकी प्रमेयत्वशक्ति ऐसी है कि जिससे त्रिलोक त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ निरावरण ज्ञानमे ज्ञेय होते ही है।

सिद्धान्त--(१) निरावरण ज्ञानी ग्रात्मामे त्रिलोक त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थं प्रति-बिम्बित होते है। (२) परमात्मा ग्रपने परिपूर्ण विकसित पर्यायको ही तन्मय होकर जानते है। -----

हष्टि--१- प्रज्ञत्यनय [१७४] । २- जुद्धनिष्चयनय [४६]।

प्रयोग—जिसमे ज्ञेय प्रतिभासित है ऐसे निज विकासको ही तन्मयतासे जानता हू ऐसा निश्चय करके बाह्य पदार्थींसे ग्रपना सम्बन्ध न मानकर निर्विकल्प होनेका सुगम सहज पौरुष करना ।। ३७ ।।

ग्रब ग्रविद्यमान पर्यायोको कथंचित् विद्यमानता घारण कराते है (बतलाते हैं)— [ये पर्यायाः] जो पर्यायें [हि] वास्तवमे [संजाताः न एव] उत्पन्न नही हुये हैं, तथा [ये] जो पर्यायें [खलु] वास्तवमे [मूत्वा नष्टाः] उत्पन्न होकर नष्ट हो गये हैं, [ते] वे [असद्भूताः पर्यायाः] ग्रविद्यमान पर्यायें [ज्ञानप्रत्यक्षाः भवन्ति] ज्ञानमे प्रत्यक्ष होते है।

तात्पर्य—अतीत श्रीर श्रनागत पर्यायें प्रभुके ज्ञानमे स्पष्ट प्रत्यक्ष होते है।

टीकार्थ — जो पर्यायें ग्रभी तक भी उत्पन्न नहीं हुये ग्रीर जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गये है वे पर्याये वास्तवमे श्रविद्यमान होनेपर भी ज्ञानके प्रति नियत होनेसे ज्ञानप्रत्यक्षता को श्रनुभवते पाषाण स्तम्भमे उत्कीर्ण, भूत ग्रीर भावी देवोकी भांति श्रपने क्वरूपको ग्रक-म्पतया ज्ञानको ग्रप्ति करते हुये विद्यमान ही हैं।

प्रसंगविवरग् अनतरपूर्व गाथामे बताया गया था कि प्रभुके ज्ञानमे भूत भविष्यकी पर्यायें भी वर्तमानपर्यायको तरह ज्ञेय है। अब इस गाथामे असद्भूत पर्यायोको प्रभुज्ञानमे सद्भूत बना दिया गया है।

तथ्यप्रकाश—१- अतीत व भविष्यत् पर्याये श्रसद्भूत कहलाते है, क्योंकि वे वर्त-मानमे श्रभी नहीं है। २- श्रसद्भूत पर्यायें भी भगवानके वर्तमान ज्ञानमे विषयभूत है, श्रतः क्षण्यव्यानकारित् क्षणिक्सव्यक्तकं विवदानि— ज रोज हो सजाया जे खेलु गार्टा भवीय प्रजाया । ने होंनि अस्वभृदा प्रजाया गाग्यिकक्ता ॥ ३=॥ को बत्यक हुने नहि को होकर नह हो रावे वे सक । यमवस्य प्यांचे, काम माहि प्रस्टक्ष है दे । ३= ॥

दे नेव है समागी बनु नक्ष स्वायकोता । ने सबीन जनद्वस्ता कर्कत जनद्रक्षण ॥ ३६॥ दे सन्द्रु नाद्वाकि मेश्वीतम्बुसविन दे बाह्यनाभममुस्य विनयसुकानास्ते विन्तास्द्रः भून यकि वित्तिकोद्दे योग नियनवान ज्ञानद्रकासमुभवनाः विन्तासम्भोन्नोर्गभूनभाविदेवः वद्यक्रस्याकितस्य स्वास्ति । ३६ ॥

मामंत्र-न र एवं मंत्राच व वसु रहु परवाच ते अमद्भूव परवाच राष्ट्रकरूव । बातुर्वेत-भव दमाण हो ममाण मम्ब माणे वा बातुभवि । ब्रातिपदित-चर् म एवं मंत्राम क्ष्मु नष्ट प्रणेव नव अमद्भूम प्रणेव तानरम्यक । मुनद्यातु-कित बातुभवि, यह व्यवस्ति विवादि, स् ममाण । समयपदिवः एए - ते वे मत्राण स्वामा, पद्दा नष्टा, परताण प्रणेषा अमद्भूवा अमद्भूना पारापद्यक्त्वा बात्राव्य-क्षा-ब्रियम बहु । या माच हि समु-ब्रब्य । भवीच मून्त-सम्बादितो क्रिया ब्रब्य । होति मवित-वर्तमान मद्द्र अस्य पुरुष बहुवचन क्रिया मिर्टिन्-स्व बात्राम ब्रम्येन व्यवस्ताम ब्रम्यकर । मनाम-क्षाने ब्रह्मण त्रान्वरच्छाः त्र मद्भूना वसन्भूना । ३= ।

ब्रम्हरून पाणि भी भगवानने नातमे सहसूत हैं। ३-भगवानने नातमे जैसे वर्तमात पर्योगे प्रत्यक्ष हैं ऐसे हो भगवानने नातमे ब्रितीत व भावी पाणि भी प्रत्यक्ष हैं। ४-शिनामें कोरी राहें भूत वर्तमान भविष्यत् तीर्यकरोंकों प्रतिमाणें विलामें तो वे सब वर्तमान हो है। ४-४५ ने नातमें प्रतिविध्वत भूत वर्तमान भविष्यत् पर्याये प्रमुक्ते नातमें तो वर्तमान ही हैं। शिलोक विज्ञालवर्तों समस्य पदार्थ पर्यातमाने नाममें एक साय ही प्रतिविध्वत हैं व ब्रांस जम बीरे प्रस्तित विक्रं पर्यातमाने नाममें प्रात्माके उन्हों प्रदेशोंमें रह रहे हैं वहीं प्रस्तित्वा पर्योग्वर्य है।

सिद्धाल—(१) भगवातके यार्नेक्वर्यस्य ज्ञातके भूत, भविष्य, वर्तनात सभी मर्णे का एक साम प्रात्मिस्यक्वय साकन्य होता है।

हरि :- बह्चना [१३४]।

प्रयोग—हानने सहम स्वच्छ विलासके यहुभवके लिये यविकार सहज ज्ञानस्वश्रव की यात्महर्यों स्वामना नरहा ११३२।

यह यहिद्यम परीरोजी इसी तानप्रत्यक्षताको हुई करते हैं-- [यहि वा] यहि

श्रयंतदेवासद्भूतानां ज्ञानप्रत्यक्षत्वं दृढयति--

#### जिद पचक्खमजायं पज्जायं पलइयं च गागास्स । गा हवदि वा तं गागां दिव्वं ति हि के परूवेंति ॥३६॥

यदि प्रजात प्रलियत प-यि प्रत्यक्ष ज्ञानमें निहं हो। तो वह ज्ञान दिन्य है, कौन प्ररूपण करे ऐसा ॥३६॥

यदि प्रत्यक्षोऽजात पर्याय प्रलयितञ्च ज्ञानस्य । न भवति वा तत् ज्ञान दिव्यमिति हि के प्ररूपयन्ति

यदि खल्वसभावितभाव सभावितभावं च पर्यायजातमप्रतिधविजृम्भिताखण्डितप्रताप-प्रभुणक्तितया प्रसभेनेव नितान्तमाक्रम्याक्रमसम्पितस्वरूपसर्वस्वमात्मानं प्रतिनियतं ज्ञान न करोति, तदा तस्य कुतस्तनी दिव्यता स्यात् । श्रतः काष्ठाप्राप्तस्य परिच्छेदस्य सर्वमेतदुपप-न्नम् ॥ ३६ ॥

नामसज्ञ—जिंद पच्चवस्य अजाय पञ्जाय पलइय णाण दिव्व क जिंद च ण वा ति हि यदि च न वा इति हि। धातुसंज्ञ—जा प्रादुर्भावे, हव सत्ताया, प रूव घटनाया। प्रातिपदिकः—यत् न एव हि अजात पर्याय प्रलियत ज्ञान ज्ञान दिव्य इति हि किम्। मूलधातु—जिनी प्रादुर्भावे, भू सत्ताया, प्र रूप रूपिकयाया। उभयपदिववरण—जिंद यदि च ण न वा ति इति हि—अव्यय। पच्चवलं प्रत्यक्ष अजाय अजात पञ्जायं पर्याय पलइय प्रलियत —प्रथमा एक०। णाणस्स ज्ञानस्य—षष्ठी ए०। णाण ज्ञान—द्वि० ए०। दिव्व दिव्य—प्र० एक०। के के—प्र० वहु०। पर्लिवति प्ररूपयन्ति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष वहुवचन किया। निरुक्ति— न जात अजात। समास—अक्ष प्रति इति प्रत्यक्षम्।। ३६।।

[अजातः पर्यायः] भ्रनुत्पन्न पर्याय [च] भ्रौर [प्रलियतः] नष्ट पर्याय [ज्ञानस्य] केवलज्ञानके [प्रत्यक्षः न भवित] प्रत्यक्ष न हो तो [तत् ज्ञानं] उस ज्ञानको [दिव्यं इति हि] दिव्य है ऐसा [के प्ररूपयंति] कौन प्ररूपण कर सकते है ?

तात्पर्य-दिव्य केवलज्ञानमे भूत भविष्यत् पर्याये भी स्पष्ट ज्ञात है।

टोकार्थ——जिसने ग्रस्तित्वका ग्रनुभव नहीं किया, ग्रीर जिसने ग्रस्तित्वका ग्रनुभव कर लिया है ऐसे ग्रनुत्वन्त ग्रीर नष्ट पर्याय समूहको यदि ज्ञान ग्रपनी निर्विष्टन विकसित, ग्रखित प्रतापयुक्त प्रभुशक्तिके द्वारा बलात् ग्रत्यन्त ग्राक्रमित करे याने जाने तथा वे पर्याये ग्रपने स्वरूपसर्वस्वको ग्रक्रमसे ग्रपित करें ग्रथित् एक ही साथ ज्ञानमे ज्ञात हो, इस प्रकार यदि उन्हे ग्रपने प्रति नियत न करे ग्रथित् प्रत्यक्ष न जाने, तो उस ज्ञानको दिव्यता किस प्रकार हो है इस कारण पराकाष्ठाको प्राप्त ज्ञानके लिये यह सब ठीक बनता है।

प्रसङ्गविवरगा—ग्रनतरपूर्व गाथामे वताया था कि प्रभुज्ञानमे ग्रसद्भूत पर्यायें भी सद्भूत हो जाते है। ग्रव इस गाथामे ग्रसद्भूत पर्यायोकी ज्ञानप्रत्यक्षताको हढ़ किया है।

श्रथेन्द्रियज्ञानस्यैव प्रनोनमनुत्पन्न च ज्ञातुमशक्यमिति वितर्कयित— श्रद्थं श्रक्खिणाविदिदं ईहापुब्वेहिं जे विजागांति । तेसिं परोक्खभूदं गादिमसक्कं ति पण्णात्तं ॥४२॥ इन्द्रियनियमित श्रयों, को ईहापूर्व जानते है जो ।

इन्द्रियानयामत श्रथा, का इहापूच जानत है जा। उनके जाननमें नींह, परोक्षके अर्थ श्रा सकते ॥४०॥

अथमक्षनिपतितमीहापूर्वेयें विजानन्ति । तेषा परोक्षभूत ज्ञातुमशक्यिमिति प्रज्ञप्तम् ॥ ४०॥ ये खलु विषयविषयिसन्तिपातलक्षरामिन्द्रियार्थसन्निकर्पमिधगम्य क्रमोपजायमानेनेहादि

नामसंज्ञ—अत्थ अवखणिवदिद ईहापुव्व ज त परोक्खभूद असक्क ति पण्णत्त । धातुसज्ञ—णि पड पतने, वि जाण अववोधने, न्ना अववोधने । प्रातिपदिक—अर्थ अक्षनिपतित ईहापूर्व यत् तत् परोक्षभूत

तथ्यप्रकाश—(१) केवलज्ञानकी यह दिव्यता है, ग्रलोकिकता है कि वह वर्तमानपर्णय को तरह अतीत अनागत पर्यायोको भी बिना क्रमके, बिना इन्द्रिय मनके, बिना व्यवधानके साक्षात् प्रत्यक्ष करता है। (२) यदि परिपूर्ण विकसित ज्ञान त्रिलोकित्रकालवर्ती सब पदार्थों को एक साथ स्पष्ट न जाने तो वह ज्ञान ही नही। (३) केवली भगवान परद्रव्यपर्यायोको जाननमात्र रूपसे जानता है। (४) केवली भगवान तन्मयतासे तो सहजानदमय निज शुद्धात्मा मे स्वपर्यायको जानता है। (५) ज्ञानो जन परद्रव्य गुण पर्यायका परिज्ञान जाननमात्ररूपसे करता है। (६) ज्ञानो जन तन्मयतासे तो केवल स्वमे सवेदन पर्यायको जानता है।

सिद्धान्त—(१) प्रभु अन्तर्ज्ञेयाकारपरिणत अपने आपको जाननेसे आत्मज्ञ है। (२) प्रभु त्रिलोकत्रिकालगत सर्वद्रव्य पर्यायोको जाननेसे सर्वज्ञ है।

हष्टि—१- शुद्धनिश्चयनय [४६]। २- स्वाभाविक उपचरित स्वभावव्यवहार [१०५]।

प्रयोग—ज्ञानको सहज विकसित कलाको श्रनुभवनेके लिये ज्ञानके सहज स्वभावको श्रात्मस्वरूपमे श्रनुभवना ॥ ३६ ॥

ग्रव नष्ट ग्रीर ग्रनुत्पन्नको जानना ग्रशन्य इन्द्रियज्ञानके ही है, यह वितिकत करते हैं ग्रथित् युक्तिपूर्वक निष्चित करते हैं—[ये] जो [ग्रक्षिनिपिततं] इन्द्रियगोचर [ग्रथं] पदार्थ को [ईहापूर्चे] ईहादिक द्वारा [विजानन्ति] जानते है, [तेषा] उनके लिये [परोक्षभूतं] परोक्षभूत पदार्थको [ज्ञानुं] जानना [ग्रशक्यं] ग्रशक्य है [इति प्रज्ञप्त] ऐसा सर्वजदेवने कहा है।

तात्पर्य-इन्द्रियज्ञान ही भूत भविष्यत् पर्यायोको नही जान सकता।

कप्रक्रमेण परिच्छिन्दन्ति, ते किलातिवाहितस्वास्तित्वकालमनुपस्थितस्वास्तित्वकाल वा यथो-दितलक्षणस्य ग्राह्मग्राहकसंबन्धस्यासभवतः परिच्छेत्तुं न शक्नुवन्ति ॥ ४० ॥

अशक्य इति प्रज्ञप्त । मूलधातु— नि पत पतने, वि ज्ञा अवबोधने, प्र ज्ञप ज्ञाने ज्ञापने च । उभयपदिवव-रण—अत्थ अर्थं अक्खणिवदिद अक्षनिपतित—द्वितीया एक० । ईहापुव्वेहिं ईहापूर्वे —तृतीया बहु० । जे ये—प्र० बहु० । विजाणित विजानित—वर्तमान अन्य पुरुष बहुवचन । तेसिं तेषा—पष्ठी बहु० । परोक्खभूद परोक्षभूत—द्वि० एक० । णादु ज्ञातु—अव्यय कृदन्त हेत्वर्थे । असक्क अशक्यं—प्रथमा एकवचन । ति इति—अव्यय । पण्णत्त प्रज्ञप्त—प्र० एक० कृदन्त किया । निरुक्ति—ईहन ईहा, न शक्य अशक्य । समास—ईहा पूर्वं येषा ते ते ।। ४० ।।

टोकार्थ—विषय ग्रौर विषयीका लक्षण है जिसका ऐसे इन्द्रिय ग्रौर पदार्थके सिन्न-कर्षको प्राप्त करके, जो क्रमसे उत्पन्त ईहादिकके प्रक्रमसे जानते है वे जिनका ग्रस्तित्व बीत गया है, तथा जिनका ग्रस्तित्व काल उपस्थित नहीं हुग्रा है उन्हें नहीं जान सकते, क्योंकि ग्रतीत-ग्रनागत पदार्थ ग्रौर इन्द्रियके विषयविषयिसन्निपात लक्षण वाले ग्राह्मग्राहकसम्बन्धकी \_ ग्रसंभवता है।

प्रसंगिववरण--ग्रनंतरपूर्व गायामे बताया गया था कि प्रभु ज्ञानमे श्रतीत ग्रनागत, रूप सद्भूत पर्यायें भी प्रत्यक्ष है। ग्रब इस गायामे बताया गया है कि इन्द्रियज्ञान ही ग्रतीत ग्रनागतको जाननेके लिये ग्रशक्त है।

तथ्यप्रकाश—(१) इन्द्रियज्ञान ग्रतीत, ग्रनागत, ग्रमूर्त, सूक्ष्म व दूरवर्ती पदार्थीको नही जान सकता, नयोकि इन्द्रियोका उन पदार्थीके साथ सम्बन्ध व समक्षपना नही हो सकता। (२) इन्द्रियां मूर्तको व मूर्तमे भी स्थूलको व स्थूलमे भी सन्निध्सथको व उन्हे भी कमसे विषय कर पाती है, ग्रतः इन्द्रियज्ञानसे सर्वज्ञ होना ग्रसंभव है। (३) रागादिविकल्प-रिहत स्वसवेदनज्ञान ही सर्वज्ञताकी निष्पत्तिका कारण है। (४) जो पुरुष इन्द्रियसुखोमे, इन्द्रियसुखसाधनीभूत इन्द्रियज्ञानमे, नाना मनोरथ विकल्परूप मानसिक ज्ञानमे ग्रासक्ति करते हैं वे सर्वज्ञपद प्राप्त नही कर सकते। (५) इन्द्रियज्ञान होन ज्ञान है. ग्रीर हेय है।

सिद्धान्त—(१) इन्द्रियज ज्ञान ग्रोपाधिक व विकृत ज्ञान है। हिष्ट—१- विभावगुणव्यञ्जनपर्यायहिष्ट [२१३]।

प्रयोग—इन्द्रियसुखको व इन्द्रियसुखसाधनीभूत इन्द्रियज्ञानको सकलङ्क, हीन व हेय जानकर उससे उपेक्षा कर निष्कलङ्क, उच्च व उपादेय ग्रतीन्द्रिय ग्रानंद व ग्रतीन्द्रिय ज्ञानकी निष्पत्तिके लिये ग्रतीन्द्रिय सहजानदमय सहजज्ञानस्वभावकी ग्राराधना करना ॥ ४० ॥

भ्रग भ्रतीन्द्रिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता है वह वह सभव है, यह भले प्रकार

श्रथातीन्द्रियज्ञानस्य तु यद्यदुच्यते तत्तत्सभवतीति सभावयति—
श्रपदेसं सपदेसं मुत्तममुतं च पज्जयमजादं ।
पलयं गयं च जागादि तं गागामिदिद्यं भिगायं ॥४१॥
कायिक श्रकाय सूर्तिक, श्रसूर्त सन् मावि नष्ट पर्यायं ।
सबको हि जानता जो, ज्ञान अतीन्द्रिय कहा उसको ॥४१॥

अप्रदेश सप्रदेश मूर्तमसूर्वं च पर्ययमजातम् । प्रलय गत च जानानि तज्ज्ञानमतीन्त्रिय भणितम् ॥ ४१ ॥ इन्द्रियज्ञान नाम उपदेशान्तःकरगोन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलिव्यसस्कारादोन् अंतर ङ्गस्वरूपकारणत्वेनोपादाय प्रवर्तते । प्रवर्तमान च सप्रदेशमेव।ध्यवस्यति स्यूलोपलम्भकत्वा-न्नाप्रदेशम् । मूर्तमेवावगच्छति तथाविधविषयनिवन्धनसङ्कावान्नामूर्तम् । वर्तमानमेव परिच्छि-

नामसंज्ञ—अपदेन सपदेस मुत्त अमुत्त च पज्जय अजाद पलय गय त णाण अदिदिय भणिय। धातु-संज्ञ—जाण अववोधने, भण कथने। प्रातिपदिक—अप्रदेश नप्रदेश मूर्त अमूर्त च पर्यय अजात प्रलय गढ हुवाते है, स्पष्ट करते हे—[श्रप्रदेश] जो ज्ञान ग्रप्रदेशको [सप्रदेश] सप्रदेशको [मूर्त] मूर्तको [अमूर्तं च] ग्रीर ग्रमूर्तको तथा [अजातं] ग्रमुत्पन्न पर्यायको [च] ग्रीर [प्रलयंगतं] नष्ट [पर्यायं] पर्यायको [जानाति] जानता है [तत् ज्ञानं] वह ज्ञान [ग्रतीन्द्रिय] ग्रतोन्द्रिय [मिर्गितम्] कहा गया है।

तात्पर्य--ग्रतीन्द्रिय केवलज्ञान एकप्रदेशी वहुप्रदेशी मूर्तिक ग्रमूर्त भून भविष्यत् सबको जानना है।

टीकार्थ—इन्द्रियज्ञान उपदेश, ग्रन्त.करण ग्रीर इन्द्रिय इत्यादिको भिन्न व वाह्य कारणतासे ग्रीर लिव्ब, सस्कार इत्यादिको ग्रन्तरङ्ग स्वरूप-कारणतासे ग्रहण करके प्रवृत्त होता है, ग्रीर वह प्रवृत्त होता हुम्रा सप्रदेशको ही जानता है, स्थूलको जानने वाला होनेसे ग्रप्रदेशको नही जानता, वह मूर्तको ही जानता है, मूर्तिक विषयके साथ उसका सम्बन्ध होनेसे वह ग्रमूर्तको नही जानता, वह वर्तमानको ही जानता है, विषय-विषयोके सन्निपातका सद्भाव होनेसे वह प्रवित्तत हो चुकने वालेको ग्रीर भविष्यमे प्रवृत्त होने वालेको नही जानता। परन्तु जो ग्रनावरण ग्रनिन्द्रिय ज्ञान है, उसके ग्रपने ग्रप्रदेश, सप्रदेश, मूर्त ग्रीर ग्रमूर्त (सर्व पदार्थ) तथा ग्रमुत्पन्न एवं व्यतीत पर्यायसमूह, ज्ञेयताका ग्रतिक्रमण न करनेसे यह सब ज्ञेय ही है, जैसे प्रज्वलित ग्रिनके ग्रनेक प्रकारका ईधन, दाह्यताका ग्रतिक्रमण न करनेसे दाह्य ही है।

प्रसङ्गविवरण-- ग्रनतरपूर्व गायामे इन्द्रियजज्ञानकी हीनताका चित्रण किया गया । ग्रव इस गायामे ग्रतीन्द्रिय ज्ञानकी उदात्तताका वर्णन किया गया है।

नित्त विषयविषयिसन्तिपातसद्भावान्न तु वृत्त वर्त्स्यंच्च । यत्तु पुनरनावरग्गमिनिन्द्रयं ज्ञान तस्य सिमद्धधूमध्वजस्येवानेकप्रकारतालिङ्गितं दाह्य दाह्यतानितक्रमाद्दाह्यमेव यथा तथात्मनः ग्रप्रदेशं सप्रदेशं मूर्तमपूर्तमजातमितवाहित च पर्यायजातं ज्ञेयतानितक्रमात्परिच्छेद्यमेव भवतीति ॥४१॥ तत् ज्ञान अतीन्द्रिय भणित । मूलधातु—ज्ञा अववोधने, भण शब्दार्थे । उभयपदिववरण—अपदेस अप्रदेश सपदेस सप्रदेश मृत्त अमृत्त अमृत्तं पञ्जय पर्याय अजाद अजात पलय प्रत्य गय गत—द्वितीया एक० । जाणिद जानाति—वर्तमान लट् अन्य पुरुप एक० किया । तं तत् णाण ज्ञान अदिदिय अतीन्द्रिय—प्र० एक० । भणिय भणित—प्र० एक० कृदन्त किया । निरुवति—प्रकर्पण लयनं प्रत्य त । समास—न प्रदेश यत्र स अप्रदेश अबहुप्रदेश इत्यर्थं , इन्द्रिय अतिकान्तम् अतीन्द्रिय ॥ ४१ ॥

तथ्यप्रकाश— (१) इन्द्रियज्ञान उपदेश, मन, इन्द्रियोको कारणरूप इत्यादि बाह्य अर्थका आश्रय पाकर होता है अत वह पराधीन है। (२) इन्द्रियज्ञान तत्तिदिन्द्रियज्ञानावरण का क्षयोपशम, सस्कार आदिको कारण्रूष्णसे उपादान करके प्रवृत्त होता है अत. वह अति-सीमित है। (३) इन्द्रियज्ञान यित स्थूलका ग्रह्ण करने वाला है, अतः अनन्तप्रदेशी स्कन्ध को ही जान सकता है, अप्रदेशको नही। (४) इन्द्रियज्ञान मूर्त पदार्थको ही विषय करके जाने सकता है, अतः वह मूर्तको ही जान सकता है अम्तंको नही। (५) इन्द्रियज्ञान विषय विषयी की समक्षतामे ही जान सकता है, अतः वह वर्तमानको ही जान सकता है। (६) अतीन्द्रियज्ञान किसी भी परपदार्थके कारण बिना ही होता है अतः वह स्वाधीन है। (७) अतीन्द्रिय ज्ञान क्षायिक, निरावरण होनेसे वह पूर्ण विकसित ज्ञान है। (७) अतीन्द्रिय ज्ञान सर्वका परिच्छेदक होनेसे वह स्थूलको भी जानता, सूक्ष्मको भी जानता, सप्रवेशको भी जानता, अप्रदेशको भी जानता। (६) अतीन्द्रियज्ञान सर्व सत्का जानने वाला होनेसे वह मूर्त पदार्थको भी जानता अमूर्तको भी जानता। (१०) अतीन्द्रिय ज्ञान समत पदिन्द्रेशको कानता, इसके लिये सर्व भूत वर्तमान भविष्य ज्ञयताका उल्लंघन न करनेसे समक्ष है, अतः वह ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता है। (११) अतीन्द्रिय ज्ञान निष्कलक, परमोत्कृष्ट व उपादेय है।

सिद्धान्त—(१) परमात्मा निरावरण अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा स्वाधीनतया सर्व ज्ञेयोको जानता रहता है।

दृष्टि---१- स्वभावनय (१७६)।

प्रयोग—स्वाभाविक ज्ञानपरिएामनके श्रविनाभावी सहज ग्रानंदकी उपलब्धिके लिये सहज ज्ञानस्वभावको ग्रात्मरूपसे उपासित करना ॥४१॥

श्रव जोय पदार्थरूप परिणमन जिसका लक्षण है ऐसी जोयार्थपरिग्गमनस्वहप क्रिया ज्ञानमे से नहीं होती यह श्रद्धान करते हैं, ऐसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं—[ज्ञाता] ज्ञाता [यदि] श्रथ ज्ञेयार्थं ५ रिग्गमनलक्षरणा क्रिया ज्ञानान्न भवतीति श्रद्द्धाति—

#### परिगामदि गोयमद्वं गादा जदि गोव खाइगं तस्स । गागां ति तं जिगिंदा खवयंतं कम्ममेवुत्ता ॥ ४२ ॥

ज्ञेयार्थौ रूप यदि, जो परिराम जाय कोइ जाता।

उसका ज्ञान न क्षायिक, कर्मक्षपक जिन कहे ऐसा ॥४२॥

परिणमित ज्ञेयमर्थ ज्ञाता यदि नव क्षायिक तस्य । ज्ञानमिति त जिनेन्द्रा क्षेपयन्त कर्मेवोक्तवन्त ॥ ४२॥ परिच्छेत्ता हि यटपरिच्छेद्यमर्थं परिग्णमित तन्न तस्य सकलकर्मकक्षक्षयप्रवृत्तस्वाभा-

नामसज्ञ—गोय अहु णादार जिंद ण एव खाइग त णाण ति त जिणिद खवयत कम्म एव उत्त । धातुसज्ञ—पिर णम प्रह्लत्वे, वच्च व्यक्ताया वाचि । प्रातिपदिक—ज्ञेय अर्थ ज्ञातृ यदि न एव क्षायिक तत् ज्ञान इति तत् जिनेन्द्र क्षपयत् कर्म एव उक्तवत् । सूलधातु —पिर णम प्रह्लत्वे, वच पिरभाषगो । उभयपद-विवरण—गोय ज्ञेय अट्ठ अर्थ—द्वितीया एक० । पिरणमिद पिरणमित—वर्तमान अन्य० एक० किया । णादा ज्ञाता—प्र० एक० । जिंद यदि ण न एव ति इति—अव्यय । खाइग क्षायिक—प्रथमा एकवचन । तस्स तस्य—

यदि [ज्ञेय प्रथं] ज्ञेय पदार्थरूप [परिरामित] परिणमित होता है तो [तस्य] उसके [क्षा-यिक ज्ञानं] क्षायिक ज्ञान [न एव इति] होता ही नहीं, इस प्रकार [जिनेन्द्राः] जिनेन्द्रदेवोने [तं] उसे [कर्म एव] कर्मको ही [क्षपयन्तं] ग्रनुभव करने वाला [उक्तवन्तः] कहा है।

तात्पर्य- जोय पदार्थरूप परिणमने वाले जीवको क्षायिक ज्ञान नही होता, वह तो बन्ध करने भोगने वाला होता है।

टीकार्थ —यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थरूप परिग्रामित होता हो, तो उसे सकल कर्मकक्षके क्षयसे प्रवर्तमान स्वाभाविक जानपनका कारग्भूत क्षायिक ज्ञान नही है ग्रथवा उसे ज्ञान ही नही है, क्यों विव्यक्तिश प्रति पदार्थ पदार्थकी परिग्रातिके द्वारसे मृगतृष्णामे जलसमूहकी कल्पना करनेकी भावना वाला वह ग्रात्मा ग्रत्यन्त दुसह कर्मभारको ही भोगता हुग्रा है ऐसा जिनेन्द्रदेवोके द्वारा कहा गया है।

प्रसगविवरण—श्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि श्रतीन्द्रिय ज्ञानके सारे ही सब प्रकारके पदार्थ ज्ञेय हैं। श्रब इस गाथामे कहा गया है कि ज्ञेयार्थपरिणमनरूप क्रिया ज्ञान से नही होती।

तथ्यप्रकाश—(१) बन्धका कारण राग द्वेष मोह है, ज्ञान नही। (२) यह लाल है यह हरा है इत्यादि विकल्परूपसे ज्ञेयार्थके अनुरूप परिणमन है तो वह क्षायिक ज्ञान नहीं है। (३) ज्ञेयार्थपरिणमनरूप क्रिया तीन रूपीमे परखी जाती है— १— दर्शनमोहसबंधित, २— दर्शनमोहरहितचारित्रमोहसम्बन्धित, ३— वीतराग क्षायोपशमिक ज्ञान सम्बन्धित। (४)

विकपरिच्छेदनिदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्य । यतः प्रत्यर्थपरिरणतिद्वारेण मृगतृष्णाम्भोभा-रसभावनाकरणमानसः सुदुःसहं कर्मभारमेवोषभुज्ञानः स जिनेन्द्रैरुद्गीतः ॥४२॥

पष्ठी एक । णाण ज्ञान-प्र० एक । जिणिदा जिनेन्द्रा -प्र० वहु । खनयत क्षपयत कम्म कर्म-द्वि ० ए । उत्ता उक्तवन्त -प्रथमा बहुवचन कृदन्त किया । निरुक्ति—ज्ञातु योग्य ज्ञेय, अर्यते इति अर्थः, जानाति इति ज्ञाता, क्षये भन क्षायिक । समास—जिनाना इन्द्रा जिनेन्द्रा ॥४२॥

श्रात्मरूपसे श्रङ्गीकृत ज्ञेयाकारके अनुरूप इष्टानिष्टादिविकल्पभावपरिएाति दर्शनमोहसम्बन्धित ज्ञेयार्थपरिणमनरूप किया है। (५) श्रात्मरूपसे श्रगीकृत न होनेपर भी ज्ञेयाकारके अनुरूप हर्ष विषादादि विकल्पभाव परिएाति दर्शनमोहरिहतचारित्रमोहसंबधित ज्ञेयार्थपरिणमनरूप किया है। (६) वीतरागछद्मस्थ श्रमएाके क्षायोपशमिक ज्ञानमे ज्ञानावरणदेशघातिस्पर्छक्वविषाकवश होने वाली श्रस्थिरता वीतराग क्षायोपशमिक ज्ञानसम्बन्धित ज्ञेयार्थपरिएामनरूप किया है। (७) ज्ञेयार्थ परिणमन कर्मका श्रनुभवन है ज्ञानका नही। (८) यदि ज्ञान प्रत्येक अर्थरूप परिएाम कर जाया करे तो सर्व पदार्थका परिज्ञान सम्भव ही नही हो सकता। (६) बाह्य ज्ञेय पदार्थोके चिन्तनके समयमे रागादिविकल्परिहत स्वसवेदन ज्ञान नही होनेसे वह चिन्तनरूप ज्ञान परमार्थतः ज्ञान ही नही है। (१०) निविकार सहज श्रानदमय वर्तते हुए सहज ज्ञानन होना परमार्थत ज्ञान है। (११) ज्ञेय पदार्थोको प्रपनाना ज्ञानका स्वरूप नही। (१२) ज्ञेय पदार्थोमे रुकना ज्ञानका स्वरूप नही। (१२) ज्ञेय पदार्थोने होना ज्ञानका स्वरूप नही। (१४) जैसे ज्ञेय है उस प्रकार ज्ञाननमात्र उपयोगवृत्ति होना ज्ञानका स्वरूप नही। (१४) जैसे ज्ञेय है उस प्रकार ज्ञाननमात्र उपयोगवृत्ति होना ज्ञानका है।

सिद्धान्त—(१) ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षिणा क्रिया ज्ञानदीर्बल्यजन्य परिणति है। (२) अनेक ज्ञेयाकारोसे करम्बित होनेपर भी ज्ञानमात्र जाननस्वरूप एक है।

हृष्टि—१- विभावगुणव्यञ्जनपर्यायदृष्टि [२१३]। २- ज्ञानज्ञे याद्वैतनय [१७५]। प्रयोग—ज्ञेयके अनुरूप हर्षादि दिकल्प न बनाकर सहज विश्राममे रहकर जो सहज जानन हो सो ही होग्रो ऐसा परमविश्रामका पौरुष करना ॥ ४२॥

यदि ऐसा है तो फिर ज्ञेय पदार्थक्प परिएमन जिसका लक्षण है ऐसी ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप क्रिया और उसका फल किस कारएसे उत्पन्न होता है, यह विवेचन करते है—
[उदयगताः कर्माशाः] उदयप्राप्त कर्माशा [नियत्या] नियमसे [जिनवरवृषमैः] जिनवर
वृषभोके द्वारा [भिरएता ] कहे गये हैं । [तेषु] उन कर्माशोके होनेपर, [विमूढः रक्तः दृष्टः
वा] जीव मोही, रागो अथवा द्वेषी होता हुआ [बन्ध अनुभवति] वन्धका अनुभव करता है।

श्रथ कुतस्ति ज्ञियार्थपरिगामनलक्षिणा किया तत्फलं च भवतीति विवेचयित — उद्यगदा कम्मंसा जिगावरवसहेहि गियदिणा भिगाया। तेसु विमूढो रत्तो दुट्ठो वा वंधमणु भवदि॥ ४३॥ समारी जीवोके, उदयागत कर्म है कहे जिनने। उनमे मोही रागी, द्वेषी हो बन्ध अनुभवते।।४३॥

उदयगना कर्माशा जिनवरवृषभे नियत्या भणिता । तेषु विसूढो रक्तो दुप्टो वा वन्धमनुभवित ॥ ४३ ॥ संसारिगो हि नियमेन तावदुदयगता पुद्गलकर्माशा सन्त्येव । श्रथ स सत्सु तेषु

नामसज्ञ—उदयगद कम्मस जिणवरवसह णियदि भणिय त विमूढ रत्त दुट्ट वा वध । धातुसज्ञ— अनु भव सत्ताया. मुज्भ मूर्च्छाया, रज्ज रागे, दुस वैकृत्ये अप्रीतौ च । प्रातिपदिक—उदयगत कर्माश जिनवरवृपभ नियति भणित तत् विमूढ रक्त दुप्ट वा वन्ध । मूलधातु—अनु भू सत्ताया, मुह वैचित्ये, रज रागे भ्वादि दिवादि, द्विप अप्रीतौ अदादि, वा दुप वैकृत्ये दिवादि । उभयपदिववरण—उदयगदा उदयगता कम्ममा कर्मांगा –प्रथमा वहु० । जिणवरमहेहि जिनवरवृपभ –तृतीया वहु० । णियदिणा नियत्या-

तात्पर्य—कर्मके उदयका निमित्त पाकर जीव मोही रागी द्वेषी होता है व ग्रागामी कर्मवन्य भी करता है।

टोकार्थ—ससारी जीवके नियमसे उदयगत पुद्गल कर्माश होते ही है। ग्रीर वह ससारी जीव उन उदयगत कर्माशोके उदित होनेपर सचेतन करता हुग्रा मोह राग हेषमे परि- एतिपना होनेसे ज्ञे यार्थपरिएामनरूप क्रियाके साथ युक्त होता है, ग्रीर इसीलिये क्रियाके फल- भूत बन्यको ग्रनुभवता है। इस कारएा यह सिद्ध हुग्रा कि मोहके उदयसे ही क्रिया ग्रीर क्रियाफल होता है, ज्ञानसे नही।

प्रसगिववरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि यदि ज्ञाता ज्ञेयार्थरूप परि-ग्गमता है याने यदि ज्ञाताके ज्ञेयार्थपरिग्गमनलक्षग् क्रिया है तो उसके स्वाभाविक ज्ञान है ही नहीं। ग्रव इस गाथामे वताया गया है वह ज्ञेयार्थपरिग्गमनलक्षग् क्रिया क्यों होती है ?

तथ्यप्रकाश—(१) ज्ञेय पदार्थोंके परिणमनके अनुरूप अपना परिणमन करना ज्ञेयार्थ परिणमन है। (२) अज्ञानियोंका अन्तर्ज्ञेयार्थ मोहकलुषित आश्रयभूतनोंकर्मानुरूप ज्ञेयाकार है। (३) जीव मोहपरिणत होनेसे ज्ञेयार्थपरिणमनिक्रयांके साथ युक्त होता है। (४) ज्ञेयार्थपरिणमनिक्रयां के साथ युक्त होता है। (४) ज्ञेयार्थपरिणमनिक्रयां किया ज्ञानके कारण नहीं होती है। (५) ज्ञेयार्थपरिणमनिक्रयां मोहभावके कारण होती है। (६) मोहभाव मोहकर्मके उदयका निमित्त पाकर होता है। (७) कर्मिक उदयसे कर्मोंका वन्ध नहीं है। (६) ज्ञेयार्थपरिणमनिक्रयांके निमित्तसे कर्मोंका वन्ध है। (१०) मोहनीय कर्मका उदय

संचेतयमानो मोहरागद्वेषपरिणतत्वात् ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणया कियया युज्यते । तत एव च क्रियाफलभूत बन्धमनुभवति । ग्रतो मोहोदयात् क्रियाक्रियाफले न तु ज्ञानात् ॥४३॥

तृ० ए०। भणिदा भणिताः—प्र० बहु० कृदन्त किया। तेसु तेषु—स० बहु०। विमूढो विमूढ रत्तो रक्त दुट्टो दुष्ट -प्रथमा एकवचन। बध बन्ध-द्वि० एक०। अगुभविद अनुभवित-वर्तमान० अन्य० एक० किया। निरुक्ति-जयतीति जिन, बधन वध । समास-उदय गता उदयगता, जिनेषु वरा तेषु वृषभा तै।।४३।।

रूप परिगामन उन्ही मोहनीय कर्म प्रकृतियोमे होता है। (११) मोहप्रकृतिके उदयमे विकृत प्रकृतिमुद्रा उपयोगमे प्रतिफलित होती है। (१२) संसारी जीव उस प्रतिफलित प्रकृतिमुद्राको ग्राप्ता वर्तमान योग्यतानुसार ग्राप्तमसात् करता है। (१३) प्रकृतिमुद्राको ग्राप्तमसात् करते ही ज्ञेयार्थपरिगामन क्रिया हो जाती है। (१४) वीतराग छद्मस्थोका ज्ञिषपरिवर्तनरूप ज्ञेयार्थ-परिणमन पूर्वभूत ज्ञानको ग्रस्थिरताके सस्कारवण होता है। (१५) रागद्वेष मोहभाव नैमिन्तिक हैं, प्रकृतिविपाकके प्रतिफलन है, ग्राकुलतामय है, पराश्रयज है, ग्रतः हेय है।

सिद्धान्त—(१) उदयगत कर्माशोमे मोही रागी द्वेषी जीव बन्धको अनुभवता है। हिए—१- उपाधिसापेक्ष अनुद्ध द्रव्यायिकनय [२४]।

प्रयोग—बधका कारण कर्मोदय नहीं, देहादि क्रिया नहीं, किन्तु मोह राग द्वेष भाव है ऐसा जानकर नैमित्तिक विकार भावोंसे उपयोग हटाकर ग्रविकारस्वभावी स्वकीय ग्रन्त-स्तत्वमे उपयोग लगाना व रखना ॥४३॥

भ्रब केवली भगवानके किया भी क्रियाफलको स्रर्थात् बन्धको उत्पन्न नही करती यह उपदेश करते है—[तेषास् स्रह्तां] उन स्ररहन्त भगवन्तोके [काले] उस समय [स्थानिषक- द्याविहाराः] खडे रहना, बैठना, विहार होना [धर्मोपदेशः च] श्रीर धर्मोपदेश होना [स्त्रीरां मायाचारः इव] स्त्रियोके मायाचारकी तरह [नियतयः] प्राकृतिक ही याने प्रयत्न विना ही होता है।

तात्पर्य—अरहत प्रभुकी विहार उपदेश म्रादि क्रिया रागपूर्वक नही, किन्तु प्राकृतिक होती है।

टीकार्थ—वास्तवमे जैसे स्त्रियोंके, प्रयत्नके बिना भी, उस प्रकारको योग्यताका सद्भाव होनेसे स्वभावभूत ही मायाके ढक्कनसे ढका हुग्रा व्यवहार प्रवर्तता है, उसी प्रकार केवली भगवानके, प्रयत्नके बिना ही उस प्रकारकी योग्यताका सद्भाव होनेसे खड़े रहना, बैठना, विहार होना ग्रौर धर्मदेशना स्वभावभूत ही प्रवर्तते है। ग्रौर यह सब बादलके दृष्टात से ग्रविरुद्ध है। जैसे बादलके ग्राकाररूप परिणमित पुद्गलोका चलना, ठहरना, गरजना ग्रौर पानी वरसना ये सब पुरुषप्रयत्नके बिना भी देखे जाते हैं, उसी प्रकार केवली भगवानके

ग्रथ केविलनां त्रियापि कियापल न साधयतीत्यनुशास्ति—

ठाणाणिसेज्जिविहारा धम्मुबदेसो य णियदयो तेसिं।

ञ्चरहंताणां काले मायाचारो व्व इत्थीणां।। ४४॥

सामयिक थान आसन, विचरण धर्मोपदेश जिनवरका।
स्वाभाविक सब होता, स्त्रीकी सामयिक मायावत्।।४४॥

स्यानिषद्याविहारा धर्मोपदेशस्य नियतयन्तेपाम्। अर्हता काले मायाचार इव स्त्रीणाम् ॥ ४४।
यथा हि महिलाना प्रयत्नमन्तरेए।पि तथाविधयोग्यतामद्भावात् स्वभावभूत एव माग्योपगुण्ठनागुण्ठितो व्यवहार प्रवर्तते, तथा हि केविलना प्रयत्नमन्तरेए।पि तथाविधयोग्यतासद्भावात् स्थानमासन विहरए। धर्मदेशना च स्वभावभूता एव प्रवर्तन्ते । ग्रिप चाविरुद्धमेतदम्भोधरदृष्टान्तात् । यथा खल्वम्भोधराकारपरिए।ताना पुद्गलाना गमनमवस्यान गर्जनमम्बुवर्षं
च पुरुषप्रयत्नमन्तरेए।पि दृश्यन्ते, तथा केविलना स्थानादयोऽबुद्धिपूर्वका एव दृश्यन्ते, ग्रतोऽमी
स्थानादयो मोहोदयपूर्वकत्वाभावात् क्रियाविशेषा ग्रिप केविलना क्रियाफलभूतबन्धसाधनानि
न भवन्ति ॥ ४४ ॥

नामसज्ञ — ठाणणिसेज्जविहार धम्मुवदेस य न अरहत काल मायाचार व्व इत्थी । धातुसज्ञ — हा गितिवृत्तौ । प्रातिपदिक — स्थानिपद्याविहार धर्मोपदेश च नियति तत् अर्हत् काल मायाचार इव स्त्री । मूलघातु — प्ठा गितिवृत्तौ, अर्ह पूजाया । उभयपदिविद्यण — ठाणणिसेज्जविहारा स्थानिपद्याविहारा – प्रथमा वहु० । धम्मुवदेसो धर्मोपदेश — प्र० ए० । च व्व इव — अव्यय । णियदयो नियतय — प्र० वहु० । तेर्सि तेषा अरहताण अर्हता — पष्ठी वहु० । काले काले — सप्तमी एक० । मायाचारो मायाचार — प्र० ए० । इत्थीण स्त्रीणा — पष्ठी वहु० । निरुवित — स्त्यायित गर्भ अस्या इति स्त्री । समास — स्थान च निषद्या च विहार इचेति स्थानिषद्याविहारा , धर्मस्य उपदेश धर्मोपदेश , मायाया आचार मायाचार ॥४४॥

खंडे रहना इत्यादि प्रबुद्धिपूर्वक ही याने इच्छाके बिना हो देखा जाता है। इसलिये यह स्था-नादिक व्यापार मोहोदयपूर्वक न होनेमें क्रियाविशेष होनेपर भी केंधली भगवानके क्रियाफल-भूत बन्धके साधन नहीं होते।

प्रसंगविवरग्--ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ज्ञेयार्थपरिग्गमनलक्षणा क्रिया व वन्धरूप क्रियाफल मोहादिभावसे होता है। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि केवली भगवानकी क्रिया प्रयत्न बिना होनेसे क्रियाफलको ग्रर्थात् बन्धको नही करती।

तथ्यप्रकाश—(१) केवली भगवानके खडा होना, बैठना, विहार करना, ठहरना ये काययोगसम्बन्धित क्रियार्ये अघातिया कर्मके उदयसे सहज ही होती है। (२) केवली प्रभुकी दिव्यध्विन द्वारा धर्मोपदेशरून वचनयोगकी क्रिया भी अघातिया कर्मके उदयसे सहज होती

अथवं सति तीर्थकृतां पुष्यविपाकोऽिकचित्कर एवेत्यवधारयति —

## पुराण्यक्ला अरहंता तेसिं किरिया पुणो हि ओदइया। मोहादीहिं विरहिया तम्हा सा खाइग ति मदा ॥४५॥

अर्हन्त पुण्यफल है, यद्यपि उनकी किया हि औदयिकी। तो भी भोहादिरहित, अतः उसे क्षायिकी मानी ॥ ४५॥

पुण्यफला अर्हन्तस्तेषा किया पुनिंह औदियकी । मोहादिभि विरिहता तस्मात् सा क्षायिकीति मता ।।४५। श्रहंन्तः खलु सकलसम्यक्परिपक्वपुण्यकल्पपादपफला एव भवन्ति । क्रिया तु तेषा या काचन सा सर्वापि तदुदयानुभावसभ।वितात्मसभूतितया किलौदियक्णेव । अर्थवभूतापि सा

नामसज्ञ—पुण्णफल अरहत त किरिया पुणो हि ओदइय मोहादि विरहिय त त खाइग त्ति मदा। घातुसंज्ञ—रह त्यागे, क्खि क्षये। प्रातिपदिक —पुण्यफल अर्हत् तत् क्रिया पुनस् हि औदियकी मोहादि वि-

है। (३) प्रभुकी कोई भी क्रिया इच्छापूर्वक नहीं होती, क्यों कि प्रभुके सूक्ष्मसे सूक्ष्म भी इच्छा-दि मोहनीय भाषोका स्रभाव है। (४) प्रयत्न बिना प्राकृतिक होने वाली केवली भगवानकी क्रिया बन्धका कारण नहीं होती। (५) बन्धका कारण मात्र राग द्वेष मोह भाव है। (६) जैसे मेघाकारपरिणत पुद्गलोका गमन व स्रवस्थान पुरुषप्रयत्न बिना होता है ऐसे ही केवली भगवानका विहार व स्रवस्थान इच्छाके बिना व प्रयत्नके बिना होता है। (७) जैसे मेघाकार परिणत पुद्गलोका सयोग वियोगज गर्जन पुरुषप्रयत्न बिना सर्वाङ्गत होता है ऐसे ही केवली भगवानकी वचनयोगज व भव्यभाग्योदयज दिव्यध्विन इच्छाके बिना स्रबुद्धिपूर्वक सर्वाङ्गतः होती है। (६) मोहनीयकर्मका क्षय होनेपर शेष तीन घाति कर्मोंका क्षय होनेपर केवली प्रभु होता है सो प्रभुके इच्छा रचमात्र नहीं है। (६) इच्छारहित केवली भगवानकी क्रिया बन्ध का कारण नहीं बन सकती।

सिद्धान्त—(१) उपाधिके श्रभावमे द्रव्यका शुद्ध परिण्मन होता है। हिष्ट—१- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय [२४ग्र]।

प्रयोग—समस्त बन्धनोका मूल कारण इच्छा है ऐसा जानकर इच्छारहित ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्वमे उपयुक्त होना ॥ ४४ ॥

ग्रव ऐसा होनेपर तीर्थंकरोके पुण्यका विपाक ग्रकिंचित्कर ही है, यह निश्चित करते है—[ग्रहंन्तः] ग्ररहत भगवान [पुण्यफलाः] पुण्यफल वाले है [पुनः हि] ग्रोर [तेषां किया] उनकी क्रिया [ग्रीदियकी] ग्रोदियकी होनेपर भी [मोहादिभिः विरहिता] मोहादिसे रहित है [तस्मात्] इसलिये [सा] वह [क्षायिकी] क्षायिकी [इति मता] मानी गई है।

समस्तमहामोहमूर्शभिष्ठित्तस्कन्थवारस्यात्यस्तक्षये सभूतन्त्रान्द्रोरहेपहण्णानुवरङ्गानामः भावाच्यैतन्यविश्वारकारण्ताननासादयन्ती नित्यमीद्यिशी वार्यभूतस्य वन्यस्याकारणभूतत्या कार्यभूतस्य कोर्यस्य कारणभूतत्या च क्षायिक्येव कय हि नाम नासुमन्येत । ग्रयानुमन्येत चेत्तः विश्वानेविष्यकोऽपि न तेषां स्वभावविद्यानाय ॥ ४५ ॥

रिह्ना तत् तत् आर्जिश इति नना । मूलधानु—रह् त्यारे क्षि अये । उभागपदिवरण—रुज्ञा पुष्ट-फला अरह्ना अहंना —प्र० बहु० । तींन तेण-प्रजी बहु० । निरिद्धा क्रिया ओवह्या औवधिकी-प्र० ए० । पुणो पुन हि नि इति-अव्यय । मोहावीहि मोहाविभि —हुनीया बहु० । विरिह्या विरिह्ना मा सा खाद्या आयिकी-प्रथमा एक । तन्हा नम्मान्-पचमी एक० । मदा मना-प्रथमा एक० हुदन क्रिया । निरिक्ति— अहंनीति अहंना मोहन मोह अये भवा आयिकी । समास—मोह आविज्ञा ने मोहाव्य तैं. ॥४१॥

तात्पर्य- अरहन भगवानके अघातिक मोंद्रयन हुई कि पार्ये बन्धका कारण नहीं भीर वे कर्म निष्यत्र नष्ट हो। दाते हैं।

टीकार्थ--ग्ररहन्त भगवान वाष्त्रवमे पुष्पहणे करपवृक्षके नमस्त फल भते प्रकार परिपक्क हुए हैं जिनके ऐसे ही है, सो उनकी जो भी किया है वह सब उस पुष्पके उद्यक्ते प्रभावमे उत्यन्त होनेके कारण ग्रौदिणिकी ही है। किन्तु ऐसी होनेकर भी वह सदा ग्रौदिणिकी किया महामोह राजाको नमस्त सेनाके सर्वया क्षय होनेकर उत्यन्त हुई है इस कारण मोहर राजवेपकरी उपरक्कोका ग्रभाव होनेसे कैतन्यके विकारके कारणपूर्वतामे हायिकी ही क्यों व कार्यभूत बन्धकी ग्रकारणपूर्वतामे ग्रीर कार्यभूत मोक्षकी कारणपूर्वतामे श्रायिकी ही क्यों व माननी चाहिये श्रीर जब क्षायिकी ही नानी जावे तब कर्मविष्यक भी उन ग्ररहन्तोंके खन्भावविष्यक्ते लिये नहीं होता।

प्रसङ्गविवरण-- ग्रनतरपूर्व गायामे बनाया गया था कि नेवली प्रभुक्ती विहासिद किया क्रियाफलको नहीं सावती है ग्रयीत् बन्यका कारण नहीं बनती। ग्रव इस गायामे बतलाया गया है कि केवली भगवानकी तरह मभी जीवोंके स्वभावविधातका ग्रभाव नहीं है।

तथ्यप्रकाश—(१) अरहत भगवान पुण्यस्तो कत्यवृक्षके पुष्ट परिपक्व फल हैं। (२) अरहत भगवानकी विहारादि क्रिया अघातिया पुण्यक्तमंके उदयसे होनेके कारण श्रीदियकी है, स्वाभाविकी नहीं श्रीर विकारभावपूर्वक नहीं। (३) अरहंत भगवानकी क्रिया श्रीदियकी होने पर भी चूकि वह क्रिया नमस्तमोहकर्मका क्षय होनेपर हुई है अत. वहाँ उपरञ्जक मोह राष्ट्रिय रच भी नहीं है। (४) जहां मोह राग द्वेय रच भी नहीं है तथा विकारोका व विकारोक निमित्तभूत कर्मश्रकृतियोका मूलतः क्षय हो चुका है वहाँ अघातिया कर्मोद्द्रयसे क्रिया भी हो जाय तो भी क्रियाप्त (वष्ट) नहीं है। (४) जिन श्रयातिया कर्मोंके उदयसे बीतराग सक्तपरं

प्रथ केवलिनामिव सर्वेषामि स्वभावविद्याताभावं निषेधयति--

जिद सो सुहो व असुहो गा हविद यादा सयं सहावेगा। संसारो वि गा विज्जिद सब्वेसिं जीवकायागां॥ ४६॥ यदि संसारी आत्मा, शुभ अशुभ न हो स्वकीय परिणातिसे। तो ससार भी नहीं, होगा सब जीववृन्दोके॥ ४६॥

यदि स गुभो वा अगुभो न भवति आत्मा स्वय स्वभावेन । ससारोऽपि न विद्यते सर्वेषा जीवकायानाम् ॥ यदि खल्वेकानेन शूभागुभभावस्वभावेन स्वयमात्मा न परिणमते तदा सर्वदैव सर्वथा

नामनज्ञ—जदि त सुह व असुह ण अत्त सय सहाव ससार वि ण सञ्व जीवकाय । धातुसज्ञ—हव सत्ताया, विज्ज सत्ताया । प्रातिपदिक—यदि तत् गुभ वा अगुभ न आत्मन् स्वय स्वभाव ससार अपि न सर्व जीवकाय । मूलधातु—भू सत्ताया, विद सत्ताया दिवादि । उभयपदिववरण—जदि यदि व वा ण न सय

मात्माके विहारादि क्रिया होती है वे कर्म अपना अनुभाग समाप्त कर खिर जाते है अतः वह श्रीदियकी क्रिया क्षायिकी ही है अर्थात् कर्मक्षय कराने वाली ही है। (६) जो क्रिया क्षायिकी हो जाय वह स्वभाविव्यात करने वाली कैंसे मानी जा सकती है? (७) सकलपरमात्माके समवशरणादि लक्ष्मी व सातिशय विहार दिव्यध्विन आदि पुण्यविपाकसे होता है तो भी उनका वह पुण्यविपाक अकिञ्चित्कर (ससार फल न देने वाला) ही होता है।

सिद्धान्त—(१) सकलपरमात्माके विहारादि क्रिया वीतरागता होनेके कारण क्षायिकी होती है।

दृष्टि---१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय [२४व]।

प्रयोग—सर्व ऋियाषोको ग्रीदियकी निरखकर व ग्रपने ग्रन्तस्तत्त्वको ग्रिविकार चैतन्यस्वरूप निरखकर ज्ञातामात्र रहना ॥४५॥

श्रव केवली भगवानकी तरह समस्त जीवोके स्वभाविष्यातका ग्रभाव होनेका निषेध करते है—[यदि] यदि [सः आत्मा] वह ग्रात्मा [स्वयं] स्वय [स्वभावेन] ग्रपने भावसे [शुभः वा श्रशुभः] शुभ या श्रशुभ [न भवित] नहीं होता [सर्वेषा जीवकायानां] तो समस्त जीविकायोके [संसारः श्रिप] संसार भी [न विद्यते] विद्यमान नहीं है, यह प्रसग ग्राता है।

तात्पर्य—वीतराग होनेसे केवली प्रभुकी श्रौदियकी क्रिया बन्धका कारण नही है, किन्तु रागी मोही जीवका विकार व्यापार बन्धका कारण है श्रौर बन्धफलका, सुख दुःखका श्रनुभव करता है।

टोकार्थ-वस्तुत. यदि एकान्तसे यह माना जाये कि शुभाशुभभावरूप अपने भावसे

अय पुनरिप प्रकृतमनुसृत्यातीन्द्रियज्ञानं सर्वज्ञत्वेनामिनन्दति—

जं तकालियभिदरं जाणिद जुगवं समंतदो सञ्वं। च्यत्थं विचित्तविसमं तं गागां खाइयं भिगायं।।४७॥ जो भूत भावि साम्प्रत, विषम विचित्र सब प्रथंको जाने। युगपत् समंतसे उस-को क्षायिक ज्ञान बतलाया।। ४७॥

यत्तात्कालिकमितर जानाति युगपत्समन्तत सर्वम् । अर्थं विचित्रविषम तत् ज्ञानं क्षायिक भणितम् ॥४७॥ तत्कालकलितवृत्तिकमतीतोदर्ककालकलितवृत्तिक चाप्येकपद एव समन्ततोऽपि सकलम-प्यर्थजातं पृथवत्ववृत्तस्वलक्षरालक्षमी कटाक्षितानेकप्रकारव्यञ्जितवे चित्र्यमितरेतरविरोधधापिता-समानजातीयत्वोद्दामितवेषम्य क्षायिक ज्ञान किल जानीयात् । तस्य हि क्रमप्रवृत्तिहेतुभूतानां

नामसंज्ञ नक्कालिय इदर जुगव समतदो सन्व अत्थ विचित्तविसम त णाण खाइग भणिय। धातुसज्ञ – जाण अवबोधने, भण कथने। प्रातिपदिक—यत् तात्कालिक इतर युगपत् समन्ततः सर्व अर्थ विचित्रविषम तत् ज्ञान क्षायिक भणित। मूलधातु—ज्ञा अवबोधने, भण गव्दार्थ। उभयपदिवदरण—ज

दृष्टि—१- उपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यायिकनय [२४] ।

प्रयोग—सर्व ग्रापदावोका मूल कर्मविपाकप्रतिफलनको ग्रपनाना है, सो निरापद होनेके लिये कर्मसे, कर्मविपाकसे व कर्मविपाकप्रतिफलनसे भिन्न ग्रविकार ज्ञानमात्र ग्रपनेको निरखनेका पौरुष करना ॥४६॥

ग्रव फिर भी प्रकरणगत विषयका ग्रमुसरण करके ग्रतीन्द्रिय ज्ञानको सर्वज्ञपनेसे मिनन्दते है याने ग्रतीन्द्रिय ज्ञानको सर्वज्ञताका गुणानुवाद करते है— [यत्] जो [युगपद्] एक ही साथ [समन्ततः] सर्व ग्रात्मप्रदेशोसे [तात्कालिकं] तात्कालिक [इतर] या ग्रतात्का लिक [विचित्रविषमं] ग्रनेक प्रकारके ग्रीर मूर्त, ग्रमूर्त ग्रादि ग्रसमान जातिके [सर्वं ग्रयं] समस्त पदार्थोको [जानाति] जानता है [तत् ज्ञानं] उस ज्ञानको [क्षायिकं भिणतम्] क्षायिक कहा गया है।

टीकार्थ—वास्तवमे जिनमे पृथक् रूपसे वर्तते स्वलक्षण्हप लक्ष्मीसे श्रालोकित अनेक प्रकारोके कारण वैचित्र्य प्रगट हुआ है और जिनमे परस्पर विरोधसे उत्पन्न होने वाली असम्मानजातीयताके कारण वैषम्य प्रगट हुआ है ऐसे वर्तमानमे वर्तते तथा भूत भविष्यत् कालमे वर्तने वाले समस्त पदार्थोको सर्व आत्मप्रदेशोसे एक ही समयमे क्षायिक ज्ञान जान लेता है। वह क्षायिक ज्ञान कमप्रवृत्तिके हेतुभूत, क्षयोपण्णम अवस्थामे रहने वाले ज्ञानावरणीय कर्मपुद्ग्गलोका अत्यन्त अभाव होनेसे वह तात्कालिक या अतात्कालिक पदार्थसमूहको समकालमे ही

क्षयोपशमावस्थावस्थितज्ञानावरणोयकमंपुद्गलानामत्यन्ताभावात्तात्कालिकमतात्कालिक वाप्यर्थ-जात तुल्यकालमेव प्रकाशेत । सर्वतो त्रिशुद्धस्य प्रतिनियतदेशिवशुद्धेरन्त प्लवनात् समन्ततोऽपि प्रकाशेत । सर्वावरणाक्षयाद्देशावरणाक्षयोपशमस्यानवस्थानात्सर्वमिप प्रकाशेत । सर्वप्रकारज्ञा-नावरणीयक्षयादसर्वप्रकारज्ञानावरणोयक्षयोपशमस्य विलयनाद्विचित्रमिप प्रकाशेत । असमान-जातीयज्ञानावरणाक्षयात्समानजातीयज्ञानावरणीयक्षयोपशमस्य विनाशनाद्विपममिप प्रकाशेत ।

यन् नक्कालिक तत्कालिक इदर इतर सब्व सर्व अत्थ अर्थ विचित्रविसम विचित्रविपम-द्वितीया एक । जुगव युगपत्-अव्यय । जाणिद जानाति-वर्तमान अन्य ० एक ० किया । त तत् णाण ज्ञान खाइग क्षायिक-

प्रकाशित करता है। सर्वत विशुद्ध क्षायिक ज्ञान प्रतिनियत प्रदेशोको विशुद्धिका सर्वविशुद्धि के भीतर इब जानेसे अर्थसमूहको सर्व आत्मप्रदेशोसे प्रकाशित करता है। सर्व आवरणोका क्षय होनेसे, देश आवरणका क्षयोपशम न रहनेसे वह सबको भी प्रकाशित करता है। सर्व प्रकार ज्ञानावरणके क्षयके कारण असर्वप्रकारके ज्ञानावरणका क्षयोपशम विलयको प्राप्त होनेसे वह विचित्र प्रथात् अनेक प्रकारके पदार्थोंको भी प्रकाशित करता है। असमानजातीयज्ञानावरणके क्षयके कारण समानजातोयज्ञानावरणका क्षयोपशम नष्ट हो जानेसे वह विषम अर्थात् असमानजातिके पदार्थोंको भी प्रकाशित करता है। अथवा अतिविस्तारसे कुछ लाभ नहीं, जिसका अनिवारित फैलाव है, ऐसा प्रकाशमान होनेसे क्षायिक ज्ञान अवश्यमेव, सर्वदा, सर्वत्र, सर्वथा सर्वको जानता ही है।

प्रसगिववरण—ग्रनतरपूर्व गाथामे बताया गया था कि केवलो भगवानकी तरह सभी ससारी जीवोके स्वभावविघातका ग्रभाव हो ऐसा नही है। ग्रब इस गाथामे केवली भगवानके प्रकरणके ग्रनुसार ही प्रभुके ग्रतीन्द्रिय ज्ञानको सर्वज्ञपनेके रूपसे ग्रभिनदिन किया है।

तथ्यप्रकाश—(१) ज्ञानावरणकर्मका पूर्ण क्षय हो जानेसे क्षायिक ज्ञान तीनो काल की वृत्ति वाले सब पदार्थोंको जान लेता है। (२) ज्ञानावरणकर्मका क्षय होनेसे ज्ञानावरण कर्मकी क्षयोपशम अवस्थाका प्रसग हो नही, ग्रतः क्षायिक ज्ञान क्रम क्रमसे पदार्थोंको नहीं जानता, किन्तु एक ही समयमे सबको जानता है। (३) पूर्ण निविकार होनेके कारण प्रव्ये निद्रयके प्रदेशोसे ही जाननेका प्रसग ही नहीं, ग्रत क्षायिक ज्ञान समस्त ब्रात्मप्रदेशोसे जानता है। (४) सर्वार्थज्ञानावरणका क्षय होनेसे क्षायिक ज्ञान सबको ही जानता है। (५) सर्व प्रकार के ज्ञानके ग्रावरणका क्षय हो जानेसे सर्व प्रकारके पदार्थोंको ग्रावरणका क्षय हो जानेसे सर्व प्रकारके पदार्थोंको ग्रावरण विचित्र विचित्र भी सब पदार्थोंको क्षायिक ज्ञान जानता है। (६) विभिन्न-विभिन्न जातिके पदार्थोंको जानता है।

ı

ग्रलमथवातिविस्तरेण, ग्रनिवारितप्रसरप्रकाशशालितया क्षायिकज्ञानमवश्यमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वमेव जानोयात् ॥४७॥

प्रथमा एकवचन। भणिय भणित-प्रथमा एक० कृदन्त किया। निरुक्ति-अर्यते इति अर्थ त, क्षये भव क्षायिकं। समास-विचित्र च विपम च विचित्रविपमे तयो समाहार विचित्रविपम ॥४७॥

(७) पूर्ण निरावरण हो जानेसे ज्ञानका ग्रनिवार्य ग्रसीम फैलाव हो जाना है, ग्रत. क्षायिक ज्ञान सब समय, सब जगह, सब प्रकार सबको जानता ही रहता है। (६) परमात्माका ज्ञान ग्रथीत् क्षायिक ज्ञान त्रिलोकित्रिकालवर्ती सर्व पदार्थको जानता रहता है, सो यह ज्ञानस्वभाव का प्रताप है इस कारण वहाँ व्याकुलता नहीं, प्रत्युत ग्रनत ग्रानद है। (६) घातिया कर्मों का क्षय हो जानेसे जैसे ज्ञानस्वभाव ग्रसीम विकसित हो जाता है ऐसे ही ग्रानदस्वभाव भी ग्रसीम विकसित हो जाता है। (१०) ज्ञान ग्रानद ग्रादि समस्त गुणोका ग्रसीम विकास निश्चयतः ग्राहमप्रदेशोमे ही है।

सिद्धान्त—(१) घातियाकर्मोपाधिरहित परमात्मा त्रिलोकत्रिकालवर्ती समस्त ज्ञेया-कारकरम्बित निर्विकार ग्रात्माको जानते रहते हैं।

दृष्टि—१- स्वभावगुणव्यञ्जनपर्यायदृष्टि [२१२]।

प्रयोग—नियत ग्रात्मप्रदेशोसे किसी किसीको ही क्रमपूर्वक जाननेको स्वभावप्रतिकूल कार्य जानकर ऐसे जाननसे विरक्त होकर निज सहज ज्ञानस्वभावमे उपयुक्त होकर सहज सत्य विश्राम करना ॥ ४७ ॥

श्रव जो सवको नही जानता वह एकको भी नही जानता, यह निश्चित करते है— [यः] जो [युगपद] एक हो साथ [त्रैकालिकान् त्रिभुवनस्थान्] तीनो कालके श्रीर तीनो लोकके [श्रथिन्] पदार्थोको [न विजानाति] नही जानता, [तस्य] उसे [सपर्ययं] पर्याय-सहित [एकं द्रव्यं वा] एक द्रव्य भी [ज्ञातु न शक्यं] जानना शक्य नही है।

तात्पर्य-जो सबको नही जानता वह एक पदार्थको भी पूरा नही जान सकता।

टीकार्थ—इस विश्वमे एक ग्राकाशद्रव्य, एक धर्मद्रव्य, एक ग्रधमंद्रव्य, ग्रसख्य काल-द्रव्य ग्रीर ग्रनंत जीवद्रव्य है तथा उनसे भी ग्रनतगुरो पुद्गलद्रव्य है, ग्रीर उन्हींके प्रत्येकके ग्रतीत, ग्रनागत ग्रीर वर्तमान ऐसे तीन प्रकारोंसे भेद वाली निरविध वृत्तिप्रवाहके भीतर पड़ने वाली ग्रनत पर्याय है। इस प्रकार यह समस्त याने द्रव्यो ग्रीर पर्यायोका समुदाय ज्ञेय है इनमे ही एक कोई भी जीवद्रव्य ज्ञाता है। श्रव यहाँ जैसे समस्त दाह्यको जलाती हुई ग्राग्न समस्त दाह्य जिसका निमित्त है ऐसे समस्त दाह्यकार पर्यायरूप परिरामित सकल यय सर्वमजानन्तेकमपि न जानातीनि निश्चिनोति—

जो गा विजागादि जुगवं अत्थे तिकालिंगे तिहुवगात्थे। गादुं तस्म गा सक्कं मपज्जयं दव्वमेगं वा।। ४=॥ जो जानता न युगपत्, (जैकालिक जिभुवनस्य अयोंको। वह जान नहीं सकता, एक सपर्यय द्रव्यको भी।। ४=॥

यो न विज्ञानानि युनपदर्थान् जैकानिकान् त्रिभुवनस्थान् । ज्ञानु तस्य न शक्य मद्यंत्र द्रव्यमेक वा ॥ ४=॥ इह किलैकमाकागद्रव्यमेक वर्षद्रव्यमेकमवर्षद्रव्यमनस्येयानि कालद्रव्याण्यनंतानि जीवन् द्रव्याणि । तद्योऽप्यनन्तगुनानि पुद्गलद्रव्याणि । तथैषानेव प्रत्येकमतीतानागतानुभूयमानभेवन् भिन्ननिरविवृत्तिप्रवाहपरिणतिनोऽनन्ता पर्यायाः । एवमेतत्समस्तमपि समृदितं ज्ञेयं, इहैं वैक् विज्ञज्ञीवद्रव्य ज्ञातृ । ग्रथ यथा समस्तं दाह्य दहन दहन समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदाह्याकारः परिण्यतमकलैकदहनाकारमात्मान परिण्यमित, तथा समस्त ज्ञेय ज्ञानन् ज्ञाता समस्तज्ञेयहेतुकः समस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिण्यतसकलैकज्ञानाकार चेतनत्वान् स्वानुभवप्रत्यक्षमात्मानं परिण्यनित ।

साममंज्ञ—त प जुनव अत्य निक्नानिन निहुवपत्य न प सक्क सम्बद्धम्य देव्ह एन वा । धानुमंग-वि जाप अवदोषने, सक्क सामध्ये । प्रातिपदिक—यन् न युग्नन् अयं जैनानिक त्रिभुवनस्य तन् न निस्म सम्बद्धि द्रव्य एक वा । मूलधानु—वि ज्ञा अववोषने, शक्ष्यु सामध्ये । उभयपद्विवरण—जो य —प्र० ए० । विजानिद विज्ञानाति—वर्तमान अन्य पुरुष एक । किया । अत्ये अर्थान् निक्नानिने जैनानिकान् निहुवम्स्ये त्रिभुवनस्यान्—द्वितीया बहु० । पाद् ज्ञान्—हेत्वर्षे कृदम्न । नम्म नम्य—षट्वी एक० । सक्क सक्य-प्रयम

एक दहन जिसका स्वरूप है, ऐसे अपनेरूप परिणमित होती है, वैसे ही समस्त ज्ञेयको जानता हुए। ज्ञाता याने आत्मा समस्त ज्ञेय जिसका निमित्त है ऐसे समस्तज्ञेयाकारपर्यायरूप परिणमित सकत एक ज्ञान जिसका स्वरूप है ऐसे वेतनताके कारण स्वानुभवप्रत्यक्षभूत निवरप परिणमित होता है। ऐसा वास्तवमे ब्रव्यका स्वभाव है। किंतु को समस्त ज्ञेयको नही जानता वह आत्मा जैसे समस्त दाह्यको न जानती हुई अगिन समस्तदाह्यहेतुक समस्तदाह्याकारपर्याप क्य परिणमित सकल एक दहन जिसका आकार है ऐसे अपने रूपमें परिणमित नही होनी, उसी प्रकार समस्तज्ञेयहेतुक समस्तज्ञेयाकारपर्यायरूप परिणमित तकल एक ज्ञान जिसका आकार है ऐसे अपने रूप स्वय वेतनताके कारण स्वानुभवप्रत्यक्ष होनेपर भी परिणमित नही होता, इन प्रकार यह फलित होता है कि को सबको नही ज्ञानता वह अपनेको भी नहीं ज्ञानना।

प्रसंगिववर्ग- अनन्तरपूर्व गायामे वताया गया था कि क्षायिक ज्ञान वर्षात् परमार त्माका ज्ञान त्रिलोकत्रिकालवर्ती सर्व प्रकारके सर्व पदार्थोंको जानता है। अब इस गायाने एवं किल द्रव्यस्वभावः । यस्तु समस्त ज्ञेय न जानाति स समस्त दाह्यम्दहन् समस्तदाह्यहेतुक-समस्तदाह्याकारपर्यायपरिशातसकलेकदहनाकारमात्मान दहन इव समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेया-कारपर्यायपरिशातसकलेकज्ञानाकारमात्मान चेतनत्वात् स्वानुभवप्रत्यक्षत्वेऽपि न परिशामति । एवमेतदायाति यः सर्वं न जानाति स ग्रात्मान न जानाति ॥ ४८ ॥

एक० क्टदन्त । सपज्जय सपर्यय दव्व द्रव्य एग एक-द्वि० एक० । निरुवित-शक्तु योग्य शक्य, त्रिभुवने स्थिता त्रिभुवनस्थाः तान् । समास-पर्ययेण सहित सपर्यय ।। ४८ ।।

बताया गया है कि जो त्रिलोकत्रिकालवर्ती सर्व पदार्थींको युगपत् नहीं जानता है वह एक द्रव्यको नहीं जान सकता है।

तथ्यप्रकाश-(१) द्रव्य छह जातिके होते है-ग्राकाशद्रव्य, धर्मद्रव्य, ग्रधमंद्रव्य, कालद्रव्य, जीवद्रव्य व पुद्गलद्रव्य । (२) भ्राकाशद्रव्य एक ही है व श्रसीम व्यापक है, इसके \_ सर्व द्रव्योसे व्याप्त व भ्रव्याप्त चेत्रको दृष्टिसे लोकाकाश व भ्रलोकाकाश ऐसे दो विभाग माने जाते है। (३) धर्मद्रव्य एक ही है व लोकाकाशप्रमाएं है, यह जीव पुद्गलोकी गतिका नि-मित्तभूत है। (४) अधर्मद्रव्य एक है व लोकाकाशप्रमागा है, यह जीव पुद्गलोकी स्थितिका निमित्तभूत है। (४) कालद्रव्य असंख्यात हैं श्रीर वे एक-एक कालद्रव्य लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर ही श्रवस्थित है, ये सर्व द्रव्योके परिएामनके निमित्तभूत है। (६) जीवद्रव्य अनंता-नत है घोर वे सब लोकाकाशमे ही है। (७) पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्योसे भी धनतानत गुरो है श्रीर वे सब लोकाकाशमे ही है। (८) सभी द्रव्योमे अनन्त पर्यायें अतीत हो चुकी, अनन्त पर्यायें भविष्यमे होगी श्रीर वर्तमान पर्याय एक एक होती जाती है। (६) उक्त समस्त द्रव्य पर्यायोका समूह सब ज्ञेय है। (१०) सर्व ज्ञेयोमे केवल जीवद्रव्य ही ज्ञाता है। (११) कुछ कुछ ज्ञेयोको जाननेका स्वभाव ज्ञानका नही, ज्ञानका स्वभाव त्रैकालिक पर्यायोसहित समस्त ज्ञेयोके जाननरूप म्राकारसे परिरामनेका है। (१२) जो जाता समस्त ज्ञेयोके जाननरूप म्राकारसे नही परिणम रहा वह अपने ही पूर्ण विलासरूप नहीं परिएाम रहा। (१३) जो समस्त जेयोको नहीं जानता वह एक अपनेको भी पूर्ण रीत्या नहीं जानता। (१४) जो ज्ञातां अतीतानागत-वर्तमान पर्याय प्रतिविम्बत स्व म्रात्मद्रव्यको नही जानता है वह म्रतीतानागतवर्तमानपर्याय सहित समस्त द्रव्योको नही जानता वह किसी भी एक द्रव्यको पूर्ण रीत्या नही जानता।

सिद्धान्त—(१) श्रात्मा स्वभावत. सर्वज्ञेयाकाराक्षान्त निजको निश्चयत: जानता है।

हि -- १- सर्वगतनय (१७१)।

अर्थेकमजानन् सर्वं न जानातीति निश्चिनोति---

दव्वं अगांतपज्जयमेगमण्ताणि दव्वजादाणि । ण विजाणिद जिद जुगवं किथ मो सव्वाणि जाणादि ॥४६॥ अनत पर्यायसहित, एक स्वयं द्रव्यको न जाने जो ।

सब प्रनंत द्रव्योको, वह युगपत् जान नहि सकता ॥४६॥

द्रव्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि द्रव्यजातानि । न विजानाति यदि युगपत् कथ म सर्वाणि जानाति ॥ ४६॥ श्रात्मा हि तावत्स्वय ज्ञानमयत्वे सति ज्ञानृत्वात् ज्ञानमेव । ज्ञान तु प्रत्यात्पर्वात प्रति-भासमय महासामान्यम् । तत्तु प्रतिभासमयानन्तविशेषव्यापि । ते च सर्वद्रव्यपर्यायनिबन्यना । श्रथ यः सर्वद्रव्यपर्यायनिबन्धनानन्तविशेषव्यापिप्रतिभासमयमहासामान्यक्पमात्मान स्वानुभव-प्रत्यक्ष न करोति स कथ प्रतिभासमयमहासामान्यव्याप्यप्रतिभासमयानन्तविशेषनिबन्यनभूत-

नामसज्ञ—द्व्व अणतपज्जय एग अणत द्व्व जाद ण जिंद जुगव किंघ त मव्व । धातुसज्ञ—वि जाण अववोधने । प्रातिपदिक—द्रव्य अनतपर्यय एक अनत द्रव्यजात न यदि युगपत् कथ तत् सर्व । मूल-धातु—वि ज्ञा अववोधने । उभयपदिववरण —दव्व द्रव्य अणतपज्जय अनतपर्याय—द्वितीया एक० । अण-

प्रयोग—स्वय सहज जो जाननेमे ग्राये, श्रावे, हमको तो सहज प्रतिभासमय निज श्रात्माको जानना चाहिये ॥ ४८ ॥

श्रव एकको न जानता हुश्रा ज्ञान सबको नही जानता, यह निश्चित करते हैं— [यदि] यदि [अनन्तपर्याय] ग्रनन्त पर्याय वाले [एक द्रव्य] एक द्रव्यको ग्रधीत् एक ग्रात्म द्रव्यको [न विजानाति] नही जानता [सः] तो वह [युगपद्] एक ही साथ [सर्वािग श्रन-न्तािन द्रव्यजातािन] समस्त ग्रनन्त द्रव्यसमूहको [कथं जानाित] कैसे जान सकता ?

तात्पर्य--सर्वज्ञेयाकारमय एक अपने ग्रात्माको न जाननेपर सबका जानना कैसे हो सकता ?

टीकार्थ—ग्रात्मा तो वास्तवमे स्वय ज्ञानमयपना होनेपर ज्ञातृत्वके कारण ज्ञान ही है, ग्रीर ज्ञान प्रत्येक ग्रात्मामे रहता हुग्रा प्रतिभासमय महासामान्य है। वह प्रतिभासमय ग्रनन्तिविशेषोमे व्यापी है, ग्रीर वे विशेष सर्वद्रव्यपर्यायनिमित्तक है। ग्रव जो ग्रात्मा सर्व द्रव्यपर्याय जिनके निमित्त हैं ऐसे ग्रनन्त विशेषोमे व्याप्त होने वाले प्रतिभासमय महासामान्य रूप ग्रात्माका स्वानुभव प्रत्यक्ष नही करता, वह प्रतिभाममय महासामान्यके द्वारा व्याप्य प्रतिभासमय ग्रनन्त विशेषोके निमित्तभूत सर्व द्रव्यपर्यायोको कैसे प्रत्यक्ष कर सकेगा ? ग्रय्यत् नही कर सकेगा इससे यह फलित होता है कि जो ग्रात्माको नही जानता वह सबको नही

सर्वद्रव्यपर्यायान् प्रत्यक्षीकुर्यात् । एवमेतदायाति य स्नात्मानं न जानाति स सर्वं न जानाति । स्रयं सर्वज्ञानादात्मज्ञानमात्मज्ञानात्सर्वज्ञानमित्यविष्ठिते । एव च सित ज्ञानमयत्वेन स्वसंचेतक-त्वादात्मनो ज्ञानृज्ञ ययोर्वस्तुत्वेनान्यत्वे सत्यपि प्रतिभासप्रतिभासमानयो स्वस्यामवस्थायामन्योन्यसवलनेनात्यन्तमश्रवयविवेचनत्वात्सर्वमात्मिनि निखातिमिन प्रतिभाति । यद्येव न स्यात् तदा ज्ञानस्य परिपूर्णात्मसचेतनाभावात् परिपूर्णास्यैकस्यात्मनोऽपि ज्ञान न सिद्धचेत् ॥ ४६ ॥

ताणि दव्वजादाणि अनन्तानि द्रव्यजातानि-द्वितीया वहु०। ण न जिद यदि किध कथ जुगव युगपत्-अव्यय। विजाणिद विजानाति जाणादि जानााति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया। सो स -प्र० एक०। सव्वाणि सर्वाणि-द्वितीया वहु०। निरुवित—द्रवित पर्यायान् इति द्रव्य। समास—न अन्त यस्य तत् अनन्तम्, द्रव्याणा जातानि द्रव्यजातानि ॥४६॥

जानता । ग्रब यह निश्चित हुग्रा कि सर्वके ज्ञानसे ग्रात्माका ज्ञान ग्रीर ग्रात्माके ज्ञानसे सर्व का ज्ञान होता है ग्रीर ऐसा होनेपर ग्रात्मा ज्ञानमयताके कारण-स्वसचेतक होनेसे, ज्ञाता ग्रीर ज्ञेयका वस्तुरूपसे ग्रन्यत्व होनेपर भी प्रतिभास ग्रीर प्रतिभासमान इन दोनोका स्व श्रवस्था में ग्रन्योन्य मिलन होनेके कारण उनका भेद करना श्रत्यन्त ग्रशक्य होनेमें सब पदार्थसमूह श्रात्मामे प्रविष्ट हो गयेकी तरह प्रतिभासित होता है, यदि ऐसा न हो तो, ग्रर्थात् यदि ग्रात्मा सबको न जानता हो तो ज्ञानके परिपूर्ण ग्रात्मसचेतनका ग्रभाव होनेसे परिपूर्ण एक ग्रात्माका भी ज्ञान सिद्ध न होगा।

प्रसंगिववरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि सबको न जानने वाला ग्रात्मा एकको भी पूर्णरीत्या नही जानता है। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि एकको पूर्णरीत्या न जानने वाला ग्रात्मा सबको नही जानता।

तथ्यप्रकाश — (१) ग्रात्मा स्वय ज्ञानमय है, ज्ञाता है, ज्ञान ही है। (२) वह ज्ञान सामान्यदृष्टिसे ग्रात्मात प्रतिभासमय महासामान्यरूप है। (३) वह ज्ञान विशेषदृष्टिसे ग्रान्त विशेषोमे (ग्रथोंमे) व्यापने वाला ग्रर्थात् ग्रान्त पदार्थोंको जानने वाला प्रतिभासमय है। (४) मर्व प्रत्या पर्या के जानने वाले ज्ञानके विषयरूप निमित्त सर्व प्रव्या पर्या है। (५) सर्व द्रव्य पर्या के निमित्तसे ग्रान्त विशेषोमे व्यापने वाले प्रतिभासमय महासामान्यरूप ग्रापने ग्रात्माको स्वानुभव प्रत्यक्ष करनेके मायने सबका जानना कहते हैं। (६) जो सर्वार्थं व्यापी प्रतिभासमय महासामान्यरूप एक निज ग्रात्माको नही जान पाता वह सर्व ग्रयोंको कैसे जान सकता है? (७) सर्वके ज्ञानसे ग्रात्माका ज्ञान होता, ग्रात्माके ज्ञानसे सर्वका ज्ञान होता। (८) प्रतिभासप्रतिभासमानपनेके नातेसे सर्व पदार्थं ग्रात्मामे जडे हुएसे विदित होते है। (६) ग्रात्मा ग्रान ग्रीर सबका ज्ञान एक साथ ही होता है। (१०) परिपूर्ण स्वयंका ज्ञान न हो

अथ ऋमकृतप्रवृत्त्या ज्ञानस्य सर्वगतत्वं न सिद्धचतीति निश्चिनीति—
उप्पज्जिदि जिदि गागां कमसो अहे पहुच गागिस्स ।
तं गोव हवदि गिच्चं गा खाइगं गोव सञ्चगदं ॥५०॥
अथौंका आश्रय कर, कमसे यदि ज्ञान जीवका जाने ।
तो वह ज्ञान न होगा, नित्य न सर्वगत नही क्षायिक ॥५०॥

उत्पद्यते यदि ज्ञान कमशोऽर्थान् प्रतीत्य ज्ञानिनः। तन्नैव भवति नित्य न क्षायिक नैव सर्वगतम्।। ५०॥ यत्किल क्रमेर्गैकैकमर्थमालम्ब्य प्रवर्तते ज्ञान तदेकार्थालम्बनाद्दपन्नमन्यार्थालम्बनात्

नामसज्ञ जिंद णाण कमसो अट्ठ णाणि त ण एव णिच्च ण खाइग ण एव सव्वगद। धातुसज्ञ हव सत्ताया, उद पञ्ज गतौ। प्रातिपदिक यदि ज्ञान कमश अर्थ ज्ञानिन् तत् न एव नित्य न क्षायिक न एव सर्वगत। मूलधातु भू सत्ताया, उत् पद गतौ। उभयपदिववरण जिंद यदि ण न णिच्च नित्य तो सबका ज्ञान होना श्रसभव है। (११) प्रतिभासमान सबका ज्ञान न हो तो एक पूर्ण स्वयका ज्ञान होना भी श्रसभव है।

सिद्धान्त— सर्वज्ञदेव विश्वप्रतिभासमय निज ग्रात्माको ही जानते है। हि - १- शुद्धनिश्चयनय (४६)।

प्रयोग — ग्रन्य पदार्थको जानना ग्रशक्य ही है, ग्रन्यपदार्थविषयक प्रतिभासमय निज ग्रात्माका ही जानना हुग्रा करता है ऐसा जानकर ग्रन्य पदार्थको जाननेका विकल्प भी न कर ग्रपने ग्रापको ही निरखनेका पौरुष करना ॥४९॥

श्रव यह निश्चित करते है कि क्रमश प्रवृत्तिसे ज्ञानकी सर्वगतता सिद्ध नहीं होती— [यदि] यदि [ज्ञानिनः ज्ञानं] ग्रात्माका ज्ञान [क्रमशः] क्रमश [श्रथीन् प्रतीत्य] पदार्थीका श्रवलम्बन लेकर [उत्पद्यते] उत्पन्न होता है [तत्] तो वह ज्ञान [न एव नित्य भवित] न तो नित्य हो सकता, [न क्षायिक] न क्षायिक हो सकता [न एव सर्वगतम्] ग्रीर न सर्वगत हो सकता।

तात्पर्य--- कमप्रवृत्तिसे जानने वाला ज्ञान नित्य, क्षायिक व सर्वव्यापक नहीं हो सकता।

टीकार्थ——जो ज्ञान कमश. एक एक पदार्थका ग्रवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह एक पदार्थके ग्रवलम्बनसे उत्पन्न हुग्रा दूसरे पदार्थके ग्रवलम्बनसे नष्ट हुग्रा नित्य नहीं होता हुग्रा तथा कर्मोदयसे एक व्यक्तिको प्राप्त करके फिर ग्रन्य व्यक्तिको प्राप्त करता हुग्रा क्षायिक भी न होता हुग्रा, ग्रनन्त द्रव्य, चेश्र, काल, भावको व्यापनेमे ग्रसमर्थता होनेके कारण सर्वगत नहीं है।

प्रलीयमान नित्यमसत्तथा कर्मोदयादेकां व्यक्ति प्रतिपन्न पुनर्व्यवत्यन्तरं प्रतिपद्यमान क्षायिकम-प्यसदनन्तद्रव्यचेत्रकालभावानाकान्तुमशक्तत्वात् सर्वगत न स्यात् ॥५०॥

कममो क्रमश -अव्यय । णाण ज्ञान खाइग क्षायिक सव्वगद सर्वगत-प्र० एक० । अट्ठे अर्थान्-द्वि० वहु० । पडुच्च प्रतीत्य-असमाप्तिकी किया । णाणिस्स ज्ञानिन -पण्ठी एक० । त तत्-प्रथमा ए० । हवदि भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० । निरुक्ति-ज्ञान अस्यास्तीति ज्ञानी तस्य, क्षये भव क्षायिक । समास-- सर्वेषु गत सर्वगत ।। ५० ।।

प्रसगिववरग्— ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि जो एकको नही जानता वह सबको भी नही जानता । ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि क्रमकृतप्रवृत्तिसे जाननहार ज्ञानके सर्वगतपना सिद्ध नहीं होता है।

तथ्यप्रकाश—(१) जो ज्ञान क्रम क्रमसे एक एक ग्रर्थका ग्राश्रय करके जानता है वह सर्वगत ग्रर्थात् सर्वज्ञ नहीं हो सकता। (२) क्रमवर्ती ज्ञान एक ग्रर्थका ग्राश्रय करके जानेगा तब पहिलेके ग्रन्य ग्रर्थका ग्राश्रय न रहा सो वह ज्ञान नित्य न रहा तो सर्वकालके पदार्थोंको तो नहीं जान सकता। (३) जो ज्ञान एक ग्रर्थको ग्राश्रय करके जाननेके बाद उसका जानना छोडकर ग्रन्य ग्रर्थको ग्राश्रय करके जानेक बाद उसका जानना छोडकर ग्रन्य ग्रर्थको ग्राश्रय करके जानता है वह ज्ञान क्षायिक तो नहीं हो सकता सो कैसे ग्रनन्त द्रव्योक जाननह्रप परिएमेगा।

सिद्धान्त—(१) यह जीव क्रमवर्ती ज्ञान द्वारा ग्रल्पज्ञ ग्रपने ग्रापको जानता है। हिए—१- ग्रस्वभावनय [१८०]।

प्रयोग—क्रमवर्ती ज्ञानको ग्रपनी ग्रस्वभाववृत्ति जानकर उसमे ग्रास्था न करके पर को जाननेका विकल्प न कर विशुद्ध प्रतिभासमात्र ग्रपनेको निरखना ॥ ५०॥

ग्रव युगपत् प्रवृत्तिके द्वारा ही ज्ञानका सर्वगतपना सिद्ध होता है, यह निश्चित करते है—[त्रेकाल्यनित्यविषमं] तीनो कालमे सदा विषम [सर्वत्र संभवं] सर्व क्षेत्रमे रहने वाले [चित्र] विविध [सकल] समस्त पदार्थोंको [जैन] जिनदेवका ज्ञान [युगपत् जानाति] एक साथ जानता है [ग्रहो हि] ग्रहो । कैसा ग्रद्भुन [ज्ञानस्य माहात्म्यस्] यह ज्ञानका माहात्म्य है।

तात्पर्य--युगपद्वृत्तिसे जानने वाला ज्ञान ही सर्वज्ञ होता है।

टीकार्थ—वास्तवमे क्षायिक ज्ञान सर्वोत्कृष्टताका स्थानभूत उत्कृष्ट माहात्म्य वाला है, ग्रीर जो ज्ञान एक साथ ही समस्त पदार्थीका ग्रवलम्बन लेकर प्रवर्तता है वह ज्ञान टको-त्कीर्णन्यायसे ग्रवस्थित समस्त वस्तुवोका ज्ञेयाकारपना होनेसे जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है,

म्रथ ज्ञानिनो ज्ञप्तिक्रियासः द्वावेऽपि क्रियाफलभूत बन्धं प्रतिषेधयन्तुपसंहरति— गा वि पिरगामदि गा गेण्हदि उप्पज्जदि गोव तेसु ऋष्टेसु । जागाणगावि ते त्रादा त्रबंधगो तेगा पण्णातो ॥ ५२॥

परिरामता न न गहता, उन श्रर्थोमे न श्रात्मा उपजता। उनको विजानता भी, यह इस ही से श्रबन्धक है।।५२।।

नापि परिणमित न गृह्णाति उत्पद्यते नैव तेष्वर्थेषु । जानन्नपि तानात्मा अवन्धकस्तेन प्रज्ञप्त ॥ ५२ ॥

इह खलु 'उदयगदा कम्मंसा जिरावरवसहेहि रिगयदिणा भणिया। तेसु विमूढो रत्ता दुट्ठो वा बंधमर्गुभवदि।।' इत्यत्र सूत्रे उदयगतेषु पुद्गलकमिशेषु सत्सु सचेतयमानो मोहराग-देषपरिणतत्वात् ज्ञेयार्थपरिरामनलक्षणया क्रियया युज्यमान क्रियाफलभूत बधमनुभवति, न तु ज्ञानादिति प्रथममेवार्थपरिरामनक्रियाफलत्वेन बन्धस्य समिथितत्वात्। तथा 'गेण्हदि रोव रा मुञ्चदि रा पर परिरामदि केवली भगवं। पेच्छदि समतदो सो जाणदि सव्व शिरवसेस ॥'

नामसज्ञ-ण वि ण ण एव त अट्ठ त अत्त अवधग त पण्णत्त । धातुसज्ञ-परि णम प्रह्नत्वे, गिण्ह ग्रह्णे, उद् पञ्ज गतौ, जाण अववोधने । प्रातिपदिक-न अपि न एव तत् अर्थ तत् आत्मन् अवधग त पण्णत्त । मूलधातु-परि णम प्रह्नत्वे, ग्रह ग्रह्णे, उत् पद गतौ, ज्ञा अवबोधने । उभयपदिववरण-ण न

रहनेसे क्षायिक ज्ञान नित्य है। (७) सदा सर्वप्रकारके सर्व पदार्थोको सर्वात्मप्रदेशोसे जानने वाला ज्ञान सर्वगत कहलाता है।

सिद्धान्त—(१) व्यवहारसे श्रात्मा सर्व पदार्थोका ज्ञाता है। (२) शुद्ध निश्चयसे श्रात्मा परिपूर्ण प्रतिभासमय श्रपने श्रापका ज्ञाता है।

हष्टि—१- स्वाभाविक उपचरित स्वभावव्यवहार [१०५য়] । २- शुद्धनिश्चयनय [४६]।

प्रयोग—सर्वज्ञ होनेका विकल्प नहीं करना, क्योंिक वीतराग होनेका तो वह फल ही है, श्रात्मीय श्रानन्द तो वीतरागताके कारण है ऐसा जानकर श्रविकारस्वभाव सहज ग्रन्तस्त-त्त्वमय ग्रपना श्रनुभव करना ॥ ५१॥

ग्रब ज्ञानीके (केवलज्ञानी ग्रात्माके) ज्ञप्तिष्ठियाका सद्भाव होनेपर भी क्रियाफलरूप बन्धका निषेच करते हुए उपसहार करते है—[ग्रात्मा] ग्रात्मा [तान् ज्ञानन् ग्राप्त] पदार्थी को जानना हुग्रा भी [न ग्राप्त परिरामित] न तो उसरूप परिरामित होता, [न गृल्लाित] न ही उन्हे ग्रहण करता, [न एव तेषु श्रर्थेषु उत्पद्यते] ग्रीर न ही उन पदार्थीके रूपमे उत्पन्न होता है [तेन] इस कारग [अबन्धक: प्रज्ञात:] वह ज्ञानी ग्रवन्थक कहा गया है।

जानन्नप्येप विश्वं युगपदिष भवद्भाविभूत समस्त मोहाभावाद्यदात्मा परिरामित परं नैव नि-र्लूनकर्मा । तेनास्ते मुक्त एव प्रसभविकसितज्ञिष्तिविस्तारपीतज्ञेयाकारा त्रिलोकी पृथगपृथगथ द्योतयन् ज्ञानमूर्ति ॥४॥ इति ज्ञानाधिकार ।

ते तान्-द्वि० बहु० । आदा आत्मा-प्र० एक० । अवधगो अवन्यक -प्र० एक० । पण्णत्तो प्रज्ञप्त -प्र० एक० कृदन्त किया । तेण तेन-तृतीया एक० । निरुक्ति—वध्नातीति बधक , न वन्यक इति अवन्धक ॥५२॥

भूत बन्धको अनुभवता है। (५) मोहनीयकर्मका उदित अनुभाग उपयोगभूमिकामे प्रतिफलित होता है। (६) प्रतिफलित अनुभागको स्वीकार करनेस मोह राग द्वेप भाव होता है। (७) मोह राग द्वेष भाव होनेसे विषयभूत ज्ञेय पदार्थके परिणमनके ग्रनुसार जीव ग्रपना परिणाम बनाता है। (८) ज्ञेय पदार्थके परिणमनके चनुमार इष्ट ग्रनिष्ट ग्रादि भावरूप परिणाम वनाने को ज्ञेयार्थपरिग्मन क्रिया कहते है। (६) केवली भगवान परपदार्थको न तो ग्रहग् करते है. न छोडते है, न परिणमाते है, न ज्ञेय ग्रर्थके परिणमनके अनुसार परिणमते है, वे तो केवल देखते जानते है। (१०) इष्ट अनिष्ट बुद्धि न कर मात्र देखने जानने वालेको ज्ञाता द्रष्टा कहते है। (११) सर्वज्ञदेव बोतराग है, जाता द्रष्टा है, अत उनके ज्ञेयार्थपरिसामन क्रिया नहीं होती. केवल ज्ञष्तिकिया होती। (१२) कुछ भी विकल्प न कर मात्र जाननेको ज्ञष्तिक्रिया कहते है। (१३) सर्वज्ञदेवके ज्ञष्तिक्रिया है, किन्तु ज्ञेयार्थपरिएामन किया नही, ग्रत केवली प्रभ्के सर्वविश्वज्ञेयाकाराक्रान्त होनेपर भी कर्मबन्ध नहीं होता। (१४) प्रभुका कार्य ग्रर्थात् कर्म शान (जानना) है। (१५) कोई भी कार्य क्रिया बिना नहीं होता। (१६) निज्वयतः कर्म श्रीर किया उस एक ही द्रव्यमे है। (१७) ज्ञान (जानन) की क्रियाको जिप्तक्रिया कहते है। (१८) भगवान ज्ञानको ही ग्रहण करते है, श्रतः ज्ञान प्राप्य होनेसे ज्ञान ही प्रभुका कर्म है। (१६) प्रभु ज्ञानरूप हो परिएामित होते हैं, ग्रतः ज्ञान विकार्य होनेसे ज्ञान ही प्रभुका कर्म है। (३०) प्रभु ज्ञानरूप ही उत्पन्न होते है, अत ज्ञान ही निर्वर्त्य होनेसे ज्ञान ही प्रभुका कमं है। (२१) ज्ञिषिक्रियाका फल निरपेक्ष सहज आनन्द है। (२२) ज्ञेयार्थपरिएामन किया का फल कर्मवन्ध है।

सिद्धान्त — (१) उपाधिका अभाव होनेसे भगवानका गुद्ध ज्ञानपरिसामन होता है। हि — १ — उपाध्यभावापेक्ष गुद्ध द्रव्यायिकनय [२४ ऋ]।

प्रयोग—ससारसकटोके कारणभूत व मंबन्धते हटनेके लिय ग्रविकार चैतन्यम्बभावमे उपयुक्त होकर ज्ञाता द्रष्टा रहनेका पौरुप करना ॥ १२॥

यव ज्ञानसे सभिन्न मुखके स्वरापको विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए ज्ञान और मख

अथ ज्ञानःदिभिन्नस्य सौस्यस्य स्वरूप प्रपश्चयन् ज्ञानसौरूपयोः हेयोपादेवस्य चिन्तर्गत — श्रात्थ श्रमुत्तं सुत्तं श्रदिदियं इंदियं त्र श्रत्थमु । गाणां त्र तहा सोक्खं जं तेसु परं त्र तं गायं ॥५३॥ अथॉना ज्ञान व सुख, सूतं श्रमूतं इन्द्रियज श्रतीन्द्रिय । हो जो इनमे उत्तम, वही उपादेय है मानो ॥ ५३॥

अन्त्यसर्वे सर्वमिनीन्द्रियमेन्द्रिय चायेषु । ज्ञान च तथा मौह्य यचेषु पर च तत् ज्ञेयम् ॥ ४३॥ अत्र ज्ञान सौन्य च मूर्वमिन्द्रियज चैकमस्ति । इतरदमूर्तमनीन्द्रिय चास्ति । तत्र यदः मूर्तमनीन्द्रिय च तत्प्रधानत्वादुपादेयत्वेन ज्ञातव्यम् । तत्राद्य मूर्ताभि क्षायोपणमिकीभिरुतयोगः

नामनज्ञ—अनुत्त मृत्त अदिदिय इदिय च अत्य णाण च नहा सोवत ज त पर च त रोय । **धातुसंत** — अन ननाया, ना अववोधने । प्रातिपदिक—अमूर्न म्र्न अनीन्द्रिय इन्द्रिय च अर्थ ज्ञान च सौत्य यत् तया तत् पर ज्ञेय । मूलधातु—अन भुवि ज्ञा अववोधने । **उभयपदविवरण**—अमुन अम्र्न मृत्त सर्ते अतीन्द्रिय

की हेयोपादेयताका चिन्तन करने है—[ अर्थेषु ज्ञान] पदार्थ सम्बन्धो ज्ञान [अमूर्त मूर्त] अमूर्त मूर्त [अतीन्द्रिय ऐन्द्रियं च अस्ति] अतीन्द्रिय और ऐन्द्रिय होता है [च तथा सौस्य] और इसी प्रकार अर्थात् अमूर्त, मूर्त, अतीन्द्रिय और ऐन्द्रिय नुख होता है। [तेषु च यत् पर] उनमे जो उत्कृष्ट है [तत् ज्ञेय] वह उपादेयरूप जानने योग्य है।

तात्पर्य- इमूर्त व अतीन्त्रिय ज्ञान एवं मुख ही उत्कृष्ट और उपादेय है।

टोक्सर्थ—यहां एक तो ज्ञान श्रीर मुख मूर्त श्रीर इन्द्रियज है, श्रीर दूसरा ज्ञान तथा मुख समूर्त श्रीर प्रतीन्द्रिय है वह प्रधान होनेसे उपादेशक्य जानना । यहां पहला ज्ञान तथा मुख श्र्यात् मूर्त व इन्द्रियज ज्ञान श्रीर मुख मूर्तक्य क्षायोपशमिक उपयोगशक्तियोसे उस-उस प्रकारकी इन्द्रियोके द्वारा उत्पन्न होता हुश्रा पराधीन होनेसे कादाचित्क, क्रमश प्रवृत्त होने वाला, सप्रतिपक्ष श्रीर हानिवृद्धियुक्त है, श्रत गौण है, यह समसकर वह हेय है, श्रीर दूसरा ज्ञान तथा मुख श्रयत् श्रम्तं श्रतीन्द्रिय ज्ञान व मुख श्रमूर्तक्य चैतन्यानुविधायी एकाकी श्रात्म परिणाम शक्तियोसे तथाविध श्रतीन्द्रिय, स्वाभाविक चिदाकारपरिणामोके द्वारा उत्पन्न होता हुश्रा श्रत्यन्त श्रात्माधीन होनेसे नित्य, युगपत् प्रवर्तमान, नि प्रतिपक्ष श्रीर हानिवृद्धिरहित है, श्रत मुख्य है, यह समक्षकर वह उपादेय है।

प्रसंगिववररा— अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि सर्वज्ञदेवके जप्तिक्रिया होनेपर भी कर्मबन्द नहीं होता। अब इस गाथामे ज्ञानसे अभिन्त सौस्यका स्वरूप निर्दिष्ट कर ज्ञान और सौस्यमे कौनसा ज्ञान व सौस्य हेय है और कौनसा ज्ञान व सौस्य उपादेय है यह बताया शक्तिभिस्तथाविधेभ्य इन्द्रियेभ्य समुत्पद्यमान परायत्तत्वात् कादाचित्क, ऋमकृतप्रवृत्ति सप्रति-पक्ष सहानिवृद्धि च गौरामिति कृत्वा ज्ञान च सौख्य च हेयम् । इतरत्पुनरमूर्ताभिश्चैतन्यानु-विधायिनीभिरेकािकनीभिरेवात्मपरिणामशक्तिभिस्तथाविधेभ्य स्वाभाविकचिदाकारपरिणामेभ्यः समुत्पद्यमानमत्यन्तमात्मायत्तत्वािकृत्य, युगपत्कृतप्रवृत्ति निःप्रतिपक्षमहानिवृद्धि च मुख्यमिति कृत्वा ज्ञान सौख्य चोपादेयम् ॥ ५३॥

अदिदिय इदिय इन्द्रिय णाण ज्ञान सोक्ख सौख्य ज यत् त तत्-प्रथमा एकः । ऐ।य ज्ञेय-प्रः एः कृदन्त किया । निरुक्ति—न मूर्त अमूर्त, सुखयन सुख तस्य भाव सौख्य । समास—इन्द्रिय अतिकान्त अती-निद्रय ।। ५३ ।।

#### गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) ज्ञान दो प्रकारका होता है—?— मूर्त इन्द्रियज ज्ञान, २— ग्रमूर्त ग्रतीन्द्रिय ज्ञान। (२) सोख्य भी दो प्रकारका है— १— मूर्त इन्द्रियज सौख्य, २— ग्रमूर्त ग्रतीन्द्रियज सौख्य। (३) उपादानदृष्टिसे मूर्त क्षायोपशिमक उपयोगशिक्तियो द्वारा व निमित्त-दृष्टिसे मूर्त इन्द्रियो द्वारा उत्पन्न हुग्रा ज्ञान व सौख्य मूर्त इन्द्रियज कहलाता है। (४) ग्रमूर्त ग्रक्तेली चैतन्यपरिणमन शिक्तियोके द्वारा उत्पन्न हुग्रा इन्द्रियातीत ज्ञान व सौख्य ग्रमूर्त ग्रतीन्द्रिय कहलाता है। (४) मूर्त इन्द्रियज ज्ञान व सौख्य पराधीन होनेसे ग्रनित्य है। (६) मूर्त इन्द्रियज ज्ञान व सौख्य पराधीन होनेसे कमसे ग्रपनी प्रवृत्ति कर पाता है। (७) मूर्त इन्द्रियज ज्ञान व सौख्य पराधीन होनेसे कमसे ग्रपनी प्रवृत्ति कर पाता है। (७) मूर्त इन्द्रियज ज्ञान व सौख्य ग्रानि व दुखसे सहित है। (६) मूर्त इन्द्रियज ज्ञान व सौख्य हानि व वृद्धिसे सहित है। (६) विनश्वर कमवर्ती ग्रज्ञानरूप दुःखव्याप्त विपम ज्ञान एव सौख्य हेय दे । (१०) ग्रमूर्त ग्रतीन्द्रिय ज्ञान व सौख्य पूर्ण ग्रात्माधीन होनेसे नित्य है, एक साथ परिपूर्ण प्रवर्तने वाला है, ग्रज्ञान व दुखसे बिल्कुल रहित है एव हानि वृद्धिसे रहित ग्रसीम परिपूर्ण होनेसे उपादेय है।

सिद्धान्त--(१) प्रभुका ज्ञान व सौख्य ग्रात्मोत्य व स्वाभाविक है। (२) मोही प्राणियोका ज्ञान व सौख्य निमित्तापेक्ष एव विकृत है।

हष्टि--१- शुद्धनिश्चयनय [४६]। २- श्रशुद्धनिश्चयनय [४७]।

प्रयोग--हेयभूत मूर्त इन्द्रियज ज्ञान व सौख्यसे उपेक्षा करके उपादेदभूत ग्रमूर्त व ग्रतीन्द्रिय ज्ञान एव सौख्यके लाभके लिये ग्रमूर्त सहज चैतन्यस्वरूपका ग्रवलंबन करना ॥५३॥

श्रव श्रतीन्द्रिय सुखका साधनीभूत श्रतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, ऐसा श्रभिस्तवन करते हैं श्रर्थात् उसका श्रास्थाके साथ गुणानुवाद करते हैं—[प्रेक्षमाणस्य यत्] देखने वालेका जो

प्रत्यक्षत्वात् । प्रत्यक्ष हि ज्ञानमृद्भिन्नानन्तशुद्धिसन्निधानमनादिसिद्धचैतन्यसामान्यसंबन्धमेक-मेवाक्षनामानमात्मान प्रतिनियतिमतरां सामग्रीममृगयमाणमनन्तशक्तिसद्भावतोऽनन्ततामुपगतं दहनस्येव दाह्याकाराणा ज्ञानस्य ज्ञेयाकाराणामनितक्रमाद्यथोदितानुभावमनुभवत्तत् केन नाम निवार्येत । श्रतस्तदुपादेयम् ॥ ५४ ॥

इदर इतर त तत् णाण ज्ञान पच्चक्ख प्रत्यक्ष-प्रथमा एक । हवदि भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक । क्रिया । निरुक्ति—प्रकर्णेण ईक्षते इति प्रेक्षमाण तस्य । समास—इन्द्रिय अतिकान्त अतीन्द्रिय ॥ ५४ ॥

के कारण श्रनन्तताको प्राप्त है, ऐसा तथा दहनके दाह्याकारोकी तरह ज्ञानके ज्ञेयाकारोका उल्लंघन न होनेसे यथोक्त प्रभावका श्रनुभव करता हुआ वह प्रत्यक्ष ज्ञान किसके द्वारा रोका जा सकता है ? श्रत श्रतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है।

प्रसंगविवरण—श्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि इन्द्रियज ज्ञान व सुख हेय है तथा अतीन्द्रिय ज्ञान व सुख उपादेय है। अब इस गाथामे उपादेयभूत अतीन्द्रिय सुँख को ब उसके साधनीभूत अतीन्द्रिय ज्ञानको उपादेय बताया गया है।

तथ्यप्रकाश— (१) ग्रतीन्द्रिय ज्ञान ग्रमूर्तको, इन्द्रियागम्य मूर्तको, द्रव्यप्रच्छन्नको, क्षेत्रप्रच्छन्नको, कालप्रच्छन्नको, भावप्रच्छन्नको सभी स्व-पर पदार्थोंको जानता है। (२) धर्म, ग्रधमं, ग्राकाश, काल व जीव पदार्थ ग्रमूर्त है। (३) परमागु व ग्रति सूक्ष्मस्कन्ध इन्द्रियागम्य मूर्त है। (४) काल ग्रादिक पदार्थ द्रव्यप्रच्छन्न है। (५) ग्रलोकाकाशके प्रदेश ग्रादिक क्षेत्रप्रच्छन्न है। (६) भूत भविष्यत् पर्यार्थे कालप्रच्छन्न है। (७) स्थूल पर्यायोमे ग्रन्तर्लीन सूक्ष्म पर्याये भावप्रच्छन्न है। (८) समस्त पदार्थ स्व व परकी व्यवस्थामे व्यवस्थित है। (६) प्रभुका ग्रतीन्द्रियज्ञान सकलप्रत्यक्ष है। (१६) सकलप्रत्यक्षमे ग्रनन्त ज्ञेय ज्ञात होते ही है ऐसा ही ज्ञानस्वभावके कारण व ज्ञेयस्वभावके कारण ग्रनिवारित नियम है।

सिद्धान्त--(१) निरुपाधि शुद्ध ज्ञान सदैव सर्वज्ञेयाक्रान्त रहता ही है। हिष्ट--१- अञ्चल्यनय [१७४]।

प्रयोग—ज्ञानस्वभावके कारण ज्ञानको भ्रपना विलास करने दो, एतदर्थ भ्रपने वर्त-मान उपयोगको श्रखण्ड एक प्रतिभासमात्र भ्रन्तस्तत्त्वमे उपयुक्त करना ॥५४॥

श्रव इन्द्रियसुखका साधनीभूत इन्द्रियज्ञान हेय है, ऐसा उसको प्रकर्षरूपसे निन्दते हैं श्रिथात् इन्द्रियज ज्ञानके प्रति हेयबुद्धि रखकर उसका श्रवगुण कहते है—[स्वय श्रमूर्तः] स्वयं श्रमूर्त [जीवः] जीव [मूर्तिगतः] मूर्त शरीरको प्राप्त होता हुश्रा [तेन मूर्तिना] उस मूर्त शरीरके द्वारा [योग्यं मूर्तं] योग्य मूर्त पदार्थको [श्रवगृह्य] श्रवग्रह करके [तत्] उसे [जा-

Ī

Ŕ

श्रथेन्द्रियसीख्यसाधनीभूतिमन्द्रियज्ञान हेय प्रिगन्दित--

### जीवो सयं त्रमुत्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा मुत्तं। स्रोगेण्हिता जोरगं जाणदि वा तण्ण जाणादि ॥५५॥

श्रात्मा स्वय अमूर्तिक, मूर्तिग मूर्तसे योग्य मूर्तोंको । श्रवग्रह हि जाने या, नहिं जाने ज्ञान वह क्या है ॥११॥

जीव स्वयममूर्तो मूर्तिगतस्तेन मूर्तिना मूर्तम् । अवगृह्य योग्य जानाति वा तन्न जानाति ॥ ११॥ इन्द्रियज्ञान हि मूर्तोपलम्भक मूर्तोपलभ्य च तद्वान् जीव स्वयममूर्तोऽपि पञ्चेन्द्रिया समक शरीर मूर्तमुपागतस्तेन ज्ञष्तिनिष्पत्तौ बलाधाननिमित्ततयोपलम्भकेन मूर्तेन मूर्त स्पर्शादिप्रधान वस्तूपलभ्यतामुपागत योग्यमवगृह्य कदाचित्तदुपर्युपरि शुद्धिसभवादवगच्छिति, कदाचित्त दसंभवान्नावगच्छिति । परोक्षत्वात् । परोक्ष हि ज्ञानमितदृद्वतराज्ञानतमोग्रन्थगुण्ठनान्निमीलिन

नामसज्ञ—जीव सय अमुत्त मृत्तिगद त मुत्ति मुत्त जोग्ग वा त ण । धातुसज्ञ—अव गिण्ह ग्रह्णे, जाण अवबोधने । प्रातिपदिक—जीव स्वय अमूर्त मूर्तिगत मूर्ति मूर्त योग्य वा तत् न । मूलधातु—अव ग्रह उपादाने, ज्ञा अवबोधने । उमयपदिववरण—जीवो जीव अमुत्तो अमूर्त मुत्तिगदो मूर्तिगत –प्रथमा ए॰।

नाति] जानता है [वा न जानाति] ग्रथवा नही जानता है।

तात्पर्य--यह प्राणी इन्द्रियोके द्वारा कभी मूर्त पदार्थका अवग्रह ज्ञान करके आगे कुछ जान भी पाता व नहीं भी जान पाता, ऐमा यह इन्द्रियज ज्ञान बहुत कमजोर ज्ञान है।

टीकार्थ — इन्द्रियज्ञान मूर्तका उपलम्भक है, श्रौर मूर्तके द्वारा उपलम्य है। वह इन्द्रियज्ञान वाला जीव स्वय श्रमूर्त होनेपर भी मूर्त-पचेन्द्रियात्मक शरीरको प्राप्त होता हुश्रा, ज्ञप्ति उत्पन्न करनेमे बलधारणका निमित्त होनेसे उपलम्भक हुए उस मूर्त शरीरके द्वारा मूर्त स्पर्शादिप्रधान वस्तुको जो कि योग्य हो श्रधात इन्द्रियोके द्वारा उपलभ्य हो उसे श्रवग्रह करके परोक्षपना होनेसे कदाचित् उससे ऊपर ऊपरकी शुद्धिके श्रसद्भावके कारण नही जानता है। देखिये-चैतन्यसामान्यके साथ श्रनादिसिद्ध सम्बन्ध होनेपर भी जो श्रति हडतर श्रज्ञानरूप श्रन्धकार समूह द्वारा श्रावृत होनेसे सकुचित हो गया है व स्वय जाननेके लिये श्रसमर्थ हो गया है ऐमे श्रात्माका उपात्त श्रीर श्रनुपात्त परपदार्थरूप सामग्रीको ढूँढनेकी व्यग्रतासे श्रत्यत चचल तरल श्रीस्थर वर्तता हुश्रा, श्रनन्तशक्तिसे च्युत होनेसे श्रत्यन्त खिन्न वर्तता हुश्रा, महामोह-मल्लके जीवित होनेसे परको परिग्रामित करनेका श्रीप्राय करनेपर भी पद पदपर ठगाईको प्राप्त होता हुश्रा परमार्थत न जाननेकी सभावनाको प्राप्त है, इस कारण वह हेय है।

तस्यानादिसिद्धचैतन्यसामान्यसंबन्धरयाप्यात्मनः स्वयं परिच्छेत्तुमर्थमसमर्थस्योपात्तानुपात्तपर-प्रत्ययसामग्रीमार्गग्वयग्रतयात्यन्तिवसप्ठुलत्वमवलम्बमानमनन्ताया शवते परिस्खलनान्निता-न्तिविक्लवीभूत महामोह्मल्लस्य जीवदवस्थत्वात् परपरिग्गितिप्रवित्तिताभिप्रायमपि पदे पदे प्राप्त-विप्रलम्भमनुपलम्भसभावनामेव परमार्थतोऽर्हति । भ्रतस्तद्धेयम् ॥५५॥

सय स्वय वा ण न-अव्यय । तेण तेन मुत्तिणा मूर्तिना-तृतीया एक । मुत्त मूर्त जोग्ग योग्य त तत्-द्वि एक । ओगिण्हित्ता अवगृह्य-असमाप्तिकी क्रिया । जाणदि जानाति जाणादि जानाति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया । निरुक्ति--प्राणैर्जीवतीति जीव । समास-मूर्ति गत मूर्तिगत ॥५५॥

प्रसंगिववरग्—ग्रनतरपूर्व गाथामे श्रतीन्द्रिय सुखके साधनीभूत ग्रतीन्द्रिय ज्ञानको उपादेय बताया गया था । ग्रब इस गाथामे इन्द्रियसुखके साधनीभूत इन्द्रियज्ञानको हेय बताया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) इन्द्रियज ज्ञान परोक्ष ज्ञान होनेसे हीन ज्ञान है। (२) इन्द्रियज ज्ञान मूर्त पदार्थको हो जान सकता है अमूर्तको नही। (३) इन्द्रियजज्ञान मूर्त इन्द्रियोके द्वारा वनता है, इन्द्रियोके विना केवल अमूर्तात्मणक्तिसे नही। (४) इन्द्रियज्ञान वाला जीव स्वयं अमूर्त होकर भी इन्द्रियात्मक मूर्त शरीरको पाता हुआ मूर्त वन रहा है। (५) इन्द्रियज्ञान किसी वस्तुका अवग्रह करके इतना ही जानता है, कभी और कुछ क्षयोपशमके अनुसार कुछ अधिक जानता है, कभी विशेष नही जानता है। (६) इन्द्रियज्ञान जाननेके लिये प्रकाश आदि वाह्य पदार्थको ढूँढनेकी व्यग्रताके कारण छुव्च रहता है। (७) इन्द्रियज्ञान जाननेके लिये इन्द्रियको ठीक रखनेको व्यग्रतामे चचल रहता है। (६) इन्द्रियज्ञान अल्पशक्ति वाला होनेसे खेदिबन्न होता है। (६) इन्द्रियज्ञान परपदार्थका परिणमन करनेका अभिप्राय होनेसे इच्छानुकूल परपरिणमन व देखकर पद पदपर ठगा हुआ रहता है। (१०) इन्द्रियज्ञान परमार्थसे प्रज्ञान ही है। (११) इन्द्रियज्ञान दु खव्याप्त होनेसे, अस्वभाव होनेसे हेय है।

सिद्धान्त-(१) इन्द्रियज्ञान अशुद्ध होनेसे हेय है।

हि -- १ - उपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक्नय [२४]।

प्रयोग—-इन्द्रियसे व इन्द्रियज्ञानसे उपेक्षा करके सर्वविशुद्ध ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्वमे उपयुक्त होनेका पौरुप करना ॥ ११॥

ग्रव इन्द्रियोकी मात्र ग्रपने विषयोमे भी युगपत् प्रवृत्ति नही होनेसे इन्द्रियज्ञान हेय ही है, यह ग्रवधारित करते है ग्रर्थात् ग्रपने मनमे इन्द्रियज ज्ञानकी हेयताका पक्का निर्ण्य रख-कर इन्द्रियज ज्ञानका दोप वताते है—[स्पर्शः] स्पर्श [रसः च] रस [गंधः] गध [वर्णः]

परिच्छेत्र्याः शक्तेन्तरङ्गायाः काकाक्षितारकवत् क्रमप्रवृत्तिवशादनेकतः प्रकाशियतुमसमर्थत्वा-त्सत्स्विप द्रच्येन्द्रियद्वारेषु न यौगपद्येन निखिलेन्द्रियार्थावबोधः सिद्धचेत्, परोक्षत्वात् ॥५६॥

पष्ठी वहुः । ते तानि अवसा अक्षाणि-प्रः बहुः । ते तानि-द्वितीया बहुः । होति भवन्ति गेण्हित गृह्णन्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुवचन ऋिया । निरुक्ति—स्पर्शन स्पर्श, रसन रस, गन्धन गन्ध, वर्णन वर्ण, शब्दन शब्दः, अक्ष्णोत्ति इति अक्ष ।। ५६ ॥

रसनाइन्द्रियके द्वारा ग्रहणयोग्य है रसप्रधान पुद्गल। (३) झाणइन्द्रियके द्वारा ग्रहण योग्य हैं गन्धप्रधान पुद्गल। (४) चक्षुरिन्द्रियके द्वारा ग्रहणयोग्य है वर्णप्रधान पुद्गल। (५) कर्ण इन्द्रियके द्वारा ग्रहणयोग्य है शब्दपरिणत पुद्गल। (६) इन्द्रियाँ मात्र ग्रपने विषयको ग्रहण करती है सो वे ग्रपने विषयमे भी युगपत् प्रवृत्ति नहीं कर सकती, क्योंकि युगपत् ग्रहण कराने वाली क्षयोपशमन शक्ति होती हो नहीं है। (७) जैसे कौवाकी ग्रांखकी पुतलीका उपयोग दोनो ग्रांखोसे हो रहा जंचता है, ऐसे हो स्थूलदृष्टिसे क्षयोपशमनशक्तिजन्य ज्ञानका उपयोग शीझ बदलनेसे इन्द्रियोके विषय एक साथ ज्ञात हो रहे जचते है, परन्तु वस्तुत. वे क्रमसे हो ज्ञात होते है। (६) इन्द्रियज्ञान हीन एवं क्षोभहेतु होनेसे हेय है।

सिद्धान्त-(१) इन्द्रियज्ञान होन व पराधीन होनेसे ग्रशुद्ध है।

हष्टि—१- श्रशुद्ध सूक्ष्म ऋजुसूत्र प्रतिपादक व्यवहार [८६]। विभावगुण व्यञ्जन पर्यायहिष्ट [२१३]।

प्रयोग—इन्द्रियज्ञानको श्रपूर्ण्व हेय जानकर उससे उपेक्षा करके सहज ज्ञानकी दृष्टिके बलसे ज्ञानका सहज परिएामन होने देना ॥ ५६॥

श्रव इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नही होता, यह निश्चित करते हैं—[तानि अक्षािशा] वे इन्द्रियां [परद्रव्यं] परद्रव्य है [आत्मनः स्वभावः इति] वे ग्रात्मस्वभावरूप [न एव भणि-तानि] नही कहे गये है। [तैः] उनके द्वारा [ग्रात्मनः] ग्रात्माका [उपलब्ध] उपलब्ध ज्ञान [प्रत्यक्षं] प्रत्यक्षं भवित] कैसे हो सकता है ?

तात्पर्य--- प्रात्मस्वभाव न होनेसे परद्रव्यरूप इन्द्रियो द्वारा प्राप्त हुम्रा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता।

टोकार्य--केवल ग्रात्माके प्रति ही नियत ज्ञान वास्तवमे प्रत्यक्ष है। परन्तु भिन्न ग्रस्तिस्व वाली होनेसे परद्रव्यत्वको प्राप्त ग्रात्मस्वभावको किचिन्मात्र स्पर्श नही करती हुई इन्द्रियोंके द्वारा उपलब्धि करके उत्पन्न हो रहा इन्द्रियज्ञान ग्रात्माके प्रत्यक्ष नही हो सकता।

प्रसगिववरण—अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि इन्द्रियज्ञान अपने संकुचित विषयमे भी एक साथ प्रवृत्त न होनेसे हेय है। अब इस गाथामे निश्चय किया गया है कि श्रथेन्द्रियज्ञानं न प्रत्यक्ष भवतीति निश्चिनोति—

परदब्वं ते अवसा गोव सहावो ति अपगो मिगादा। उवलद्धं तेहि कथं पच्चकस्यं अपगो होदि॥ ५७॥ इन्द्रिय परद्रव्य कहीं, वे निह होते स्वभाव श्रात्माके। उनसे जो जाना वह, आत्मप्रत्यक्ष कैसे हो॥ ५७॥

परद्रव्य तान्यक्षाणि नैव स्वभाव इत्यात्मनो भणितानि । उपलब्ध नै कय प्रत्यक्षमात्मनो भवित ॥ ५७॥

आत्मानमेव केवल प्रतिनियत किल प्रत्यक्ष, इद तु व्यतिरिक्तास्तित्वयोगितया परद्रव्य-तामुपगतैरात्मन स्वभावता मनागप्यसस्पृशद्भिरिन्द्रयैरुपलभ्योपजन्यमान न नामात्मन प्रत्यक्ष भवितुमहैति ॥ ५७॥

नामसज्ञ—परदव्व त अवस्व ण एव सहाव ति अप्प भणिद उवलद्व त कथ पच्चवस्व अप्प । धातुसज्ञ-भण कथने, हो मत्ताया । प्रातिपदिक—परद्रव्य तत् अक्ष न एव स्वभाव इति आत्मन् भणित उपलब्ध हत् कथ प्रत्यक्ष आत्मन् । मूलधातु—भू सत्ताया, भण शब्दार्थ । उभयपदिववरण—परदव्व परद्रव्य-प्रथमा एक० । ते तानि अवस्वा अक्षाणि—प्रथमा वहु० । ण न एव ति इति कथ कथ-अव्यय । सहावो स्वभाव - प्रथमा एक० । अप्पणो आत्मन —प्पठी एक० । भणिदा भणितानि—प्रथमा वहु० कृदन्त त्रिया । उवलद्ध उपलब्ध-प्र० ए० । तेहि ते -तृतीया वहु० । पच्चवस्व प्रत्यक्ष—प्रथमा एक० । होदि भवति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया । निरुवित—द्वित अदुद्र्वत् द्रोप्यित पर्यायान् इति द्रव्य । समास—पर च तत् द्रव्य चेति परद्रव्य ।। ५७ ॥

#### इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता।

तथ्यप्रकाश—(१) जो केवल आत्माके प्रति नियत हो वह जान प्रत्यक्ष है। (२) इन्द्रियज्ञान, भिन्न परद्रव्यरूप ग्रनात्मस्पर्शी इन्द्रियो द्वारा परपदार्थीको उपलब्ध कर जन्य होने से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। (३) जो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं उसके ग्रनुभवमे महज ग्रानन्द नहीं जग सकता। (४) जिस ज्ञानके साथ सहज ग्रानन्द नहीं, प्रत्युत क्षोभ है वह ज्ञान (इन्द्रिय-ज्ञान) हेय है। (५) केवल ग्रात्मास ही निष्पन्न होने वाला निरावरण ज्ञान सकलप्रत्यक्ष है व उपादेय है। (६) निरावरण सकलप्रत्यक्ष ज्ञान बाट जोहनेसे नहीं उपलब्ध होता, किन्तु सहज ज्ञानस्वभावमे उपयुक्त होते हुए मग्न होनेपर यहीं सहज ज्ञानस्वभाव स्वय पूर्ण विक-सित होता हुग्रा केवलज्ञानरूप परिणमता है।

सिद्धान्त--(१) इन्द्रियज्ञान क्षोभसे व्याप्त है। (२) स्रतीन्द्रिय ज्ञान सहज स्रानन्द से व्याप्त है।

हिष्ट-- १- उपाधिसापेक्ष- अशुद्ध द्रव्याधिकनय [२४] । २- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध

अथ परोक्षप्रत्यक्षलक्षरामुपलक्ष्यति--

## जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्ख ति भणिदमहेसु । जदि केवलेण णादं हवदि हि जीवेण पच्चक्खं ॥५=॥

जो परसे श्रर्थोका, ज्ञान हुग्रा वह परोक्ष बतलाया। जो केवल आत्मासे, जाने प्रत्यक्ष कहलाता।। ५ ८।।

यत्परतो विज्ञान तत्तु परोक्षमिति भणितमर्थेषु । यदि केवलेन ज्ञात भवति हि जीवेन प्रत्यक्षम् ।। ५६ ।।

यत्तु खलु परद्रव्यभूतादन्त करणादिन्द्रियात्परोपदेशादुपलब्धे सस्कारादालोक्षादेवां
निमित्ततामुपगतात् स्वविषयमुपगतस्यार्थस्य परिच्छेदनं तत् परतः प्रादुर्भवत्परोक्षमित्यालक्ष्यते ।

यत्पुनरन्त करणिमन्द्रिय परोपदेशमुपलब्धिमस्कारमालोकादिक वा समस्तमिष परद्रव्यमनपेक्ष्यातमस्वभावमेवैक कारणत्वेनोपादाय सर्वद्रव्यपर्यायजातमेकपद एवाभिव्याप्य प्रवर्तमान परिच्छेदन
तत् केवलादेवात्मनः सभूतत्वात् प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते । इह हि सहजसौख्यसाधनीभूतिमदमेव

महाप्रत्यक्षमिभिप्रेतिमिति ॥ ५८ ॥

नामसंज्ञ—ज परदो विण्णाण त तु परोक्ख त्ति भणिद अट्ठ जिंद केवल णाद हि जीव पच्चक्ख । धातुसज्ञ—भण कथने, हव सत्ताया । प्रातिपदिक—यत् परत विज्ञान तत् तु परोक्ष इति भणित अर्थ यि केवल ज्ञात हि जीव प्रत्यक्ष । मूलध्तु—भण शब्दार्थ, भू सत्ताया । उभयपदिववरण—जं यत् विण्णाणं विज्ञान त तत् परोक्ख परोक्ष—प्र० ए० । परदो परत —अव्यय पचम्यर्थे । तु त्ति इति जिंद यदि हि—अव्यय । भणिद भणित—प्रथमा एक० कृदन्त किया । अट्ठे मु अर्थेषु—सप्तमी वहु० । केवलेण केवलेन जीवेण जीवेन—वृतीया एक० । णाद ज्ञात पच्चवख प्रत्यक्ष—प्रथमा एक० । हवदि भवति—वर्तमान० अन्य० एक० किया । निरुवित—अक्ष आत्मान प्रतीत्य आश्चित्य उत्पद्यते इति प्रत्यक्ष ॥ ५६ ॥

#### द्रव्यायिकनय [२४म्र]।

प्रयोग—-इन्द्रियज्ञानकी उपेक्षा करके ज्ञानस्वभाव ग्रन्तस्तत्त्वमे उपयुक्त होना ॥५७॥ ग्रंब परोक्ष ग्रोर प्रत्यक्षके लक्ष्माको उपलक्षित करते है ग्रंथांत् ग्रंपनेमे उनकी सभावना निरखकर उनके स्वरूपको प्रकट करते है—-[परतः] परके द्वारा होने वाला [यत्] जो [ग्रंथेषु विज्ञानं] पदार्थसम्बन्धो विज्ञान है [तत् तु] वह तो [परोक्ष इति भिगतं] परोक्ष कहा गया है [यदि] यदि [केषलेन जीवेन] मात्र जीवके द्वारा ही [ज्ञातं भवित्] ज्ञात होता है [हि प्रत्यक्षं] वह ज्ञान वास्तवमे प्रत्यक्ष है।

तात्पर्य—इन्द्रियादिक परके निर्मित्तका भ्रवलम्बन पाकर उत्पन्न हुम्रा ज्ञान परोक्ष है भीर मात्र श्रात्मासे हुम्रा ज्ञान प्रत्यक्ष है।

टोकार्थ - निमित्तताको प्राप्त परद्रव्यभूत मन इन्द्रिय, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार

भ्रयंतदेव प्रत्यक्षं पारमायिकसौह्यत्वेनोपक्षिपति-

जादं सयं समंतं गागामगांतन्थवित्थडं विमलं। रहियं तु झारगहादिहिं सुहं ति एगंतियं भिगायं।।५६॥ जात स्वयं व समंतज. निर्मल विस्तृत अनन्त ग्रथॉमें। ग्रवग्रहादिसे रहित ज्ञान हि को सुक् कहा वास्तव ॥५६॥

लान स्वयं समन क्रान्तमननार्येविस्तृतं विमलद् । रहितं त्ववाहाविभि मुक्तिति ऐकान्तिक भित्तद् ॥: १॥ स्वयं जातत्वात् समन्तत्वात् अनन्तार्थविस्तृतत्वात् विमलत्वात् अवग्रहादिरहितत्वाः

च्च प्रत्यक्षं ज्ञानं मुखमैं शन्तिकिनिति निश्चीयते अनाकुलत्वैकलक्षण्तवात्सील्यस्य । यतो हि परतो जायमान पराधीनतया असमंतिमितग्द्वारावर्णेन कतिण्यार्थप्रवृत्तमितरार्थेबुद्धस्या,

नामसंज्ञ—जाद मण समंज्ञ पाप उपनत्यवित्यङ विमल रहिय मु ओगाहादि मुह नि एपतिय भीषि । धानुसंज्ञ—भण कथने । प्रातिपदिक—जात स्वय समन्त ज्ञान अनन्तर्यिविस्तृत विमल रहित तु अवण्हादि मुख इति ऐकान्तिक भीषत । मूलधातु—भण द्यावर्षे । उमयपदिववरण—जादे जात समन पाण जात

व प्रकाशादिक से होने वाला स्वविषयभूत पदार्थका ज्ञान परके द्वारा प्रगट होता हुआ परोक्ष है ऐसा जाना वाता है, और वो अतःकरण, इन्द्रिय परोक्षण, उपलब्ध संस्कार या प्रकाशः दिक सब परद्रव्यकी अपेक्षा न करके एक मात्र आतम्ब्यमावको ही कारणक्षसे गहण करके सर्व द्रव्य पर्यायोके समूहको एक समयमे ही व्यापकर प्रवर्तमान ज्ञान है वह केवल आतमारे ही उत्पन्न होनेसे प्रत्यक्ष है ऐसा जाना जाता है। यहाँ महज मुलका साधनभूत यही महा प्रत्यक्ष ज्ञान इष्ट माना गया है।

प्रसंगविवररा-ग्रनन्तरपूर्व गायामे इन्द्रियज्ञानके प्रत्यक्षाह्तिका निष्टे किया था। भव उसीके स्पष्टीकरराके लिये इस गायामे परोक्ष व प्रत्यक्षका लक्षण कहा गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) परद्रव्य निमित्तके योगमे ण्वार्यका ज्ञान करने वाला ज्ञान पर स कहलाता है। (२) परोक्षज्ञान होनेमे उपादान कारण पदार्थोपलब्बिके संस्वारसे युक्त वह प्रात्मा है। (३) परोक्ष ज्ञान होनेमे निमित्त कारण तक्तद्विप्यक्तानावरणका क्रयोण्यम प्रादि है। (४) परोक्षज्ञान होनेण्य सबद्ध निमित्तकारण है मन व इन्द्रियों। (५) परोक्ष ज्ञान होनेमे बाहरी निमित्त कारण है परोपदेश, प्रकाश ग्रादि। (६) मन इन्द्रिय उपदेश मस्कार प्रकाश ग्रादि कारणको ग्राप्टेश किये दिना मात्र ग्रात्मम्बमावको कारणहपसे उपादान करके ज्ञानने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। (७) प्रत्यक्ष ज्ञान सहज्ञ ग्रानंदका परम साधनी-भूत है। (६) जो सहज ग्रानन्दका परमनावनीभूत ज्ञान है वह महा प्रत्यक्ष ज्ञान है। समलमसम्यगवबोधेन, ग्रवग्रहादिसहितं क्रमकृतार्थग्रहण्खेदेन परोक्षं ज्ञानमप्यन्तमाकुल भवति। ततो न तत् परमार्थत सौख्यम्। इदं तु पुनरनादिज्ञानसामान्यस्वभावस्योपिरं महाविकाशेना-भिव्याप्य स्वतं एव व्यवस्थितत्वात्स्वयं जायमानमात्माधीनतया, समन्तात्मप्रदेशान् परमसम-क्षज्ञानोपयोगोभूयाभिव्याप्य व्यवस्थितत्वात्समन्तम् ग्रशेषद्वारापावरणेन, प्रसभं निपीतसमस्त-

अणतत्थिवत्थड अनन्तार्थविस्तृत विमल रहिय रहित मुह सुख एगितय ऐकान्तिक-प्र० ए०। ओग्गहार्दिहि अवग्रहादिभि -तृतीया वहु०। भणिद भणित-प्र० एक० कृदन्त किया। निरुक्ति—अनन्ताश्च ते अर्थाश्चेति

सिद्धान्त—(१) इन्द्रियज्ञानमे संस्कारवशवर्ती श्रत्पज्ञ ग्रात्माका बोध है। (२) श्रती-न्द्रिय ज्ञानमे संस्कारादिकी श्रावश्यकतासे शून्य सर्वज्ञ ग्रात्माका बोध है।

दृष्टि—१- ग्रस्वभावनय [१८०]। २- स्वभावनय [१७६]।

प्रयोग--ग्रपनेको सस्कारादिणून्य सहज ज्ञानस्वभावमात्र निरखना ॥५०॥

ग्रव इसी प्रत्यक्षज्ञानको पारमाणिक मुखरूपसे ग्रपने पास रखते है ग्रथीत् पारमाणिक मुखमय प्रत्यक्ष ज्ञानको ग्रपनेमे रखनेकी तीव्र भावनासहित उसका स्वरूप वतलाते हैं—[स्वयं जातं] ग्रपने ग्राप ही उत्पन्न [समंत] ग्रात्माके सर्व प्रदेशोमे हुग्रा [अन्तः व्यर्थिवस्तृतं] ग्रनन्त पदार्थीमे विस्तृत [विमलं] निर्दोप [तु] ग्रीर [प्रवग्रहादिमः रहितं] ग्रवग्रहादिसे रहित [ज्ञानं] ज्ञान [ऐकान्तिकं मुखं] ऐकान्तिक ग्रथीत् सर्वथा मुखरूप [इति मिरातं] ऐसा सर्वज्ञदेवके द्वारा कहा गया है।

तात्पर्य-केवल ज्ञान स्वयं सहजानन्दमय है।

टीकार्थ—स्वय उत्पन्न होनेसे, समंत होनेसे, ग्रनन्त पदार्थोंमे विरतृत होनेसे, निर्दोध होनेसे ग्रीर ग्रवग्रहादिरहित होनेसे, प्रत्यक्षज्ञान सर्वथा परिपूर्ण सुख है यह निष्चित होता है. निर्धान सुखका एक मात्र ग्रनाकुलता ही लक्षण है। चूकि परोक्ष ज्ञान (१) 'परके द्वारा उत्पन्न' होता हुग्रा पराधीनताके कारण, (२) इतर द्वारोके ग्रावरणके कारण, (३) ग्रन्य पदार्थोंको जाननेकी इच्छाके कारण (४) 'समल' होता हुग्रा मिथ्या ग्रवबोधके कारण ग्रीर (५) 'ग्रवग्रहादि सहित' होता हुग्रा क्रमणः होने वाले पदार्थग्रहणके खेदके कारण ग्रत्यन्त श्राकुल है, इसलिये वह परमार्थसे मुख नही है। परन्तु यह प्रत्यक्षज्ञान (१) ग्रनादि ज्ञान-सामान्यरूप स्वभावपर महाविकाससे व्याप्त होकर स्वतः हो व्यवस्थित होनेसे स्वय उत्पन्न होता हुग्रा स्वाधीनताके कारण (२) समस्त ग्रात्मप्रदेणोका परम प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोगस्य होकर व्याप करके रहनेसे समंत होता हुग्रा समस्त द्वारोके निरावरण होनेक कारण, (३) विन्कुल पी लिये गये समस्त वस्तुग्रोके ज्ञेयाकार रहनेसे श्रनन्त पदार्थोंमे विस्तृत होता हुग्रा सर्व

श्रथ केवलस्यापि परिगामद्वारेग खेदस्य सभवादेकान्तिकसुखत्वं नास्तीति प्रत्याचष्टे — जं केवलं ति गागां तं सोक्खं परिगामं च सो चेव । खेदो तस्स गा भिणादो जम्हा घादी खयं जादा ॥६०॥ केवल ज्ञान हि सुख है, है वह परिगामरूप हो तो भी। खेद न रंच वहां है, क्योंकि घातिकर्म नष्ट हुए॥ ६०॥

यत्केवलमिति ज्ञान तत्सौख्य परिणामश्च स चैव । खेदस्तस्य न भणितो यस्मात् घातीनि क्षय जातानि ।६०।

ग्रत्र को हि नाम खेद कश्च परिणामः कश्च केवलसुखयोर्ग्यतिरेकः, यत केवलस्यै-कान्तिकसुखत्वं न स्यात् । खेदस्यायतनानि घातिकर्माणि, न नाम केवल परिणाममात्रम् । घातिकर्माणि हि महामोहोत्पादकत्वादुन्मत्तकवदतिस्मस्तद्बुद्धिमाधाय परिच्छेद्यमर्थं प्रत्यात्मान यतः परिणामयति, ततस्तानि तस्य प्रत्यर्थं परिणाम्य परिणाम्य श्राम्यत खेदनिदानता प्रतिप-द्यन्ते, तदभावात्कुतो हि नाम केवले खेदस्योद्भेद । यतश्च त्रिसमयावच्छिन्नसकलपदार्थपरि-

नामसंज्ञ—ज केवल ति णाण त सोक्ख परिणम च त च एव खेद त ण भणिद ज घादि खय जाद। धातुसंज्ञ—भण कयने, जा प्रादुर्भावे । प्रातिपदिक—यत् केवल इति ज्ञान तत् सौख्य परिणाम च तत् च एव खेद तत् न भणित यत् घाति क्षय जात । सूलधातु—भण शब्दार्थ, जनी प्रादुर्भावे । उभयपदिविवरण— ज यत् केवल णाण ज्ञान त तत् सोक्ख सौख्य परिणम परिणाम सो स खेदो खेद -प्रथमा एकवचन ।

भ्रब 'केवलज्ञानके भी परिणामके द्वारा खेदकी सम्भवता होनेसे ऐकान्तिक सुखरूपता नहीं है' इस ग्रिभिप्रायका खड़न करते है—[यत्] जो [केवलं इति ज्ञानं] 'केवल' नामका ज्ञान है [तत् सौढ्यं] वह मुख है [परिगामः च] परिणाम भी [सः च एव] वहीं है [तस्य खेदः न भिणतः] उसके खेद नहीं कहा गया है, [यस्मात्] क्योंकि [घातीनि] घातियाकर्म सब [क्षयं जातानि] क्षयको प्राप्त हुए है।

तात्पर्य—केवलज्ञान परिणमन तो स्वाभाविक परिणमन है वहाँ रच भी खेद नहीं हो सकता ।

टोकार्थ-यहाँ केवलज्ञानके सम्बंधमे, वास्तवमे खेद क्या, परिणमन क्या तथा केवल ज्ञान ग्रीर मुखका भेद क्या, जिससे कि केवलज्ञानको ऐकान्तिक सुखपना न हो ? देखिये—— चूकि (१) खेदके ग्रायतन घातिकर्म है, केवल परिणमन मात्र नही । घातिकर्म महामोहके उत्पादक होनेसे पागलको तरह ग्रतत्मे तत् बुद्धि धारण करवाकर ग्रात्माको ज्ञेयपदार्थके प्रति परिणमन कराते हैं, इस कारण वे घातिकर्म प्रत्येक पदार्थके प्रति परिणमन हो-होकर थकने वाले ग्रात्माके लिये खेदके कारणपनेको प्राप्त होते है । उन घातिकर्मीका ग्रभाव होनेसे केवल-

च्छेद्याकारवैशवरूपप्रवाशनास्पदीभूत चित्रभित्तिस्थानीयमनन्तस्वरूप स्वयमेव परिणामत्केवल-मेव परिणामः, ततः कुतोऽन्य परिणामो यद्द्वारेण खेदस्यात्मलाभः । यतश्च समस्तस्वभाव-प्रतिघाताभावात्समुल्लिसितिनरकुशानन्तशक्तितया सकल त्रैकालिक लोकालोकाकारमभिव्याप्य क्रृटस्थत्वेनात्यन्तिन प्रकम्प व्यवस्थितत्वादनाकुलता सौख्यलक्षणभूतामात्मनोऽव्यतिरिक्ता वि-भ्राण केवलमेव सौख्यम । तत कुतः चेवलमुखयोव्यंतिरेक । स्रतः सर्वथा केवल मुखमैकान्ति कमनुमोदनीयम् ॥६०॥

तस्स तस्य-पण्ठी एक०। भणिदो भणित -प्र० एक० कृदन्त किया। जम्हा यस्मात्-पचमी एक०। घादी घातीनि-प्र० वहु०। खय क्षय-द्वितीया एक०। जादा जातानि-प्रथमा वहु० कृदन्त किया। निरुक्ति खेदन खेद, घातयन्तीति घातीनि।।६०।।

ज्ञानमे खेद क्हाँसे प्रगट होगा ? (२) ग्रीर चूिक तीन कालोमे ग्रविच्छन्न समस्त पदार्थोंकी ज्ञेयाकाररूप विविधताको प्रकाशित करनेका स्थानभूत केवलज्ञान चित्रित दीवारकी भाँति, स्वय ही ग्रनन्त स्वरूप परिग्मित होता हुग्रा केवलज्ञान ही परिग्मिन है। इस कारण ग्रन्य परिग्मिन कहाँसे हो जिससे कि खेदकी उत्पत्ति हो ? (३) ग्रीर चूिक समस्त स्वभावप्रतिघातके ग्रामावके कारण निरकुश ग्रनन्त शक्तिके उल्लिसित होनेसे समस्त त्रैकालिक लोकालोकके ग्रामावके कारण निरकुश ग्रनन्त शक्तिके उल्लिसित होनेसे समस्त त्रैकालिक लोकालोकके ग्रामारमे व्याप्त होकर क्रस्थतया ग्रत्यत निष्कम्प रहनेसे ग्रात्मासे ग्रिभन्न सुख-लक्षग्रमून ग्रनाम् कुलताको धारण करता हुग्रा केवलज्ञान ही सुख है, इस कारण केवलज्ञान ग्रीर खुखका व्यित्तिक कहाँ है ? इससे 'केवलज्ञान ऐकान्तिक सुख है' यह सर्वथा ग्रनुमोदनके योग्य है।

प्रसंगविवरण—प्रनन्तरपूर्व गाथामे प्रत्यक्षज्ञानको पारमाथिक ग्रानन्दरूप बताया गया था। ग्रब यदि कोई ग्रतीन्द्रिय केवलज्ञानमे यह सदेह करे कि केवलज्ञान भी तो प्रति समय होने वाला परिणमन है श्रीर जहाँ परिणमन है वहाँ खेद है, तो उनके इस सदेहका निराकरण इस गाथामे किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) द्रव्यत्व गुराके कारण पदार्थमे परिणमन प्रतिसमय होता ही रहा है व होता ही रहेगा। (२) पदार्थ परिगामनशून्य कभी रहेगा ही नही। (३) परमाहमपदार्थ भी शुद्ध परिगामनोसे परिगामता ही रहेगा। (४) परिगामनमात्र खेदका कारण नहीं है। (५) खेदका कारण घातिया कर्मोंके उदयके निमित्तसे होने वाला परोन्मुख परिणमन है। (६) घातिया कर्मके उदयसे महामोहका उत्पाद होनेके कारण जीव अतत्मे तद्बुद्धि कर लेता है अर्थात् वस्तुस्वरूपसे विपरीत निर्गाय रखता है। (७) विपरीत बुद्धि वाला जीव ज्ञेय पदार्थके प्रति अपनेको परिणमनेका विकल्प करते है। (६) ज्ञेयार्थपरिणमनबुद्धिसे यह जीव इष्टानिष्ट

ग्रथ पुनरिप केबलस्य सुखस्वरूपतां निरूपयन्तुपसंहरित—

णाणं अत्थंतगयं लोयालोएस वित्थडा दिट्ठी । णट्ठमणिट्ठं सन्वं इट्ठं पुण जं तु तं लद्धं ॥ ६१ ॥

ज्ञान अर्थान्तगत है, दृष्टि है लोकालोकमे विस्तृत ।

नष्ट श्रनिष्ट हुश्रा सब, जो परमेष्ट वह लब्ध हुआ ॥६१॥

ज्ञानमर्थान्तगत लोकालोकेषु विस्तृता दृष्टि । नष्टमनिष्ट सर्वमिष्ट पुनर्यत्तु तल्लब्धम् ॥ ६१॥

स्वभावप्रतिघाताभावहेतुकं हि सौख्यम् । ग्रात्मनो हि दृशिज्ञिती स्वभाव तयोलेंका-लोकविस्तृतत्वेनार्थान्तगतत्वेन च स्वछन्दविजृम्भितत्वाद्भवति प्रतिघाताभावः । ततस्तद्धेतुक सौख्यमभेदविवक्षाया केवलस्य स्वरूपम् । किच केवल सौख्यमेव, सर्वानिष्टप्रहाग्गात् सर्वेष्टोप-

नामसज्ञ—णाण अत्थतगय लोयालोय वित्यडा दिट्ठि णहु अणिहु सव्व इहु पुण ज तु त लद्ध । धातुसज्ञ—दिस प्रेक्षरो, नस्स नाशे, लभ प्राप्तौ । प्रातिपदिक—ज्ञान अर्थान्तगत लोकालोक विस्तृता दृष्टि निष्ट अनिष्ट सर्व इष्ट पुनर् यत् तु लव्ध । मूलधातु—हिंगर् दर्शने, णग अदर्शने दिवादि, डुलभष् प्राप्तौ । उमयपदिववरण—णाण ज्ञान अत्थगद अर्थान्तगत णहु नष्ट अणिट्ठ अनिष्ट सव्व सर्व इट्ठ इप्ट ज यत्

कल्पनावोसे थककर खेद किया करता है। (६) घातिया कर्मीका ग्रभात होनेपर खेदका ग्राय-तन न रहनेसे केवलज्ञानमे खेद बिल्कुल ग्रसभव है। (१०) केवलज्ञान परिणमन उस ग्रात्मा के ही है जिसके घातिया कर्म क्षीण हो चुकनेसे विद्यमान हो नही है। (११) निरुपाधि ज्ञान केवलज्ञान केवलज्ञानरूप प्रतिसमय परिणमन हो-होकर ग्रनन्तकाल ग्रनन्तो केवलज्ञानरूप परिणमता रहेगा। (१२) परमात्म पदार्थके परिणमन न हो तो केवलज्ञान नष्ट हो हो जा-यगा। (१३) त्रिकालवर्ती समस्त ज्ञेथोके ग्राकारादिके श्रनुरूप प्रतिबिम्बत ग्रन्तर्ज्ञेयाकारमय मात्माको जाननेरूप परिणमना यही केवलज्ञान परिणमन है सो यह स्वाभाविक है ग्रोर यह परिणमन सहज ग्रानन्दका ग्रवनाभावी है। (१४) केवलज्ञान सर्वथा ग्रपरिणामी नही है, किन्तु वह ज्ञेयपरिवर्तन नही करता ग्रर्थात् त्रैकालिक समस्त ज्ञेयाकारोको सर्वदा जानता रहता है जो कि स्वभावानुरूप विकास है वहां खेदकी गुजाइण ही नही। (१५) केवलज्ञान स्वय सहज ग्रसीम ग्रानन्दमय है।

सिद्धान्त—(१) शुद्ध ग्रात्मा केवलज्ञानमय है ग्रीर श्रनन्तआनन्दमय है। हिष्ट—१- सभेद शुद्ध सद्भूत व्यवहार [७२]।

प्रयोग—ग्राकुलताके साधनीभूत इन्द्रियज्ञानको हेय जानकर तथा ग्रनन्त शुद्ध सहज ग्रानन्दके परमसाधनीभूत ग्रतीन्द्रियज्ञानको उपादेय जानकर ग्रतीन्द्रियज्ञानके ग्रीघ उपादान लम्भाच्च । यतो हि केवलावस्थाया मुखप्रतिपत्तिविषक्षभूतस्य दु खग्य माधनतामुपगतमज्ञानम-खिलमेव प्रराण्यति, मुखस्य साधनीभूत तु परिपूर्ण ज्ञानमुपजायेत । तत केवलमव सीस्यिम-त्यल प्रपञ्चेन ॥६१॥

त नत्-प्रथमा एकवचन । लोयानोएमु लोकालाकेषु-स० बहु० । वित्यडा विस्तृता दिही हिन्ट -प्र० एक० । लद्द नव्ध-प्र० एक० कृदन्त किया । पुनर् पुन तु-अव्यय । निरुक्ति-न उप्ट अनिष्ट, लोक्पन्ते सर्वाणि द्रव्याणि यत्र स लोक । समास-अर्थस्य अन्त अर्थान्त अर्थान्त गत अर्थान्तगत न ॥ ६१ ॥

कारएारूप अतीन्द्रिय अविकार सहज चैतन्यस्वरूपमे आत्मत्वका अनुभव करना ॥६०॥

श्रव फिर भी 'केवलज्ञान मुखस्वरूप है' यह निरूपण करते हुये उपसहार करते है— [ज्ञान] ज्ञान [श्रथिन्तगत] पदार्थोंके पारको प्राप्त है [हिष्ट] ग्रोर दर्शन [लोकालोंकेषु वि-रतृता] लोकालोकमे विस्तृत है, [सर्व श्रनिष्ट] मर्व ग्रनिष्ट [नष्ट] नष्ट हो चुका है [पुन] ग्रोर [यत् तु] जो [इष्ट] इष्ट है [तत्] वह मुख [लब्ध] प्राप्त हुग्रा है।

तात्पर्य—केवलज्ञानके होनेपर सर्व ग्रनिष्ट मिट चुका व पूर्ण इष्ट मिल गया, इस काररा भी केवलज्ञान परिपूर्ण ग्रानन्दमय है।

टीकार्थ—स्वभवाप्रतिघातके ग्रभावके कारण हो परमार्थ मुख है। ग्रात्माका स्वभाव दर्शन ज्ञान है, उन दोनोंके लोकालोंकमे विस्तृतपना होनेसे ग्रीर पदार्थोंके पारको प्राप्त होनेसे व स्वतन्त्रताप्वंक विकसितपना होनेसे प्रतिघातका ग्रभाव है। इस कारण स्वभावके प्रतिघात का ग्रभाव जिसका कारण है ऐसा मुख ग्रभेदविवक्षामे केवलज्ञानका स्वरूप है। ग्रीर क्या, िक केवलज्ञान सुख हो है, क्योंकि सर्व ग्रनिष्टोंका नाश हो चुका है ग्रीर सम्पूर्ण इष्टकी प्राप्त हो चुकी है। चूकि केवल ग्रवस्थामे, सुखोपलिब्बिके विपक्षभूत दु खके साधनपनाको प्राप्त समस्त ही ग्रज्ञान नष्ट हो जाता है ग्रीर मुखका साधनीभूत परिपूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता है, इस कारण केवल ही सुख है। यह ग्रधिक विस्तारसे बस होग्रो।

प्रसगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि केवलज्ञान परिणमन है सो वहाँ खेद सभव होगा, ग्रत ग्रानन्दका ग्रभाव होगा, ऐसी शका नही रखनी चाहिये। भ्रव इस गाथामे पुनरिप केवलज्ञानकी ग्रानन्दस्वरूपताका निरूपण किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) ग्रानन्द तो स्वभावका प्रतिघात न होनेके कारण हुग्रा करता है। (२) ग्रात्माका स्वभाव दर्शन ज्ञान है। (३) प्रभुका दर्शन ज्ञान ग्रसीम विकसित है वहा स्वभावका प्रतिघात नहीं है। (४) जहां स्वभावका प्रतिघात नहीं है वहा ग्रनत ग्रानंद है ग्रीर वहीं ग्रभेदविवक्षामें केवलज्ञानका स्वरूप है। (५) केवलज्ञान होनेपर कोई ग्रनिष्ट नहीं रहा

अथ केवलिनामेव पारमायिकसुखिमिति श्रद्धापयति —

गा सहहंति सोक्खं सहसु परमं ति विगदघादीगां। सुगिऊण ते चभव्वा भव्वा वा तं पडिच्छंति ॥६२॥

विगतघाति प्रभुका सुख, सुखोमे उत्कृष्ट यह वचन सुनकर। नींह ग्रभव्य सरधाने, भव्य हि प्रभुसौख्य सरधाने।। ६२।।

न श्रद्दधति सौख्य सुखेषु परममिति विगतघातिनाम् । श्रुत्वा ते अभव्या भव्या वा तत्प्रतीच्छन्ति ॥ ६२ ॥

इह खलु स्वभावप्रतिघातादाकुलत्वाच्च मोहनीयादिकर्मजालशालिना मुखाभासेऽप्यपा-रमाथिकी सुखमिति रूढिः । केवलिना तु भगवता प्रक्षीएाघातिकर्मणा स्वभावप्रतिघाताभावा-दनाकुलत्वाच्च यथोदितस्य हेतोर्लक्षणस्य च सद्भावात्पारमाथिक सुखमिति श्रद्धेयम् । न किलैव

नामसंज्ञ—णो सोक्ख सुह परम ति विगदघादि त अभव्व भव्व वा त । धातुसज्ञ—सद् दह धारएो (सद् श्रद्धाया), सुण श्रवरो तृतीयगणी, पिंड इच्छ इच्छाया । प्रातिपदिक—न सौख्य सुख परम इति विगत्याति तत् अभव्य भव्य वा तत् । मूलधातु— श्रद् डुधाञ् धारणपोपणयो जुहोत्यादि, श्रु श्रवरो भ्वादि, प्रति इप इच्छाया स्वादि । उभयपदिववरण—णो न ति इति वा—अव्यय । सोवख सौख्य परम—प्रथमा एक० । सुहेसु सुखेपु—सप्तमी वहु० । विगदधादीण विगतघातिना—पष्ठी वहु० । सद्दहति श्रद्दधति पिंडच्छ-

सर्व इष्ट पा लिया, ग्रतः केवलज्ञान ग्रत्यंत निराकुल ग्रनन्त ग्रानन्दमय है। (६) केवलज्ञान को ग्रवस्थामे दुःखका साधनीभूत ग्रज्ञान तो सब नष्ट हो चुका ग्रोर ग्रानन्दका साधनीभूत परिपूर्ण ज्ञान ग्राविभूत हुग्रा ग्रत वह केवलज्ञान ग्रानन्दरूप हो है।

सिद्धान्त—(१) शुद्ध परमात्मद्रव्यमे ज्ञान ग्रानन्द ग्रादि गुग्गोका परम विकास है। हिष्ट—१- शुद्धभेदविषयी द्रव्याधिकनय या शुद्ध सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय [५१]।

भ्रब केवलज्ञानियोके ही पारमार्थिक सुख होता है, यह श्रद्धा कराते है—[विगत-घातिनां] घातिकर्म नष्ट हो गये है जिनके उनका [सौख्यं] सुख [सुखेषु परमं] सर्व सुखोमे उत्कृष्ट है [इति श्रुत्वा] यह सुनकर [न श्रद्धधित] जो श्रद्धा नही करते [ते अभव्याः] वे भ्रमव्य है; [भव्याः वा] ग्रीर भव्य [तत्] उसे [प्रतोच्छन्ति] स्वीकार करते है, उसकी श्रद्धा करते है।

तात्पर्य — केवलज्ञानियोके अनन्तमुखका जिनके श्रद्धान नही वे मिथ्यादृष्टि है।

टीकार्थ—इस लोकमे मोहनीयादि कर्मजाल वालोके स्वभावप्रतिघातके कारण ग्रीर श्राकुलताके कारण सुखाभास होनेपर भी उस सुखाभासको 'सुख' ऐसा कहनेकी ग्रपा- येषां श्रद्धानमस्ति ते खलु मोक्षमृखमुघापानदूरवितनो मृगतृष्णाम्भोभारमेवाभव्याः पश्यन्ति । ये पुनिरिद्दिमिदानोमेव वच प्रतीच्छन्ति ते शिविश्रयो भाजन समासन्नभव्याः भवन्ति । ये तु पुरा प्रतीच्छन्ति ते तु दूरभव्या इति ॥६२॥

न्ति प्रतीच्छन्ति—वर्तमान लट् अन्य पुरप बहुवचन त्रिया । ते अभव्वा अभव्या भव्वा भव्या –प्र० बहु० । मुणिङण श्रुत्वा—अनमाप्तिको त्रिया । त तत्–द्वितीया एक० । निरुक्ति—भवितु योग्या भव्या । समान-विगतानि घानीनि येपा ते विगतपातिन नेपा विगतपातिना ॥ ६२ ॥

रमाधिको रूढि है परन्तु जिनके घातिकमं नष्ट हो चुके है ऐसे केवली भगवानके, स्वभावप्रिनि घातके अभावके कारण और अनाकुलताके कारण मुखके यथोक्त कारणका और लक्षणका सद्भाव होनेसे पारमाधिक सुख है—यह श्रद्धा करने योग्य है। वास्तवमे जिनके ऐसी श्रद्धा नहीं है वे मोक्षमुखके मुघापानसे दूर रहने वाले अभव्य मृगतृष्टणाके जलममूहको देखते हैं। और जो उस वचनको इसी समय स्वीकार करते है वे मोक्षलक्ष्मीके भाजन आसन्नभव्य हैं, और जो आगे जाकर स्वीकार करेंगे वे दूरभव्य है।

प्रसंगविवररा—-ग्रनन्तरपूर्व गायामे केवलज्ञानकी ग्रानन्दरूपताका निरूपण किया गया था। ग्रव इस गाथामे बताया गया है कि केवली भगवानके ही पारमाधिक ग्रानन्द है।

तथ्यप्रकाश— (१) मोहग्रस्त जीवोक मुखाभासको जो मुख कहनेकी रूढि है वह वास्तिविक नहीं है। (२) मुखाभास ग्रष्टात् इन्द्रियजन्य मुख कष्टरूप ही है, क्योंकि वह मुखाभास ग्रात्मस्वभावका घात करता है ग्रोर ग्राकुलतासे व्याप्त है। (३) केवली भगवानका ग्रानन्द ग्रयोन्द्रिय ग्रानन्द पारमायिक ग्रानन्द है। (४) ग्रतीन्द्रिय ग्रानन्द निर्विकत्य ग्रानन्द परमायिक ग्रानन्द है। (४) ग्रतीन्द्रिय ग्रानन्द निर्विकत्य ग्रानन्द परमायिक ग्रानन्द है। (४) ग्रतीन्द्रिय ग्रानन्द निर्विकत्य ग्रानन्द विविकत्य ग्राने सहज परम ग्राह्णादस्वरूप है, क्योंकि वहां स्वभावका घात नहीं ग्रीर वह पूर्ण निराकुलतामय है। (४) जिनको प्रभुक्ते सहज ग्रानदकी श्रद्धा करते हैं ग्रीर ऐसे ही निज नहज ग्रानन्दकी रुचि रखते हैं वे मोक्षलक्ष्मोके पात्र हैं, निकटभव्य हैं। (७) केवली भगवानमें सहज परम ग्रानन्द है यह श्रद्धा निज सहज ग्रानन्दकी रुचिकी साधिका है।

सिद्धान्त — (१) गुद्धस्वरूपको भावनाके प्रसादसे शुद्ध पर्यायका ग्राविभीव होता है ग्रीर कर्मोंका क्षय होता है।

हिष्टि— १- गुडभावनापेक्ष गुद्ध द्रव्याचिकनय [२४ब]।

प्रयोग—निजविकासके ग्रर्थ प्रभुविकासके स्वरूपकी श्रद्धा कर उस विकासके ग्राधार-भूत सहज चैतन्यस्वभावकी दृष्टि कर स्वपरविभागरहित शाख्वत सहज चैतन्यस्वभावमे उपयुक्त अय परोक्षज्ञानिनामपारमाथिकमिन्द्रियसुखं विचारयति--

### मगुआसुरामरिंदा अहिद्दुदा इंदियेहिं सहजेहिं। असहंता तं दुवखं रमंति विसएसु रम्मेसु ॥ ६३॥

नुसुरासुरेन्द्र पीडित, प्राकृतिक इन्द्रियोंके द्वारा ही। उस दुखको न सहन कर, रमते है रम्य विषयोमें।।६३।।

मनुजासुरामरेन्द्रा अभिद्भुता इन्द्रियं सहजं । असहमानास्तद्दु ख रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ६३ ॥ ग्रमीपा प्राण्तिना हि प्रत्यक्षज्ञानाभावात्परोक्षज्ञानमुपसर्पता तत्सामग्रीभूतेषु स्वरसत एवेन्द्रियेषु मैत्री प्रवर्तते । ग्रथ तेषां तेषु मैत्रीमुपगतानामुदीर्णमहामोहकालानलकविताना तप्तायोगोलान।मिवात्यन्तमुपात्तनृष्णानां तद्दु खवेगमसहमानानां व्याधिसात्म्यतामुपगतेषु रम्येषु

नामसंज्ञ—मणुआसुरामरिद अहिद्दुद इदिय सहज असहत त दुक्ख विसय रम्म । धातुसंज्ञ—अभि द्दु उपतापे, सह सहने, रम कीडाया । प्रातिपदिक—मनुजासुरामरेन्द्र अभिद्रुत इन्द्रिय सहज असहमान तत् दु ख विषय रम्य । मूलधानु—अभि दूज् हिसाया, पह मषंग्रे, रमु कीडाया । उभयपदिविवरण—मगु-आसुरामरिदा मनुजासुरामरेन्द्रा अहिद्दुदा अभिद्रुता असहता असहमाना —प्र० वहु० । इदियेहि इन्द्रियै: सहजेहि सहजे –तृतीया वहु० । त तत् दुक्ख दु ख—द्वितीया एक० । रमित रमन्ते—वर्तमान० अन्य० वहु० ।

होना ॥६२॥

ग्रब परोक्ष ज्ञान वालोके ग्रपारमार्थिक इन्द्रियसुखको विचारते है—[मनुजासुरामरेन्द्रा:] मनुष्येन्द्र ग्रर्थात् चक्रवर्ती ग्रसुरेन्द्र ग्रीर सुरेन्द्र [सहजं: इन्द्रियः] प्राकृतिक इन्द्रियोसे
[अभिद्रुता:] पीडित होते हुए [तद् दुःखं] व उस दु खको [ग्रसहमानाः] सहन न कर सकते
हुए [रम्येषु विषयेषु] रम्य विषयोमे [रमन्ते] रमण करते है।

तात्पर्य—ससारके बड़े इन्द्रियजज्ञानो भी इन्द्रियविषयोकी तृब्णाको पीडाको न सह-कर कल्पित रम्य विषयोमे रमण करते हैं।

टीकार्थ—प्रत्यक्षज्ञानके ग्रभावके कारण परोक्षज्ञानका ग्राश्रय लेने वाले इन प्राणियों के उस परोक्षज्ञानकी सामग्रीरूप इन्द्रियों प्रति निजरससे (स्वभावसे) ही मैत्री प्रवर्तती है। उन इन्द्रियों मैत्रीको प्राप्त उदयप्राप्त महामोहरूपी कालाग्निसे ग्रस्त तप्त लोहेके गोलेकी तरह उत्पन्न हुई है ग्रत्यन्त तृष्णा जिनके उस दुःखके वेगको सहन न कर सकने वाले उन प्राणियोंके व्याधिके प्रतिकारके समान है। इसलिये इन्द्रियों व्याधि समान होनेसे ग्रीर विषय व्याधिके प्रतिकार समान होनेसे छदास्थोंके पारमाथिक सुख नहीं है।

प्रसङ्गविवरण-- अनतरपूर्व गाथामे यह श्रद्धा कराई गई थी कि पारमाथिक आनंद केवली प्रभुके ही है। अब इस गाथामे बताया गया है कि परोक्षज्ञानियोका इन्द्रियमुख अपार- विष्येषु रितरपद्मायते । ततो व्याधिस्थानीयत्वादिन्द्रियाण्यं व्याधिसात्स्यस्यत्वाद्वियाणां च न व्ययस्थानां पारमायिक सोन्यस् ॥ ६३ ॥

विमामु विष्येषु रम्मेमु रम्भेष्-मज्नमी बहु०। निरन्ति—मना जात मनुत्र सुरनि इनि मुर। ममाम-मनुताब्ब धरुराप्च धमराध्व मनुजासुरामरा तेषा इन्हा मनुजासुरामरेन्द्रार॥ ६३॥

#### मायिक है।

तयप्रकाश—(१) इन ममारी प्राणियों प्रत्यक्ष हान नहीं है। (२) प्रत्यक्ष हान ही ने। (२) प्रत्यक्ष हान ही है। (२) प्रत्यक्ष हान ही है। (२) प्रत्यक्ष हान ही हो प्राणिय हान्य हान हो हो हानी है। (४) इन्द्रियों में मैं हो प्राप्त हान्य हो हो हानी है। (४) इन्द्रियों में मैं हो प्राप्त हो। सोहकाना निमें प्रस्त तृष्णालु इन प्राणियों के इन्द्रियों रम्य विषयों में प्रमुक्त हो जानी है। (५) ये इन्द्रियवृष्टियों रोग के समान है। (६) ये इन्द्रियविषयमें वन रोग में यो इन्प्राप्त की समान है। (६) विषयमें वनमें सोम्याम किया में हि। होने में वह इन्द्रियमुख मुखाभाम है। (६) परोक्ष ज्ञानियों का इन्द्रियमुख प्रसामिक तत्त्व नहीं है। (६) इन्द्रियमुख मुखाभाम है। (६) परोक्ष ज्ञानियों का इन्द्रियमुख प्रसामिक तत्त्व नहीं है। (६) इन्द्रियमुख मुखाभाम ही की इन्द्रियविषयणी हो के वुक्को महन न करने हुए कर्मनामां रम्य विषयों में रमने है।

सिद्धान्त—(१) विषयवासनासम्बारवदावर्ती परोक्षकानीका बन्दियमुख ग्रगरमार्थिक है। (२) ग्रशुद्ध मोहग्रस्त जीवका खोटे विकत्योमे रमण होता है। (३) विपयवासनाणिडित जीव इष्ट रस्य स्पर्जादि विपयोमे रसता है।

हृष्टि—१- ग्रस्वमावनय [१८०] । २- ग्रबुद्धनिञ्चयनय [४३] । ३- ग्राक्ष्ये ग्राथयी उपचारक ब्यवहार [१४१] ।

प्रयोग—इन्द्रियज्ञानको प्रेर्गाकोको प्रहितकर लानकर इन्द्रियविष्योमि रमग् न कर ब्रुनीन्द्रिय ब्रविकार महत्र ज्ञानस्वरूपमे मग्न होनेका पौरुष करना ॥६३॥

ग्रव जब तक इन्द्रिगों है तब तक स्वभावमें ही दु स है, यह युक्तिगोंसे निष्टित करते हैं—[येषां] जिनके [विषयेषु रितः] विषयोंमें रित हैं [तेषां] उनके [दुःसं] दु स्व [स्वान्भाव] ग्राकृतिक [विजानीहि] जानों, [हि] क्योंकि [यिष्ट] यदि [तद्द] वह दुःस [स्वामाव म] ग्राकृतिक न हो तो [विषयार्थ] विषयोंके ग्रर्थ [ब्यापार ] ब्यापार [न ग्रस्ति] नहीं हो सकता ।

तात्पर्य-विषयोमें राग होनेसे दु.ख होना स्वामाविक ही है।

प्रय याविदिन्द्रियाणि तावत्स्वभावादेव दुःखमेवं वितर्कयित-

जेसिं विसयेसु रदी तेसिं दुक्खं वियागा सब्भावं। जइ तं गा हि सब्भावं वावारो गात्थि विसयत्थं।।६४।। जिनकी विषयोमे रित, उनके तो क्लेश प्राकृतिक जानो। यदि हो न प्राकृतिक दुख, विषयार्थ प्रवृत्ति निह होतो।।६४।।

येपा विषयेषु रितस्तेषा दु ख विजानीहि स्वाभावम् । यदि तन्न हि स्वाभाव व्यापारो नास्ति विषयायम् ॥

येषां जीवदवस्थानि हतकानीन्द्रियाणि, न नाम तेषामुपाधिप्रत्ययं दु'खम, किंतु स्वा-भाविकमेव, विषयेषु रतेरवलोकनात् । ग्रवलोक्यते हि तेषां स्तम्बेरमस्य करेणुकुट्टनीगात्रस्पर्ध इव, सफरस्य बिडिशामिषस्वाद इव, इन्दिरस्य सकोचसमुखारविन्दामोद इव, पतङ्गस्य प्रदीपा-चींरूप इव, कुरङ्गस्य मृगयुगेयस्वर इव, दुनिवारेन्द्रियवेदनावशीकृतानामासन्ननिपातेष्विप विषयेष्वभिषात । यदि पुनर्न तेषां दुःखं स्वाभाविकमभ्युपगम्येत तदोपशांतशीतज्वरस्य संस्वे-दनिमव, प्रहीणदाहज्वरस्यारनालपरिषेक इव, निवृत्तनेत्रसरम्भस्य च वटाचूर्णावचूर्णनिमव,

नाममज्ञ निषय रिंद त दुक्ख सब्भाव जइ त ण हि सब्भाव वावार ण विसयत्थ । धातुसंज्ञ वि जाण अवबोधने, अस सत्ताया । प्रातिपिदक यत् विपय रिंत तत् दु ख स्वाभाव यदि तत् न हि स्वाभाव व्यापार न विपयार्थं । मूलधातु वि ज्ञा अवबोधने, वि आ पृड् व्यायामे तुदादि, पार कर्मसमाप्ती चुरादि, अस् भुवि । उभयपदिववरण जेसि येपा पण्ठी बहु० । विसएसु विषयेपु सप्तमी बहु० । रदी रिंत प्रा० ए० । तेसि तेषा पण्ठी बहु० । दुक्ख दु ख सब्भाव स्वाभाव हि० एक० । वियाण विजानीहि आज्ञार्थं लोट् मध्यम पुरुष एक० किया । जइ यदि ण न हि अव्यय । सब्भाव स्वाभाव वावारो व्यापार -

टीकार्थ — जिनकी हतक (हत्यारी निकृष्ट) इन्द्रियां जीवित है, उनके उपाधिके कारण दुःख नहीं है, किन्तु स्वाभाविक ही है, वयोकि उनकी विषयोमे रित देखी जातो है। हाथीका हथिनीरूपी कुट्टिनीके शरीरस्पर्शकी तरह, मछलीका बसीमे फंसे हुए मांसके स्वादकी तरह, अमरका बन्द हो जाने वाले कमलके गंधकी तरह, पतगेका दीपककी ज्योतिके रूपकी तरह ग्रीर हिरनका शिकारीके सगीतके स्वरकी तरह दुनिवार इन्द्रियवेदनाके वशीभूत होते हुए उनके निकट याने विषयोमे श्रमिपात होता है अर्थात् विषयोसे नाश ग्रति निकट है, विषय क्षिणिक हैं तो भी विषयोकी ग्रोर दौडते दिखाई देते है। ग्रीर यदि उनका दुःख स्वाभाविक स्वीकार न किया जाये तो जिसका शोतज्वर उपशांत हो गया है, उसके पसीना ग्रानेके लिये उपचार करनेकी तरह तथा जिसका दाह्य ज्वर उतर गया है उसके ग्रारनालसे शरीरके परिष्कि करनेकी तरह तथा जिसकी ग्राखोका दुःख दूर हो गया है उसके वटाचूर्ण ग्राजनेकी तरह

विनष्टकर्णश्लस्य बस्तमूत्रपूरणिमव, रूडवणस्यालेपनदानिमव, विषयव्यापारो न दृश्येत । हृश्यते चासो । तत स्वभावभूतदु खयोगिन एव जीवदिन्द्रिया परोक्षज्ञानिन ॥६४॥

प्रथमा एकः । अत्थि अस्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः क्या । विमयत्य विषयार्थ-चतुर्ध्ये अन्यय । निरुक्ति--विभेषेण प्रयम गमन विषय । समास-स्वत्य भाव स्वभाव स्वभावस्य इद स्वाभाव ॥६४।

तथा जिसका क्यांशूल नष्ट हो गया हो उसके कानमे वकरेका मूत्र डालनेकी तरह ग्रीर जिसका घाव भर जाता है उसके फिर लेप करनेकी तरह उनका विषयोमे व्यापार नहीं दिखना चाहिचे किन्तु उनके वह विषयपवृत्ति तो देखी जाती है। इससे सिद्ध हुमा कि जिनके इन्द्रियों जीवित है ऐसे परोक्षज्ञानी स्वाभाविक दु खसे युक्त है ही।

प्रसगविवररा— प्रनन्तरपूर्व गांधामे कहा गया था कि परोक्षज्ञानी प्राणियोका इन्द्रिक् यसुख कष्टरूप है, अपरमार्थ है। प्रव इस गांधामे वताया गया है कि जब तक इन्द्रियां जीवित है तब तक दुख होना प्राकृतिक ही है।

तथ्यप्रकाश—(१) जिनके इन्द्रियिवयवासना वर्त रही है उनके दु ख होना प्राकृत्य कात है। (२) विषयोमे रित होनेसे प्राणीके दु ख बाह्य विषयोक्ते कारण नहीं, किल् विकारजन्य है। (३) विकारजन्य दु खको न सह सक्नेसे जीवोक्ती विषय भोगनेमे प्रवृत्ति होती है। (४) इन्द्रियवेदना इतनी कठिन पीड़ा है कि इसके वशीभूत प्राणी निकट ही जिनमे मरण हो ऐसे भी विषयोमे गिर पड़ते है। (४) उद्धत इन्द्रियो वाले परोक्षज्ञानोक्ते स्वयक्ते विभावसे जन्य दु ख है तभी वे विषयोमे व्यापार करने है। (६) जिन प्राणियोक्तो विषयोमे प्रेम हैं उनको नियमसे विषयरितके विकारसे दु छ हो रहा है। (७) विषयोमे प्रेम होनेका कारण निजमे भेदविज्ञानका प्रभाव है। (६) विषयोमे प्रेम होनेका निमित्त कारण उस प्रकारकी राग-वालो प्रकृतियोका उदय है।

सिद्धान्त—(१) विभावगुणव्यज्ञनपर्याय स्वभावका प्रतिघातक होनेसे कष्टरूप हो है। हिष्ट—। विभावगुणव्यज्ञनपर्यायदृष्टि [२१२]।

प्रयोग—दु खनारक विकारोते, विकारके निमित्तभूत कर्मविपाकते, कर्मबन्धके निमित्तभूत विभावोत्ते जपेक्षा वरके अतोन्द्रिय ज्ञानस्वभावमे उपयोगको लगाना ॥६४॥

प्रव मुक्त मात्माके सुखकी प्रसिद्धिके लिये, शरीरकी मुखसाधनताका खडन करते है—[स्पर्शें: समाश्रितान्] स्पर्शनादिक इन्द्रियोसे समाश्रित [इष्टान् विषयान्] इष्ट विषयोको [प्राप्य] पाकर [स्वभावेन] भपने अशुद्ध स्वभावसे [परिराममानः] परिरामन करता हुआ [प्रात्मा] आत्मा [स्वयमेव] स्वयं ही [सुख] इन्द्रियसुखरूप होता है [देहः न भवित] देह

ग्रथ मुक्तात्मसुखप्रसिद्धये शरीरस्य सुखसाधनतां प्रतिहन्ति—

पणा इद्दे विसये फासेहिं समस्सिदे सहावेगा।
परिगाममागा अप्पा सयमेव सुहं गा हवदि देहो ॥६५॥
स्पर्शादिसे समाश्रित, इष्ट विषय या स्वभावसे आत्मा।
परिगामभान स्वयं सुख, होता निह देहसे कुछ सुख ॥६५॥

प्राप्येष्टान् विषयान् स्पर्शे समाश्रितान् स्वभावेन । परिणममान आत्मा स्वयमेव सुख न भवति देह ।।६५।।

ग्रस्य खल्वात्मनः सशरीरावस्थायामि न शरीरं सुखसाधनतामापद्यमान पश्यामः, यतस्तदापि पोतोन्मत्तकरसैरिव प्रकृष्टमोहवशर्वातिभिरिन्द्रियैरिमेऽस्माकिमष्टा इति क्रमेण विषयाः निभपतिद्भरसमीचीनवृत्तितामनुभवन्नुपरुद्धशक्तिमारेणापि ज्ञानदर्शनवीर्यात्मकेन निश्चयकारणः

नामसंज्ञ—इट्ट विसय फास समिस्सद सहाव परिणममाण अप्प सय एव गुह ण देह । धातुसंज्ञ— सम् आ सिण मेवाया, प अप्प अपिगे, हव सत्ताया । प्रातिपदिक—इप्ट विषय स्पर्श समाश्रित स्वभाव परि-णममान आत्मन् स्वय एव सुख न देह । मूलधातु—सम् आ श्रिज् सेवाया, भू सत्ताया, प्र आप्लू प्राप्तो । उभयपदिववरण—इट्ठे इष्टान् विसए विषयान् समिस्सदे समाश्रितान्—द्वि० वहु० । फासेहिं स्पर्शे —तृतीया

#### सुखरूप नही होता।

तात्पर्य—इष्ट विषयोका ग्राश्रय कर भी जीव जव सुखी होता है तब वहाँ जीव ही सुखरूप होता है, देह मुखरूप नहीं होता।

टोकार्थ — वास्तवमे इस ग्रात्माके सशरीर श्रवस्थामे भी शरीर मुखसाधनताको प्राप्त हो ऐसा हम नही देख रहे है, क्यों ति तब भी, उन्मादजनक मदिराका पान कर लेने वालों की तरह प्रबल मोहके वश वर्तने वाली, 'यह विषय हमें इष्ट हैं' इस प्रकार विषयों की श्रोर दौडती हुई इन्द्रियों हिंदा ग्रयोग्य परिणतिका ग्रमुभव करता हुग्रा भी जिसकी शक्तिकी उत्कृष्टता एक गई है ऐसे भी निश्चयकारणताको प्राप्त ग्रपने ज्ञान-दर्शन-वीर्यात्मक स्वभावसे परिणमन करता हुग्रा स्वयमेव सुखत्वको प्राप्त करता है। किन्तु शरीर ग्रचेतनपना होनेसे सुखत्वपरिणतिका निश्चय कारण न होता हुग्रा किचित् मात्र भी सुखत्वको प्राप्त नहीं करता, यह सब पूर्णतया नि सदिग्ध है।

प्रसंगविवरगा—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे वताया गया था कि जव तक इन्द्रियाँ उद्धत है तब तक प्रकृतिसे ही दुःख है। श्रव इस गाथामे मुक्त श्रात्मावोके सुखकी प्रसिद्धिके लिये गारीर के सुखसाधनपनेका निराकरण किया है।

तथ्यप्रकाश-(१) गरीरसहित अवस्थामे भी जीवके सुखका वास्तविक साधन गरीर

तामुणगतेन स्वभावेन परिणममानः न्वमेवायमात्मा मुखनामापद्यते । शरीरं त्वचेतनत्वादेव मुखन्यपरिए।तेनिश्चयकाररातामनुपगच्छत्र जातु मुखतामुपद्योकन इति ॥ ६५ ॥

बहु०। सहावेष स्वभावेन-तृतीया एक०। परिणममाणो परिणममान अप्पा आत्मा सुह सुब देहो देह -प्रथमा एक०। हवदि भवति-वर्तमान अस्य पुरेष एकवचन क्रिया। सय स्वय एव ग न-अब्यय। पपा प्राप्य-अममाप्तिकी क्रिया। तिरक्ति-दिस्ति उपवीयते इति देह । समाम-स्वस्य भाव स्वभाव तेर स्वभावेन ॥ ६५॥

नहीं है, किन्तु उम प्रकारका विकल्प है। (२) ये विषय मुक्ते इह हैं ऐसा विकल्प होनेसे मोहवणवर्ती इन्द्रियों विषयोंमें क्वरने वाली इन्द्रियों द्वारा जीव मिलन वृक्तिका अनुभव करने लगता है। (४) मिलनवृक्तिका अनुभव करने वाले जीवका आदमजिक्तार रक जाता है। (४) आतमजिक्तमार रक जातेपर भी जो कुछ भी जानवर्शन- बीयोत्मक स्वभावसे जीव परिण्म रहा उम परिण्मनसे जीव सुखल्प अवस्थाको प्राप्त कर रहा है। (६) अरोरसिहत अवन्यामें भी जीवकी मुंबल्प परिण्मितका निज्वयतः कारण ययोग्यित जातवर्शनवीयोत्मक स्वभावसे परिण्मना है। (७) अचेतन होनेसे प्ररोर सुखका निज्वयतः कारण हो। विका निर्मे स्वभावसे परिण्मना है। (७) अचेतन होनेसे प्ररोर सुखका निज्ययतः कारण हो हो नहीं सकता। (२) सुखल्प परिण्मन व प्ररोर भिन्न-भिन्न द्रव्यगत है, अतः प्ररोरमे सुलकारणता नहीं है। (६) मुक्त जीवके प्ररोर नहीं है इस कारण उनके सुख कैसे हो सकता ? यह नदेह नहीं करना, क्योंकि प्ररोर मुखका माधन नहीं है, सुखका निज्ययतः साधन आत्मपरिणाम है। (६०) इन्द्रियमुखका भी निज्ययत कारण अगुछ आत्मभाव है। (११) मुक्त जीवोके अनन्त ग्रानन्दका कारण परिपूर्ण निर्मल आत्मविकास है। (१२) इन्द्रियमुखकप परिण्मने वाले आत्माकी जानवर्णनवीयत्मक स्वभावकी उत्कृष्ट प्रक्ति कर विकारको योग्यता हो जाना ही अगुछ स्वभाव होना कहलाता है।

सिद्धान्त—(१) ब्रात्माके ब्रानन्दका वास्तविक कारण ब्रात्मभाव ही है। हिए—१- उपादानहिए [४६व]।

प्रयोग—गुद्ध ग्रानन्दके लिये नहजानन्दधाम चैनन्यन्वरूप निज मन्तस्तत्त्वमे मन्त होनेका दृष्टिपौरुष करना ॥ ६५ ॥

ग्रद इसी तथ्यको दृढ़ करते हैं—[एकान्तेन हि] एकान्तसे ग्रयीत् नियममे [स्वर्गे वा] स्वर्गमे भी [देह] गरीर [देहिनः] गरीरी ग्रात्माको [मुखं न करोति] सुख नही देता [तु विषयवशेन] परन्तु विषयों वगने [मौहयं वा दु खं] मुख ग्रधवा दु खहप [स्वयं ग्रात्मा सवति] स्वयं ग्रात्मा होता है।

तात्पर्य-स्वर्गमे भी देवोका जीव ही सुख दु.खरूप होता है, उनका शरीर नहीं।

शथैतदेव दृढयति---

# एगंतेण हि देहो सुहं ण देहिस्स कुण्दि सग्गे वा । विसयवसेण दु सोक्खं दुक्खं वा हवदि सयमादा ॥६६॥

स्वर्गमे भी नियमसे, देहीके देहसे नहीं सुख है।

विषयवशसे स्वयं यह, सुख व दुखरूप होता है ॥६६॥

एकान्तेन हि देह सुख न देहिन करोति स्वर्गे वा। विषयवशैन तु सोख्य दु ख वा भवति स्वयमातमा ॥६६॥ ग्रयमत्र सिद्धातो यद्दिव्यवैक्रियिकत्वेऽपि शरीर न खलु सुखाय कल्प्येतेतीष्टानामनिष्टाना वा विषयाणा वशेन सुख वा दु ख वा स्वयमेवात्मा स्यात् ॥ ६६॥

नामसज्ञ-एगत हि देह सुह ण देहि सग्ग विसयवस दु सोक्ख दुक्ख वा सय अत्त । धातुसज्ञ-कुण करणे, हव सत्ताया । प्रातिपदिक — एकान्त हि देह सुख देहिन स्वर्ग वा विषयवश तु सौख्य दु ख स्वय आत्मन् । सूलधातु — डुकुञ् करणे, भू सत्ताया । उभयपदिववरण — एगतेण एकान्तेन — तृतीया बहु० । देहो देह सोक्ख सौख्य दुक्ख दु ख आदा आत्मा — प्र० एक० । सुह सुख — द्वितीया एक० । देहिस्स देहिन — पण्ठी एक० । विसयवसेण विषयवशेन — तृतीया एक० । हविद भवित — वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया । निरुक्त — अतित (सतत गच्छित जानाति) इति आत्मा । समास — विषयस्य वर्ण विषयवश तेन । १६६॥

टीकार्थ—यहाँ यह सिद्धान्त है कि दिन्य वैक्रियिकपना होनेपर भी शरीर सुखके लिये नहीं माना जाता, यह सुनिश्चित है, आत्मा स्वय ही इष्ट अथवा अनिष्ट विषयोंके वशसे सुख अथवा दु खरूप स्वय ही होता है।

प्रसङ्गिववरग् — ग्रनतरपूर्व गाथामे मुक्तात्मावोके ग्रानन्दकी प्रसिद्धिके लिये शरीरके सुखसाधनपनेका निराकरण किया था। ग्रव इस गाथामे उसी देहको सुखसाधनताके निराक-रणको हढ किया है।

तथ्यप्रकाश—(१) शरीर जीवकी सुख या दु:ख नही देना । (२) इष्ट ग्रनिष्ट विषयों के वशसे सुख व दु खरूप स्वय ही जीव होता है। (३) देवोका वैक्रियक शरीर सुखका कारण नही । (४) नारिकयोका वैक्रियक शरीर दु:खका कारण नही । (५) जीव ही स्वय कल्पनावश मुख ग्रथवा दु:खरूप परिग्णमता है।

सिद्धान्त--(१) परद्रव्य ग्रात्माके परिणमनका निश्चयकारण नही । हिष्ट---१- प्रतिषेधक शुद्धनय [४६म्र]।

प्रयोग—सत्य सहज भ्रानन्दके लाभके लिये सहजानन्दके स्रोतभूत सहज ज्ञानस्वभाव की उपासना करना ॥ ६६ ॥

भ्रब म्रात्माको स्वय ही सुखपरिगामकी शक्तिसे युक्तता होनेसे विषयोकी भ्रकिंचितक-

श्रथात्मन स्वयमेव सुखपरिग्णामशक्तियोगित्वाद्विषयाग्णामिक चित्करत्व द्योतयित— तिमिरहरा जइ दिश्ठी जग्णस्म दीवेगा ग्रात्थि कायव्वं । तह सोक्खं सयमादा विसया कि तत्थ कुव्वंति ॥६७॥ जिसकी दृष्टि तिमिरहर, उसकी निह कार्य दीपसे ज्यौ कुछ । त्यौ श्रात्मा सौख्यमयी, वहा विषय कार्य क्या करते ॥ ६७ ॥

तिमिरहरा यदि दृष्टिर्जनस्य दीपेन नास्ति कर्तव्यम् । तथा सौख्य स्वयमात्मा विषया कि तत्र कुर्वन्ति ॥ यथा हि केषाचिन्नकतचराणा चक्षुषः स्वयमेव तिमिरविकरणशक्तियोगित्वान्न तदपा-

नामसज्ञ—तिमिरहरा जइ दिट्ठि जण दीव ण कायव्व तह सोक्ख सय अत्त विषय किं तत्थ। धातुसज्ञ—का करऐो, कुव्व करेेे । प्रातिपदिक—ितिमिरहरा यदि दृष्टि जन दीप न कर्तव्य तथा सौस्य स्वय आत्मन् विषय किं तत्र । मूलधातु – डुक्च्य् करेंें।, अस् भुवि । उभयपदिववरण—ितिमिरहरा दिट्ठी

रताका द्योतन करते है—[यदि] यदि [जनस्य दृष्टि.] प्राणीकी दृष्टि [तिमिरहरा] तिमिर-नाशक हो तो [दीपेन नास्ति कर्तव्य] दीपकसे कोई प्रयोजन नहीं है, [तथा] इसी प्रकार जहां [आत्मा] ग्रात्मा [स्वय] स्वय [सौख्य] सुखरूप परिणमन करता है, [तत्र] वहां [विषया:] विषय [कि कुर्वन्ति] क्या कर सकते है।

तात्पर्य-प्राणी स्वय मुखरूप परिगामता है विषयभूत पदार्थ जीवोके सुखरूप नहीं परिणमते, न जीवोको सुखरूप परिगामाते ।

टोकार्थ—जैसे किन्ही उल्लू, बिल्ली इत्यादि निशाचरोके नेत्र स्वयमेव ग्रन्धकारको नष्ट करनेकी शक्ति वाले होते है, इस कारण उन्हे ग्रधकार नाशक स्वभाव वाले दीपक-प्रकाश्यादिसे कोई प्रयोजन नहीं होता, इसी प्रकार ससारमे या मुक्तिमे स्वयमेव सुखरूप परिण्णित इस ग्रात्माका ग्रज्ञानियों द्वारा सुखसाधनबुद्धिसे व्यर्थ माने गये भी विषय क्या कर सकते हैं ?

प्रस्वविवरण— भ्रनतरपूर्व गाथामे शरीरकी सुखसाधनताके निराकरणको हढ किया था। ग्रब इस गाथामे ग्रात्माकी स्वयकी सुखपरिणामशक्तिको दिखाकर विषयोकी ग्रिकिंच स्करता प्रसिद्ध की है।

तथ्यप्रकाश—(१) यह ग्रात्मा चाहे ससारदशामे हो या मुक्तावस्थामे हो, स्वय ही मुखरूपसे परिएाग्ति होता है। (२) ससारदशामे इन्द्रियसुख होनेमे भी मुखरूप परिएामता ग्रात्मा हो है, सातादिकर्मोदय मात्र निमित्त है ग्रीर विषयभूत पदार्थ ग्राश्रयभूत कारण है। (३) ग्राश्रयभूत विषयमे उपयोग जुटाये तो वे ग्राश्रयभूत कारण कहलाते हैं तिसपर भी ये स्पर्शादि विषय ग्रात्मामे कुछ परिणमन नहीं करते। (४) ग्रज्ञानीजन ही विषयोको मुखका

करणप्रविश्वाचित्रकाशादिना कार्यं, एवमस्यात्मनः ससारे मुक्ती वा स्वयमेव सुखतया परि-ग्रममानस्य सुखसायनिधया अवुधेमुं घाध्यास्यमाना अपि विषयाः कि हि नाम कुर्युं. ॥६७॥

दृष्टि सोक्ख सौस्य आदा आत्मा-प्रथमा एकः। जइ यदि ण न तह तथा सयं स्वय तत्थ तत्र-अन्यय। कि-अन्यय या द्विः एकः। जणस्स जनस्य-पण्टी एकः। दीवेण दीपेन-तृतीया एकः। अत्थि अस्ति-वर्तमान लद् अन्यः एकः किया। कायन्व कर्तन्य-प्रथमा एः कृदन्त किया। विसया विषया -प्रः बहुः। कुन्विति कुर्वन्ति-वर्तमान अन्य पुरुष बहुवचन।। ५७॥

कर्ता मानकर व्यर्थ ही विषयोका ग्राश्रय करते है।

सिद्धान्त—(१) विषयोको जीवमुखका कर्ता कहना मात्र उपचार है। (२) जीव ग्रपनी मुखपरिणमनशक्तिसे परिणमता है।

हिट--१- परकर्तृत्व उपचरित ग्रसद्भूत व्यवहार [१२६ब], ग्राश्रये ग्राश्रयी उपचारक व्यवहार [१४१]। २- उपादानदृष्टि [४६ब]।

प्रयोग--परपदार्थको ग्रपने मुखपरिरामनमे श्रिकिञ्चत्कर जानकर ग्रीर स्वयंको ही ग्रानन्दस्वरूप पहिचानकर परिवक्ति हटना ग्रीर श्रिविक्त सहजानन्दधाम सहजिच्हिस्वभाव मे उपयोग लगाना ।। ६७ ।।

ग्रब ग्रात्माका सुखस्वभावत्व दृष्टान्त द्वारा दृढ करते हैं—[यथा] जैसे [नमिस] ग्राकाणमे [ग्रादित्यः] सूर्य [स्वयमेव] ग्रपने ग्राप ही खुद [तेजः] तेज [उद्याः] उद्या [च] ग्रोर [देवता] देव है [तथा] उसी प्रकार [लोके] लोकमे [सिद्धः अपि] सिद्ध भग-वान भी ग्रपने ग्राप ही स्वय [ज्ञानं] ज्ञान [सुखं च] सुख [तथा देवः] ग्रोर देव है।

तात्पर्य-भगवान स्वय ही अनन्तज्ञानमय, अनन्तानन्दमय श्रीर देवस्वरूप है।

टोकार्थ — जैसे ग्राकाशमे ग्रन्य कारणकी ग्रपेक्षा रखे बिना ही सूर्य स्वयमेव ग्रत्यिघक प्रभा समूहसे चमकते हुए स्वरूपके द्वारा विकसित प्रकाशयुक्त होनेसे तेज है, ग्रीर जैसे कभी उष्णतारूप परिणमित लोहेके गोलेकी तरह सदा उष्णतापरिग्णामको प्राप्त होनेसे उष्ण है, ग्रीर जैसे देवगतिनामकमंके धारावाहिक उदयके वशवर्ती स्वभावपनेसे देव है, इसी प्रकार लोक मे भन्य कारणकी ग्रपेक्षा रखे बिना ही भगवान ग्रात्मा भी स्वयमेव स्वपरको प्रकाशित करनेमे समर्थ यथार्थ ग्रनन्तशक्तियुक्त सहज सवेदनके साथ तादात्म्य होनेसे ज्ञान है, ग्रीर उसी प्रकार ग्रात्मतृष्तिसे उत्पन्न होने वाली परिनिर्वृक्तिसे प्रवर्तमान ग्रनाकुलतामे सुस्थितताके कारण सौस्य है, ग्रीर उसी प्रकार जिन्हे ग्रात्मनत्वकी उपलब्धि निकट है ऐसे बुधजनोके मनरूपी शिलास्तम्भमे जिसकी ग्रतिशय द्युति स्तुति उत्कीर्ण है ऐसा दिव्य ग्रात्मन्वरूपवान होनेसे देव है। इस कारण इस ग्रात्माको सुखसाधनाभासके विषयोसे वस हो। इस प्रकार यह ग्रानन्द-प्रकरण पूर्ण हुगा। ग्रब यहा शुभपरिणामका ग्रधिकार प्रारम्भ होता है।

श्रथात्मनः सुखस्वभावत्व दृष्टान्तेन दृढयति---

सयमेव जहादिचो तेजो उण्हो य देवदा ग्राभिम । मिद्धो वि तहा गागां सुहं च लोगे तहा देवो ॥६=॥

स्वयमेव सूर्य नभमे, तेजस्वी उष्ण देव है जैसे । स्वयमेव सिद्ध सुखमय, ज्ञान तथा देव है तैसे ॥६८॥

म्वयमेव यगादित्यम्तेज उप्णश्च देवता नभिम । मिद्धोऽपि नथा ज्ञान सुख च लोके तथा देव ॥ ६६॥

यथा खलु नमसि कारणान्तरमनपेक्ष्यैव स्वयमेव प्रभाकर प्रभूतप्रभाभारभास्वरस्व ह्रपिवकस्वरप्रकाशशालितया तेज, यथा च कादाचित्कोष्ण्यपरिणताय पिण्डवित्रत्यमेवोष्ण्यपरिणामापन्नत्वादुष्णः, यथा च देवगितनामकर्मोदयानुवृत्तिवशवितस्वभावनया देव । तथैव लोके कारणान्तरमनपेक्ष्यैव स्वयमेव भगवानात्मापि स्वपरप्रकाशनसमर्थनिवितथानन्तशक्तिसहजसवे-दनतादात्म्यात् ज्ञान, तथैव चात्मनृष्ठिसमुपजातपरिनिवृत्तिप्रविततानाकुलत्वसुस्थितत्वात् सीह्य, तथैव चासन्नात्मतत्त्वोपलम्भलव्धवर्णजनमानसशिलास्तम्भोत्कोर्णसमुदीर्णद्युतिस्तुतियो-गिदिव्यात्मस्वरूपत्वाद्देव.। ग्रतोऽस्यात्मन मुखसाधनाभासैविषयै पर्याप्तम् । इति ग्रानन्दप्रपञ्च.। ग्रथ शुभपरिणामाधिकारप्रारम्भ ।।६८।।

नामसज्ञ—मये एव जहा आदिच्च तेज उण्ह य देवदा णभस् सिद्ध वि अपि तहा णाण सह च लोग तहा देव । धानुसज्ञ—सिज्भ निष्पत्तो । प्रातिपदिक—म्वय एव यथा आदित्य तेजम् उष्ण च देवता नभस् सिद्ध अपि तथा ज्ञान मुख च लोक तथा देव । मूलधातु—पिध गतौ, पिष्ठ सराद्धौ दिवादि । उभयपदिविक-रण—सय स्वय एव जहा यथा य च वि अपि तहा तथा—अव्यय । आदिच्चो आदित्य तेजो तेज उण्हो उण्ण देवदा देवता सिद्धो सिद्ध णाण ज्ञान सुह सुख देवो देव —प्रथमा एक०। णभसि नभसि लोगे लोके-सप्तमी एकवचन । निरुक्ति—सिद्धचित सम इति सिद्ध , अतित सतत गच्छित इति आदित्य ॥ ६०॥

प्रसङ्गविवरण-अनन्तरपूर्व गाथामे आत्माको सुखपरिगामनशक्तियोगिता दिखाकर विषयोकी अकिञ्चित्करता सिद्ध की थी। अब इस गाथामे आत्माके आनन्दस्वभावपनेको हशन्तपूर्वक हढ किया है।

तथ्यप्रकाश—१- ग्रात्माके ग्रानन्दका वास्तविक साधन स्वय ग्रात्मा है। २- ससा-रदशामे ग्रानन्दगुराकी विकृत पर्यायरूप सुख सुखाभास है। ३- सुखाभासके ग्राश्रयभूत साधन साधनाभास है। ४- सुखसाधनाभासोसे ग्रात्माको कोई लाभ नहीं है। ५- भगवान ग्रात्मा ग्रन्य कारगोकी ग्रपेक्षा किये बिना स्वय ही स्वपरप्रकाशनमे समर्थ ग्रनन्तशक्तियुक्त सहज-सवेदनमय होनेसे ज्ञानरूप है। ६- सहज सवेदनमय होनेसे यह भगवान ग्रात्मा परम ग्रात्म-तृष्तिसे प्रवर्तमान निराकुलतामे सुस्थित होनेसे सहजपरमानन्दमय है। ७- सम्यग्ज्ञानोके नम अथेन्द्रियसुखस्वरूपविचारमुपऋममाग्गस्तत्साधनस्वरूपमुपन्यस्यति--

देवदजदिगुरुपूजासु चेव दाणिमि वा सुसीलेसु । उववासादिसु रत्तो सुहोवञ्चोगपगो चपा ॥६६॥

देवगुरुभक्तिमें नित, दान सदाचार श्रनशनादिकमें।

जो प्रवृत्त श्रात्मा वह, है सरल शुभोपयोगात्मक ॥६६॥

देवतायतिगुरुपूजासु चैव दाने वा सुकीलेषु । उपवासादिषु रक्त शुभोपयोगात्मक आत्मा ॥ ६६ ॥ यदायमात्मा दु खस्य साधनीभूता द्वेपरूपामिन्द्रियार्थानुरागरूपा चाशुभोपयोगभूमिका-

नामसज्ञ—देवदजिदगुरुपूजा च एव दाण वा सुसील उववासादि रत्त सुहोव ओगप्पग अप्प । धातु-सज्ञ—रज्ज रागे । प्रातिपदिक—देवतायितगुरुपूजा च एव दान वा सुजील उपवासादि रक्त गुभोपयोगा-रमक आत्मन् । मूलधातु— रज रागे । उभयपदिववरण — देवदजिदगुरुपूजासु देवतायितगुरुपूजासु सुसीलेसु

मे सातिशय द्युनि स्तुति जिसकी प्रतिफलित है, ऐसा दिव्यस्वरूप भगवान ग्रात्मा देव है। ५- जो स्वय ज्ञान है, स्वय ग्रानन्द है, स्वय देव है उस ग्रात्माको सुखसाधनाभासोसे क्या प्रयोजन है ? ६- भगवानको तरह सब जीवोका स्वभाव है, ग्रतः ग्रानदाभिलाषो जीवोंको विषयावलवनकी कल्पना छोडकर सहजानन्दस्वभावपय ग्रतस्तत्त्वको उपासना करनी चाहिये।

सिद्धान्त-१- भगवान ग्रात्मा ग्रपने ही स्वरूपसे प्रकट स्वतत्र ज्ञानानन्द विलासका भनुभव करता है।

**दृष्टि -- १ -** ग्रनी श्वरनय [१८६]।

प्रयोग—परिपूर्ण ग्रनाकुल रहनेके लिये भ्रपने सहजानन्दस्वभावमय सहज ज्ञानस्वरूप भ्रन्तस्तत्त्रमे उपयोग रमाना ॥६८॥

ग्रब इन्द्रियसुखस्वरूप सम्बन्धी विचारको लेते हुए ग्राचार्य इन्द्रियसुखके साधनभूत शुभोपयोगके स्वरूपको समीपमे धरोहरवत् धरते है ग्रर्थात् जैसे दूसरेकी घरोहर विना ममता के घरी जाती है ऐसे शुभोपविषयक बातका प्रसग करते हुए भी उसका ममत्व न कर स्वरूप को कहते हैं—[देवतायितगुरुपूजासु] देव, यित व गुरुकी पूजामे [दाने च एव] ग्रीर दानमे [सुशीलेषु वा] एव सुशीलोमे [उपवासादिषु] ग्रीर उपवासादिकमे [रक्तः ग्रात्मा] ग्रनुरागी श्रात्मा [शुभोपयोगात्मक:] शुभोपयोगात्मक है।

तात्पर्य--मोक्षमार्गके साधकोकी सेवादिक शुभानुष्ठानोमे श्रनुरागी शुभोपयोगी जीव

टोकार्थ-जब यह आत्मा दु.खकी साधनीभूत द्वेषरूप तथा इन्द्रियविषयकी अनुराग-

मतिक्रम्य देवगुरुयतिपूजादानणोलोपवासप्रीतिलक्षरा धर्मानुरागमङ्गोकरोति तदेन्द्रियसुखस्य साधनीभूता गुभोपयोगभूमिकामधिहहोऽभिलप्येत ॥ ६६ ॥

सुशीलेपु उववासादिसु उपवासादिपु-सप्तमी वहु०। च एव वा-अव्यय। दाणिम दाने-सप्तमी एक०। रत्तो रक्त सुहोवओगप्पगो गुभोपयोगात्मक अप्पा आत्मा-प्रथमा एक०। निम्बित-यते इति यति, उप वसन उपवास। समास-देवता च यतिब्च गुम्ब्च देवतायतिगुन्व तेपा पूजा तान्। शुभव्चामी उप-योग शुभोपयोग गुभोयोग एव आत्मक यस्य स शुभोपयोगात्मक ॥ ६६॥

रूप ग्रज्ञुभोपयोग भूमिकाका उल्लंघन करके, देव-गुरु-यतिकी पूजा, दान, शील ग्रीर उपवा-सादिकके प्रीतिस्वरूप धर्मानुरागको ग्रगीकार करता है तव वह इन्द्रियसुखकी साधनीभूत शुभोपयोगभूमिकाको प्राप्त हुग्रा कहलाता है।

प्रसगविवरण—ग्रनन्तरपूर्वं गायामे वताया गया था कि यह भगवान ग्रात्मा स्वय सुखस्वभावी है। ग्रव इस गाथामे इन्द्रियसुखके विचारके प्रसगमे इन्द्रियसुखके साधनके स्वरूप निर्देश किया है।

तथ्यप्रकाश—१- हेप एव इन्द्रियविषयोका ग्रनुराग ग्रगुभोषयोग है। २- ग्रगुभो पयोगकी भूमिकाका उल्लंघन करनेपर शुभोषयोग होता है। ३- देव यति गुरुकी पूजा, शील, दान, उपवासमे प्रीति ग्रादि धर्मानुराग ग्रुभोषयोग है। ४- ग्रुभोषयोग इन्द्रियसुखका साधन है। ४- इन्द्रियसुख हेय है, इसलिये इन्द्रियसुखके साधनभूत श्रुभोषयोगकी ग्रावश्यकता न होनी चाहिये, किन्तु शुद्धोषयोग श्रुभोषयोगपूर्वक हो होता है, ग्रत शुद्धोपयोगसे पहिले श्रुभोषयोग होना ग्रानिवारित है। ६- निर्दोष सर्वज्ञ परमात्मा देव है। ७- भेदाभेद रत्नत्रयके ग्राराधक व ग्राराधनार्थी भव्य जीवोको दीक्षा देने वाले साधु गुरु है। ६- इन्द्रियविजय करके गुद्धात्मस्वरूपमे प्रयत्नपरायण साधु यति कहलाते है। ६-जो ग्रगुभोषयोगकी भूमिका को उल्लंघन करके जो धर्मानुराग करता है वह शुभोषयोगी कहलाता है।

सिद्धान्त—१- इन्द्रियसुखका निमित्त सातादिकमंप्रकृतिका उदय है। २- सातादि कमंप्रकृतियोके बन्धका निमित्त शुभोपयोग है। ३- इन्द्रियसुखका साधन शुभोपयोग है।

हिए--१, २- निमित्तहिष्ट [५३म्र] । ३- निमित्तपरम्पराहिष्ट [५३ब] ।

प्रयोग—णाष्ट्रवत ग्रानन्दके लाभके लिये ग्रशुभोपयोगभूमिकाका उल्लंघन न कर शुभोपयोगभूमिकामे ग्राकर शुद्धोपयोगके लक्ष्यमे बढकर दोनो ग्रशुद्धोपयोगसे निवृत्त होकर शुद्धोपयोगरूप परिणमनके लिये सहज परमविश्राम करना ॥६६॥

ग्रब शुभोपयोगके साध्यपनेसे इन्द्रियसुखको कहते है—[शुभेन युक्त.] शुभोपयोग युक्त [भातमा] ग्रात्मा [तियंक् वा] तियँव [मानुषः वा] मनुष्य [देवः वा] ग्रथवा देव [भूतः] होकर [तावत्कालं] उतने समय तक [विविध] विविध [ऐन्द्रियं सुख] इन्द्रियसुखको अय शुभोपयोगसाध्यत्वेनेन्द्रियसुखमाख्याति-

# जुत्तो सुहेण त्रादा तिरियो वा माणुसो व देवो वा। भूदो तावदि कालं लहदि सुहं इन्दियं विविहं ॥७०॥

शुभयुक्त जीव होकर, तिर्यश्च मनुष्य देवगति वाला। उतने काल विविध इन्द्रियसुखको प्राप्त करता है।।७०।।

युक्तः गुभेन आत्मा तिर्यग्वा मानुपो वा देवो वा। भूतस्तावत्काल लभते सुखमैन्द्रिय विविध ॥ ७० ॥ ग्रयमात्मेन्द्रियसुखसाधनीभूतस्य ग्रुभोपयोगस्य सामर्थ्यात्तदिधष्ठानभूताना तिर्यग्मानुष-देवत्वभूमिकानामन्यतमा भूमिकामवाप्य यावत्कालमवतिष्ठते, तावत्कालमनेकप्रकारमिन्द्रियसुख समासोदयतीति ॥७०॥

नामसज्ञ जुत्त सह अत्त तिरिय वा माणुस मिद्ध वा भूद तार्वाद काल सह इदिय विविह । धातु-सज्ञ—भव सत्ताया लभ प्राप्तो । प्रातिपदिक—युक्त गुभ आत्मन् तिर्यच वा मानुष देव भूत तावत् काल सुख इन्द्रिय विविध । मूलवातु—भू सत्ताया डुलभप् प्राप्तो । उभयपदिववरण—जुत्तो युक्त आदा आत्मा तिरियो तिर्यम् माणुसो मानुप देवो देव -प्रथमा एक० । सहेण गुभेन-तृतीया एक० । लहदि लभते— वर्तमान अन्य पुरुप एक० किया । सह सुख इदिय ऐन्द्रिय विविह विविध—द्वितीया ए० । भूदो भूत -प्रथमा एक० । तावत् काल-अव्यय । निरुवत—शोभते इति गुभ तेन, दिव्यतीति देव ॥७०॥

#### [लभते] प्राप्त करता है।

टीकार्थ-यह ग्रात्मा इन्द्रियसुखके साधनभूत शुभोपयोगकी सामर्थ्यंसे उसके ग्राधार-भूत तियँच मनुष्य ग्रीर देवत्वको भूमिकाग्रोमे से किसी एक भूमिकाको प्राप्त करके जितने समय तक उसमे रहता है उतने समय तक ग्रनेक प्रकारके इन्द्रियसुखको प्राप्त करता है।

प्रसंगिववरग--- प्रनन्तरपूर्व गाथामे इन्द्रियसुखके साधनके स्वरूपका निर्देश किया था। श्रव इस गाथामे इन्द्रियसुखको शुभोपयोग द्वारा साध्यपनेसे प्रकट किया गया है।

तथ्यप्रकाश--१- इन्द्रियसुखका मूल साधन है शुभोपयोग। २-शुभोपयोगके सामध्यंसे तिर्थंच मनुष्य व देव- इनमे से किसी भी पर्यायमे ग्रात्मा ग्राता है रहता है। ३- जब
तक यह ग्रात्मा तिर्यंच मनुष्य व देव पर्यायमे रहता है तब तक यह इन्द्रियसुखको प्राप्त
करता है।

सिद्धान्त— १ – शुभोपयोगके निमित्तसे सातादि पुण्य प्रकृतियोका बन्ध होता है। २ – सातादि पुण्यप्रकृतियोके उदयके निमित्तसे जीव इन्द्रियसुखको पाता है। ३ – इन्द्रियसुखके निमित्तका निमित्त होनेसे इन्द्रियसुखका मूल साधन शुभोपयोग है।

हिष्--१, २ -- निमित्तदिष्ट [५३য়]। २- निमित्तपरम्पराहिष्ट [५३व]।

अर्वेवमिन्द्रियमुल्ममुन्धिष्य दु लत्वे पक्षिपति--

सोक्खं महाविसिद्धं गात्थि मुरागां पि सिद्धमुवदेसे। ने देहवेदगाष्टा रमंति विसएमु रम्मेमु ॥ ७१ ॥ स्वासाविक नुख देवो, के भी नहीं आगमोक्त है वे तो। देहेन्द्रियपीड़ावश, रम्य विषयोमे रमते है।। ७१ ॥

मौत्य स्वभावनिष्ठ नान्ति नुरायामपि निद्धमुपदेशे । ते देहदेदनाता रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ३२ हिन्द्रयसुखभाजनेषु हि प्रधाना दिवौकसः, तेषामणि स्वाभाविक न खलु सुखमिर रत्युन तेषा स्वाभाविकं हु जमेदावलोक्यते । यतस्ते पञ्चेन्द्रियात्मकशरीरपिशाचपीडया परवश् भृगुप्रपातस्यानीयान्मनोज्ञविषयानभिषतन्ति ॥ ७१ ॥

नाम्मक्त—मोक्त महाविच्छ ण मुराण मिछ उवदेम ते देहवेदणट्टा विसएत् रम्मेमु । धातुमत-सम नत्तापा, रम श्रीडापा पुर ऐक्वर्यदीप्त्यो । प्रातिपदिक—मौक्य न्वभाविम्छ न्रु अपि निछ उपरे नत् देवनाने विषय रम्य । मूलधातु—अन् भृवि रमु श्रीडाया । उभयपदिवदरण—मोक्स सौक्य नहार मिछ स्वभाविन्छ निछ –प्रथमा एक० । उवदेने उपदेशे—मप्तमी एक० । ते देहवेडणट्टा वेदनानां -प्रयम् वहु० । रमित रमन्ते—वर्ननान लट् अन्य पुरष बहुवचन किया । विसएमु विषयेषु रम्मेमु रम्पेषु—मप्तम वहुवचन । निरुक्ति—मुरन्तीति मुगा, रन्तु योग्य रम्य । समास—स्वभावेन निछ स्वभाविन्छ, देहम् वेदना हिवेदना नया आर्ना ॥७१॥

प्रयोग—इन्द्रियनुखको व इन्द्रियनुखके साघनभूत शुभोपयोगको हेय जानकर परम् उपादेय शुद्धोपयोगके प्राश्रयभूत निज सहज अन्तस्तस्वमे उपयुक्त होना ॥७०॥

इस प्रकार इन्द्रियमुखकी बात उठाकर ग्रव उसे दु खरूपमे प्रक्षिपित करते हैं-[उप देशे सिद्ध ] (जिनेन्द्रदेवके) उपदेशसे सिद्ध है कि [सुरारणाम् ग्रिप] देवोके भी [स्वभावः सिद्ध ] स्वभावसिद्ध [सीख्यं] मुख [नास्ति] नही है, [ते] वे [देहवेदनाती] (पवेन्द्रियः मय) दहकी वेदनामे पीडित होनेसे [रम्येषु विषयेषु] रम्य विषयोमे [रमन्ते] रमते हैं।

टीकार्थ—इन्द्रियमुखके अधिकारियोमे प्रधान देव हैं, उनके भी वाम्तवमे स्वाभाविक मुख नही है, प्रत्युत उनके स्वाभाविक दुख ही देखा जाता है वयोकि वे पचेन्द्रियात्मक शरीर रूपी पिशाचकी पीडासे परवश होते हुए शिखरसे गिरनेके ममान मनोज्ञ विषयोकी ग्रोर दौडते हैं।

प्रसङ्गिविवररा-- घननरपूर्व गायामे बताया गया था कि इन्द्रियमुख शुभोषयोग द्वारा साध्य है। प्रव इस गायाने इन्द्रियमुखको उखाडकर दु खपनेमे फैका गया है।

तथ्यप्रकाश-- १- इन्द्रियमुख जिन जीवोको मिला है उनमे नर्वाधिक इन्द्रियमुख

श्रयैविमिन्द्रियसुखस्य दुःखतायां युक्तचावतारितायामिन्द्रियसुखसाधनीभूतपुण्यनिर्वर्तक-शुभोषयोगस्य दुःखसाधनीभूतपापनिर्वर्तकाशुभोषयोगविशेषादिशेषत्वमवतारयति—

गारगारियति रियसुरा भजंति जिद देहसंभवं दुनखं। किह सो सुहो व असुहो उवयोगो हवदि जीवागां। 11७२॥ नर नारक तिर्यक् सुर, यदि देहोद्भव हि क्लेश श्रनुभवते। कंसे वह शुभ व श्रशुभ, होता उपयोग जीवोका ।। ७२॥

नरनारकतिर्यक्सुरा भजन्ति यदि देहसभव दु ख । कथ स शुभो वाऽशुभ उपयोगो भवति जीवानाम् ।७२। यदि शुभोपयोगजन्यसमुदीर्रापुण्यसपदस्त्रिदशादयोऽशुभोपयोगजन्यपर्यागतपातकापदो वा नारकादयश्च, उभयेऽपि स्वाभाविकमुखाभावादिवशेषेण पञ्चेन्द्रियात्मकशरीरप्रत्यय दुःखमेवा-

नामसंज्ञ—णरणारयितिरियसुर जिंद देहसभव दुक्ख किह त सुह व असुह उवओग जीव। धातु-संज्ञ—भज सेवाया, हव सत्ताया। प्रातिपिदक—नरनारकितर्यक्सुर यदि देहसभव दुख कथ तत् ग्रुभ वा वाले देव है। २— इन्द्रियस्खपात्रप्रधान देवोके भी सुख स्वाभाविक नहीं है। ३— इन्द्रियसुख वाले देवोके भी वास्तवमे वह दुख ही है। ४— देव भी इन्द्रियात्मक शरीरिपशाचकी पीडासे परवश हुए मनोज्ञ विषयोमे गिर पडते है। ५— इन्द्रियसुख क्षोभसे व्याप्त है, ग्रतः इन्द्रिय-सुख हेय है। ६— इन्द्रियसुखका मूल साधन ग्रुभोपयोग भी हेय है। ७— नाना दुखोका मूल साधन ग्रुगुभोपयोग ग्रत्यन्त हेय है। ५— ग्रुगुभोपयोग ग्रत्यन्त हेय इस कारण है कि ग्रुगुभोपयोगमे उद्धारका ग्रवसर हो नहीं मिलता। ६— ग्रुभोपयोग ग्रत्यन्त हेय इस कारण नहीं कि ग्रुभोपयोगो जीवको उद्धारका ग्रवसर मिल सकता है। १०— गुद्धोपयोग ग्रुभोपयोग पूर्वक ही होता है, ग्रुगुभोपयोगपूर्वक नहीं।

सिद्धान्त—(१) इन्द्रियविषयवशवर्ती जीव देहवेदनावश विषयासक्त भावसे दुःखी रहते है।

हष्टि-१- उपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिकनय [२४]।

प्रयोग—विषयोपयोग छोडकर निज सहज शुद्ध स्वभावका उपयोग करना ॥७१॥ इस प्रकार युक्तिसे इन्द्रियसुखको दुःस्रूष्ट् प्रगट करके अब इन्द्रियसुखके साधनीभूत पुण्यको रचने वाले शुभोपयोगको दु सके साधनीभूत पापको उत्पन्न करने वाले अशुभोपयोगसे अविशेषताको प्रगट करते है—[नरनारकितर्यक्सुराः] मनुष्य नारको तिर्यंच और देव सभी [यदि] यदि [देहसंभवं] देहोत्पन्न [दुःख] दुःसको [भजंति] अनुभव करते है तो [जीवानां] जीवोका [सः उपयोगः] वह अशुद्ध उपयोग [शुभः वा अशुभः] शुभ और अशुभ दो प्रकार

श्रय शुभोषयोगजन्य फलवत्पुण्यं विशेषेश दूषराार्थमभ्युषगम्योत्यापयति— कुलिसाउहचक्रथरा सुहोवश्रोगण्पगेहिं भोगेहिं। देहादीगां विद्धिं करेति सुहिदा इवाभिरदा ॥७३॥ वज्रधर चक्रधर भी, शुभोषयोग फलरूप भोगोसे। सुखकत्पो भोगनिरत, देहादिक पुष्ट करते है।।७३॥

कुलिशायुधचक्रधरा गुभोपयोगात्मके भोगे । देहादीना वृद्धि कुर्वन्ति स्विना इवाभिरता ॥ ७३ ॥ यतो हि शक्काशचक्रिराश्च स्वेच्छोपगतेभीगैः शरीरादीन् पुट्रान्तस्तेषु दुष्टशोणित इव जलौकसोऽत्यन्तमासक्ता मुखिता इव प्रतिभासन्ते । ततः शुभोपयोगजन्यानि फलवन्ति पुण्या-न्यवलोक्यन्ते ॥ ७३॥

नामसज्ञ—कुलिसाउहचनकधर मुहोवओगप्पग भोग देहादि विद्वि सुहिद इव अभिरद । धातुसंज्ञ — कर करऐ। प्रातिपदिक—कुलिशायुधचकधर शुभोपयोगात्मक भोग देहादि वृद्धि सुखित इव अभिरत । सूलधातु—इकुत्र करऐ। उभयपदि वरण—कुलिसाउहचनकघरा कुलिशायुधचकघर। सुहोवओगप्पगा शुभोपयोगात्मका सुहिदा सुखिता अभिरदा अभिरता –प्रथमा वहु०। भोगेहि भोगं –तृतीया वहु०। देहा-दीण देहादीना—पप्ठी वहु०। विद्वि वृद्धि—द्वितीया एक०। करेति कुर्वन्ति—वर्तमान अन्य० एक० किया। निरुक्ति—वर्धन वृद्धि। समास—कुलिश आयुध येपा ते कुलिशायुधा, चक्र धरन्ति इति चक्रधरा, कुलिशायुधाइच चक्रधराइचेति कुलियायुधचकघरा।। ७३।।

मूलक भोगोके द्वारा [देहादीनां] देहादिकोकी [वृद्धि कुर्वन्ति] पृष्टि करते है ग्रीर [ग्रिभिरताः] (इस प्रकार) भोगोमे रत वर्तते हुए [सुखिताः इव] मुखी जैसे मालूम होते है।

तात्पर्य—इन्द्र चक्री जैसे वडे लोग भी शुभोपयोगहेतुक पुण्यके फल भोगोको भोगते व भोगोमे रत होते हुए मुखी जैसे लगते है, किन्तु वह सब होता नहीं है।

टोकाथं—चूँ कि शक्र ग्रीर चक्रवर्ती ग्रपनी इच्छानुसार प्राप्त भोगोके द्वारा शरीरादि को पुष्ट करते हुए दूषित रक्तमे ग्रत्यन्त ग्रासक्त वर्तती हुई जोककी तरह उन भोगोमे ग्रत्यन्त ग्रासक्त वर्तते हुए मुखी जैसे प्रतिभासित होते हैं, इससे णुभोपयोगजन्य फलवान पुण्य दिखाई देते हैं।

प्रसंगिववरण—ग्रनतरपूर्व गायामे णुभोपयोग व श्रणुभोपयोगमे श्रविशेषताका ग्रवधा-रण कराया था। प्रव इस गायागे णुभोपयोगजन्य फलवान पुण्यवा दूपण प्रसिद्ध किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) एन्द्र, चक्री छादि वड़े प्राणी भोगोके द्वारा शरीर छादिको पुष्ट करते हुए भोगोमे छासक्त होते हैं। (२) भोगासक्त एन्द्र चन्नी छादि मुखी जैसे लगते हैं,

समुत्पादयन्ति । न खलु तृष्णामन्तरेण दुष्टशोणित इव जलूकानां समस्तससारिणां विषयेषु प्रवृत्तिरवलोक्येत । ग्रवलोक्यते च सा । ततोऽस्तु पुण्यानां तृष्णायतनत्वमवाधितमेव ॥७४॥

वहुवचन णिजन्त क्रिया। विसयतण्ह विषयतृष्णा-द्वितीया एकः। जीवाण जीवाना देवदताण देवता-न्ताना-पच्छी वहुः। निरुषित-पूयते अनेनेति पुण्य, विषिण्वन्ति स्वात्मकतया विषयिण सवध्नन्ति इति विषया, तृष्यते अनयेति तृष्णा। समास-परिणामेन समुद्भवानि परिः, विषयाणा तृष्णा विः।।७४।।

देती है। इस कारण पुण्योकी तृष्णायतनपना अबाधित हो है।

प्रसंगिववरण — प्रनंतरपूर्व गाथामे शुभोपयोगजन्य पुण्यकर्मका दूषण स्पष्ट किया गया था। प्रव इस गाथामे उन पुण्यकर्मीकी दु खकारणताको प्रकट किया है।

तथ्यप्रकाश—(१) शुभोपयोगके परिणामसे अनेक प्रकारके पुण्यकर्म बन जाते है। (२) वे पुण्यकर्म बहेसे बहे प्राणी देवेन्द्रो तकके ससारियोके विषयतृष्णाको उत्पन्न करते है। (३) यदि उन पुण्यकर्म वाले बहे प्राणियोके पुण्यकर्म विषयतृष्णाजनक न होते तो उनकी विषयोमे प्रवृत्ति न देखी जाती। (४) पुण्योदय वाले प्राणियोके विषयतृष्णा व विषयप्रवृत्ति देखी जाती है, अत. अबाधित सिद्ध है कि पुण्यकर्म तृष्णाके घर ही है। (४) वास्तवमे पुण्यकर्म मुखके साधन तो क्या होगे वे तो दुःखके बीजरूप तृष्णाके ही घर है।

सिद्धान्त--(१) तृष्णाका कारण है मोहोदयके साथ पुण्योदय, पुण्यबन्धका कारण है शुभोपयोग ।

हष्टि--१- निमित्तपरम्परादृष्टि [५३व]।

प्रयोग--पुण्यकर्मको भी दुखबीज जानकर पुण्यकर्मसे, पुण्यकर्मके फलसे व पुण्यकर्म के साधनसे उपेक्षा करके शुद्ध सहज अन्तस्तत्त्वकी दृष्टि करना ॥७४॥

श्रव पुण्यके दुःखबीजरूप विजय घोषित करते है—[पुनः] फिर [उदीणंतृष्णाः ते] उदीणं है तृष्णा जिनकी ऐसे वे जीव [तृष्णाभिः दुःखिताः] तृष्णाश्रोके द्वारा दुःखी होते हुए [श्रामरण] मरण पर्यंत [विषयसौख्यानि इच्छन्ति] विषयसुखोको चाहते हैं [च] श्रीर [दुःखसंतप्ताः] दुःखोसे सतप्त होते हुए [अनुभवंति] उन्हे भोगते है।

तात्पर्य-जिनके तृष्णां बढी-चढी है वे विषयचाहकी दाहसे मरणपर्यन्त दु:ख भोगते रहते है।

टीकार्थ — जिनके तृष्णा बढी-चढी है ऐसे देवपर्यंत समस्त ससारी, तृष्णा दुःखका बीज होनेसे पुण्यजनित तृष्णाम्रोके द्वारा भी दु खबीजपना होनेसे ग्रत्यत दुखी होते हुए मृग- तृष्णाम्रोसे जलकी भाँति विषयोसे सुख चाहते है, श्रीर उस दु ख-सतापके वेगको न सहते हुए जोककी भाँति विषयोको तब तक भोगते है, जब तक कि मरगाको प्राप्त नही होते। जैसे

यान्ति । यथा हि जलायुकास्तृष्णाबीजेन विजयमानेन दु खाकुरेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा दुष्ट-कीलालमभिलषन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्चाप्रलयात् विलश्यन्ते । एवममी ग्रिप पुण्यणालिनः पाप-शालिन इव तृष्णाबीजेन विजयमानेन दु खाकुरेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा विषयानभिलषन्त-स्तानेवानुभवन्तश्चाप्रलयात् विलश्यन्ते । ग्रतः पुण्यानि मुखाभासस्य दुःखस्यैव साधनानि स्यु ॥ ७५ ॥

दु ससतप्त । मूलधातु—उत् ऋ गितप्रापणो भवादि, ऋ गतौ क्यादि, वि षिञ् वन्धने स्वादि क्यादि, इषु इच्छाया, अनु भू सत्ताया । उभयपदिववरण—ते उदिण्णतण्हा उदीर्णतृष्णा दुहिदा दु खिता दुक्ख-सतत्ता दु खसतप्ता —प्र० वहु० । पुण पुन य च—अव्यय । तण्हाहि तृष्णाभि —तृतीया वहु० । विसयसो-क्खाणि विपयसौख्यानि—द्वि० वहु० । इच्छिति इच्छिन्ति अगुभवित्त अनुभविन्ति—वर्तमान लट अन्य पुरुष वहु० । आमरण—क्रियाविशेपण अव्यय समास । निरुक्ति—स्त्रियतं मरण । समास—उदीर्णो तृष्णा येपा ते उदीर्णतृष्णा , विपयाणा सौख्यानि वि०, दु खेन सतप्ता दु खसतप्ता ॥ ५५ ॥

तृष्णा व्यक्त होती है। (६) प्राश्रयभूत कारणों में उपयोग न जुटानेपर विषयतृष्णा ग्रव्यक्त होती है। (१०) तृष्णारूप बीज क्रमणः ग्रकुररूप होकर दु:खरूप वृक्ष बढता है। (११) दु:खदाहका वेग ग्रसह्य होनेपर जीव विषयों में प्रवृत्ति करते है। (१२) जिनके विषयों में प्रवृत्ति है वे सब ससारी जीव स्पष्ट दु खी है। (१३) जैसे मृगमरीचिकासे जल प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही इन्द्रियविषयों से सुख प्राप्त नहीं होता है।

सिद्धान्त — (१) कर्मोदयवश जीव विकारी ग्रौर श्राकुल होता है। हि — १ – उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४)।

प्रयोग—सुखाभासोसे हटकर पारमार्थिक सुखके स्रोत ज्ञानानन्दस्वभावमय ग्रतस्तत्त्व मे दृष्टि करना ॥७५॥

ग्रब पुनः भी पुण्यजन्य इन्द्रियसुखको ग्रनेक प्रकारसे दु ख रूप उद्योतित करते है—-[यत्] जो [इंद्रियैः लब्धं] इन्द्रियोसे प्राप्त होता है [तत् सौख्यं] वह सुख [सपरं] परद्रव्या-पेक्ष [बाधासहितं] बाधासहित [विच्छित्नं] विच्छित्र [बधकाररा] बधका काररा [विषमं] ग्रीर विषम है, [तथा] इस प्रकार [दु खं एव] वह दु ख ही है।

तात्पर्य-जो सुख पराघीन बाधासहित विनाशीक व बन्धका कारण हो वह तो दुःख ही है।

टोकार्थ--परापेक्षता होनेसे, बाघासहितपना होनेसे, विच्छन्नपना होनेसे, वन्धका कारणपना होनेसे, श्रीर विषमता होनेसे, पुण्यजन्य भी इन्द्रियसुख दुख हो है। परसम्बन्ध वाला होता हुग्रा पराश्रयताके कारण पराधीनता होनेसे बाघासहित होता हुग्रा खाने, पीने

श्रथ पुनरिष पुण्यजन्यस्येन्द्रियसुखस्य बहुधा दुःखत्वमुद्योतयित—
सपर बाधासिहयं विच्छिण्ण वंधकारणं विसम ।
जं इन्दियेहिं लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तहा ॥७६॥
सपर सबाध विनाशी, बन्धनकारण तथा विषम जो भी।
सुख इन्द्रियसे पाया, वह सुख क्या दुख ही सारा ॥७६॥

सपर वाधासहित विच्छिन्न वन्धकारण विपमम्। यदिन्द्रियैर्नेव्धं तत्मौरय दु समेव तथा ॥ ७६॥

सपरत्वात् वाधासहितत्वात् विच्छिन्नत्वात् वधकारणत्वात् विषमत्वाच्च पुण्यजन्यम-पीन्द्रियसुख दु खमेव स्यात् । सपर हि सत् परप्रत्ययत्वात् पराधीनतया, वाधासहित हि सद-

नामसज्ञ—सपर वाधासिह्य विच्छिण्ण वधकारण विमम ज इदिय लद्ध त सोवख दुवख एव तहा। धातुसज्ञ—वि च्छिद छेदने, लभ प्राप्तो । प्रातिपदिक—सपर वाधासिह्त विच्छिन्न वन्धकारण विपम यत् इन्द्रिय लब्ध तत् सौर्य दु ख एव तथा । मूलधातु—वि छिदिर् द्वेधीकरणे, डुलभप् प्राप्तौ । उभयपद-विवरण—सपर वाधासिह्य वाधासिह्त विच्छिण्ण विच्छिन्न वधकारण विसम विपम ज यत् सोवख सौर्य दुक्ख दु ख—प्रथमा एक० । इदियेहिं इन्द्रिये —तृतीया वहु० । लद्ध लब्ध—प्रथमा एक० कृदन्त किया । एव

श्रीर मैंथुनकी इच्छा इत्यादि तृष्णाकी प्रगटताश्रीसे युक्त होनेके कारण श्रत्यन्त श्राकुलता होने से 'विच्छिन्न' होता हुआ श्रसातावेदनीयका उदय जिसे च्युत कर देता है, ऐसे सातावेदनीय के उदयकी प्रवृत्तिरूपसे श्रनुभवमे श्रानेके कारण विपक्षकी उत्पत्ति वाला होनेसे, बधका कारण होता हुश्रा विषयोपभोगके मार्गमे लगी हुई रागादि दोषोकी सेनाके श्रनुसार, कर्मरजके ठोस समूहका सम्बन्ध होनेके कारण दु सह परिणाम होनेसे, श्रीर विषम होता हुश्रा हानि वृद्धिमे परिणामित होनेसे श्रत्यन्त श्रस्थिर होनेके कारण वह इन्द्रियसुख दु ख ही है। लो, अब ऐसा पुण्य भी पापकी तरह दु खका साधन ही सिद्ध हुश्रा।

प्रसगिववरगा — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे पुण्यकी दु खबीजताके रूपमे विजयकी घोषणा की थी। श्रब इस गाथामे पुन पुण्यजन्य इन्द्रियसुखका भ्रनेक प्रकारसे दु खपना बताया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) इन्द्रियसुख यद्यपि पुण्यजन्य है तथापि वह अनेक कारणोसे दुःख-रूप ही है। (२) इन्द्रियसुख परिनिमत्तके योगमे होनेके कारण पराधीन है। (३) इन्द्रिय-सुख खाने पीने मैथुन आदिकी इच्छाओं रूप तृष्णाविशेषोके कारण अत्यन्त आकुल है। (४) इन्द्रियसुख असातावेदनीयके उदय द्वारा खिंडत किया जानेसे विनाशीक है। (४) विषयोप-भोगके मार्गसे लगे हुए रागादि दोषोके अनुसार धन कर्मवर्गणायें बैंधनेसे इन्द्रियसुख बन्धका शनायोदन्यावृषस्यादिभिस्तृष्णाव्यक्तिभिष्ठपेतत्वात् श्रत्यन्ताकुलतया, विच्छिन्नं हि सदसद्वेद्योद-यत्रच्यावितसद्वेद्योदयप्रवृत्ततयाऽनुभवत्वादुद्भूतविपक्षतया, बधकारण हि सद्विषयोपभोगमार्गानु-लग्नरागादिदोषसेनानुसारसगच्छमानघनकर्मपासुपटलत्वादुदर्कदु सहतया, विषम हि सदिभवृद्धि-परिहाणिपरिणतत्वादत्यन्तविसष्ठुलतया च दुःखमेव भवति । श्रथैव पुण्यमपि पापवद्दु खसा घनमायातम् ॥७६॥

तहा तथा-अव्यय । निरुवित-बाध्यते अनयेति वाधा, वन्धन वन्ध , समन सम (णम अर्वेकल्ये) । समास-वाधया सहित वा०, वन्धस्य कारण व०, विगत सम यस्मात् तत् विपम ॥७६॥

कारण है। (६) हानि-वृद्धिरूप परिणत होते रहनेसे इन्द्रियसुख विषम है। (७) पराधीन बाधासिहत विनाशीक बन्धकारणभूत विषम इन्द्रियसुख पुण्यजन्य होनेपर भी दुख ही है। (८) ग्रहो पुण्य भी पापकी तरह दुखसाधन बन जाता है।

सिद्धान्त—(१) पुण्यजन्य होनेपर भी इन्द्रियसुख दुःखरूप ही है। हिष्ट—१- उपाधिसापेक्ष अगुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२४)।

प्रयोग—इन्द्रियसुखसे, उसके निमित्तभूत पुण्यकर्मसे, पुण्यकर्मके निमित्तभूत शुभोप-योगसे उपेक्षा करके सहज चैतन्यस्वरूपमे उपयोग लगाकर सहज विश्राम पाना ॥७६॥

ग्रब पुण्य ग्रीर पापकी ग्रविशेषताको निश्चित करते हुए उपमंहार करते है—[एवं] इस प्रकार [पुण्यपापयोः] पुण्य ग्रीर पापमे [विशेषः नास्ति] फर्क नही है [इति] यो [यः] जो [न हि मन्यते] नही मानता [मोहसंछ्नः] वह मोहसे ग्राच्छादित होता हुग्रो [घोरं अपारं संसारं] घोर ग्रपार संसारमे [हिण्डिति] परिश्रमण करता है।

तात्पर्य—बन्धहेतु होनेसे पुण्य पाप दोनोंमे फर्क नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता वह इस भयानक ससारमे भटकता रहता है।

टीकार्थ—यो पूर्वोक्त प्रकारसे शुभाशुभ उपयोगके हैतकी तरह और सुख दुःखके हैत को तरह परमार्थसे पुण्य पापका हैत भी नहीं टिकता, क्यों कि दोनों में ग्रनात्मधर्मत्वकी ग्रविश्विता है। परन्तु जो जीव उन दोनों में सुवर्ण श्रीर लोहेकी बेडीकी तरह ग्रहंकारमय ग्रन्तर मानता हुग्रा, श्रहमिन्द्रपदादि-सम्पदाश्रों के कारणभूत धर्मानुरायका श्रत्यन्त गाढ रूपसे ग्रविश्वन करता है, वह जीव वास्तवमें चित्तभूमिके उपरक्त होनेसे शुद्धोपयोग शक्तिका तिरस्कार किया है जिसने, ऐसा वर्तता हुग्रा, संसारपर्यंत शारीरिक दुःखका ही ग्रनुभव करता है।

प्रसंगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे पुण्यजन्य भी इन्द्रियसुखकी बहुत प्रकारसे दु.ख- रूपता बताई गई थी। श्रब इस गाथामे पुण्य ग्रीर पापमे अविशेषपनेका निश्चय कराकर

अथ पुण्यपापयोरविशेषत्वं निश्चिन्वन्नुपसंहरति---

### गा हि मण्यादि जो एवं गातिथ विसेसो ति पुण्यापावागां। हिंडदि घोरमपारं संसारं मोहसंछण्याे ॥ ७७॥

पुण्य पापमे अन्तर, न कुछ भि ऐसा न मानता जो वह । मोहसछन्न होकर, श्रपार ससारमे भ्रमता ॥ ७७॥

न हि मन्यते य एव नास्ति विशेष इति पुण्यपापयो । हिण्डते घोरमपार ससार मोहसच्छन्न ॥ ७७ ॥ एवमुक्तक्रमेण शुभाशुभोपयोगद्वैतिमिव सुखदु खद्वैतिमिव च न खलु परमार्थत पुण्यपाप द्वैतमवितष्ठते, उभयत्राप्यनात्मघर्मत्वाविशेषत्वात् । यस्तु पुनरनयोः कत्याणकालायसिनगलयो- रिवाहङ्कारिक विशेषमभिमन्यमानोऽहमिनद्रपदादिसपदा निद्यानिमिति निर्भरतर धर्मानुरागम्बलम्बते स खलूपरक्तिचित्तिया तिरस्कृतशुद्धोपयोगशक्तिराससार शारीर दु खमेवानुभवित ॥ ७७ ॥

नामसज्ञ—ण हि ज एव ण विसेस त्ति पुण्णपाव घोर अपार ससार मोहसच्छण्ण। घातुसज्ञ – मन्न अववोघने तृतीयगणी, अस सत्ताया, हिंड भ्रमणे शब्द च। प्रातिपदिक—न हि यत् एव न अस्ति विशेष इति पुण्यपाप घोर अपार ससार मोहसछन्न। मूलधातु— मन ज्ञाने दिवादि, अस् भ्रुवि, हिंडि गत्यनादर-यो। उभयपदिववरण—ण न हि एव त्ति इति—अव्यय। मण्णदि मन्यते अत्यि अस्ति हिंडिद हिण्डते—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया। जो य विसेसो विशेष —प्रथमा एकवचन। घोर अपार ससार- द्वि० एक०। मोहस छण्णो मोहसछन्न —प्रथमा एक०। निरुवित—शेषन शेष विगत शेष यस्मात्स विशेष याति रक्षति आत्मान ग्रुभात् इति पाप, स सरण स सार त। समास—पुण्य च पाप पुण्यपापे तयो पुण्य-पापयो, मोहेन स छन्न मोहस छन्न।। ७७।।

शुभोपयोगके व्याख्यानका उपसहार कर दिया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) शुभोपयोग व अञुभोपयोगमे अनात्मधर्मत्वकी समानता है।
(२) सुख और दु खमे अनात्मधर्मत्वकी समानता है। (३) पुण्य और पापमे अनात्मधर्मत्व की समानता हे। (४) मुग्धजन ही पुण्यको अहिमन्द्रादिपदका कारण देखकर पुण्यवधके कारणभूत शुभोपयोगकी पकड बनाये रहते हैं। -(५) शुभोपयोगको ही अपना सर्वस्व धर्म मानकर उसकी पकड रखने वाले शुद्धोपयोगकी शक्तिको तिरस्कृत करनेके कारण ससारपर्यन्त शारीरिक द खको ही भोगते है।

सिद्धान्त—(१) णुभोपयोग विभाव गुणव्यञ्जन पर्याय है ग्रौर उसे ही परम धर्म मानकर उसकी पकड होना मिथ्याभाव है।

हिष्ट--१- विभावगुणव्यञ्जन पर्यायहिष्ट (२१३), स्वजातिपर्याये स्वजातिपर्यायोप-

भ्रथैवमवधारितशुभाशुभोपयोगाविशेषः समस्तमपि रागद्वेषद्वैतमपहासयन्नशेषदुःख-क्षयाय सुनिश्चितमनाः शुद्धोपयोगमधिवसति—

एवं विदिदत्थो जो दब्वेसु गा रागमेदि दोसं वा । उवञ्चोगविसुद्धो सो खबेदि हेहुब्भवं दुक्खं ।।७८॥ यों सत्य जानकर जो, द्रब्थोमे राग द्वेष नींह करता । जुद्धोपयुक्त हो वह, देहोद्भव दुख मिटाता है ।। ७८ ।।

एव विदितार्थों यो द्रव्येषु न रागमेति द्वेष वा। उपयोगिवशुद्ध स क्षपयित देहोद्भव दु खम्।। ७५।।
यो हि नाम शुभानामशुभाना च भावानामिवशेषदर्शनेन सम्यक्परिच्छिन्नवस्तुस्वरूप
स्वपरिवभागावस्थितेषु समग्रेषु ससमग्रपर्यायेषु द्रव्येषु राग द्वेष चाशेषमेव परिवर्जयित स किलै-

नामसज्ञ—एव विदिदत्थ ज दव्व ण राग दोस वा उवओगविसुद्ध त देहुव्भव दुक्ख । धातुसज्ञ— इ गतौ, खव क्षण करणे तृतीयगणी, विद ज्ञाने । प्रातिपदिक—एव विदितार्थ यत् द्रव्य न राग द्वेष वा उपयोगविशुद्ध तत् देहोद्भव दु ख । मूलधातु—विद्लृ ज्ञाने, इण् गतौ, क्षे क्षये पुकानिर्देशात् क्षपि क्षये भ्वादि । उभयपदिववरण—एव ण न वा—अव्यय । विदिदत्थो विदितार्थ जो य उवओगविसुद्धो उपयोग-

#### चारकव्यवहार (१०८)।

प्रयोग—पुण्य पाप दोनोको विकार जानकर उनसे उपेक्षा करके पुण्यपापरहित सहज चैतन्यस्वभावमे उपयुक्त होना ॥७७॥

श्रब इस प्रकार श्रवधारित किया है शुभ श्रीर श्रशुभ उपयोगकी श्रविशेषता जिसने, ऐसा समस्त रागद्वेषके द्वेतको दूर करता हुआ श्रशेष दु खका क्षय करनेका मनमे दृढ निश्चय करने वाला ज्ञानी पुरुप शुद्धोपयोगमे निवास करता है—[एवं] इस प्रकार [विदितार्थः] जान लिया है वस्तुस्वरूपको जिसने ऐसा [यः] जो ज्ञानी [द्रव्येषु] द्रव्योमे [रागं द्वेषं वा] राग व द्वेषको [न एतिः] प्राप्त नही होता [सः] वह [उपयोगविशुद्धः] उपयोगविशुद्ध होता हुआ [देहो दूवं दुःखं] देहोत्पन्न दु खका [क्षपयित] क्षय करता है।

तात्पर्य—वस्तुस्वरूपको जानकर जो ज्ञानी पदार्थीमे राग द्वेष नही करता वह दुःखो का विनाश करता है।

टीकार्थ—जो जीव शुभ ग्रीर ग्रशुभ भावोकी समानताकी श्रद्धासे वस्तुस्वरूपकी समयक्प्रकारसे जानता है, स्व ग्रीर पर — ऐसे दो विभागोमे रहने वाली समस्त पर्यायोसहित समस्त प्रव्योमे राग ग्रीर द्वेष सारा ही छोडता है वह जीव एकान्तसे उपयोगिवशुद्धपना होने से छोड दिया है परद्रव्यका श्रालम्बन जिसने, ऐसा वर्तता हुग्रा लोहेके गोलेमे से लोहेके सार

कान्तेनोपयोगविशुद्धतया परित्यक्तपरद्रव्यालम्बनोऽग्निरिवाय पिण्डादननुष्ठिताय सारः प्रचण्ड-घनघातस्थानीय शारीर दु ख क्षपयित, ततो ममायमवैकः शरग शुद्धोपयोगः॥ ७८॥

विगुद्ध सो स -प्रथमा एकवचन । दन्वेसु द्रव्येपु-सप्तमी बहु० । राग दोस द्वेप दुहन्भव देहोद्भव दुव दु ख-द्वि० एक० । निरुवित द्वित गन्छित पर्यायानिति द्रव्य, रजन राग , द्वेपण द्वेप (द्विष् अप्रीती), दु खयन दु ख । समास - विदित अर्थ येन स विदितार्थ, उपयोगेन विगुद्ध उपयोगिवशुद्ध , देहे उद्भव देहोद्भवम् ।। ७८ ।।

का अनुसरएा न करने वाली अग्निको भाँति प्रचड घनके आघात समान शारीरिक दुखका क्षय करता है। इस कारण मेरा यही एक शुद्धोपयोग शरए। है।

प्रसगिववररा— ग्रनन्तरपूर्व गाथामे पुण्य पापको ग्रविशेष बताते हुए शुभोषयोग कथनका उपसहार किया गया था। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि शुभोषयोग व ग्रशुभोषयोगके श्रविशेषपनेका ग्रवधाररा करने वाला भव्य रागद्वेषको हटाता हुग्रा समस्त दु खक्षय के लिये हढ निश्चय करता हुग्रा शुद्धोपयोगको ग्रङ्गीकार करता है।

तथ्यप्रकाश — (१) शुभ व अशुभ भावोमे अविशेषता वही भव्य जानता है जो वस्तु स्वरूपको सम्यक् जानता है। (२) वस्तुस्वरूपका ज्ञानी समस्त सपर्याय द्रव्योमे राग द्वेषका परिहार कर देता है। (३) रागद्वेषपरिहारो ज्ञानी परद्रव्यका आलम्बन छूट छाने शारीरिक दु खका वेदन नहीं करता। (४) आत्माका एक यही शुद्धोपयोग शरण है। (५) लोहेका सग न करने वाली अग्निको घनघातके प्रहारका प्रथन ही नहीं उठना। (६) शरीरका सग न करने वाले आत्माको शारीरिक दु ख होनेका प्रथन ही नहीं उठता। (७) लोहेके सन्वको घारण न करने वाली अग्निपर प्रचण्ड घनके प्रहार नहीं होते। (६) परद्रव्यका आलम्बन न करने वाले आत्माको शारीरिक दु खका वेदन नहीं होता।

सिद्धान्त-(१) रागद्वेषपरिहारी स्वावलम्बी जीव शुद्धोपयोगको अङ्गीकार करता है।

हि - १ - उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४ म), शुद्ध भावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याः धिकनय (२४ ब)।

प्रयोग—समस्त दुख विनाशके लिये शुभ अशुभ उपयोगमे अविशेषता निरखकर समस्त राग द्वेषको दूर कर शुद्धोपयोगरूप होना ॥ ७८ ॥

श्रव सर्व सावद्ययोगको छोडकर चारित्रको श्रङ्गीकार करता हुआ भी यदि मैं शुभी पयोगपरिशातिके वश होकर मोहादिका उन्मूलन न करूँ तो मेरे शुद्ध आत्माका नाभ कहासे होगा ? इसलिये मोहादिके उन्मूलनके लिये सर्व उद्यमपूर्वक उठता है—[पापारम्म] पापा

श्रथ यदि सर्वसावद्ययोगमतीत्य चरित्रमुपस्थितोऽपि शुभोपयोगानुवृत्तिवशतया मोहा-दीन्नोन्मूलयामि, ततः कुतो मे शुद्धात्मलाभ इति सर्वारम्भेगोत्तिष्ठते—

> चता पावारं मं समुहिदो वा सुहम्मि चरियम्हि । गा जहिद जिद मोहादी गा लहिद सो अप्पगं सुद्धं ॥७६॥ पापारभ छोड़कर, शुभ चरित्रमे उद्यमी भी हो । यदि न तजे मोहादिक, तो न लहे शुद्ध श्रात्माको ॥७६॥

त्यक्तवा पापारम्भ समुत्थितो वा शुभे चिरत्रे। न जहित यदि मोहादीन्न लभते स आत्मकं शुद्धम्।। ७६।।
य खलु समस्तसावद्ययोगप्रत्याख्यानलक्षण परमसामायिकं नाम चारित्र प्रतिज्ञायापि
शुभोपयोगवृत्याऽटकाभिसारिकयेवाभिसार्यमाणो न मोहवाहिनीविधेयतामविकरित स किल
समासन्नमहादु खसङ्कट वथमात्मानमविष्लुत लभते। श्रतो मया मोहवाहिजीविजयाय बद्धा
कन्नेयम्।। ७६।।

नामसज्ञ—पावारभ समुद्दिद वा सुह चरिय ण जिंद मोहादि ण त अप्पग सुद्ध । धातुसज्ञ—च्चय त्यागे तृतीयगणी, सम् उद् ट्टा गितिनवृत्तौ, जहा त्यागे, लभ प्राप्तौ । प्रातिपदिक—पापारभ समुत्थित वा शुभ चारित्र न यदि मोहादि न तत् आत्मक शुद्ध । मूलधातु—त्यज त्यागे, सम् उत् ष्ठा गितिनवृत्तौ, ओहाक् त्यागे जुहोत्यादि, डुलभप् प्राप्तौ । उभयपदिववरण—पावारभ पापारम्भ अप्पग आत्मक सुद्ध शुद्ध—द्वितीया एकः । समुद्विदो समुत्थित सो स —प्रथमा एकः । सुहिम्म शुभे चरियम्हि चारित्रे—सप्तमी एकः । मोहादी मोहादीन्—द्वितीया वहुः । चत्ता त्यत्रत्वा—असमाप्तिकी किया कृदन्त । जहिंद जहाति लहिंद लभते—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः किया । निरुक्ति—शोभन शुभ , चरण चारित्र, मोहन मोह । समास—पापस्य आरम्भ पापारम्भ त पापारम्भ ॥७६॥

रम्भको [त्यक्त्वा] छोडकर [शुमे चिरत्रे] शुभ चारित्रमे [समुत्थितः वा] उठा हुग्रा भी [यिद] यदि जीव [मोहादीन्] मोहादिको [न जहाति] नही छोडता तो [सः] वह [शुद्धं आत्मकं] शुद्ध ग्रात्माको [न लभते] नही पाता है।

तात्पर्य--पापारम्भ त्याग कर चारित्रमार्गमे लगकर भी यदि शुभोपयोगकी हठसे मोहादिको नही छोडता है तो वह सहजात्मस्वरूपको नही प्राप्त कर सकता।

टीकार्थ — जो जीव समस्त सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप परमसामायिक नामक चारित्रकी प्रतिज्ञा करके भी धूर्त ग्रभिसारिकाकी तरह शुभोपयोगपरिणतिसे मिलन पाता हुग्रा मोहकी सेनाके कृत्यको दूर नही कर डालता, वास्तवमे महादु ख सकट निकट है जिसके, ऐसा वह शुद्ध ग्रात्माको कसे प्राप्त कर सकता है ? इस कारण मैंने मोहकी सेनापर विजय प्राप्त करनेको यह कमर कसी है।

श्रय नयं मण विजेनव्या मोहवाहितीत्युपायमालोवयति— जो जागादि अरहंनं द्वत्तगुगात्तपज्ञयतेहि ।

मो जागादि, अप्पागां मोहो खलु जादि तम्म लयं ॥ = ०॥ को जिन्दरको जाने, इक्टल गुगल्य पर्ययपनेमे ।

वह जाने ग्रात्माको, उसके नहि सोह रह सकता ॥=०॥

यो जातायहीत इक्टन्युगन्यवेदन । स जानात्यात्यात सोहः चनु याति तस्य नयत ॥ २०॥ यो हि नामाहेला इद्यान्यपुर्गन्यवेदन : यो चिस्त्रत्त स खल्वातमानं परिच्छिनति, उपयोगि निक्चयेनाविशोषात् । ब्रह्तोऽपि पालकाष्ट्राणनकात्तेस्वरस्येद परिस्पष्टमात्मत्वप्, ततः

नाम्बंत—त अरहेंन व्यवसपुरान्यवज्ञान त अप मोह खुनु त तय । **यातुमंत्र**—जा गर्नी जाण अववोधने अरह् कोत्वताका । **प्रातिपहित्र**—यत् अहेन् द्रव्यत्वपुरात्वयवेग्स तम् अस्मन् मोह खुनु नव्

प्रसङ्गिवदर्ग- प्रनन्तरपूर्व गायाने बनाया गया या कि शुभागुभीपयोगिवशेषत्र रागद्वेषत्रा निर्हार करता हुआ शुद्धोग्योगको अञ्चीकार करना है। यद इस गायामे बताया गया है कि सर्व पायको स्थानकर सारित्र अंगोकार करते हुए भी यदि शुभोण्योगवृत्तिका होकर मोहादिकको नहीं उसाइना है तो शुद्धात्माका नाभ नहीं होता है। इस कारण यह जानी सर्वोद्यमपूर्वक उठना है अर्थोन् मोहादिकको उसाइ फैंकनेके निये तैयार होता है।

त्य्यप्रकाश—(१) नोझोद्यनी पुरुष सर्वपाण्सदंग्रको हटानेहप परमसानाणिक नामक चारित्रका प्रतिज्ञापन करना है। (२) यदि कोई परमसामाणिक चारित्रकी प्रतिज्ञा करके भी सुमोण्योगवृत्तिके व्या होकर मोहसेनाको क्रम्त नहीं करता है वह दु.खी जीव ग्रात्माको प्राप्त कर सकता है। (३) मुमुक्तुको मोहसेनाणर विजयके निये कमर कसना चाहिये।

निद्धान्त—(१) श्रान्माके पुरुषार्थेने निर्मोह श्रात्मपदकी सिद्धि होती है। हिष्ट—१— पुरुश्वारन्य (१=३)।

प्रयोग — पागरभको छोडकर चारिकमे बढकर निर्मोह भावसे रहकर ग्रात्मस्वमावने उपदम्क होना ॥७६॥

इन्हें देश मोहको सेना कैंसे जीतो जानी चाहिये ऐसा उपाय वह निरन्ता है— [यः] जो [कहेन्ते] अरहंतको [इस्यत्वगुरात्वपर्ययत्वैः] इस्थपने, गुरापने और पर्यायपनेसे [जानाति] जानता है [सः] वह [म्रात्मान] अपने आत्माको [जानाति] जानता है, और [नस्य मोहः] उसका मोह [क्लु] निज्जयनः [लयं याति] विनासको प्राप्त होता है।

तात्थयं—जो अपनेने समामना असमानता व उपायको दृष्टिपूर्वक दृष्यत्व गुग्ति ह

स्तत्परिच्छेदे सर्वात्मपरिच्छेद । तत्रान्वयो द्रव्य, अन्वयविशेषण गुण्, अन्वयव्यतिरेका पर्यायाः । तत्र भगवत्यहंति सर्वतो विशुद्धे त्रिभूमिकमपि स्वमनसा समयमुरपश्यति । यश्चेतनो- ऽयिमत्यन्वयस्तद्द्रव्य, यच्चान्वयाश्रित चैतन्यमिति विशेषण स गुण्, ये चैकसमयमात्रावधृत-कालपरिमाण्तया परस्परपरावृत्ता अन्वयव्यतिरेकास्ते पर्यायाश्चिद्ववर्तनग्रन्थय इति यावत् । अर्थेवमस्य त्रिकालमप्येककालमाकलयतो मुक्ताफलानीव प्रलम्बे प्रालम्बे चिद्विवर्ताश्चेतन एव सक्षिप्य विशेषणविशेष्यत्ववासनान्तर्धानाद्वविलमानिमव प्रालम्बे चेतन एव चैतन्यमन्तिहत

लय। मलधातु—ज्ञा अवबोधने, या प्रापणे । उभयपदिववरण——जो य सो स मोहो मोह -प्रथमा ए०। अरहत अर्हन्त अप्पाण आत्मान लय-द्वि० एक०। दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहि द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययन्वै -तृतीया बहुवचन। तस्स तस्य-पण्ठी, एक०। जाणदि जानाति जादि याति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० किया।

पर्ययत्वसे भगवानको जानता है उसका मोह नष्ट हो जाता है।

टीकार्थ--जो वास्तवमे अरहतको द्रव्यरूपसे, गुण्रूपसे और पर्यायरूपसे जानता है वह वास्तवमे अपने आत्माको जानता है, क्योंकि दोनोंके भी निश्चयसे अन्तर नहीं है। अर-हतका भी श्रुन्तिम तावको प्राप्त सोनेके स्वरूपको तुरह श्रात्मस्वरूप परिस्पष्ट है, इसलिये जुसका ज्ञान होनेपर सर्व ग्रात्माका ज्ञान होता है। वहाँ ग्रन्वय द्रव्य है। ग्रन्वयका विशेषस गुगा है और अन्वयके व्यतिरेक अर्थात् भेद पर्यायें है। सर्वत विशुद्ध भगवान अरहंतमे जीव त्रिभूमिक याने द्रव्यगुरापयाययुक्त समयको (निज आत्माको) अपने मनसे जान लेता है, समभ लेता है। 'यह चेतन है' इस प्रकारका जो अन्वय है वह द्रव्य है। अन्वयके आश्रित रहने वाला 'चैतन्य' विशेषण वह गुण है, श्रीर एक समय मात्रकी मर्यादा वाला कालपरिमाण होनेसे प्रस्पर ग्रप्रवृत्त ग्रन्वयव्यतिरेक वे पर्यार्थे है-जो कि चिद्विवर्तनकी ग्रथित ग्रात्माके परिणमन की ग्रथियाँ है । अब इस प्रकार त्रुकालिक आत्माको भी एक कालमे समभ लेने वाला वह जीव, भूलते हुए हारमे मोतियोकी तरह चिद्विवर्तीको चेतनमे ही अन्तर्गत करके तथा विशे-षण विशेष्यताकी वासनाका ग्रन्तर्धान होनेसे हारमे सफेदीकी तरह चैतन्यको चेतनमे ही ग्रन्त-हित करके, मात्र हारकी तरह वेवल श्रात्माको जानते हुएके उसके उत्तरोत्तर क्षणमे कर्ता-कर्म-क्रियाका विभाग क्षीयमारी होनेसे निष्क्रिय चिन्मात्र भावको प्राप्त हुएके उत्तम मिराकी तरह निमंल प्रकाश श्वापरूपसे प्रदर्तमान है जिस्का, ऐसे इस जीवके, मोहाधकार निराश्र-यताके कारण अवश्यमेव प्रलयको प्राप्त होता है। यदि ऐसा है तो मैने मोहकी सेनाको जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है।

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूर्व गाथामे कहा गया था कि चारित्र श्रङ्गीकार करके भी

अथैवं प्राप्तिचिन्तामणोरिप मे प्रमादो दस्युरिति जागति—

जीवो ववगदमोहो उवलद्धो तच्चमप्पागो सम्मं।
जहिद जिद रागदोसे सो श्रप्पागां लसिद सुद्धं।।=१।।
निर्मोह जीव सम्यक् निज आत्मतत्त्वको जानकर भी।
यदि राग होष तजता, तो पाता शुद्ध आत्माको ॥=१॥

तीवो व्यपगतमोह उपलब्धवास्तत्त्वमात्मन सम्यक् । जहाति यदि रागद्वेषौ स आत्मान नभते गुद्धम् । ८१। एवमुपर्वागतस्वरूपेणोपायेन मोहमपसार्यापि सम्यगात्मतत्त्वमुपलभ्यापि यदि नाम रागद्वेषौ निर्मूलयति तदा शुद्धमात्मानमनुभवति । यदि पुन पुनरपि तावनुवर्तते सदा प्रमाद-

नामसंज्ञ—जीव ववगदमोह उवलद्ध तच्च अप्प सम्म जिंद रागदोस त अप्प सुद्ध । धातुसंज्ञ— गहा त्यागे, लभ प्राप्तौ । प्रातिपदिक—जीव व्यपगतमोह उपलब्ध तत्त्व आत्मन् सम्यक् यदि रागद्वेष तत् शात्मन् गुद्ध । मूलधातु—जीव प्राणधाररो, मुह वैचित्ये, ओहाक् त्यागे, डुलभप् प्राप्तौ । उभयपदिवव-रण—जीवो जीव ववगदमोहो व्यपगतमोह -प्रथमा एकवचन । उवलद्धो उपलब्धपान्-प्रथमा ए० कृदन्त

श्रादिको हारमे ही समाविष्ट कर उनका ख्याल छोडकर मात्र हारको जानता है श्रीर हार पहिननेके मुखका वेदन करता है। (१५) वास्तविक जिनेन्द्रभक्तिका वास्तविक परिणाम यह है कि मोहका विलय हो जावे।

सिद्धान्त—(१) द्रव्यत्वके निरीक्षणमे सर्व ग्रात्मा समान निरखे जाते हैं। हिष्ट—१- उपाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२१)।

प्रयोग—प्रभुस्मरणमे प्रभुके पर्यायको गुग्गमे एव गुगा व पर्यायको एक प्रवाहरूप ग्रात्मद्रध्यमे ग्रन्तिनिहत करके उस चित्स्वरूपस्मरणसे स्वपरविभाग हटाकर मात्र चित्स्वरूप का ग्रनुभव करना ॥ ६०।।

ग्रव इस प्रकार चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया है जिसने, ऐसा होनेपर भी मेरे प्रमाद चोर विद्यमान है, इस कारण यह जगता है—[व्यपगतमोहः] जिसने मोहको दूर किया है ग्रीर [सम्यक् श्रात्मनः तत्त्वं] ग्रात्माके सम्यक् तत्त्वको [उपलब्धवान्] प्राप्त किया है ऐसा [जीवः] जीव [यदि] यदि [रागद्वेषौ] राग ग्रीर द्वेपको [जहाति] छोडता है [सः] तो वह [शुद्ध ग्रात्मानं] शुद्ध ग्रात्माको [लभते] पाता है।

तात्पर्य — निर्मोह व श्रात्मतत्त्वका ज्ञाता श्रात्मा यदि रागद्वेषसे रहित हो जाता है तो वह परमात्मा होता है।

टीकार्थ - इस प्रकार वर्णन किया गया है स्वरूप जिसका, ऐसे उपाय द्वारा मोहको

श्रथायमेवैको भगविद्भः स्वयमनुभूयोपदिशतो नि श्रेयसस्य पारमाथिकः पन्या इति मितं व्यवस्थापयित—

सन्वे वि य अरहंता तेगा विधागोगा खिवदकममंसा। किचा तथोवदेसं गिन्वादा ते गामो तेसि ॥ ८२॥ सब ही अरहंत प्रभु, इस विधि कर्माश नष्ट करके ही। उपदेश नहीं करके, युक्त हुए है नमोस्तु उन्हें ॥ ८२॥

सर्वेऽपि चार्हन्तस्तेन विधानेन क्षपितकर्माशा । कृत्वा तथोपदेश निर्वृतास्ते नमस्तेभ्य ॥ ६२ ॥ यत खल्वातीतकालानुभूतक्रमप्रवृत्तयः समस्ता ग्रपि भगवन्तस्तीर्थंकराः प्रकारान्तर-स्यासभवादसभावितद्वैतेनामुनैवैकेन प्रकारेग क्षपण कर्माशानां स्वयमनुभूय, परमाप्ततया परे-

नामसज्ञ—सन्व वि य अरहत त विधाण खिवदकम्मस तथा उवदेस णिव्वाद त णमो त । धातु-सज्ञ—खव क्षयकरणे, का करणे । प्रातिपदिक—सर्व अपि अर्हत् तत् विधान क्षपितकर्माश तथा उपदेश निर्वृत तत् नम तत् । सूलधातु – क्षै क्षय पुकानिर्देश., डुकुज् करणे । उभयपदिववरण—सन्वे सर्वे अर-

ग्रब यही एक भगवन्तोके द्वारा ग्रनुभव करके प्रगट किया हुग्रा निःश्रेयसका पार-माथिक पत्थ है—इस प्रकार मितको व्यवस्थित करते है—[सर्वे ग्रिप च] सभी [ग्रहंन्तः] ग्ररहन्त भगवान [तेन विधानेन] उसी विधिसे [क्षिपत कर्मांशाः ते] कर्माशोको नष्ट कर चुके वे [तथा] उसी प्रकारसे [उपदेशं कृत्वा] उपदेश करके [निर्वृताः] मोक्षको प्राप्त हुए [नमः तेभ्यः] उन सबको नमस्कार होग्रो।

तात्पर्य—शुद्धोपयोग द्वारा घातिया कर्मोंका क्षय कर श्ररहित होकर मोक्षमार्गका उपदेश कर निर्वाणको प्राप्त हुए उन सबको नमस्कार है।

टीकार्थ——चूकि अतीत कालमे क्रमश. हुए समस्त तीर्थंकर भगवान, प्रकारान्तरका असभव होनेसे जिसमे द्वेत सभव नही है, ऐसे इसी एक प्रकारसे कर्माशोका क्षय स्वयं होकर परमाप्तताके कारण भविष्यकालमे अथवा इस (वर्तमान) कालमे अन्य मुमुक्षुग्रोको भी इसी प्रकारसे कर्मक्षयका उपदेश देकर मोक्षको प्राप्त हुए है; इस कारण निर्वाणका अन्य कोई मार्ग नहीं है, यह निश्चित होता है अथवा अधिक प्रलापसे क्या ? मेरी मित व्यवस्थित हो गई है, भगवन्तोको नमस्कार हो।

प्रसङ्गिविवरग्--ग्रनतरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ग्रात्मतत्त्वकी उपलब्धि होनेपर रागद्वेषको निर्मूल कर देनेसे परिपूर्ण शुद्धात्माका श्रनुभव होता है। ग्रब इस गाथामे उसी विधानका सभक्ति समर्थन किया गया है।



अय शुद्धात्मलामपरिपन्थिनो मोहस्य स्वभाव भूमिकाश्च विभावयति— द्वादिएसु मूढो भावो जीवस्स हवदि मोहो ति । खुठभदि तेगुज्छण्णो पण्पा रागं व दोसं वा ॥ २॥ द्वादिकमे आत्मा, का मूढ हि भाव मोह कहलाता। मोहावृत जीव करे, क्षोभ रागद्देषको पाकर ॥ ६३॥

द्रव्यादिकेषु मूढो भावो जीवस्य भवति मोह इति । क्षुभ्यति तेनावच्छन्न प्राप्य राग वा द्वेष वा ॥ ६३ ॥

यो हि द्रव्यगुरापयिषु पूर्वमुपविषातेषु पीतोन्मत्तकस्येव जीवस्य तत्त्वाप्रतिपत्तिलक्षणो मूढो भावः स खलु मोहः तेनावच्छन्नात्मरूप सन्नयमात्मा परद्रव्यमात्मद्रव्यत्वेन परगुरामात्म-गुरातया परपर्यायानात्मपर्यायभावेन प्रतिपद्यमानः प्रक्ढद्रहृतरसस्कारतया परद्रव्यमेवाहरहरु-पाददानो दग्धेन्द्रियाणां रुच्चिवरोनाद्वैतेऽपि प्रविततद्वैतो रुच्चितारुचितेषु विषयेषु रागद्वेपावुपिल्ष्य प्रचुरतराम्भोभाररयाहतः सेतुबन्ध इव द्वेधा विदार्यमाराो नितरा क्षोभमुपैति । स्रतो मोहराग-द्वेषभेदात्त्रभूमिको मोह ॥६३॥

नामसंज्ञ—दन्वादिय मूढ भाव जीव मोह ति त उच्छण्ण राग वा दोस वा। धातुसंज्ञ—हन सत्ताया, प आव प्राप्तृ । प्रातिपदिक—द्रव्यादिक मूढ भाव जीव मोह इति तत् अवच्छन्न राग वा द्वेष वा। मूलधातु—भू सत्ताया, क्षुभ सचलने दिवादि, प्र आप्तृ व्याप्तो । उभयपदिववरण—दव्वादिएसु द्रव्यादिकेषु—सप्तमी बहु०। मूढो मूढ. भावो भाव मोहो मोह उच्छण्णो अवच्छन्न —प्रथमा एक०। जीव-स्स जीवस्य—पट्ठी एक०। तेण तेन—तृतीया एक०। हवदि भवति खुटभादि क्षुभ्यते—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन। पप्पा प्राप्य—असमाप्तिको किया कृदन्त। राग दोस—द्वि० ए०। निरुक्ति—भवन भाव, मोहन मोह। समास—द्रव्यं आदिक येपा ते द्रव्यादिका तेषु द्रव्यादिकेषु ॥६३॥

परपर्यायोको स्वपर्यायरूप समम्रकर चले ग्राये हृदतर सस्कारके कारण परद्रव्यको ही सदा ग्रहण करता हुम्रा, दग्ध इन्द्रियोको रुचिके वशसे म्रह तमे भी हु त प्रवृत्ति करता हुम्रा, रुचि-कर-भरुचिकर विषयोंमे रागह प करके मृत्यधिक जलसमूहके वेगसे म्राहत सेतुवन्ध (पुल) की भौति दो भागोमे खडित होता हुम्रा ग्रत्यन्त क्षोभको प्राप्त होता है। इस कारण मोह, राग ग्रीर हेप—इन भेदोंसे मोह तीन भूमिका वाला है।

प्रसङ्गविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे वताया गया था कि मोहक्षयके उपायको स्वयं करके हुए अरहत देवोने इस गुद्धात्मलाभके पारमाधिक पन्यका उपदेश किया है। अव इस गाथामे गुद्धात्मलाभके निरोधक मोहके परिणामको विभावित किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) प्रन्तस्तत्त्वको सुध न होना व परभावोमे मुख होना मोह है। (२) मोही जीव परद्रव्यको स्वद्रव्यरूपसे सममता है। (३) मोही जीव परगुणको स्वगुणरूपसे

श्रयानिष्टकार्यकारणत्वमिभधाय त्रिभूमिकस्यापि मोहस्य क्षयमासूत्रयति— मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स । जायदि विविहो बंधो तम्हा ते संख्वइद्व्वा ॥ ८॥। मोह राग द्वेष हि से, परिणत जीवोके बन्ध हो जाता । इससे विभाव रिपुका मुमुक्षु निर्मूल नाश करे ॥ ८४॥

मोहेन वा रागेण वा द्वेपेण वा परिणतस्य जीवस्य । जायते विविधो बन्धस्तस्मात्ते सक्षपियतव्या ॥ प्रा एवमस्य तत्त्वाप्रतिपत्तिनिमीलितस्य मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतस्य वृण्-पटलावच्छन्नगर्तसगतस्य करेणुकुट्टनीगात्रासक्तस्य प्रतिद्विरददर्शनोद्धतप्रविधावितस्य च सिन्धु-

नामसज्ञ—मोह व राग व दोस व परिणद जीव विविह वध त त सखवइद्व्व । धातुसज्ञ—जा प्रादुभिवे, स खव क्षयकररो । प्रातिपदिक—मोह वा राग वा द्वेष वा परिणत जीव विविध बन्ध तत् तत् सक्षसमस्ता है । (४) मोही जीव परपर्यायोको स्वपर्यायरूपसे समस्ता है । (५) मोही जीव
इन्द्रियोकी रुचिके वश होकर अच्छे बुरे न होकर भी ज्ञेय पदार्थोंके इष्ट और अनिष्ट ऐसे दो
भाग कर डालता है । (६) मोही जीव इष्ट (रुचित) विषयोमे राग करके व अनिष्ट (प्रक्षित)
विषयोमे द्वेष करके अत्यन्त खुब्ध व्याकुल रहता है । (७) परभावविमूढता (मोह) की तीन
भूमिकायें है—मोह, राग व द्वेष । (६) मोहकी तीनो भूमिकाये मूलत विनष्ट होनेपर ही
कैवल्यका लाभ होता है ।

सिद्धान्त—(१) मोहनीय कर्मविपाकके सान्निध्यमे जीव विकाररूप परिण्मता है। हिष्ट—१- उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध प्रव्याधिकनय (२४)।

प्रयोग—कैवल्यलाभके लिये केवल ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्वकी ग्राराघना करके विकारसे हटकर स्वभात्रमे मग्न होना ॥५३॥

श्रव तीनो प्रकारके मोहको ग्रनिष्टकार्यकारणता कहकर तीनो ही भूमिका वाले मोह का क्षय सूत्र द्वारा कहते है—[मोहेन वा] मोहरूपसे [रागेण वा] रागरूपसे [द्वेषण वा] श्रथवा द्वेषरूपसे [परिणतस्य जीवस्य] परिणमित जीवके [विविधः बधः] नाना प्रकारका वध [जायते] होता है, [तस्मात्] इस कारण [ते] वे ग्रर्थात् मोह, राग, द्वेप [सक्षपित-व्याः] सम्पूर्णत्या क्षय करने योग्य है।

तात्पर्य--बन्धनके बीज मोह राग द्वेष ही है, ग्रनः इन तीनोको निर्मूल नष्ट करना चाहिये।

टीकार्थ—इस प्रकार वस्तुस्वरूपके ग्रज्ञानसे रुके हुये, मोहरूप, रागरूप या द्वेपरूप

रस्येव भवति नाम नानाविधो बन्धः । ततोऽमी श्रनिष्टकार्यकारिणो मुमुक्षुणा मोहरागद्वेषाः सम्यग्निम्लकाष कषित्वा क्षपणीयाः ॥ ५४ ॥

पित्रव्व । मूलधातु जनी प्रादुर्भावे दिवादि, स क्षे क्षये कृतात्वस्य पुकानिर्देशे क्षपि । उभयपदिववरण मोहेण मोहेन रागेण रागेन दोसेण द्वेपेण नृतीया एक । परिणदस्स परिणतस्य जीवस्स जीवस्य प्रके एक । जायदि जायते वर्तमान अन्य पुरुप एकवचन । विविहो विविध बधो बन्ध -प्रथमा एक । तम्हा तस्मात् प्यमी एकवचन । ते प्रव वहु । सखबइदव्वा सक्षपित्रव्या -प्रथमा बहु कृदन्त किया । निरुष्ति मोहन मोह , रजन राग , द्वेषण द्वेप , जीवतीति जीव , बन्धन वन्ध ।। ५४ ।।

परिएमित होते हुए इस जीवको घासके ढेरसे ढके हुए खड्डेको प्राप्त होने वाले, हिथनीरूपी कुट्टनीके शरीरमे ग्रासक्त ग्रीर विरोधी हाथीको देखकर उत्तेजित होकर उनकी ग्रीर दौडते हुए हाथीकी भाँति विविध प्रकारका बध होता है, इसलिये मुमुक्षु जीवको ग्रनिष्ट कार्य करने वाले ये मोह, राग श्रीर द्वेष यथावत् निर्मूल नष्ट हो, इस प्रकार कसकर नष्ट किये जाने चाहियें।

प्रसंगविवरगा—अनन्तरपूर्व गाथामे मोहकी तीन भूमिका कही गई थी। अब इस गाथामे उन तीनो भूमिकादोको नष्ट करनेका कर्तव्य बताया गया है।

तथ्यप्रकाश — (१) वस्तुस्वरूपके ज्ञानसे रहित जीव मोह राग व द्वेषक्यसे परिण्त होकर विविध बन्धनोसे बद्ध हो जाता है। (२) उदाहरणार्थ— बनहस्ती तृणाच्छादिन गड्ढेके स्थ्रज्ञानसे (मोहसे), भूठी हथिनीके गात्रस्पर्शके रागसे व विषय भोगनेके लिये सामनेसे दौडकर आने वाले दूसरे हाथीके द्वेषमे गड्ढेमे गिरकर बन्धनको प्राप्त होता है। (३) मोह राग व द्वेष आत्माका श्रहित व अनिष्ट करने वाले है। (४) कल्याणार्थी पुरुपका मोह राग देषको मूलत. पूर्ण नष्ट कर देनेका आवश्यक कर्तव्य है।

सिद्धान्त—(१) वस्तुतः मोही जीव ग्रपने विकारभावोसे बँधकर क्लेश पाता है। (२) जीवके मोहादि भावका संपर्क पाकर कार्माणवर्गणायें स्वय कर्मरूप परिण्त हो जाती है। (३) जीव बद्ध कर्मोसे बँधा है।

हिष्ट--१-म्रशुद्धनिश्चयनय (४७)। २- उपाधिसापेक्ष म्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (५३), निमित्तदृष्टि (५३म्र)। ३- संश्लिष्ट विजात्युपचरित म्रसद्भूत व्यवहार (१२५)।

प्रयोग— ससारचक्रसे हटनेके लिये स्वभावदृष्टिके बलसे मोह राग हेष भावसे हटना ॥ ८४ ॥

ग्रब ये राग द्वेष मोह-इन चिह्नोके द्वारा पहिचानकर उत्पन्न होते ही नष्ट कर दिये जाने चाहियें, यह प्रगट करते हैं--[श्रथें ग्रयथाग्रहरां] पदार्थका विपरीत स्वरूपमे [च] ग्रीर [तिर्यड्मनुजेषु करुरााभावः] तिर्यंच मनुष्योमे करुरााभाव [विषयेषु प्रसंगः च] तथा

श्रथामी श्रमीमिनिड्गैरपलभ्योद्भवन्त एव निशुम्मनीया इति विभावयति—
श्रहे श्रजधागहणां करुणाभावो य तिरियमणुएसु ।
विसएसु यपसंगो मोहस्सेदाणि लिगाणि ॥ ८५॥
श्रथंविरुद्ध प्रतीती, करुणाभाव तियंच मनुजोमे ।
विषयोका संगम ये मोह विकारके चिह्न कहे ॥८४॥

अर्थे अयथाग्रहण करुणाभावस्य तिर्यंड मनुजेषु । विषयेषु च प्रसङ्गो मोहस्यैतानि लिङ्गानि ॥ ६४ ॥ ग्रथिनामयथात्थ्यप्रतिपत्त्या तिर्यंग्मनुष्येषु प्रेक्षार्हेष्विप कारुण्यबुद्धचा च मोहमभीष्ट-विषयप्रसगेन रागमनभीष्टविषयाप्रीत्या द्वेषिमिति त्रिभिलिङ्गैरिधगम्य भगिति सभवन्निप त्रिभृमिकोऽपि मोहो निहन्तव्य ॥ ६४ ॥

नामसज्ञ—अहु अजधागहण करुणाभाव य तिरियमगुय विसय य पसग मोह एत लिग । धातुसज्ञगाह ग्रहिए। प्रातिपदिक—अर्थ अयथाग्रहण करुणाभाव च तिर्यंड्ममुज विषय च प्रसङ्ग मोह एतत् लिंग।
मूलधातु—ग्रह उपादाने । उभयपदिववरण — अहु अर्थे—सप्तमी एकवचन । अजधागहण अयथाग्रहण करुणाभावो करुणाभाव प्रसगो प्रसग —प्रथमा एक० । तिरियमगुएसु तिर्यंड्मनुजेषु विसएसु विषयेषु—सप्तमी
बहु० । मोहस्स मोहस्य—षष्ठी एक० । एदाणि एतानि लिगानि लिङ्गानि—प्रथमा वहुवचन । निरुक्ति—
अर्थते इति अर्थ , विशेषेण सिन्वन्ति इति विषया (षित्र् बन्धने) । समास—न यथा अयथा ग्रहण इति
अयथाग्रहण, तिर्यंच मनुजा चेति तिर्यंड्मुनुजा तेषु तिर्यंड्मनुजेषु ।। ६५ ।।

विषयोकी सगति [एतानि] ये सब [मोहस्य लिंगानि] मोहके चिह्न है।

तात्पर्य — वस्तुस्वरूपका विपरीत ग्रहण, सम्बन्धियोमे करुणाबुद्धि व विषयोका लगाव ये सब मोहके चिह्न है।

टीकार्थ—पदार्थींकी अन्यथारूप प्रतिपत्तिके द्वारा और केवल देखे जाने योग्य होनेपर भी तियँच मनुष्योमे करुगाबुद्धिसे मोहको, इष्ट विषयोकी श्रासक्तिसे रागको श्रीर अनिष्ट विषयोकी श्रप्रीतिसे द्वेषको— यो तीन लिंगोके द्वारा पहिचानकर तुरन्त ही उत्पन्न होते ही तीनो प्रकारका मोह नष्ट कर देने योग्य है।

प्रसगविवरग् - ग्रनन्तरपूर्व गाथामे मोह राग द्वेषका निर्मूलन करनेका कर्तव्य बताया गया था। अब इस गाथामे क्षपगीय उन मोह रागद्वेष भावोके चिह्न बताये गये हैं।

तथ्यप्रकाश—(१) पदार्थोंकी विपरीत स्वरूपमे समक्त होना मोहका चिन्ह है। (२) तियँच मनुष्योमे तन्मयतासे करुणाभाव जगना मोहका चिन्ह है। (३) इष्ट विषयोका प्रसग करना रागका चिन्ह है। (४) ग्रनिष्ट विषयोमे ग्रम्म होना द्वेषका चिन्ह है। (४) ग्रनिष्ट श्रिपने ग्रम्म होना द्वेषका चिन्ह है। (४) ग्रपने ग्रपने चिन्होसे मोह राग द्वेष विकारको जानकर विकारोका क्षय करना चाहिये।

ग्रय मोहक्षपगोपायान्तरमालोचयति—

## जिग्गसत्थादो ग्रहे पचक्वादी हिं बुज्मदो गियमा । खीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्थं समधिदव्वं ॥ ६॥

जिन शास्त्रोसे अर्थोके प्रत्यक्षादि रूप ज्ञाताके। मोह नशे इस कारण शास्त्रपठन नित्य श्रावश्यक।। ८५।।

जिनशास्त्रादर्थान् प्रत्यक्षादिभिर्बु ध्यमानस्य नियमात् । क्षीयते मोहोपचय तस्मात् शास्त्र समध्येतव्यम् ॥

यित्कल द्रव्वगुणपर्यायस्वभावेनाहंतो ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञान मोहक्षपणोपायत्वेन प्राक् प्रतिपन्नम् । तत् खलूपायान्तरिमदमपेक्षते । इद हि विहितप्रथमभूमिकासक्रमणस्य सर्वज्ञोपज्ञ-तया सर्वतोऽप्यवाधित शाब्द प्रमाणमाक्रम्य कोडतस्तत्सस्कारस्फुटीकृतविशिष्टसवेदनशक्ति-सपदः सहृदयहृदयानदोद्भेददायिना प्रत्यवेणान्येन वा तदिवरोधिना प्रमाणजातेन तत्त्वतः

नामसंज्ञ—जिणसत्थ अट्ठ पच्चक्खादि बुज्भद् णियम मोहोवचय त सत्य समिघदव्व । घातुसंज्ञ— बुज्भ अवगमने, विख क्षये । प्रातिपदिक—जिनशास्त्र अथ प्रत्यक्षादि बुध्यमान नियम मोहोपचय तत् शास्त्र समिघतव्य । मूलधानु—बुध अवगमने, क्षि क्षये, अधि इड् अध्ययने । उयपदिवदरण-जिणसत्थादो

सिद्धान्त—(१) मोह ग्रात्माके सम्यक्त्व गुणकी विकृत दशा है। (२) राग होष ग्रात्माके चारित्रगुणकी विकृत दशा है।

हिट--१, २- विभावगुणव्यञ्जनपर्यायहिष्ट (१२३)।

प्रयोग--ग्रपनेमे मोह राग द्वेषोके चिन्होंसे मोह रागद्वेषको परख परखकर निज सहज चित्स्वभावकी दृष्टिके लिये पौरुष करके मोह रागद्वेषका क्षय करना ॥ ८५ ॥

ग्रब मोहक्षयका दूसरा उपाय विचारते है—[जिनशास्त्रात्] जिनशास्त्रसे [प्रत्य-क्षादिभिः] प्रत्यक्षादि प्रमाणो द्वारा [ग्रथिन्] पदार्थोंको [बुध्यमानस्य] जानने वालेके [निय-मात्] नियमसे [मोहोपचयः] मोहसमूह [क्षीयते] क्षय हो जाता है [तस्मात्] इसिलये [शास्त्रं] शास्त्र [समध्येतव्यम्] सम्यक् प्रकारसे ग्रध्ययन किया जाना चाहिये।

तात्पर्य--जिनागमसे प्रत्यक्षादि प्रमाणो द्वारा वस्तुस्वरूपका सही ज्ञान करना मोह-

टीकार्थ-इन्य-गुण-पर्याय स्वभावसे अरहंतके ज्ञान द्वारा आत्माका उस प्रकारका ज्ञान मोहक्षयके उपायके रूपसे पहले प्रतिपादित किया गया था, वह वास्तवमे इस उपायान्तर की अपेक्षा रखता है-

प्रथम भूमिकामे गमन किया है जिसने, ऐसे तथा सर्वज्ञप्रणीत होनेसे सर्व प्रकारसे

समस्तमिष वस्तुजात परिच्छिन्दत क्षीयत एवातत्त्वाभिनिवेणसस्कारकारी मोहोपचयः। ग्रतो हि मोहक्षपरो परम णव्दब्रह्मोपासन भावज्ञानावष्टमभदृढीकृतपरिणामेन सम्यगधीयमानमुपाया-न्तरम् ॥ ८६॥

जिनशास्त्रात्-पचमी एक० । अट्टं अर्थान्-द्वितीया बहु० । पच्चत्रवादीहि प्रत्यक्षादिमि -तृतीया बहु० । बुज्भदो बुज्यमानस्य-पण्ठी एक० । णियमा नियमात्-पचमी एक० । ग्रीयदि क्षीयते-वर्तमान जन्य पुरुष एक०, किया । मोहीवचयो मोहोपचय -त्रथमा एक० । तह्या तम्मात्-प० ए० । नत्य शास्त्र-प्रथमा ए० । समाधिदव्व समध्येतव्यम्-प्रथमा एक० कृदन्त तिया । निरुषित—शास्यते अनेन इति शास्त्र (शामु अनुशि- प्टौ) । समास—मोहस्य उपचय मोहोपचय , जिनस्य शास्त्र जिनशास्त्र तस्मात् जिनशास्त्रात् ॥६६॥

श्रविधित द्रव्य श्रुतप्रमाणको प्राप्त करके ज्ञानलीला करते हुए व उसके सस्कारसे प्रकट हुई है विशिष्ट सवेदन शक्तिरूप सम्पदा जिसके तथा सहृदय जनोके हृदयको ग्रानन्दका उद्भेद देने वाले प्रत्यक्ष प्रमाणसे ग्रयवा उससे ग्रविरुद्ध ग्रन्य प्रमाणसमूहमे तस्वत समस्त वस्तुमात्रको जानने वाले जीवके विपरीताशयका सस्कार वरने वाला मोहसमूह ग्रवश्य ही नष्ट हो जाता है। इसलिये मोहका क्षय करनेमे, शब्दब्रह्मको परम उपानना करना, भावज्ञानके ग्रवलम्बन द्वारा दृढ किये गये परिणामसे सम्यक् प्रकार सभ्यास करना सो उपायान्तर है।

प्रसगिववरग् — ८०वी गाथामे वताये गये मोहक्षयके उपायके प्रसङ्गमे विविध वर्णन के वाद ग्रनन्तरपूर्व गाथामे नष्ट किये जाने योग्य मोह रागद्वेप चिन्होको वताया गया था। ग्रव इस गाथामे पूर्वोक्त मोहक्षपणोपायके पूरक ग्रन्य उपायको वताया गया है।

तथ्यप्रकाश-—(१) मोहक्षपणका पूर्वोक्त उपाय ग्रीर इस गायामे कथित उपाय यद्यपि भिन्न-भिन्न मुद्रामे है तो भी यह उपाय पूर्वोक्त उपायका पूरक है। (२) जो पहिलो भूमिकामे ग्राया है उसको सर्वप्रथम ग्रागमका ग्रभ्यास करना चाहिये। (३) ग्रागमाभ्याससे वस्तुस्वरूपका निर्णय करना चाहिये। (४) ग्रागमाभ्याससे जाने गये वस्तुस्वरूपको युक्ति, स्वसवेदन प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणोसे दृढ ग्रवधारित करना चाहिये। (५) एकत्विवभक्त वस्तुः स्वरूपके परिच्छेदके प्रसंगमे सहजात्मस्वरूपका परिग्रहण करने वाले भव्यात्माके मोहका प्रक्षय हो जाता है। (६) भावज्ञान दृढ हो, ऐसी पद्धितसे शास्त्रका ग्रध्ययन करना मोहक्षपणका दूसरा उपाय है। (७) भावभासना सहित शास्त्राध्ययनसे वस्तुस्वरूप स्पष्ट जाननेपर ग्रहंन्त प्रभुको द्रव्य गुण पर्यायरूपसे जान लेना सुगम होता है।

सिद्धान्त— १ – शास्त्राध्ययनसे भावभासनासिहत ब्रात्मज्ञान पाकर उसके ब्रिभिमुख होनेके पौरुपसे निर्मोह ब्रात्मतत्त्वका लाभ होता है।

हिष्ट--१- पुरुषकारनय [१८३]।

प्रथ कथं जैनेन्द्रे शब्दब्रह्माण् किलार्थानां व्यवस्थितिरिति वितर्कयिति— द्वाणि गुणा तेसिं पज्जाया अष्टसण्णया भणिया। तेसु गुणापज्जयाणां अप्पादव्व त्ति उवदेसो॥ ८७॥ द्रव्य गुण तथा उनकी, पर्याय स्रथंनामसे संज्ञित। उन गुण पर्यायोंकी आत्माको द्रव्य बतलाया॥ ६७॥

द्रव्याणि गुणास्तेपा पर्याया अर्थसज्ञया भणिता । तेषु गुणपर्यायाणामात्मा द्रव्यमित्युपदेश ।। ८७ ॥

द्रव्याणि च गुणाश्च पर्यायाश्च ग्रिभिधेयभेदेऽप्यभिधानाभेदेन ग्रर्था तत्र गुणपर्यायानि-यृति गुणपर्यायैरर्यन्त इति वा अर्था द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेनेयृतिद्रव्यैराश्रयभूतैरर्यन्त इति वा अर्था गुणाः, द्रव्याणि क्रमपरिणामेनेयति द्रव्यै क्रमपरिणामेनार्यन्त इति वा अर्थाः पर्याया ।

नामसंज्ञ—दन्व गुण त पज्जाय अट्ठसण्णय भणिय त गुणपज्जय अप्प दन्व त्ति उवदेस । धातुसज्ञ— द्रु गतौ, परि इण् गतौ, भण कथने । प्रातिपदिक—द्रच्य गुण तत् पर्याय अर्थसज्ञा भणित तत् गुणपर्याय आत्मन् द्रव्य इति उपदेश । उभयपदिवरण—दन्वाणि द्रव्याणि गुणा गुणा पज्जाया पर्याया —प्रथमा बहुवचन । अट्ठसण्णया अर्थसज्ञया—तृ० एक० । भणिया भणिता —प्रथमा बहु० कृदन्त क्रिया । तेसु तेषु—

प्रयोग—निर्मोह ग्रात्मतस्वको उपलब्धिक लिये ग्रपनेपर उपदेशको घटित करते हुए शास्त्रका ग्रध्ययन करना ॥ ८६ ॥

श्रव जिनागममे वस्तुतः श्रथोंकी व्यवस्था किस प्रकार है, यह सतर्क विचार करते है—[द्रव्यागि] द्रव्य [गुगाः] गुण [तेषां पर्यायाः] श्रीर उनकी पर्यायें [अर्थसज्ञया] 'शर्थ' नामसे [मिगिताः] कही गई है। [तेषु] उनमे [गुगपपर्यायानाम् श्रात्मा द्रव्यस्] गुण-पर्यायो का श्रात्मा द्रव्य है [इति उपदेशः] इस प्रकार जिनागममे उपदेश है।

तात्पर्य--द्रव्य, गुरा व पर्याय ये अर्थ नामसे कहे जाते है, उनमे द्रव्य गुण पर्यायमय

टीकार्थ—द्रव्य, गुण ग्रीर पर्याय ग्रिभिधेयभेद होनेपर भी ग्रिभिधानका ग्रिभेद होनेसे वे 'ग्रर्थ' हैं। उनमे जो गुणोको ग्रीर पर्यायोको प्राप्त करते है ग्रथवा जो गुणो ग्रीर पर्यायोके द्वारा प्राप्त किये जाते है, ऐसे वे 'ग्रर्थ' द्रव्य है, जो द्रव्योको ग्राश्रयके रूपसे प्राप्त करते है ग्रथवा जो ग्राश्रयभूत द्रव्योके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, ऐसे वे 'ग्रर्थ' गुण हैं, जो द्रव्योको क्रमपरिणामसे प्राप्त करते हैं ग्रथवा जो द्रव्योके द्वारा क्रमपरिणामसे प्राप्त किये जाते है ऐसे वे 'ग्रर्थ' पर्याय है। वास्तवमे जैसे सुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुणोको ग्रीर कुण्डल इत्यादि पर्यायोको प्राप्त करता है ग्रथवा सुवर्ण उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसमे वह सुवर्ण

यथा हि सुवर्ण पीततादीन् गुणान् कुण्डलादीश्च पर्यायानियति तैरयंमाण् वा अर्थो द्रव्यस्यान्तीय, यथा च सुवर्णमाश्रयत्वेनेयृतितेनाश्रयभूनेनायंमाणा वा अर्था पीततादयो गुणा यथा च सुवर्ण कमपरिणामेनेयित तेन क्रमपरिणामेनार्यमाणा वा अर्था कुण्डलादय पर्याया । एवमन्यत्रापि । यथा चैतेषु सुवरापीतनादिगुणाकुण्डलादिपर्यायेषु पीततादिगुणाकुण्डलादिपर्यायाणा सुवर्णादपृथम्भावात्मुवर्णमेवात्मा तथा च तेषु द्रव्यगुणापर्यायेषु गुणापर्यायाणा द्रव्यादपृयम्भावात्द्रव्यमेवात्मा ॥५७॥

सप्तमी बहुः । गुणपञ्जयाण गृणपर्यायाणा-पाठी बहुः । अप्पा आत्मा दृश्व दृश्व उवदेसो उपदेश -प्रयमा एकः । निरुक्ति-गुण्यते ऐभि ते गुणा , परियति (गच्छति) इति पर्याया । समास - अर्थस्य सज्ञा अर्थ-सज्ञा तया अः, गुणास्च पर्यायाःचेति गुणपर्यायास्तेषा गुणपर्यायाणा ॥ ८७ ॥

द्रव्यस्थानीय 'ग्रथं' है । जैसे पीलापन इत्यादि गुण मुवर्णको ग्राश्रयके रूपमे प्राप्त करते है ग्रथवा वे ग्राश्रयभूत मुवर्णके द्वारा प्राप्त किये जाते है इसिलये पीलापन इत्यादि गुण 'ग्रथं' है, ग्रीर जैसे नुण्डल इत्यादि पर्यायें मुवर्णको क्रमपरिणामसे प्राप्त करती है ग्रथवा वे मुवर्ण के द्वारा क्रमपरिणाममे प्राप्त की जाती है, इसिलये नुण्डल इत्यादि पर्यायें 'ग्रथं' है, इसी प्रकार ग्रन्यत्र भी है । ग्रीर जैसे इन मुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुणा ग्रीर कुण्डलादि पर्यायोमे पीलापन इत्यादि गुणोका ग्रीर नुण्डल इत्यादि पर्यायोका मुवर्णसे ग्रपृथवत्व होनेका उनका सुवर्ण ही ग्रात्मा है उसी प्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायोमे गुण-पर्यायोका द्रव्यसे ग्रपृथवत्व होने से उनका द्रव्य ही ग्रात्मा है ।

प्रसगविवरग् — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे शास्त्राध्ययनको मोहक्षयका दूसरा उपाय बताया गया था। ग्रव इस गाथामे बताया गया है कि शास्त्रोमे पदार्थोकी व्यवस्था किस प्रकार है ?

तथ्यप्रकाश—(१) द्रव्य, गुएग व पर्यायं अर्थ कहलाते है। (२) अर्यते निश्चीयते इति अर्थ, इस निश्क्तिके अनुसार चूंकि द्रव्य, गुएग, पर्याय जाने जाते है इस कारण वे अर्थ कहलाते है। (३) द्रव्य गुएग पर्यायको अर्थ कहनेपर भी सत् द्रव्य ही है, गुण पर्याय उस सद्भूत द्रव्यकी विशेषतायें है। (४) गुण व पर्याय ही सीधे नही जाने जाते, किन्तु गुण व पर्यायरूपसे द्रव्यके ज्ञात होनेपर गुणका व पर्यायका जानना कहा जाता है। (५) ऋ गतो घातुका अर्थ प्राप्ति भी है। 'अर्थते प्राप्यते इति अर्थ' इस निश्क्तिसे जो प्राप्त किया जाय वह अर्थ है, तब (६) जो गुण पर्यायोको प्राप्त करे वह अर्थ द्रव्य है। (७) आश्रयभूत अर्थोके द्वारा जो प्राप्त किया जाय वह अर्थ गुएग है। (६) कमपरिएगामसे द्रव्यके द्वारा जो प्राप्त किया जाय वह पर्याय है। (६) गुएग व पर्यायोका सर्वस्व द्रव्य ही है, क्योकि गुएग व पर्याय द्वव्य प्रथक्त होरों है, अत्य अथवा अन्य द्वयसे पृथक् नही है। (१०) प्रत्येक द्रव्य अपने गुएग पर्यायसे तन्मय है, अन्य अथवा अन्य

ग्रयंवं मोहक्षप्रगोपायभूतजिनेश्वरोपदेशलाभेऽपि पुरुषकारोऽर्थिक्रयाकारीति पौरुषं व्यापारयति—

जो मोहरागदोसे गिहणदि उवलब्भ जोण्हमुवदेसं । सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेगा कालेगा ।। == ।। जैन उपदेश पाकर, हनता जो मोह राग द्वेषोको । वह श्रत्पकालमे हो, सब दुखसे मुक्ति पाता है ॥ == ।।

यो मोहरागद्वेषान्निहन्ति उपलभ्य जैनमुपदेशम्। स सर्वदु खमोक्ष प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥ ८८॥ इह हि द्राधीयसि सदाजवजवपथे कथमप्यमु समुपलभ्यापि जैनेश्वर निशिततरवारि-धारापथस्थानीयमुपदेशं य एव मोहरागद्वेषाणामुपरि दृढतर निपातयति स एव निखिलदु ख-

नामसंज्ञ—ज मोहरागदोस जोण्ह उपदेस त सव्वदुवखमोक्ख अचिर काल। धातुसंज्ञ—णि हण हिंसाया, प आव प्राप्तौ। प्रातिपदिक—यत् मोहरागद्वेप जैन उपदेश तत् सर्वदु खमोक्ष अचिर काल भ मूलधातु—िन हन हिंसागत्यो, डुलभप् प्राप्तौ, प्र आप्लृ व्याप्तौ। उमयपदिववरण—जो य -प्र० एक०। मोहरागदोसे मोहरागद्वेषान्–द्वि० वहु०। णिहणदि निहन्ति–वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया। उपलब्भ

द्रव्यके गुगा पर्यायसे ग्रत्यन्त जुदा है। (११) द्रव्योका यथार्थस्वरूप ज्ञान होनेपर मोहका अध्य हो जाता है। (१२) यथार्थ वस्तुस्वरूप जिनशास्त्रोमे है, ग्रतः जिनशास्त्रका ग्रध्ययन मुमुक्षुका कर्तव्य है।

सिद्धान्त—(१) प्रत्येक द्रव्य श्रपने ही स्वरूपसे है। (२) प्रत्येक द्रव्य परद्रव्यके रूप से नहीं ही है।

हि र- स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय [२८]। २- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय [२६]।

प्रयोग—सर्व द्रव्योको स्वतत्र स्वतंत्र सत् जानकर समस्त ग्रन्य द्रव्योसे विविक्त भारमतत्त्वकी भावना करना ॥५७॥

इस प्रकार मोहक्षय करनेके उपायभूत जिनेश्वरके उपदेशकी प्राप्ति होनेपर भी पुरुपांर्थ अर्थित्रयाकारी है, इसलिये अब पुरुषार्थको व्यापरते हैं—[यः] जो [जैनं उपदेशं] जिनोपज्ञ उपदेशको [उपलभ्य] प्राप्त करके [मोहरागद्धेषान्] मोह-राग-द्देपको [निहंति] नष्ट करता है [सः] वह [अचिरेग कालेन] अन्य कालमे [सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोति] सर्व दुःखोसे छुट-कारा पा लेता है।

तात्पर्य—जो जिनोपदेश पाकर मोह रागद्वेपको नष्ट करता है वह ग्रल्प कालमे मोक्ष प्राप्त करता है।

अथ स्वपरविवेकसिद्धे रेव मोहक्षप्एां भवतीति स्वपरविभागसिद्धये प्रयतते—

णागापगमपागां परं च दव्वत्तगाहिसंबद्धं। जागादि जदि गिच्छयदो जो सो मोहक्खयं कुगादि ॥८॥ ज्ञानात्मक आत्माको, परको प्रत्यक् स्वद्रव्यतावर्ती। जो निश्चयसे जाने, वह करता मोहका प्रक्षय ॥८॥।

ज्ञानात्मकमात्मान पर च द्रव्यत्वेनाभिसवद्धम् । जानाति यदि निश्चयतो य स मोहक्षय करोति ॥६६॥ य एव स्वकीयेन चैतन्यात्मकेन द्रव्यत्वेनाभिसबद्धमात्मानं पर च परकीयेन यथोचितेन द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमेव निश्चयतः परिच्छिनत्ति, स एव सम्यगवाष्तस्वपरविवेकः सकल मोह क्षपयति । ग्रत स्वपरविवेकाय प्रयतोऽस्मि ॥६६॥

नाममज्ञ—णाणप्पग अप्प पर च दन्वत्तण अहिसबद्ध जिंद णिच्छयदो यत् तत् मोहक्खय । धातु-सज्ञ—जाण अववोधने, कुण करऐ। प्रातिपदिक—ज्ञानात्मक आत्मन् पर च द्रव्यत्व अभिसबद्ध यदि निश्चयतः यत् तत् मोहक्षय । मूलधातु—ज्ञा अववोधने, डुक्ट्यं करऐ। उभयपदिवदरण—णाणप्पग ज्ञा-नात्मक अप्पाण आत्मानं पर अहिसबद्ध अभिसबद्ध मोहक्खय मोहक्षय—द्वि० ए०। णिच्छयदो निश्चयतः— अव्यय । जो य सो स —प्र० एक०। जाणदि जानाति कुणदि करोति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया। निश्वति—मोहन मोह । समास—ज्ञानमेव आत्मा यस्य स ज्ञानात्मक त ज्ञा०, मोहस्य क्षय मोहक्षय त मो०।।८१।।

स्रात्मानं] ज्ञानात्मक स्रपनेको [च] स्रोर [परं] परको [द्रव्यत्वेन अभिसंबद्धम्] निज निज द्रव्यत्वसे सबद्ध [यदि जानाति] यदि जानता है [सः] तो वह [मोह क्षयं करोति] मोहका क्षय करता है।

तात्पर्य— सर्व पदार्थोंका स्वतन्त्र स्वरूप जानने वाला हो मोहका क्षय करता है।
टीकार्थ— जो निश्चयसे अपनेको ग्रपने चैतन्यात्मक द्रव्यत्वसे सबद्ध ग्रीर परको उसी

दूसरेके यथोचित् द्रव्यत्वसे संबद्ध ही जानता है, वही जीव, जिसने कि सम्यक् रूपसे स्व-परके विवेकको प्राप्त किया है, सम्पूर्ण मोहका क्षय करता है, इसलिये मैं स्व परके विवेकके लिये प्रयत्नशील हू।

प्रसंगविवरग् -- ग्रनन्तरपूर्व गाथामे विकारभावके विनाश करनेके लिये पौरुष करने की प्रेरणा दो थी। ग्रब इस गाथामे कहा गया है कि चूं कि स्वपरविवेक सिद्धिसे ही मोहका क्षय होता है ग्रत स्वपरविभागकी सिद्धिके लिये भव्य प्रयत्न करता है।

तथ्यप्रकाश--(१) स्वपरिवविक ही उत्कृष्ट पद लाभका मूल है। (२) जिन्होने सम्यक् प्रकारसे स्वपरिवविक प्राप्त किया है वे समस्त मोहका क्षय करते है। (३) समस्त

श्रथ सर्वथा स्वपरविवेकसिद्धिरागमतो विधातव्येत्युपसहरति —

# तम्हा जिणमग्गादो गुगोहिं आद परं च दब्वेसु। अभिगच्छदु गिम्मोहं इच्छदि जदि अपगो अपा ॥६०॥

इससे जिनशासनसे, नियत गुरगोसे स्व पर पदार्थीमे ।

जानो स्वतत्रता यदि, श्रपनी निर्मोहता चाहो ॥६०॥ तस्माज्जिनमार्गाद्गुणैरात्मान पर च द्रव्येपु । अभिगच्चतु निर्मोहमिच्छति यद्यात्मन आत्मा ॥ ६०॥

इह खल्वागमनिगदितेप्वनन्तेषु गुरोषु केश्चिद्गुरारन्ययोगव्यवच्छेदकत्यासाधारणता-मुपादाय विशेषणतामुपगतैरनन्ताया द्रव्यसतती स्वपरिववेकमुपगच्छन्तु मोहप्रहाणप्रवणबुद्धयो लब्धवर्णा । तथाहि-यदिद सदकारणतया स्वतः सिद्धमन्तवंहिर्मु खप्रकाशशानितया स्वपरणिर-च्छेदक मदीय मम नाम चैतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीय वा द्रव्यमन्यदपहाय

नामसज्ञ-त जिणमग्ग गुण अत्त पर च दव्व णिम्मोह जदि अप्प । धातुसज्ञ-अभि गच्छ गतौ, इच्छ इच्छाया । प्रातिपदिक—तत् जिनमार्ग गुण आत्मन् पर च द्रव्य निर्मोह यदि आत्मन् । मूलघातु— अभि गम्लू गती, इपु डच्छाया । उभयपदिववरण—तम्हा तस्मात्-पचमी एकः । जिणमग्गादी जिनमा-

मोहका क्षय होनेपर केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टयका लाभ होता है, पश्चात् सिद्धावस्थाका लाभ होता है। (४) स्वपरविवेक सम्यग्दृष्टिके होता है। (५) सम्यग्दृष्टि ग्रपने ग्रात्माको स्वकीय चैतन्यात्मक द्रव्यत्वसे युक्त मानता है। (६) सम्यग्दृष्टि पर-ग्रात्माको परकीय चैतन्यात्मक द्रव्यत्वसे युक्त मानता है। (७) सम्यग्दृष्टि अचेतन पदार्थोको अचैतन्यात्मक उन उनके असा-धारण स्वरूपसे युक्त मानता है। (८) स्वपरिववेकबलसे ज्ञात यथार्थ स्वरूपके भ्रवलोकनसे मोहापदा विनष्ट होती ही है। (६) स्वपरविवेकके लिये पौरुष करना श्रेयस्कर है।

सिद्धान्त-(१) स्वपरविवेक द्वारा उपलब्ध शुद्धात्मस्वरूपके अवलोकनसे शुद्धात्मस्व-रूपका विकास होता है।

दृष्टि---१- ज्ञाननय [१६४]।

प्रयोग-सकल मोहसंकटविनाशके लिये स्वपरविवेकका प्रयत्न करना ॥ ६६॥

भ्रब सब प्रकारसे स्वपरके विवेकको सिद्धि भ्रागमसे करने योग्य है, ऐसा उपसहार करते है—[तस्मात्] इस कारण [यदि] यदि [ग्रात्मनः] ग्रपना [ग्रात्मा] ग्रात्मा [ति-मोंहं] निर्मोह भावको [इच्छति] चाहता है तो [जिनमार्गत्] जिनमार्गसे [गुर्गः] गुर्गोके द्वारा [द्रव्येषु] द्रव्योमे [श्रात्मानं परं च] स्वको श्रोर परको [श्रमिगच्छतु] जाने ।

तात्पर्य-यदि ग्रपनेको निर्मोह रखना चाहे तो सबका भिन्न-भिन्न ग्रावान्तरसत्व समभकर स्व व परको भिन्त-भिन्न जानें।

ममात्मन्येव वर्तमानेनात्मीयमात्मान सकलिष्ठकालकिलिप्नीव्य द्रव्य जानामि । एव पृथक्तव-वृत्तस्वलक्षगौद्रंव्यमन्यदपहाय तिस्मन्तेव च वर्तमानैः सकलिष्ठकालकिलिप्नीव्य द्रव्यमाकाशं घमंमधर्मं काल पुद्गलमात्मान्तर च निश्चिनोमि । ततो नाहमाकाशं न धर्मो नाधर्मो न च कालो न पुद्गलो नात्मान्तर च भवति, यतोऽमीव्वेकापवरकप्रबोधितानेकदीपप्रकाशेष्विव सभू-यावस्थितेष्विप मच्चैतन्य स्वरूपादप्रच्युतमेव मा पृथगवगमयित । एवमस्य निश्चितस्वपरिव-वेकस्यात्मनो न खलु विकारकारिणो मोहाकुरस्य प्रादुर्भूति स्यात् ।। ६० ।।

र्गात्-प॰ ए॰। गुरोहि गुणै -तृतीया बहु॰। आद आत्मान पर णिम्मोह निर्मोह-द्वितीया एक॰। दब्बेसु द्रव्येषु-सप्तमी बहु॰। अप्पणो आत्मन -षप्ठी एक॰। अप्पा आत्मा-प्र॰ ए॰। अभिगच्छदु अभिगच्छतु- आज्ञार्थे अन्य पुरुष एक॰ किया। इच्छिद इच्छिति-वर्तमान अन्य पुरुष एक॰ किया। निरुक्ति- जय॰ तीति जिन । समास--जिनस्य मार्ग जिनमार्गस्तस्मात् जिनमार्गात् ।। १०।।

टीकार्थ — इस जगतमे आगममे कथित अनन्तगुणोमे से किन्ही गुएगोके द्वारा — जो गुएग अन्यके साथ योगरिहत होनेसे असाधारएगता धारएग करके विशेषपनेको आप्त हुए हैं, ऐसे किन्ही गुएगोके द्वारा मोहका क्षय करनेमे प्रखर है बुद्धि जिनको ऐसे स्वरूपज्ञानी पुरूष अनन्त द्रव्य परम्परामे स्व-परके विवेकको प्राप्त करें । स्पष्टीकरण — सत् और अकारएग होनेसे स्वतः सिद्ध, अन्तर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होनेसे स्व-परका ज्ञायक — ऐसा जो यह मेरे साथ सम्बन्ध वाला मेरा चैतन्य है तथा जो समानजातीय अथवा असमानजातीय अन्य द्रव्यको छोडकर मेरे आत्मामे ही वर्तता है, उसके द्वारा मै अपने आत्माको सकल त्रिकालमे ध्रुवत्व का धारक द्रव्य जानता हू। इस प्रकार अन्य द्रव्यको छोडकर उसी द्रव्यमे वर्तमान पृथक् रूपसे रहे स्वलक्षणो द्वारा आकाण, धर्म, अधर्म, काल, पुर्गल और अन्य आत्माको सकल त्रिकालमे ध्रुवत्वधारक द्रव्यके रूपमे निष्चित करता हू। इस कारएग मैं आकाण नही हू, धर्म नही हू, काल नही हूँ, पुर्गल नही हू और आत्मान्तर नही हू, क्योंकि एक कमरेमे जलाये गये अनेक दोपकोके प्रकाशोको तरह इकट्ठे होकर रहते हुए भी इन द्रव्योमे मेरा चैतन्य निजस्वरूपसे अच्युत ही रहता हुआ मुफे पृथक् बताता है। इस प्रकार जिसने स्व-परका विवेक निष्टित किया है ऐसे आत्माके विकारकारी मोहांकुरका प्रादुर्भाव नहीं होता।

प्रसङ्गिबवरगा—अनतरपूर्व गाथामे स्वपरिवभागको सिद्धिका प्रयत्न करनेकी प्रेरगा दी गई थी । अब इस गाथामे आगमसे स्वपरिविवेकसिद्धि करनेका कर्तव्य वताया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) श्रागममे अनन्त गुर्णोका वर्णन है। (२) अनन्त गुर्णोमे कई गुण ऐसे हैं जो अन्ययोगका व्यवच्छेदक होनेसे असाधारण हैं। (३) असाधाररा गुर्णोके योग

श्रथ जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेग धर्मलामो न भवतीति प्रतक्तंप्रित— सत्तासंबद्धे दे सिवसेसे जो हि गोव सामण्गो। सहहदि गा सो समगाो तत्तो धम्मो गा संभवदि ॥६१॥ सत्तासम्बद्ध सभी, सिवशेष हि जो न द्रव्य सरधाने। वह तो श्रमगा नहीं है, निहं उससे धर्मका उद्भव ॥६१॥

सत्तासबद्धानेतान् सिवशेपान् यो हि नैव श्रामण्ये । श्रद्धाति न स श्रमण ततो धर्मो न सभवति ॥ ६१॥ यो हि नामैतानि सादृश्यास्तित्वेन सामान्यमनुव्रजन्त्यिप स्वरूपास्तित्वेनाश्लिष्टविशे•

नामसज्ञ-स्तासवद्ध एत सिवसेस जिह ण एव सामण्ण ण त समण तत्तो धम्म ण । धातुसज्ञ-सद दह धारणे, स भव सत्ताया । प्रातिपदिक-सत्तासबद्ध एतत् सिवशेष यत् हि न एव श्रामण्य न तत् से प्रत्येक द्रव्य भिन्न-भिन्न है । (४) ग्रसाधारण गुणोके द्वारा ग्रनन्त द्रव्योमे स्वपरका विवेक बनता है । (५) ग्रनन्त द्रव्योमे स्वकीय चैतन्यात्मक द्रव्यत्वसे युक्त ग्रात्मा स्व है, शोष सब यथोचित द्रव्यत्वसे युक्त द्रव्य पर है । (६) ज्ञानी जानता है कि मैं ग्रहेनुक स्वतः सिद्ध ग्रन्तर्बहिर्मु ख प्रकाशशालो स्वकीय चैतन्यमात्र त्रिकाली ध्रुव हू । (७) ग्रन्य द्रव्य भी ग्रपने-ग्रपने ग्रसाधारणागुणसे तन्मय त्रिकाली ध्रुव है । (६) स्वमे परका ग्रत्यन्ताभाव है, परमे स्वका ग्रत्यन्ताभाव है। (६) जिसने स्वपरिववेक पाया है उसके मोहांकुरकी उत्पत्ति नही है । (१०) स्वपरिववेक जिनागमके ग्रभ्यास द्वारा यथार्थ वस्तुस्वरूप जाननेसे प्राप्त होता है।

सिद्धान्त--(१) स्वके द्रव्य, चेत्र, काल, भावसे ग्रात्माके श्रस्तित्वका परिचय होता है। (२) परके द्रव्य, चेत्र, काल, भावसे ग्रात्माका नास्तित्व जाना जाना है।

हिष्ट--१- ग्रस्तित्वनय [१५४] । २- नास्तित्वनय [१५५] ।

प्रयोग—ग्रागममे उपदिष्ट विधिसे तत्त्वज्ञान करते हुए स्वपरविवेककी सिद्धि पाना ॥६०॥

श्रव जिनेन्द्रभाषित श्रथोंके श्रद्धान बिना धर्मलाभ नहीं होता, इस तथ्यको तर्कणापूर्वक विचारते है—[यः हि] जो [श्रामण्ये] श्रमणावस्थामे [एतान सत्तासंबद्धान सविशेषान] इन सत्ता संयुक्त सविशेष पदार्थोंको [न एव श्रद्धधाति] श्रद्धा हो नहीं करता [सः] वह [श्रमणः न] श्रमण नहीं है, [ततः धर्मः न संमवित] उससे धर्म सभव नहीं है।

तात्पर्य — जो मुनि प्रत्येक पदार्थोको पृथक् पृथक् सत्तामय नही मानता वह मुनि नही ग्रोर न वहाँ धर्म सम्भव है। षाणि द्रव्याणि स्वपरावच्छेदेनापरिच्छिन्दन्नश्रद्धानो वा एवमेव श्रामण्येनात्मानं दमयति स खलु न नाम श्रमणः । यतस्ततोऽपरिच्छिन्नरेणुकनककणिकाविशेषाद्ध् लिघावकात्कनकलाभ इव निरुपरागात्मतत्त्वोपलम्भलक्षणो धर्मोपलम्भो न संभूतिमनुभवति ॥ ६१ ॥

श्रमण तत धर्म न । मूलधातु—श्रद् धा धारिए, स भू सत्ताया । उभयपदिववरण—सत्तासवद्धे सत्तासव-द्धान् सिवसेसे सिवशेपान् एदे एतान्—द्वितीया वहु० । जो य सो सः समणो श्रमण. धम्मो धर्म -प्रथमा एक० । सद्हिदि श्रद्धाति सभविद सभवित—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । तत्तो तत —अव्यय पच-म्यर्थे । निरुवित—सत भाव सत्ता, श्रमणस्य भाव श्रामण्य तिस्मन् । समास—सत्त्रया सवद्धा सत्ता-सवद्धाः तान् सत्तासवद्धान् ॥६१॥

टीकार्थ—जो इन द्रव्योको जो कि सादृश्य श्रस्तित्वके द्वारा समानताको धारण करते हुए भी स्वरूपास्तित्वके द्वारा विशेषयुक्त है उन्हें स्व-परके भेदपूर्वक न जानता हुआ और श्रद्धान न करता हुआ यों ही ज्ञानश्रद्धाके बिना मान द्रव्यमुनित्वसे आत्माका दमन करता है वह वास्तवमे श्रमण नही है। इस कारण जैसे जिसे रेती और स्वर्णकणोका अन्तर ज्ञात नही है, उसे धूलके धोनेसे उसमेसे स्वर्ण लाभ नही होता, इसी प्रकार उस श्रमणाभासमें से निर्विकार श्रात्मतत्त्वकी उपलब्धि लक्षण वाला धर्मलाभ सभव नही होता।

प्रसंगविवरण--- श्रनतरपूर्व गाथामे आगमसे स्वपरविवेक सिद्धिका कर्तव्य बताया था। श्रव इस गाथामे बताया गया है कि केवलिप्रज्ञप्त अर्थश्रद्धानके विना घर्मलाभ नहीं होता है।

तथ्यप्रकाश—(१) सादृश्यास्तित्व अर्थात् महासत्ताकी दृष्टिसे सर्व द्रव्य समान हैं, अविशेष हैं, एक है। (२) स्वरूपास्तित्वसे द्रव्य अपनी-अपनी विशेषताको लिये हुए है। (३) स्वरूपास्तित्वसे ही स्व व परका विवेक बनता है। (४) जो पुरुप द्रव्योको यथार्थ स्व-परूपसे नही जानता व न ही श्रद्धान करता और यो ही द्रव्यलिङ्गसे अपने आत्माको दबाता है वह वास्तवमे मुनि नही है। (४) स्वपरविवेकसिद्धि हुए विना द्रव्यमुनि होनेपर भी उसे धर्मकी उपलब्धि नही होती। (६) निरुपराग आत्मतत्त्वकी उपलब्धिको धर्मापलब्धि कहते है।

सिद्धान्त—(१) यथार्थं श्रद्धान् ज्ञानसे घर्ममय ग्रात्माकी उपलब्धि होती है। हिए—१- ज्ञाननय (१६४)।

प्रयोग—ग्रागमोक्त पद्धतिसे तत्त्वश्रद्धान करके सहजनिजस्वभावदृष्टि द्वारा ग्रविकार धर्ममय ग्रात्माकी उपलब्धि करना ॥६१॥

भव 'उदसंपयामि सम्मं जतो शिव्वाणसंपत्ती' इस प्रकार पाँचवीं गाथामे प्रतिज्ञा करके 'चारित खलु घम्मो घम्मो जो सो समो ति णिह्द्द्वी' इस प्रकार ७वी गायामे साम्यका ग्रथ 'उवसपयामि सम्म जत्तो णिव्वाण्सपत्ती' इति प्रतिज्ञाय 'चारित्त खलु घम्मो घम्मो जो सो समो त्ति णिद्दिहो' इति साम्यस्य घमंत्व निश्चित्य 'परिण्मिद जेण दव्वं तक्काल तम्मय त्ति पण्णत्त तम्हा धम्मपरिणदो ग्रादा घम्मो मुण्यव्वो' इति यदात्मनो घमं-त्वमासूत्रयितुमुपत्रान्तं, यत्प्रसिद्धये च 'घम्मेण् परिण्वद्पा ग्रप्पा जदि सुद्धसपग्रोगजुदो पावदि णिव्वाण्मसुह' इति निर्वाणसुखसाधनशुद्धोपयोगोऽधिकर्तुं मारब्ध , श्रुभाशुभोपयोगो च विरोधिनौ निध्वंस्तौ, शुद्धोपयोगस्वरूप चोपविण्तं, तत्प्रसादजौ चात्मनो ज्ञानानन्दौ सहजौ समुद्योतयता सवेदनस्वरूप सुखस्वरूपं च प्रपञ्चितम् । तद्युना कथ कथमि शुद्धोपयोगप्रसादेन प्रसाध्य परमनिस्पृहामात्मतृष्ठां पारमेश्वरोप्रवृत्तिमभ्युपगतः कृतकृत्यतामवाप्य नितान्तमनाकुलो भूत्वा प्रलीनभेदवासनोन्मेषः स्वयं साक्षाद्धर्मं एवास्मीत्यविष्ठते—

धर्मपना निश्चित करके 'परिणमिद जेण द्व तक्काल तन्मयित्त पण्णत्त, तम्हा धम्मपरिण्दो आदा धम्मो मुर्ग्यय्वो' इस प्रकार प्रवी गाथामे जो आत्माके धर्मपना कहना प्रारम्भ किया और जिसकी सिद्धिके लिये 'धम्मेर्ग परिरादपा अप्पा जिद सुद्धसपग्रीगजुदो, पाविद णिव्वाणसुह' इस प्रकार ११वी गाथामे निर्वाग्त-सुखके साधनभूत शुद्धोपयोगका अधिकार प्रारम्भ किया विरोधो शुभाशुभ उपयोगको नष्ट किया श्रयात् हेय बताया व शुद्धोपयोगका स्वरूप विणत किया तथा शुद्धोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न होने वाले आत्माके सहज ज्ञान और आनन्दको प्रकाशित करते हुये ज्ञानके स्वरूपका और सुखके स्वरूपका विस्तार किया, उसको अर्थात् आत्माकि धर्मत्वको कैसे कैसे ही शुद्धोपयोगके प्रसादसे सिद्ध करके, परमिन स्पृह आत्मतृष्त पारमोशवरी प्रवृत्तिको प्राप्त होते हुये, कृतकृत्यताको प्राप्त करके अत्यत अनाकुल होकर भेदवासना की प्रगटताका प्रलय हुआ है जिसके ऐसे होते हुये आचार्य 'मैं स्वयं साक्षात् धर्म ही हूँ' इस प्रकार ठहरते है अर्थात् ऐसे भावमे स्थिर होते हैं—[यः आगमकुशलः] जो आगममे कुशल है, [निहतमोहहृष्टः] जिसकी मोहृष्ट हत हो गई है, और [विरागचिरितेअभ्युत्थितः] जो वीतराग चारित्रमे आरूढ है, [महात्मा श्रमगः] वह महात्मा श्रमग [धर्मः इति विशेषितः] 'धर्म' है इस प्रकार कहा गया है।

तात्पर्य—िनर्मोह वीतरागचारित्रमे लगा ग्रागमकुशल मुनिराज धर्मस्वरूप है। टोकार्थ—जो यह ग्रात्मा स्वय धर्म होता है, सो यह वास्तवमे इष्ट ही है। उसमे विष्न डालने वाली एकमात्र बिहर्मु ख मोहदृष्टि ही है ग्रोर वह बिहर्मोह दृष्टि ग्रागममे कुशलता से तथा ग्रात्मज्ञानसे नष्ट हुई ग्रव मुक्तमे पुन उत्पन्न नहीं होगी। इस कारण वीतराग चारि-त्ररूपमे उभरा है ग्रवतार जिसका, ऐसा मेरा यह ग्रात्मा स्वय धर्म होकर समस्त विष्नोका

# जो गिहदमोहदिङी आगमकुसलो विरागचरियम्हि । अन्भुडिदो महपा धम्मो ति विसेसिदो समगा। ॥६२॥

जो निहतमोहदृष्टी, श्रागमज्ञानी विरागचयिमें। उज्ञत महान आत्मा, वही श्रमरा धर्ममय माना।। ६२।।

ो निहतमोहद्दिरागमकुशलो विरागचिरते। अभ्युत्थितो महात्मा धर्म इति विशेषित श्रमण ॥ ६२ ॥ यदय स्वयमात्मा धर्मो भवित स खलु मनोरथ एव, तस्य त्वेका बिहर्मोहद्दिरिव विहन्त्रो। सा चागमकौशलेनात्मज्ञानेन च निहता, नाश्र मम पुनर्भावमापत्स्यते। ततो वीतरा- गचारित्रसूत्रितावतारो ममायमात्मा स्वय धर्मो भूत्वा निरस्तसमस्तप्रत्यूहत्या नित्यमेव निष्क- मप एवावतिष्ठते। श्रलमितिविस्तरेगा। स्वस्ति स्याद्वादमुद्रिताय जैनेन्द्राय शब्दब्रह्मागो। स्वस्ति

नामसंज्ञ—ज णिहदमोहदिद्वि आगमकुसल विरागचरिय अब्भुद्विद महप्प धम्म त्ति विसेसिद समण। यातुसंज्ञ—णि हण हिंसाया, अभि उत् द्वा गतिनिवृत्तो । प्रातिपदिक—यत् निहतमोहदृष्टि आगमकुशल विरागचरित अभ्युत्थित महात्मा धर्म इति विशेषित श्रमण। सूलधातु—नि हन हिंसाया, अभि उत् प्ठा

नाश हो जानेसे सदा निष्कप ही रहना है। ग्रधिक विस्तारसे क्या ? जयवत वर्तो स्याद्वाद-मुद्रित जैनेन्द्र शब्दब्रह्म । जयवंन वर्तो शब्दब्रह्ममूलक ग्राटमतत्त्वोपलब्धि,—िक जिसके प्रसाद से ग्रनादि ससारसे बँघी हुई मोहग्रंथि तत्काल ही निकल गई है ग्रीर जयवत वर्तो परमवीत-राग चारित्रस्वरूप शुद्धोपयोग जिसके प्रसादसे यह ग्रात्मा स्वयमेव धर्म हुन्ना है।

आत्मा इत्यादि, अर्थ—इस प्रकार शुद्धोपयोगको प्राप्त करके ग्रात्मा स्वय धर्म होता हुग्रा ग्रथीत् स्वयं धर्मरूप परिएात होता हुग्रा नित्य ग्रानन्दके प्रसारसे सरस ज्ञान-तत्त्वमें लीन होकर श्रत्यन्त ग्रविचलपनेसे देदीप्यमान ज्योतिर्मय ग्रीर सहजरूपसे विलसित रत्नदीपककी निष्कंप-प्रकाशमय शोभाको पाता है।

निश्चत्य इत्यादि, श्रर्थ—इस प्रकार ग्रात्मारूपी ग्राश्रयमे रहने वाले ज्ञानतत्त्वको यथार्थतया निश्चित करके, उसकी सिद्धिके लिये प्रशमके ध्येयसे ज्ञेयतत्त्वको जाननेका इच्छुक (जीव) सर्व पदार्थीको द्रव्य-गुरा-पर्याय सहित जानता है, जिससे कभी मोहांकुरकी किचिन्मात्र भी उत्पत्ति नहीं होती।

प्रसंगिववरण—श्रनंतरपूर्व गाथामे बताया गया था कि जिनोदित श्रर्थश्रद्धानके बिना धर्मीपलब्धि नहीं होती । श्रब इस गाथामें बताया गया है कि शुद्धोपयोगके प्रसादसे साध्यमान यह मैं श्रात्मा स्वयं साक्षात् धर्म ही हूं।

तथ्यप्रकाश—(१) यह मैं सहजात्मतत्त्व स्वयं धर्म हू। (२) धर्मकी विघातिका एक

तन्मूलायात्मतत्त्वोण्लम्भाय च यद्धमादादुद्द्रनियतो भगित्येवाससारबद्धो मोह्यन्य । स्वस्ति च परमवीतरागचारित्रात्मने गुद्धोण्योगाय, यत्प्रयादाद्यमात्मा स्वयमेव धर्मो भूत ॥ यात्मा धर्मे. स्ययमिति भवत् प्राप्य गुद्धोण्योगं नित्यानन्दप्रसरसासे ज्ञानतत्त्वे निलीय । प्राप्यत्युच्वै-रिवचलतया नि.प्रकम्पप्रकाशां स्पूर्णज्वयोति सहजितसम्बद्धान्त्वीपस्य लक्ष्मीम् ॥१॥ निस्वि-त्यात्मन्यिष्टकृतमिति ज्ञानतत्त्व ययावत् तत्सिद्धचर्यं प्रशम्बिपयं ज्ञेयतत्त्व बुभुत्मु. । सर्वानपीत् क्लयनि गुराद्रव्यपर्योययुक्त्या प्रादुर्भितिर्नं भवति यया जातु मोहांकुरस्य ॥६॥६२॥

इति प्रवचननारवृत्तौ तत्त्वदीपिकायां 'श्रीमदमृतचन्द्रम्दि' विरचितायां 'जानतत्त्वप्रजापनो' नाम प्रयम श्रुतस्कन्य समाप्तः ॥

गतिनिवृत्ती । उसवपदिवदरा—जो य णिहदमोहिविही निहतमोहिविष्टिः आगमकुसलो आगमकुशल अल्पुविद्वो अभ्युत्थित सहत्या महात्मा धन्मो धर्म नमणो अन्णः—प्रथमा एकः । विरागचरियिन्म विरागचरिने—मण्तमी एकवचन । विसेसिको विशेषित —प्रथमा एकः कृवन्त किया । निरुक्ति—इञ्यते अनया ना
इष्टि , श्रियते ज्ञानिनिः इतिः धर्मः । समास—आगमे कुनल आगमकुशलः निहता मोहद्दृष्टिः येन स
निवः, विरागं च तत् चरित चेति विरागचरितं तस्मिन् विवः ।। ६२ ।।

वहिनोह दृष्टि हो है। (३) वहिमोंहदृष्टि धागमकौशल धारम्हानसे नष्ट हो जातो है। (४) प्रकर स्वभावदृष्टिसे नष्ट हुई वहिमोंहदृष्टि पुनः नहीं धा सकतो। (४) मोहदृष्टि नष्ट होनेसे वीतराग चारित्रक्षमें स्पष्ट प्रकट यह यात्मा स्वयं धर्मक्ष है। (६) धर्ममय यह धारमा निरावरण होनेसे नित्य प्रकम्प रहता है। (७) कल्यालका प्रारम्भक जैनेन्द्र शब्दब्ह्यकी (भागमको) उपासना है। (८) धारमको उपासनाके प्रसादसे धारमहत्त्वको उपलब्धि होती है। (६) धारमतत्त्वको उपलब्धिके प्रसादसे धारमहत्त्वको उपलब्धि होती है। (६) धारमतत्त्वको उपलब्धिके प्रसादसे धनादिबद्ध मोहको गांठ नष्ट होती है। (१०) मोहको गांठ नष्ट होनेपर परमवीतरागचारित्रात्मक गुद्धोपयोग होता है। (११) गुद्धोपयोगके प्रसाद से यह धारमा स्वयं धर्मक्ष्य प्रकट होता है।

सिद्धान्त — (१) स्वभावहिष्टसे स्वभावका विकास होता है।

हृष्टि-१- स्वभावनय (१७६)।

प्रयोग—शान्त दर्मनय होनेके लिथे शागनाभ्यास द्वारा भारमतस्वको उपलब्धि करके प्रकर स्वभावद्दव्दिके बलसे अपनेको स्विकार स्वभवना ॥६२॥

इस प्रकार श्रीनत्तुन्दकुन्दाचार्यप्रणीत श्रीप्रवचनसारशास्त्र व श्रीमदमृतचंद्राचार्यदेव-विर्वित 'तत्त्वदीपिका' नामक टीकापर सहजानन्द सम्तदशाङ्गी टीका समाप्त ॥

## २-ज्ञेयतस्व-प्रज्ञापन

भ्रथ ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापनं, तत्र पदार्थस्य सम्यग्द्रव्यगुरापर्यायस्वरूपमुपवर्शयति——

ग्रह्यो खलु दव्वमन्त्रो दव्वाणि गुराप्पगाणि भणिदाणि ।

तेहिं पुणो पज्जाया पज्जयमूढा हि परसमया ॥ ६३ ॥

श्रर्थ द्रव्यमय होता, द्रव्य गुरागत्मक व उनसे पर्याये ।

पर्यायोके मोही, होते परसमय श्रज्ञानी ॥ ६३ ॥

अर्थः खलु द्रव्यमयो द्रव्याणि गुणात्मकानि भणितानि । तैस्तु पुन पर्याया पर्ययमुढा हि परसमया ॥६३॥ इह किल यः कश्चन परिच्छिद्यमानः पदार्थः स सर्व एव विस्तारायतसामान्यसमुदाया-त्मना द्रव्येणाभिनिवृ त्तत्वाद्द्रव्यमयः । द्रव्याणि तु पुनरेकाश्रयविस्तारविशेषात्मकेंगु गौरभिनि-वृ त्तत्वाद्गुणात्मकानि । पर्यायास्तु पुनरायतिवशेपात्मका उक्तलक्षगौद्रव्यैरिप गुणैरप्यभिनिवृ त्त-त्वाद्द्रव्यात्मका श्रिप गुगात्मका श्रिप । तत्रानेकद्रव्यात्मकैक्यप्रतिपत्तिनिबन्धनो द्रव्यपर्याय. ।

नामसंज्ञ—अत्थ खलु दव्वमअ दव्व गुणप्पग भणिद त पुणो पज्जाय पज्जयमूढ हि परसमय । धातु-संज्ञ—भण कथने, मुज्भ मोहे । प्रातिपदिक—अर्थ खलु द्रव्यमय द्रव्य गुणात्मक भणित तत् पुनर् पर्याय

#### ज्ञेयतत्त्व - प्रज्ञापन

भ्रब ज्ञेयतत्त्वका प्रज्ञापन प्रारम्भ होता है। वहाँ प्रथम ही पदार्थका यथार्थ द्रव्यगुण-पर्यायस्वरूप निकटतासे निरखते हैं—[खलु श्रथः] वास्तवमे पदार्थ [द्रव्यमयः] द्रव्यस्वरूप है, [द्रव्याणि] द्रव्य [गुणात्मकानि] गुणात्मक [भिणतानि] कहे गये है, [तु पुनः तंः] भ्रोर द्रव्य तथा गुणोसे [पर्यायाः] पर्याय होती है। [पर्यायमुढाः हि] पर्यायमूढ जीव [परसमय अर्थात् मिथ्यादृष्टि है।

तात्पर्य-जो पर्यायोमे मोहित है, म्रात्मबुद्धि करते है वे मिण्याद्दिहिट है।

टीकार्थ—वास्तवमे इस विश्वमे जो कोई जाननेमे ग्राने वाला पदार्थ है वह समस्त ही विस्तारसामान्यसमुदायात्मक ग्रीर ग्रायतसामान्यसमुदायात्मक द्रव्यसे रचित होनेसे द्रव्य- स द्विविध , समानजातीगोऽनमानजातीयश्च । तत्र समानजातीयो नाम यया झनेकपुद्गनात्मको द्वयापुक्तकप्रयापुक इत्यादि, झनमानजातीयो नाम यया जीवपुद्गलात्मको देवो मनुष्य इत्यादि । युण्हारेणायतानैक्यप्रतिपत्तिनिक्तको गुणपर्यायः । मोऽपि द्विविध स्वभावपर्यायो विभावपर्या यश्च । तत्र स्वभावपर्यायो नाम समन्तद्रव्याणामात्मीयात्मीयागुरुत्तञ्चगुणहारेण प्रतिसन्दर्भ दीयमानपद्स्यानपतितत्रवृद्धिहःनिनानात्वानुभूति विभावपर्यायो नाम क्यादीना ज्ञानादीना वा स्वपरप्रत्ययवर्तमानपूर्वोत्तरावस्यावतोर्गतारतम्योपदिज्ञतस्वभावविद्यानेक्तत्वापत्ति । य्येदं दृष्टा स्वपरप्रत्ययवर्तमानपूर्वोत्तरावस्यावतोर्गतारतम्योपदिज्ञतस्वभावविद्यानिक्तवापत्ति । य्येदं दृष्टा स्वपरप्रत्ययवर्तमानपूर्वोत्तरावस्यावतोर्गतारतम्योपदिज्ञतस्वभावविद्यानाम्वसमुद्रायेनाभिवावताऽऽप्रतन्तेमानस्यसमुद्रायेन च।भिनिर्वर्त्यमानस्तन्तय एव, तयैव हि सर्व एव पदार्योऽवस्यायिना विस्तार

पर्याप्रस्व परमन्य । मूलवातु—भग गव्दार्य मुह् वैकित्ये । उमयण्दविवरण—प्रत्यो वर्ष वक्षन्त्रो द्रव्यम्य –प्र० एकः । दक्षाणि द्रव्याणि गुणप्पगाणि गुणात्मकानि पङ्गवा पर्वावा पर्वावा पर्वावमूल

नय है। श्रीर द्रव्य एक हे साश्रय जिनका, ऐसे विस्तारिव शेपस्वरूप गुणींसे रिवत होते शुणात्मक है। श्रीर पर्यायें – जो कि श्रायतिव शेपस्वरूप है वे जिनके — लक्षय नहे गये हैं ऐवे द्रव्याते तया गुणींसे रिवत होनेसे द्रव्यात्मक भी हैं, गुणात्मक भी हैं। उसमे श्रीक द्रव्यात्मक एकताकी प्रतिपत्तिका कारणभून द्रव्यपर्याय है। वह दो प्रकार है—समानजातीय श्रीर श्रममानजातीय। उनमे समानजातीय वह है—जैसे कि स्रोक पुर्गलात्मक द्रियणुक त्रियणुक हिश्यणुक हिश्यणुक हिश्यणुक द्रियणुक हिश्यणुक हिश्यणुक हिश्यणुक हिश्यणुक द्रव्यादि। समानजातीय वह है, जैसे कि जीव पुर्गलात्मक देव, मनुष्य इत्यादि। गुणा द्वारा श्रायनकी स्रोक्तवाकी प्रतिपत्तिका कारणभूत गुणपर्याय है। वह भी दो प्रकार है—स्वभावपर्याय श्रीर विभावपर्याय। उनमे समस्त द्रव्योंके स्रपने-श्रणने स्रगुरुक सुगण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होने वाली पर्स्थानणिति हानिवृद्धिक नानापनकी श्रमुभूति स्वभावपर्याय है। क्पादिके या कर नादिके स्व परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर स्रवस्थाने होने वाले तारतस्यके कारण देखतेन स्वाने वाले स्वभाव विद्येपरूप स्रवेद्यकी सापत्ति विभावपर्याय है। सब इत क्यनको इष्टान्त से इड़ करते हैं—

जैसे सन्दूर्ण पट स्थिर विस्तारसामान्यसमुदायसे और प्रवाहरूप हुये मायतसामान्य समुदायसे रिचत होता हुमा तन्नय ही है, इसी प्रकार सम्पूर्ण पदार्थ 'द्रव्य' नामक स्वस्थानी विस्तारसामान्यसमुदायसे प्रचित होता हुमा द्रव्यन्य ही है। और जैसे पटमे स्वस्थानी विस्तारसामान्यसमुदाय या प्रवाहरूप सायतसामान्यसुद्ध दाय गुणोंसे रिचत होता हुमा गुणोंसे पृथक् न पाया जानेसे गुणात्मक ही है, उसी प्रजार पदार्थोंमे, स्वस्थायी विस्तारसामान्यसमुदाय या स्वयंद्ध सायतसामान्यसमुदाय-जिसका नाम

सामान्यसमुदायेनाभिघावताऽऽयतसामान्यसमुदायेन च द्रव्यनाम्नाभिनिर्वर्त्यमानो द्रव्यमय एव । यथैव च पटेऽवस्थायो विस्तारसामान्यसमुदायोऽभिघावन्नायतसामान्यसमुदायो वा गुणैरभिनि-र्वर्त्यमानो गुणेभ्यः पृथगनुपनम्भाद्गुणात्मक एव, तथैव च पदार्थेव्ववस्थायो विस्तारसामान्यसमुदायो वा द्रव्यनामा गुणैरभिनिर्वर्त्यमानो गुणोभ्यः पृथगनुपन्समाद्गुणात्मक एव । यथैव चानेकपटात्मको द्विपटिका न्निपटिकेति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चानेककौ-र्वेव चानेक पुद्गलात्मको द्वच्यपुक्तस्व्ययुक्त इति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः । यथैव चानेककौ-र्येवकापिसमयपटात्मको द्विपटिकान्निपटिकेत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चानेककौवपुद्गणलात्मको देवो मनुष्य इत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः । यथैव च क्वचित्पटे स्थूलात्मीयागुरुन् लघुगुणाद्वारेण कालक्रमप्रवृत्तेन नानाविधेन परिणमनान्नात्वप्रतिपत्तिगुंगात्मकः स्वभावपर्यायः, तथैव च समस्तेष्विप द्रव्येषु सूक्ष्मात्मीयात्मीयगुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसमुदीयमानषट्स्थान-पतितवृद्धिहानिनानात्वानुभूतिः गुणात्मकः स्वभावपर्यायः । यथैव च पटे रूपादीनां स्वपरप्रत्य-पतितवृद्धिहानिनानात्वानुभूतिः गुणात्मकः स्वभावपर्यायः । यथैव च पटे रूपादीनां स्वपरप्रत्य-

परसमया परसमया -प्रथमा वहु०। तेहि ते -तृतीया बहु०। भणिदाणि भणितानि-प्रथमा बहुवचन कृदन्त किया। खलु पुणो पुन हि-अव्यय। निरुक्ति-परि यति गच्छिति द्रव्यमनु इति पर्याया, सम् अयते इति

'द्रव्य' है वह— गुणोसे रचित होता हुआ गुणोसे पृथक् न पाया जानेसे गुणात्मक हो है। श्रौर जैसे अनेक पटात्मक द्विपटिक, तिपटिक यह समानजातीय द्रव्यपर्याय है, उसी प्रकार अनेक-पुद्गलात्मक द्विअणुक, तिअणुक, ऐसा समानजातीय द्रव्यपर्याय है, और जैसे अनेक रेशमी श्रौर स्ती पटोके बने हुए द्विपटिक, तिपटिक, ऐसा असमानजातीय द्रव्यपर्याय है उसी प्रकार अनेक जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य, ऐसी असमानजातीय द्रव्यपर्याय है। श्रौर जैसे कभी पटमे अपने स्थूल अगुरुलष्ठ गुणा द्वारा कालक्रमसे प्रवर्तमान अनेक प्रकार समस्त द्रव्योमे अपने अपने स्थूल अगुरुलष्ठ गुणा द्वारा कालक्रमसे प्रवर्तमान अनेक प्रकार समस्त द्रव्योमे अपने अपने सूक्ष्म अगुरुलष्ठगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होने वाली षट्स्थानपतित हानिवृद्धिरूप नानापनकी प्रतुप्ति गुणात्मक स्वभावपर्याय है, और जैसे पटमे, रूपादिकके स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्थामे होने वाले तारतम्यके कारण देखनेमे आने वाले स्वभावविशेषरूप आपत्ति गुणात्मक विभावपर्याय है, उसी प्रकार समस्त द्रव्योमे रूपादिक या ज्ञानादिके स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्थामे होने वाले तारतम्यके कारण देखनेमे आने वाले स्वभावविशेषरूप आपत्ति गुणात्मक विभावपर्याय है, उसी प्रकार समस्त द्रव्योमे रूपादिक या ज्ञानादिके स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्थामे होने वाले तारतम्यके कारण देखनेमे आने वाले स्वभावविशेषरूप अनेकत्वकी आपत्ति गुणात्मक विभावपर्याय है। वास्तवमे यह, सर्व पदार्थोक द्वव्यगुणपर्यायस्वभावकी प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था न्याययुक्त है, दूसरी कोई नही। वयोकि बहुतसे जीव पर्यायमात्रका हो अवलम्बन करके, तत्त्वकी अप्रतिपत्ति लक्षण है जिसका ऐसे मोहको प्राप्त होते हुये परसमय होते है।

यप्रवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपदिशितस्वभाविवशेपानेकत्वापित्तगुं गात्मको विभाव-पर्यायः, तथैव च समस्तेष्विप द्रव्येषु रूपादीनां ज्ञानादीना वा स्वपरप्रत्ययप्रवर्तमानपूर्वोत्तरा-वस्थावतीर्णतारतम्योपदिशितस्वभाविवशेषानेकत्वापित्तगुं गात्मकोविभावपर्याय । इयं हि सर्व-पदार्थाना द्रव्यगुणपर्यायस्वभावप्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था सावीयसी, न पुनिरत्तरा । यतो हि वहवोऽपि पर्यायमात्रमेवावलम्वय तत्त्वाप्रतिपत्तिलक्षग् मोहमुपगच्छन्त परसमया भव-न्ति ॥ ६३ ॥

समय , द्रव्येण निवृत्त द्रव्यमय । समास—गुणा आत्मका येपा तानि गुणात्मकानि, पर्यायेषु मूढा पर्या-यमूढा ॥ ६३॥

प्रसगिववरग् - प्रारम्भसे ग्रनन्तरपूर्व गाथा तक ज्ञानतत्त्वका प्रज्ञापन किया। ग्रव ज्ञेयतत्त्वका प्रज्ञापन किया जा रहा है, जिसमे प्रथम ही समीचीन प्रकारसे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कहा गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) जो कुछ जाना गया वह सब ग्रर्य कहलाता है। (२) ग्रर्थ द्रव्य-मय होता है। (३) द्रव्यविस्तार सामान्य (गुण) ग्रीर ग्रायत (पर्याय) सामान्यरूप समुदाया-त्मक है। (३) द्रव्य स्वाश्रित विस्तारविशेषात्मावोसे स्रर्थात् गुर्गोसे रचा गया होनेसे गुणात्मक हैं। (४) पर्यायें प्रतिसमय एक एक होकर त्रिकाल होते रहनेसे ग्रायतिवशेषात्मक कहलाती हैं। (५) जो ग्रायतविशेषात्मक पर्यायें द्रव्यो द्वारा ग्रर्थात् प्रदेशोके ग्राकाररूपसे रचित हैं वे द्रव्यव्यञ्जन पर्यायें है। (६) जो म्रायतविशेषात्मक पर्यायें गुर्गोसे रचित हैं वे गुराव्यञ्जन पर्याय हैं। (७) जो द्रव्यव्यञ्जन पर्याय केवल एक द्रव्यके प्रदेशोके ग्राकारमे है वह स्वभाव-द्रव्यव्यञ्जनपर्याय है। (८) जो द्रव्यव्यञ्जनपर्याय ग्रनेक बद्ध द्रव्योके प्रदेशोंके ग्राकारमे है वह या तो समानजातीय द्रव्यव्यञ्जनपर्याय है या ग्रसमानजातीय द्रव्यव्यञ्जन पर्याय है। (६) समानजातिके अनेक द्रव्योके संश्लेषमे होने वाला आकारपरिणमन समानजातीय द्रव्य-व्यञ्जनपर्याय है जैसे ये दृश्यमान पुद्गल स्कघ । (१०) ग्रसमान जातिके ग्रनेक द्रव्योके सश्लेष मे होने वाला ग्राकारपरिणाम ग्रसमानजातीय द्रव्यव्यञ्जनपर्याय है, जैसे मनुष्य पशु ग्रादि । (११) गुरापर्याय प्रतिसमय अन्य अन्य होता है। (१२) गुणपर्याय दो प्रकारके होते हैं-(१) स्वभाव गुण पर्याय, (२) विभाव गुरण पर्याय । (१३) स्वभावगुणपर्याय स्वभावके अनु-रूप विकासका नाम है, इसकी अर्थपर्यायसे समानता होनेसे यहाँ अगुरुलघु गुण द्वारा प्रति-समय उदित पट्स्थानपतित वृद्धि हानिरूप नानापनकी ग्रनुभूति है, फिर भी विकासकार्य समान है जैसे म्रनन्त ज्ञान म्रादि । (१४) विभावगुरापर्याय म्रनुरूपदशावान परपदार्थका

### यानुषिद्धकीमिमामेव स्वसमयपरसमयव्यवस्थां प्रतिष्ठाप्योपसहरति— जे पज्जयेसु गिरदा जीवा परसमयिग ति गिहिट्ठा । श्रादसहाविम्म ठिदा ते सगसमया मुगोदव्वा ॥६४॥

जो पर्यायनिरत है, उन जीवोंको परसमय बताया। आत्मस्वभावस्थित जो उनको ही स्वकसमय जानो ॥६४॥

पर्यायेषु निरता जीवा परसमियका इति निर्दिष्टा । आत्मस्वभावे स्थितास्ते स्वकसमया ज्ञातव्या । १४। ये खनु जीवपुद्गलात्मकमसमानजातीयद्रव्यपर्याय सकलाविद्यानामेकमूलमुपगता यथो-दितात्मस्वभावसंभावनक्लीवास्तिस्मन्नेवासिक्तमुपव्रजन्ति, ते खलूच्छिलितिनर्गलैकान्तदृष्ट्यो मनुष्य एवाहमेष ममैवैतन्मनुष्यशरीरिमत्यहङ्कारममकाराभ्यां विप्रलभ्यमाना ग्रविचिलितचेतना-दिलासमात्रादात्मव्यवहारात् प्रच्युत्य क्रोडोक्टतसमस्तिक्रयाकुदुम्बकं मनुष्यव्यवहारमाश्रित्य रज्यन्तो द्विषन्तश्च परद्रव्येण कर्मणा सगतत्वात्परसमया जायन्ते । ये तु पुनरसकीर्णद्रव्यगुण-

नामसंज्ञ—ज पज्जय णिरद जीव परसमियग ति णिद्दि आदसहाव ठिद त परसमय मुरोदिव्व। धातुसंज्ञ—मुण ज्ञाने। प्रातिपदिक—यत पर्याय निरत जीव परसमियक इति निर्दिष्ट आत्मस्वभाव स्थित निर्मित्त पाकर होनेसे विविध विकाररूप होते है जैसे कोघ, मान, मितज्ञान ग्रादि। (१५) परमेश्वर ग्रह्नेन्तदेवकी दिव्यध्वनिसे प्रकट द्रव्य गुरा पर्यायके स्वरूपकी व्यवस्था उक्त प्रकार हो समीचीन है, ग्रन्य कोई व्यवस्था स्वरूपसंगत नहीं। (१६) द्रव्य गुण पर्यायके स्वरूपकी सही व्यवस्था जिनको निर्मीत नहीं वे पर्यायमात्रका ग्रालम्बन करके तत्वकी ग्रप्रतिपत्तिरूप मोहको ग्रपनाकर मिथ्यादृष्टि रहते है। (१७) द्रव्यगुणपर्यायके स्वरूपकी सही व्यवस्था जिनको निर्मीत हो चुकी वे ग्रध्युव पर्यायोमे मुग्ध न होकर ध्रुव सहज ज्ञानस्वभावमय निज ग्रन्तस्तत्त्वके ग्रिममुख होकर ग्रपनेमे ग्रपनेको सम्यक् ग्रवलोकन कर सम्यग्दृष्टि रहते है।

सिद्धान्त--(१) पर्यायको ग्रपना ग्रात्मसर्वस्व मानने वाले जीव परसमय ग्रथवा मिथ्यादृष्टि हैं।

दृष्टि-१- विजात्यसद्भूत व्यवहार (६८)।

प्रयोग—द्रव्यगुण्पर्यायरूपसे पदार्थको यथार्थ जानकर अध्रुव व्यतिरेक व भेदसे उपयोगको हटाकर ध्रुव अन्वयो अभेद आत्मचैतन्यस्वरूपमे आत्मत्वको अनुभवना ॥६३॥

ग्रव ग्रानुपिन इस ही स्वसमय-परसमयकी व्यवस्थाको प्रतिष्ठित करके (उसका) - उपसंहार करते हैं—[ये जीवाः] जो जीव [पर्यायेषु निरताः] पर्यायोमे लीन हैं [परसम- पिकाः इति निर्दिष्टाः] वे परसामियक कहे गये है, [आत्मस्वभावे स्थिताः] ग्रीर जो जीव

पर्यायनुस्थितं भगवतमात्मन स्वभाव सकलविद्यानामेकमूलमुपगम्य यथोदितात्मस्वभावतभाव-नसमर्थतया पर्यायमात्रासक्तिमत्यस्यात्मन स्वभाव एव स्थितिमानूत्रयन्ति, ते खलु सहजविजृ-स्भितानेकान्तदृष्टिप्रक्षपितसमस्तैकान्तदृष्टिपरिग्रहग्रहा मनुष्यादिगतिषु तद्विग्रहेषु चाविहिताहृङ्का-रममकार अनेकापवरकसचारितरत्नप्रदोपमिनेकरूपमेवात्मानमुपलभमाना अविचलितचेतनादि-

तत् स्वकत्तमय ज्ञातव्य । मूलघातु—ज्ञा अववोघने । उमयपदिवदण—जे ये णिरदा निरताः जीवा जीवा परसमयिग परसमयिका ते नगनमया स्वकसमयाः—प्रथमा बहु० । पञ्जयेनु पर्यावेषु—नप्ननी बहु० । आवः

भ्रात्मस्वभावमे स्थित है [ते] वे [स्वक्समया ज्ञातव्याः] स्वनमय ज्ञातव्य हैं।
तात्पर्य-पर्यायोमे लीन जीव परसमय हैं भ्रीर भ्रात्मस्वभावमे स्थित जीव स्वसमय
हैं।

टीकार्थ-वास्तवमे जो सक्ल अविद्यास्रोको एक जड़ है जोवपूर्गलात्मक स्मान-जातीय द्रव्यपर्याय, उसका चाश्रय करते हुए यथोक्त ग्रात्मस्वभावको संभावना करनेमे नपूनक होनेसे उसीमे मासक्तिको घारण करते हैं वे निरर्गल एकान्तदृष्टि उद्यलती है जिनके, ऐसे वे 'यह मैं मनुष्य ही हू, मेरा ही यह मनुष्य गरीर है' इस प्रकार ब्रहंकार-ममकारसे ठगावे जाते हुये, म्रविचलितचेतनाविलासमात्र म्रात्मव्यवहारसे च्युत होकर, गोदमे ले डाला है समस्त जि-या-कलापको जिसमे, ऐसे मनुष्यव्यवहारका आश्रय करके रागी हेषो, होते हुए परद्रव्यरूप कर्न के साथ संगतताके कारण वास्तवमे परसमय होते हैं। परन्तु जो असकीर्ण द्रव्य गुरा पर्वायोंने मुस्यित व सक्त विद्यावींके मूल भगवान प्रात्माके स्वभावका प्राप्त्रय करके यथोक्त प्रात्मवन भावकी संभावनामे समर्थ होनेसे पर्यायमात्रको ब्रासिकको दूर करके ब्रात्माके स्वभावने ही स्थिति करते हैं अर्थात् लीन होते हैं निश्चयसे वे-जिन्होंने सहज विकसित अनेकान्तर्दृष्टिने समस्त एकान्तदृष्टिके परिग्रहके आगृह नष्ट कर दिये हैं, ऐसे मनुष्यादि गतियोमे और उन शक्तियोंके शरीरोमे अहंकार-ममकार न करके अनेक कमरोंमे संवारित रत्नदोपककी तरह एकरूप ही आत्माको अनुभव करते हुये, श्रविचलितचेतनाविलासमात्र आत्मव्यवहारको अंगी-कार करके, जिसमे समस्त क्रियाकलापसे भेट को जाती है ऐसे मनुष्यव्यवहारका ब्राश्रय नही करते हुये, रागद्वेषका प्राकटच रुक जानेसे परम उदासीनताका म्रालंबन लेते हुये, समस्त पर-द्रव्योकी संगति दूर कर देनेसे मात्र स्वद्रव्यके साथ ही संगतता होनेसे वास्तवमे स्वसमय होते हैं। इस कारण स्वसमय ही आत्माका तस्व है।

प्रसंगविवररा—अनन्तरपूर्व गाधामे प्रव्य गुरा पर्यायके स्वरूपकी समीचीन व्यवस्था बताई गई थी। अब इस गाथामे उसी प्रसंगते सम्बन्धित स्वसमय व परसमयकी प्रतिष्ठा की लासमात्रमात्मव्यवहारमुररोकृत्य क्रोडीकृतसमस्तक्रियाकुटुम्बकं मनुष्यव्यवहारमनाश्रयन्तो वि-श्रान्तरागद्वेषोन्मेषतया परममोदासीन्यमवलबमाना निरस्तसमस्तपरद्रव्यसगतितया स्वद्रव्येग्वैव केवलेन सगतत्वात्स्वसमया जायन्ते । श्रतः स्वसमय एवात्मनस्तत्त्वम् ॥६४॥

सहाविष्म आत्मस्वभावे-सप्तमी एक । ठिदा स्थिता णिहिट्ठा निर्दिष्टा मुरोदव्वा ज्ञातव्या -प्रथमा बहु कृदन्त किया । निरुक्ति—िन रोषेण रमन्ते स्म इति निरताः । समास—आत्मनः स्वभाव आत्मस्व-भावः तिस्मन् आत्मस्वभावे ॥६४॥

गई है।

तथ्यप्रकाश--(१) परके साथ, ग्रस्वभाव भावके साथ ग्रपने ग्रात्माका एकत्व मानने वाला अर्थात् पर्यायको ही भ्रात्मसर्वस्व मानने वाला जीव परसमय कहलाता है। (२) पर-समय जीव रागद्वेष मोहसे युक्त होता हुआ परद्रव्य कर्मके साथ बद्ध हो जाता है। (३) जिस-की गोदमे समस्त कियाकुटुम्ब पड़े रहते है, ऐसे इस मनुष्यपर्यायमे स्रात्मव्यवहार करना राग द्वेषका मूल है। (४) मनुष्यपर्यायमे भ्रात्मव्यवहार करनेका कारण है ध्रुव अचल चेतनावि-लासमात्र भ्रात्मव्यवहारसे च्युत हो जाना (भ्रलग हो जाना)। (५) चैतन्यविलासमात्र भ्रात्म-व्यवहारसे वे पुरुष च्युत होते है जो मनुष्यपर्यायमें ही 'यह मै हू, यह मनुष्यशरीर मेरा ही है' इस ग्रहकार व ममकारसे ठगाये जाते है। (६) ग्रहंकार ममकार जैसे विकल्पोसे वे ही पूरुष ठगाये जाते है जो निर्गल एकान्तदृष्टि रखते है। (७) निर्गल एकान्तदृष्टि उनकी बनती है जो म्रात्मस्वभावका म्रादर करनेमे म्रसमर्थ होते हुए जीव पुद्गलात्मक म्रसमानजातीय द्रव्य पर्यायमे, इस मनुष्यपर्यायमे ग्रासक्त रहते है। (८) समस्त ग्रज्ञानका मूल मनुष्यादि ग्रसमान-जातीय द्रव्यपयीयका लगाव है। (६) जो भ्रात्मा परद्रव्यकी सगति तजकर केवल स्वद्रव्यसे ही युक्त होते हैं वे ग्रात्मा स्वसमय है। (१०) परद्रव्यकी संगति तजकर स्वद्रव्यसे ही संगत होना उनके ही संभव है जो राग द्वेषकी प्रकटता हट जानेसे परम उदासीन भावको प्राप्त होते है। (११) परम उदासीन भावको वे ही पुरुष प्राप्त होते है जो समस्ति क्रियाकू दुम्बसे घिरे हुए इस मनुष्यव्यवहारका श्राश्रय नहीं करते है। (१२) मनुष्यपर्याय व्यवहारका श्रना-श्रय उनके ही सभव है जो अचल चेतना विलासमात्र आत्मव्यवहारको स्वीकृत करते हैं। (१३) अचलित चेतना विलासमात्र श्रात्मव्यवहारको वे ही स्वीकारते हैं जो मनुष्यादि शरीरो मे अहंकार ममकार न करते हुए उन शरीरोमे रहकर भी श्रपनेको चेतनामात्र एकस्वरूप ही निरखते है। (१४) अचलित चेतना विलासमात्र आत्मव्यवहारको वे पुरुष नही स्वीकार कर पाते जो एकान्तदृष्टिके परिग्रह पिशाचसे ग्रिभिभूत है। (१५) एकान्तदृष्टिका परिग्रहिपशाच उनका दूर होता है जो सहज यथार्थस्वरूप वाले पदार्थको म्रनेकान्तदृष्टिसे निरखते हैं। (१६)

येव सह द्रव्य लक्ष्यलक्षराभेदेऽपि स्वरूपभेदमुपत्रजित, स्वरूपत एव द्रव्यस्य तथाविधत्वादुत्त-रीयवत्। यथा खलूत्तरीयमुपात्तमिलनावस्थ प्रक्षालितममलावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते। न च तेन सह स्वरूपभेदमुपत्रजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमलम्बते। तथा द्रव्य-मिष समुपात्तप्राक्तनावस्थ समुचितबहिरङ्गसाघनसिन्निधिसद्भावे विचित्रबहुतरावस्थानस्वरूप-कर्नु करणसामर्थ्यस्वभावेनातरङ्गसाघनतामुपागतेनानुग्रहीतमुत्तरावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते। न च तेन सह स्वरूपभेदमुपत्रजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते। यथा च तदेवोत्तरीयममलावस्थयोत्पद्यमानं मिलनावस्थया व्ययमान तेन व्ययेन लक्ष्यते। न च तेन

द्रव्य इति । मूलधातु—क्रूज व्यक्ताया वाचि । उमयपदिववरण—अपरिच्चत्तसहावेण अपरित्यक्तस्वभां वेन-तृतीया एक० । । उप्पादव्वयधुवत्तसबद्ध उत्पादव्ययध्रुवत्वसबद्ध गुणव गुणवत् सपज्जाय सपर्याय ज-यत् त तत् दव्व द्रव्य-प्रथमा एक० । निरुवित—उत्पद्यते इति उत्पाद । समास—अपरित्यक्त स्वभाव

#### ऐसा प्रभु [ब्वन्ति] कहते हैं।

तात्पर्य—ण्कस्वभावरूप उत्पादन्ययधीन्ययुक्त गुर्णपर्यायवान सत् द्रन्य कहलाता है।
टोकार्थ—वास्तवमें इस विश्वमें नहीं है स्वभावभेद जिसमें, ऐसा जो उत्पादन्ययधीन्ययसे छीर गुर्णपर्यायद्वयसे लक्षित होता है वह द्रन्य है। उनमें अर्थात् स्वभाव, उत्पाद, न्यय, ध्रीन्य, गुर्ण और पर्यायमें से द्रन्यका स्वभाव है अस्तित्वसामान्यरूप भ्रन्वय । श्रस्तित्व दो प्रकारका कहेंगे—(१) स्वरूपास्तित्व, (२) सादृश्यास्तित्व । उनमें उत्पाद तो प्रादुर्भाव है, न्यय, प्रच्युति है, ध्रीन्य, श्रवस्थिति है, तथा गुण, विस्तारविशेष है। वे सामान्यविशेषात्मक होनेसे दो प्रकारके हैं। इनमें अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, श्रन्यत्व, द्रन्यत्व, पर्यायत्व, सर्वगतत्व, असर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, श्रप्रदेशत्व, मूर्तत्व, श्रमूर्तत्व, सिक्तयत्व, अक्तर्यत्व, चेतन-त्व, श्रचतित्व, प्रकर्त्व, श्रकर्त्व, श्रम्वतित्व, स्वभोक्तृत्व, श्रमुरुलघुत्व इत्यादि सामान्यगुण हैं। श्रवगाह हेतुत्व, गतिनिमित्तता, स्थितिकारणत्व, वर्तनायतनत्व, रूपादिमत्व, चेतनत्व इत्यादि विशेष गुण है। पर्याय श्रायतिवशेष हैं। वे पूर्व ही (६३वी गाथाकी टीकामे) कथित चार प्रकारके हैं। द्रन्यका उन उत्पादादिक साथ श्रथवा गुर्णपर्यायोके साथ लक्ष्यलक्षण भेद होनेपर भी स्वरूपभेद नहीं है। स्वरूपसे ही द्रन्य उत्पादादि श्रथवा गुर्णपर्याय वाला है; वस्त्र के समान।

जैसे मिलन श्रवस्थाको प्राप्त वस्त्र, घोया हुग्रा निर्मेल श्रवस्था रूपसे उत्पन्न होता हुग्रा उस उत्पादसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूपभेद नही है, स्व-रूपसे ही वैसा है श्रयित् स्वयं उत्पादरूपसे ही परिणत है। उसी प्रकार जिसने पूर्व श्रवस्था

सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथा तदेव द्रव्यमप्यूत्तरावस्ययो• त्पद्यमान प्राक्तनावस्थया व्ययमान तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदम्पव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोत्तरीयमेककालमलावस्थयोत्पद्यमान मलि॰ नावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्योत्तरीयत्वावस्थया ध्रोव्यमालम्बमान ध्रोव्येगा लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदम्पव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमप्येककाल-मुत्तरावस्थ योत्पद्यमानं प्राक्तनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्या द्रव्यत्वावस्थया घ्रोव्यमालम्बमान घोव्येण लक्ष्यते न च तेन सह स्वरूपभेदम्पव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव येन स अपरित्यक्तस्वभाव तेन । उत्पाद व्यय. ध्रुवत्व चेति उत्पादव्ययध्रुवत्वानि ते सबद्ध इति उत्पाद-प्राप्त की है ऐसा द्रव्य भी उचित बहिरग साधनोके सान्निध्यके सद्भावमे विचित्र नाना स्वरूप के कर्ता व करणके सामर्थ्यरूप स्वभावसे श्रनुगृहोत होता हुन्ना, उत्तर श्रवस्थारूपसे उत्पन्त होता हुम्रा उत्पादसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे हो वैसा है। ग्रीर जैसे वहाँ वस्त्र निर्मल ग्रवस्थारूपसे उत्पन्न होता हुग्रा ग्रीर मिलन भ्रवस्थारूपसे व्ययको प्राप्त होता हुम्रा उस व्ययसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नही है, स्वरूपसे ही वैसा है उसी प्रकार वही द्रव्य भी उत्तर अवस्था रूपसे उत्पन्न होता हुम्रा म्रीर पूर्व म्रवस्था रूपसे व्ययको प्राप्त होता हुम्रा उस व्ययसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नही है, वह स्वरूपसे ही वैसा है। श्रीर जैसे वही वस्त्र एक ही समयमे निर्मल भ्रवस्थारूपसे उत्पन्न होता हुम्रा, मलिन भ्रवस्थारूपसे व्ययको प्राप्त होता हुम्रा म्रीर टिकने वाली वस्त्रत्व म्रवस्थासे घ्रुव रहता हुम्रा घ्रीव्यसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उस झौव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है, इसी प्रकार वही द्रव्य भी एक ही समय उत्तर श्रवस्थारूपसे उत्पन्न होता हुग्रा, पूर्व श्रवस्थारूपसे व्यय होता हुम्रा, भ्रौर टिकने वाली द्रव्यत्वस्रवस्थारूपसे रहता हुम्रा ध्रौव्यसे लक्षित होता है। किंतु उसका उस ध्रीव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है।

श्रीर जैसे वही वस्त्र विस्तारविशेषस्वरूप शुक्लत्वादि गुगोसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उन गुणोके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे हो वह वैसा है, इसी प्रकार वहीं द्रव्य भी विस्तारविशेषस्वरूप गुणोसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उन गुगोके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है। श्रीर जैसे वही वस्त्र ग्रायतविशेषस्वरूप पर्यायस्थानीय ततुश्रोसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उन ततुग्रोके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है। उसी प्रकार वहीं द्रव्य भी श्रायतिवशेषस्वरूप पर्यायोसे लक्षित होता है, परन्तु

च तदेवोत्तरीयं विस्तारिवशेषात्मकौगुं एगैलंक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविष्यत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमिष विस्तारिवशेषात्मकौगुं एगैलंक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविष्यत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोत्तरीयमायतिव-शेषात्मकैः पर्यायवितिभिस्तन्तुभिलंक्ष्यते । त च तैः सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथा-विष्यत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमप्यायतिवशेषात्मकैः पर्यायैर्लक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूप-भेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविष्यत्वमवलम्बते ॥६५॥

व्ययध्रवत्वसवद्ध , गुण यस्यास्तीति गुणवत् पयियन सहित सपर्याय ।। ६५।।

उसका उन पर्यायोके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है।

प्रसंगविवरण — भ्रनन्तरपूर्व गाथामे स्वसमय व परसमयको व्यवस्था प्रतिस्थापित को थी। भ्रब इस गाथामे द्रव्यका लक्षण उपलक्षित किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) द्रव्य स्वभावभेदरिहत ग्रखण्ड सत् है। (२) द्रव्यका स्वभाव श्रस्तित्वसामान्यरूप भ्रन्वय है। (३) द्रव्यका परिचय उत्पादव्ययध्नीव्ययुक्ततासे किया जाता है। (४) द्रव्यका परिचय गुणपर्यायवत्तासे किया जाता है। (४) गुण सामान्यविशेषात्मक हैं। (६) जो गुण भ्रनेक द्रव्योमे पाये जावें वे गुण सामान्य है, जैसे भ्रस्तित्व नास्तित्व एकत्व भ्रनेकत्व ग्रादि। (७) जो गुण एक ही द्रव्यमे या एक ही जातिके द्रव्यमे पाये जावें वे गुण विशेष है। जैसे चेतनत्व, रूपादिमत्व, गतिहेतुत्व ग्रादि। (०) पर्यायें कालक्रमभावी विशेष है। (६) पर्याये चार प्रकारके होते हैं—स्वभावद्रव्यव्यञ्चन पर्याय, विभावद्रव्यव्यञ्चन पर्याय, स्वभावगुणव्यञ्चन पर्याय, विभावप्रव्यव्यक्षन पर्याय, स्वभावगुणव्यञ्चन पर्याय, विभावगुणव्यञ्चन पर्याय, विभावगुणव्यञ्चन पर्याय। १० पर्यायोसे गुणोसे उत्पादादिसे द्रव्य जाना जाता है यो उनमे लक्ष्यलक्षणका भेद है, किन्तु द्रव्यमे स्वरूपभेद नही है, क्योंकि गुण पर्याय उत्पादादिसे द्रव्य मात्र लक्षित किया जाता है।

सिद्धान्त—(१) उत्पादादिसे द्रव्य मात्र लक्षित किया जाता है। (२) द्रव्य परमार्थतः स्वभावभेदरहित ग्रखण्ड सत् है।

हिष्ट-- १- उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२५)। २- अखण्ड परमशुद्ध निश्चयनय (४४)।

प्रयोग—द्रव्यके लक्षणकी विधिसे ग्रपनेको यथार्थ सहजस्वरूपमे लक्षित करना ॥६५॥ ग्रव कमसे दो प्रकारका ग्रस्तित्व कहते है—स्वरूप-ग्रस्तित्व ग्रीर सादृश्य-ग्रस्तित्व । उनमें यह स्वरूपस्तित्वका कथन है—[गुर्गः] गुणो तथा [चित्रः स्वरूपपियः] ग्रनेक प्रकार की ग्रपनी पर्यायोसे [उत्पादव्ययध्युवत्वैः] ग्रीर उत्पाद ध्यय घ्रीव्यसे [सर्वकाल] सर्वकालमे

श्रथ ऋषेगास्तित्वं द्विविधमिनद्धाति स्वरूपास्तित्वं सादृश्यास्तित्वं चेति तत्रेद स्व-रूपास्तित्वाभिधानम्—

सन्भावो हि सहावो गुगोहिं सगपज्जएहिं चित्तेहिं। द्व्वस्स सञ्वकालं उप्पाद्व्वयध्वतेहिं। ६६॥ गुगा व विविध पर्यायो-से उत्पाद व्यय ध्रौव्य धर्मीते। सर्वकाल वस्तुका सद्भाव स्वभाव कहलाता।। ६६॥

सद्भावो हि स्वभावो गुणै स्वकपर्ययैद्दिचत्रै । द्रव्यस्य सर्वकालमुत्पादव्ययध्रुवत्वै ॥ ६६ ॥ ध्रस्तित्वं हि किल द्रव्यस्य स्वभावः, तत्पुनरन्यसाधनितरपेक्षत्वादनाद्यनन्तत्याहेतुक्यै- करूपया वृत्त्या नित्यप्रवृत्तत्वाद्विभावधर्मवैलक्षण्याच्च भावभाववद्भावान्नानात्वेऽपि प्रदेशभेदाभा- वाद्द्रव्येग् सहैकत्वमवलम्बमान द्रव्यस्य स्वभाव एव कथ न भवेत् । तत्तु द्रव्यान्तराणामिव द्रव्यगुणपर्यायाणा न प्रत्येक परिसमाप्यते । यतो हि परस्परसाधितसिद्धियुक्तत्वात्तेषामस्तित्व- मेकमेव, कार्तस्वरवत् । यथा हि द्रव्येगा वा चेत्रेणा वा कालेन वा भावेन वा कार्तस्वरात् पृथ- गनुपलभ्यमानै कर्तृ करगाधिकरगारूपेण पीततादिगुणाना कुण्डलादिपर्यायाणां च स्वरूपमुण- दाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य कार्तस्वरास्तित्वेन निष्पादिननिष्पत्तियुक्ते पीततादिगुणौ कुण्डला- दिपर्यायैश्च यदस्तित्व कार्तस्वरस्य स स्वभाव, तथा हि द्रव्येण वा चेत्रेण वा कालेन वा

नामसज्ञ-सब्भाव हि सहाव गुण सगपज्जय चित्त द्व सन्वकाल उप्पादव्वयघुवत्त । धातुसज्ञ उव पज्ज गती, वि इ गती । प्रातिपदिक-सद्भाव हि स्वभाव गुण स्वकपर्याय चित्र द्रव्य सर्वकाल उत्पाद-

[द्रव्यस्य सद्भावः] द्रव्यका ग्रस्तित्व हो [हि] वास्तवमे [स्वभावः] स्वभाव है।

तात्पर्य-गुणोसे, पर्यायोसे, उत्पाद व्यय ध्रीव्यसे सदाकाल द्रव्यका सद्भाव रहना द्रव्यका स्वभाव है।

टीकार्थ—वास्तवमे ग्रस्तित्व द्रव्यका स्वभाव है, ग्रीर वह ग्रस्तित्व ग्रन्य साधनसे निरपेक्ष होनेके कारण ग्रनादि ग्रनन्त होनेसे ग्रहेतुक, एकरूप वृत्तिसे सदा ही प्रवृत्तपना होनेके कारण, विभावधर्मसे विलक्षणताके कारण, भाव ग्रीर भाववानपना होनेसे ग्रनेकत्व होनेपर भी प्रदेशभेद न होनेसे द्रव्यके साथ एकत्वको धारण करता हुग्रा, द्रव्यका स्वभाव ही क्यो न हो? वह ग्रस्तित्व भिन्न-भिन्न द्रव्योकी तरह द्रव्य गुण पर्यायमे प्रत्येकमे समाप्त नही हो जाता, क्योकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है, इस कारण उनका ग्रस्तित्व एक ही है, सुवर्णकी तरह।

जैसे द्रव्य, चेत्र, काल व भावसे सुवर्णसे पृथक् न पाये जाने वाले कर्ता-करण-ग्रधि करण रूपसे पीतत्वादि गुणोके ग्रौर कुण्डलादि पर्यायोके स्वरूपको घारण करके प्रवर्तमान

भावेन वा द्रव्यात्पृथगनुपलभ्यमाने। कर्तृ करणाधिकरणरूपेण गुणानां पर्यायाणा च स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितिनिष्पत्तियुक्तेर्गु र्णः पर्यायेषव यदस्तित्वं
द्रव्यस्य स स्वभावः । यथा वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा पीततादिगुणेभ्यः
कुण्डलादिपर्यायेभ्यषच पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्नृ करणाधिकरण्रूष्णेण कार्तस्वरस्वरूपमुपादाय
प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैः पीततादिगुणे कुण्डलादिपर्यायेषच निष्पादितिनिष्पत्तियुक्तस्य कार्तस्वरस्य
मूलसाधनतया तैनिष्पादित यदस्तित्व स स्वभाव , तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन
वा गुणोभ्यः पर्यायेभ्यषच पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृ करणाधिकरण्यूष्णेण द्रव्यस्वरूपमुपादाय
प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैर्गु र्णे. पर्यायेषच निष्पादितिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैनिष्पादित यदस्तित्वं स स्वभावः । किंच—यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा
कार्तस्वरात्पृथगनुपलभ्यमाने कर्नृ करणाधिकरण्यूष्णेण कुण्डलाङ्गदपीततात्द्युपादव्यग्धीव्याणां

व्ययध्रुवत्व । मूलधातु— उत् पद गतौ, वि इण् गतौ, ध्रु स्थैयें भ्वादि । उभयपदिववरण— सव्भावो सद्-भाव सहावो स्वभाव – प्रथमा एक० । गुरोहि गुणै सगपज्जयेहि स्वकपर्ययैः उप्पादव्वयध्वत्तेहि उत्पाद-

सुवर्णंके म्रस्तित्वसे निष्पादित उत्पत्तिसे युक्त पीतत्वादि गुणो श्रीर कुण्डलादि पर्यायोसे जो सुवर्णंका भ्रस्तित्व है वह उसका स्वभाव है । इसी प्रकार द्रव्यसे, चेत्रसे, कालसे या भावसे जो द्रव्यसे पृथक् न पाये जाने वाले कर्ता-कर्ण-म्रधिकरणरूपसे गुणोके ग्रीर पर्यायोके स्वरूप को घारण करके प्रवर्तमान द्रव्यके भ्रस्तित्वसे निष्पादित उत्पत्तिसे युक्त गुणो ग्रीर पर्यायोसे जो द्रव्यका ग्रस्तित्व है वह द्रव्यका स्वभाव है। ग्रथवा जैसे द्रव्यसे, चेत्रसे, कालसे व भावसे पीतत्वादि गुणोसे ग्रीर कुण्डलादि पर्यायोसे पृथक् न पाये जाने वाले तथा कर्ता करणा-म्रधि-करणारूपसे सुवर्णंके स्वरूपको घारण करके प्रवर्तमान पीतत्वादि गुणो ग्रीर कुण्डलादि पर्यायोसे निष्पादित निष्पत्तिसे युक्त सुवर्णंका, मूलसाधनपनेसे उन गुण पर्यायोसे निष्पन्न होता हुग्रा जो ग्रस्तित्व है वह उसका स्वभाव है, इसी प्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे गुणोसे ग्रीर पर्यायोसे पृथक् न पाये जाने वाले तथा कर्ता-करण-ग्रधिकरणारूपसे द्रव्यके स्वरूपको घारण करके प्रवर्तमान गुणो ग्रीर पर्यायोसे निष्पादित निष्पत्तिसे युक्त द्रव्यका, मूलसाधनपनेसे उन गुणा पर्यायोसे निष्पन्न होता हुग्रा जो ग्रस्तित्व है वह स्वभाव है।

श्रीर क्या—जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे सुवर्णसे पृथक् न पाये जाने वाले तथा कर्ता-करण-श्रधिकरण्रूष्ट्पसे कुण्डलादि उत्पादोके, बाजूबन्धादि व्ययोके श्रीर पीतत्वादि श्रीव्योके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान सुवर्णके श्रस्तित्वसे निष्पादित निष्पत्तिसे युक्त ऐसे कुण्डलादि उत्पाद, बाजूबधादि व्यय श्रीर पीतत्वादि श्रीव्योसे जो सुवर्णका श्रस्तित्व है वह

स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य कार्तस्वरास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तः कुण्डलाङ्गः दपीतत। द्युत्पादव्ययध्नौव्येर्यदस्तित्वं कार्तस्वरस्य स स्वभाव , तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा द्रव्यात्पृथगनुपलभ्यमानं कर्नृ करणाधिकरणरूपेणोत्पादव्ययध्नौव्याणा स्व-रूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तं रूत्पादव्ययध्नौव्येर्वर्त्तित्व द्रव्यस्य स स्वभाव । यथा वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कुण्डलाङ्गर दपीतताद्युत्पादव्ययध्नौव्येभ्य पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृ करणाधिकरण्ररूपेण कार्तस्वरस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तं कुण्डलाङ्गदपीतताद्युत्पादव्ययध्नौव्येनिष्पादितनिष्पतियुक्तस्य कार्तस्वरूप मूलसाधनतया तैनिष्पादित यदस्तित्व स स्वभाव , तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वोत्पादव्ययध्नौव्येभ्यः पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृ करणाधिकरण्यरूपेण द्रव्यस्वरूपमुपाव्याय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तं रूत्पादव्ययध्नौव्येनिष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य मूलसाधनतया तैनिष्पादित यदस्तित्व स स्वभाव । । १६॥

व्ययध्रुवत्वै चित्तेहिं चित्रै -तृतीया वहुवचन । दव्वस्स द्रव्यस्य-पप्ठी एक० । सव्वकाल सर्वकाल-क्रिया-विशेषण अव्यय । (सदाकाल सद्भाव होना) । निरुक्ति-उत्पादन उत्पाद , व्ययन व्यय , ध्रुवण ध्रुव तस्य भाव ध्रुवत्व । समास- उत्पाद व्यय ध्रुवत्व चेति उत्पादव्ययध्रुवत्वानि तै उत्पादव्ययध्रुवत्वै ॥६६॥

सुवर्णका स्वभाव है। इसी प्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे द्रव्यसे पृथक् नहीं पाये जाने वाले तथा कर्ता-करण-ग्रधिकरण् रूपसे उत्पाद-व्यय-ध्रीव्योके स्वरूपको धारण् करके प्रवर्तमान द्रव्यके ग्रस्तित्वसे निष्पादित निष्पत्तिसे युक्त उत्पाद-व्यय-ध्रीव्योसे जो द्रव्यका ग्रस्ति त्व है वह उसका स्वभाव है।

प्रथवा, जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे व भावसे कुण्डलादि उत्पादोंसे बाजूवधादि व्ययो से ग्रीर पीतत्वादि घ्रोव्योसे पृथक् न पाये जाने वाले तथा कर्ना-करण-ग्रधिकरण रूपसे सुवर्ण के स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान कुण्डलादि उत्पादो, बाजूबन्धादि व्ययो ग्रीर पीतत्वादि घ्रोव्योसे निष्पादित निष्पत्तिसे युक्त सुवर्णाका, मूल साधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुग्रा जो ग्रस्तित्व है, वह उसका स्वभाव है। इसी प्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे व भावसे उत्पाद-व्यय-घ्रोव्योसे पृथक् न पाये जाने वाले तथा कर्ता-करण-ग्रधिकरणरूपसे द्रव्यके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान उत्पाद-व्यय-घ्रोव्योसे निष्पादित निष्पत्तिसे युक्त द्रव्यका मूल साधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुग्रा जो ग्रस्तित्व है वह उसका स्वभाव है।

प्रसंगविवरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे द्रव्यका लक्षण ग्रस्तित्व सामान्यरूप ग्रन्वय बताया गया था जो कि स्वरूपास्तित्व व सादृश्यास्तित्व इन दो प्रकारोसे समक्षा जाता है। इद तु सादृश्यास्तित्वाभिधानमस्तीति कथयति---

इह विविहलक्खणाणां लक्खणमेगं सदिति सव्वगयं। उवदिसदा खलु धम्मं जिण्वरवसहेण पण्णात्तं।।६७॥

यहँ विविध लक्षराोंका, लक्षरा सामान्य सत्त्व व्यापक है। धर्म उपदेश कर्ता. जिनवर प्रभुने कहा है यों।। ६७।।

इह विविधलक्षणाना लक्षणमेक सदिति सर्वगतम् । उपदिशता खलु धर्मं जिनवरवृषभेण प्रज्ञप्तम् ॥ ६७ ॥

इह किल प्रपञ्चितवैचित्र्येण द्रव्यान्तरेभ्यो व्यावृत्य वृत्तेन प्रतिद्रव्य सीमानमासूत्रयता विशेषलक्षणभूतेन च स्वरूपास्तित्वेन लक्ष्यमाणानामपि सर्वद्रव्याणामस्तमितवैचित्र्यप्रपञ्चं

नामसंज्ञ—इह विनिहलक्खण लक्खण एग सत् इति सञ्वगय उविदसत खलु धम्म जिणवरवसह पण्णत्त । धातुसंज्ञ — लक्ख अकने, प न्ना अवबोधने । प्रातिपदिक—इह विविधलक्षण लक्षण एक सत् इति श्रब इस गाथामे स्वरूपास्तित्वका कथन किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) ग्रस्तित्व द्रव्यका स्वभाव है। (२) ग्रस्तित्व स्वयसिद्ध होता है, उसमे ग्रन्य साधनकी ग्रपेक्षा नहीं होती। (३) ग्रन्यसाधनिनरपेक्ष होनेसे ग्रस्तित्व ग्रनादि ग्रन्त ग्रहेतुक एकरूप वृत्तिसे नित्य प्रवृत्त रहता है। (४) ग्रस्तित्व भावसे भाववान द्रव्य लक्षित होता है, किन्तु प्रदेशभेद न होनेसे ग्रस्तित्व द्रव्यके साथ एकत्वको प्राप्त हुग्रा द्रव्यका स्वभाव हो है। (५) जैसे प्रत्येक द्रव्योमे भिन्त-भिन्न ग्रस्तित्व है इस प्रकार गुण पर्यायोके साथ भिन्त-भिन्न ग्रस्तित्व नहीं, क्योकि द्रव्यगुणपर्यायात्मक है। (६) द्रव्यसे पृथक् न पाये जाने वाले गुण पर्यायोके परिचय द्वारा जो ग्रस्तित्व जाना जाता है वह द्रव्यका स्वभाव है।

सिद्धान्त — (१) गुणपर्यायवत्त्वके परिचयसे त्रैकालिक द्रव्यका परिचय होता है। हि — १ — ग्रन्वय द्रव्यार्थिकनय [२७]।

प्रयोग — ग्रात्मगुणपर्यायोसे ग्रपने ग्रात्माका परिचय करके गुणपर्यायभेदसे परे ग्रखण्ड चैतन्यात्मक ग्रस्तित्वका श्रनुभव करना ।। ६६ ।।

ग्रब यह साहश्य-ग्रस्तित्वका कथन है—[खलु] वास्तवमे [धर्म] धर्मका [उपदिशता] उपदेश करते हुये [जिनवरवृषभेगा] जिनवरवृषभके द्वारा [इह] इस विश्वमे [विविधलक्षगा-नां] विविध लक्षण वाले द्रव्योका [सत् इति] 'सत्' ऐसा [सर्वगतं] सबमे पाया जाने वाला [लक्षगां] लक्षण [एकं] एक साहश्यास्तित्व , [प्रज्ञप्तम] कहा गया है।

तात्पर्य— धर्मका उपदेश करते हुये जिनवरवृषभ द्वारा विविध लक्षरा वाले द्रव्योका सबमे पाया जाने वाला लक्षण सादृश्यास्तित्व कहा गया है।

प्रवृत्य वृत्त प्रतिद्रव्यमासूत्रित सीमान भिन्दत्सदिति सर्वगतं सामान्यलक्षणभूत साह्य्यास्तित्व-मेक खल्वव्योधव्यम् । एव सदित्यभिधान सदिति परिच्छेदन च सर्वार्धपरामिश स्यात् । यदि पुनरिदमेव न स्यात्तदा किंचित्यदिति किंचिदसदिति किंचित्सच्चासच्चेति किंचिदवाच्यमिति च स्यात् । तत्तु विप्रतिपिद्धमेव प्रसाध्य चैतदनोकहवत् । यथा हि बहूना बहुविधानामनोकहाना मात्मीयस्यात्मीयस्य विशेपलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टमभेनोत्तिष्ठन्नानात्व, सामान्यलक्षणभूतेन साह्य्योद्धासिनानोकहत्वेनोत्थापितमेक्तवं तिरियति । तथा बहूना बहुविधाना द्रव्याणा-मात्मीयत्मीयस्य विशेपलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टमभेनोत्तिष्ठन्नानात्व, सामान्यलक्षणभूतेन साह्य्योद्धासिना सदित्यस्य भावेनोत्यापितमेक्तव तिरियति । यथा च तेपामनोक्हाना सामान्यलक्षणभूतेन साह्य्योद्धासिना सदित्यस्य भावेनोत्यापितमेक्तव तिरियति । यथा च तेपामनोक्हाना सामान्यलक्षणभूतेन साह्य्योद्धासिना सहित्यस्य भावेनोत्यापितनेवत्वेन तिरोहितमिप विशेपलक्षणभूतेन स्य स्वरूपास्तित्वावष्टमभेनोत्तिष्ठन्नानात्वमुच्चकास्ति, तथा सर्वद्रव्याणामिप सामान्यलक्षणभूतेन

सर्वगत उपिदशत् खलु धर्म जिनवरवृषभ प्रज्ञप्त । मूलधातु—लक्ष दर्शनाङ्कनयो , प्रजप ज्ञापने । उभय• पदिववरण—इह इति खलु—अव्यय । विविह्लक्खणाण विविधलक्षणाना—पप्ठी एकवचन । लक्खण लक्षण एग एक सत् सव्वगय सर्वगत—प्रथमा एकवचन । उविदसदा छिपिदशता—तृतीयो एक० । धम्म धर्म पर्गत प्रज्ञप्त—हितीया एक० । जिणवरवसहेण जिनवरवृषभेण-तृ० ए० । निचिति—धरित उत्तमे मुखे इति धर्म

टीकार्थ—इस विश्वमे विचित्रताको विस्तारित करते हुये ग्रन्य द्रव्योसे पृथक् रहकर प्रवर्तमान ग्रीर प्रत्येक द्रव्यको सीमाको बाधते हुवे ऐसे विशेष लक्षराभूत स्वरूपास्तित्वसे लक्षिन हो रहे भी सर्व द्रव्योका, विचित्रताके विस्तारको ग्रस्त करता हुग्रा, सर्व द्रव्योमे प्रवृत्त होक्र रहने वाला, ग्रीर प्रत्येक द्रव्यकी वैधी हुई सीमाको तोड़ता हुग्रा, 'सत्' ऐसा जो सर्व गत सामान्यलक्षणभून सादृश्यास्तित्व है वह वास्तवमे एक ही जानना चाहिये। इस प्रकार 'सत्' ऐसा कथन ग्रीर 'सत्' ऐसा ज्ञान सर्व पदार्थोका लक्ष करने वाला है। यदि वह ऐसा सर्वपदार्थपरामर्शी न हो तो कोई पदार्थ सत्, कोई ग्रसत्, कोई सत् तथा ग्रसत् ग्रीर कोई ग्रवाच्य होना चाहिये, किन्तु वह तो विरुद्ध ही है, ग्रीर यह तथ्य वृक्षके दृष्टान्तको तरह सिद्ध कर लेना चाहिये।

जैसे बहुतसे अनेक प्रकारके वृक्षोके अपने अपने विशेषलक्षग्भूत स्वरूपास्तित्वके अव-लम्बनसे उत्थित होते (खड़े होते) अनेक्त्वको, सामान्य लक्षणभूत सादृश्यदर्शक वृक्षत्वसे उत्थित होता एक्त्व तिरोहित कर देता है इसी प्रकार बहुतसे, अनेक प्रकारके द्रव्योंके अपने अपने विशेष लक्षग्भूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होते अनेक्त्वको, सामान्यलक्षण-भूत सादृश्यदर्शक 'सत्' पनेसे उत्थित होता एक्त्व तिरोहित कर देता है। और जैसे उन वृक्षों के विषयमे सामान्यलक्षग्भूत सादृश्यदर्शक वृक्षत्वसे उत्थित होते एक्त्वसे तिरोहित हुआ भी सादृश्योद्भासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपा-स्तित्वस्यावष्टमभेनोत्तिष्ठन्नानात्वमुच्चकास्ति ॥६७॥

त धर्म । समास-विविधानि च तानि लक्षणानि चेति विविधलक्षणानि ।। ६७ ।।

ग्रपने ग्रपने विशेषलक्षराभूत स्वरूपास्तित्वके ग्रवलम्बनसे उित्यत होता ग्रनेकटव स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है इसी प्रकार सर्व द्रव्योके विषयमे भी सामान्यलक्षराभूत सादृश्यदर्श क 'सत्' पनेसे उित्यत होते एकत्वसे तिरोहित हुग्रा भी श्रपने ग्रपने विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्ति- त्वके ग्रवलम्बनसे उित्यत होता ग्रनेकटव स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है।

प्रसंगविवरण-अनतरपूर्व गाथामे द्रव्यके स्वरूपास्तित्वका कथन किया गया था। अब इस गाथामे सादृश्यास्तित्वका कथन किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने स्वरूपास्तित्वसे युक्त है। (२) समस्त द्रव्योको यदि सत् सामान्यरूपसे देखा जाय तो एक सादृश्यास्तित्व समभा जाता है। (३) सादृश्यास्तित्वसे सत् ऐसा कहनेपर समस्त अर्थीका ग्रहण हो जाता है। (४) सत् सामान्य कहनेपर स्वरूपास्तित्व गौगा हो जाता है। (५) स्वरूपास्तित्व निरखनेपर सादृश्यास्तित्वकी प्रतिष्ठा नही रहती।

सिद्धान्त—(१) सत् सामान्यके निरखनेमे सर्व द्रव्योमे सत्त्वमात्रका परिचय होता है। (२) स्वरूगस्तित्वके निरखनेमे द्रव्य ग्रन्य द्रव्योसे विलक्षण ज्ञात होता है।

हि छि--१- सादृश्यनय [२०२]। २- वैलक्षण्यनय [२०३]।

प्रयोग—सब द्रव्योमे स्वरूपास्तित्वको गौण कर सत् सामान्यकी दृष्टिसे निविकल्प होते हुए सहज निज स्वरूपास्तित्वको ग्रनुभवना ।।६७।।

ग्रब द्रव्योसे द्रव्यान्तरके ग्रारम्भको ग्रीर द्रव्यसे सत्ताके ग्रथन्तिरत्वको खण्डित करते हैं—[द्रव्य] द्रव्य [स्वभाव सिद्धं] स्वभावसे सिद्धं ग्रीर [सत् इति] 'सत्' है, ऐसा [जिनाः] जिनेन्द्रदेवने [तत्त्वतः] यथार्थतः [समाख्यातवन्तः] कहा है; [तथा] इस प्रकार [ग्रागमतः] ग्रागमसे [सिद्धं] सिद्धं तथ्यको [यः] जो [न इच्छिति] नही मानता [सः] वह [हि] वास्तवमे [परसमयः] परसमय है।

तात्पर्य-द्रव्य सहज सिद्ध व सहज सत् है ऐसा न मानने वाला मिध्यादृष्टि है।

टीकार्थ-वास्तवमे द्रव्योसे द्रव्यान्तरोकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योकि सर्वं द्रव्योके स्वभावसे सिद्धपना है। श्रोर उनका स्वभावसिद्धपना उनके श्रनादिनिधनत्वसे प्रसिद्ध है; क्योकि श्रनादिनिधन पदार्थ साधनान्तरकी अपेक्षा नहीं रखता। वह गुरापर्यायात्मक श्रपने

अथ द्रव्येद्र व्यान्तरस्यारम्भं द्रव्यादर्थान्तरत्व च सत्तायाः प्रतिहन्ति— द्वं सहावसिद्धं सदिति जिगा। तचदो समक्खादा । सिद्धं तथ आगमदो गोच्छिद जो सो हि प्रसम्यो ॥९८॥

> स्वतःसिद्ध सत् वस्तू, ऐसा प्रभुने कहा यथार्थतया । श्रागमसिद्ध भि ऐसा, न माने जो वह वहिर्दृष्टि ॥ ६८ ॥

द्रव्य स्वभावसिद्ध सदिति जिनास्तत्त्वत समाख्यातवन्त । सिद्ध तथा आगमतो नेच्छिति य सिह परसमय ॥
न खलु द्रव्यौर्द्रव्यान्तराणामारम्भः, सर्वद्रव्याणा स्वाभावसिद्धत्वात् । स्वभावसिद्धत्व तु
तेषामनादिनिधनत्वात् । ग्रनादिनिधन हि न साधनान्तरमपेक्षते । गुणपर्यायामात्मानमात्मनः
स्वभावमेव मूलसाधनमुपादाय स्वयमेव सिद्धसिद्धिमद्भूत वर्तते । यत्तु द्रव्यौरारभ्यते न तद्दद्रव्यान्तर कादाचित्कत्वात् स पर्याय , द्वचणुकादिवन्मनुष्यादिवच्च । द्रव्य पुनरनविध त्रिसम•
यावस्थायि न तथा स्यात् । ग्रथैव यथा सिद्ध स्वभावत एव द्रव्य तथा सदित्यपि तत्स्वभावत

नामसंज्ञ—दन्व सहावसिद्ध सत् इति जिण तच्चदो समक्खाद सिद्ध तघ आगमदो ण ज त हि पर-समय । धातुसंज्ञ—क्खा प्रकथने तृतीयगणी, इच्छ इच्छाया । प्रातिपदिक—द्रव्य स्वभावसिद्ध सत् इति जिन तत्त्वत समाख्यातवत् सिद्ध तथा आगमत न यत् तत् हि परसमय । मूलधातु—ख्या प्रकथने अदादि,

स्वभाव मूलसाधनको उपादान करके स्वयमेव सिद्ध हुम्रा वर्तता है। जो द्रव्योसे उत्पन्न होता है वह तो द्रव्यान्तर नहीं है, किन्तु कादाचित्कताके कारण पर्याय है, जैसे द्रच्याक इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादि । द्रव्य तो मनुष्य इत्यादि विषा मनुष्य इत्यादि । द्रव्य तो मनुष्य कि निकालस्थायो होनेसे उत्पन्न नहीं होता । मन इस प्रकार जैसे द्रव्य स्वभावसे ही सिद्ध है उसी प्रकार द्रव्य 'सत् है' यह भी स्वभावसे ही सिद्ध है, ऐसा मन्यारण कीजिये। कहीं क्योंकि द्रव्य सत्तात्मक ग्रपने स्वभावसे निष्पन्न निष्पत्तिमान भाव वाला है। द्रव्यसे म्रथिन्तरभूत सत्ता नहीं बन सकती कि जिसके समवायसे वह द्रव्य 'सत्' हो। देखिये प्रथम तो सत्का व सत्ताका युतसिद्धपना होनेके कारण ग्रथिन्तरत्व नहीं है, क्योंकि दण्ड भीर दण्डीको तरह सत् भीर सत्तामे युतसिद्धता दिखाई नहीं देतो। ग्रयुतसिद्ध-पना होनेसे भी सत् ग्रीर सत्तामे भी म्रथिन्तरत्व नहीं बनता। प्रश्न— 'इसमे यह है ग्रर्थात् द्रव्य मे सत्ता है' ऐसी प्रतीति होती है इस कारण ग्रथिन्तरत्व वन सकता है। उत्तर— 'इसमे यह है' ऐसी प्रतीति किसके कारणसे होती है थिद ऐसा कहा जाय कि भेदके कारणसे ग्रर्थात् द्रव्य ग्रीर सत्तामे भेद होनेसे होती है तो, वह कौनसा भेद है श्रादेशिक या ग्रताद्भाविक श्रादेशिक तो है नहीं, क्योंकि युतसिद्धत्वका पहले ही निराकरण कर दिया गया है, ग्रीर यदि ग्रताद्भाविक कहा जाय तो वह ठीक हो है, क्योंकि ऐसा वचन है कि 'जो द्रव्य है वह गुण

एव सिद्धमित्यवधार्यताम् । सत्तात्मनात्मनः स्वभावेन निष्पन्ननिष्पत्तिमद्भावयुक्तत्वात् । न च द्रव्यादर्थान्तरभूता सत्तोषपत्तिमभिप्रपद्यते, यतस्तत्समवायात्तत्सिदिति स्यात् । सतः सत्तायाश्च न तावद्युतसिद्धत्वेनार्थान्तरत्व, तयोर्दण्डदण्डिवद्युतसिद्धस्यादर्शनात् । श्रयुतसिद्धत्वेनापि न तदु-पद्यते । इहेदिमितिप्रतीतेम्त्पद्यत इति चेत् किनिबन्धना हीहेदिमिति प्रतीति । भेदिनबन्धनेति-चेत् को नाम भेद । प्रादेशिक ग्रताद्भाविको वा । न तावत्प्रादेशिकः, पूर्वमेव युतसिद्धत्वस्या-पसारणात् । ग्रताद्भाविकश्चेत् उपपन्न एव यद्द्रव्य तन्न गुण इति वचनात् । ग्रयं तु न खल्वेकान्तेनेहेदिमितिप्रतीतेनिबन्धन, स्वयमेवोन्मग्ननिमग्नत्वात् । तथाहि—यदैव पर्यायेग्गाप्यंते द्रव्य तदैव गुग्गवदिद द्रव्यमयमस्य गुगः, शुभ्रमिदमुतरीयमयमस्य शुभ्रो गुगा इत्यादिवदताद्भा विको भेद उन्मञ्जति । यदा तु द्रव्येगाप्यंते द्रव्यं तदास्तिमतसमस्तगुणवासनोन्मेपस्य तथाविधं द्रव्यमेव शुभ्रमुत्तरीयमित्यादिवत्प्रपथ्यतः समूल एवाताद्भाविको भेदो निमञ्जति । एव हि भेदे

इषु इच्छाया। उमयपदिववरण—दिन्व द्रव्य सहावसिद्ध स्वभावसिद्ध सत्-प्रथमा एक० । इति ण न तध तथा हि—अव्यय। जिणा जिना -प्रथमा वहु०। तच्चदो तत्त्वत -अव्यय पचम्यर्थे। समक्खादा समास्वात-वन्त -प्रथमा वहु० कृदन्त किया। सिद्ध -िद्ध० ए०। आगमदो आगमत -अव्यय पचम्यर्थे। इच्छिद इच्छ-

नहीं है। 'परन्तु यह अताद्भाविक भेद 'एकान्तसे इसमे यह है' ऐसी प्रतीतिका कारण नहीं है, क्यों कि वह स्वयमेव उन्मग्न और निमग्न होता है। वह इस प्रकार है:— जब ही पर्यायके द्वारा द्रव्य अपित किया जाता है तब ही 'शुक्ल यह वस्त्र है, यह इसका शुक्लस्व गुण है' इत्यादिकी तरह 'गुण वाला यह द्रव्य है, यह इसका गुण है' इस प्रकार अताद्भाविक भेद उछलता है, परन्तु जब द्रव्यके द्वारा द्रव्य अपित कराया जाय तव जिसके समस्त गुण्वासना के उन्मेष अस्त हो गये है ऐसे उस जीवको— 'शुक्ल वस्त्र हो है' इत्यादिकी तरह 'ऐसा द्रव्य ही है' इस प्रकार देखनेपर समूल ही अताद्भाविक भेद इब जाता है। इस प्रकार भेदके निमग्न होनेपर उसके आश्रयसे होती हुई प्रतीति निमग्न होती है। उसके निमग्न होनेपर अयुत्ति खत्रव्यक्तित अर्थान्तरत्व निमग्न होता है, इस कारण समस्त ही एक द्रव्य ही होकर रहता है। और जब भेद उन्मग्न होता है, तब भेदके उन्मग्न होनेपर उसके आश्रयसे होती हुई प्रतीति उन्मग्न होती है, उसके उन्मग्न होतेपर अयुत्तिद्धत्वजनित अर्थान्तरत्व जनग्न होनेपर अयुत्तिद्धत्वजनित अर्थान्तरत्व उन्मग्न होतेपर अयुत्तिद्धत्वजनित अर्थान्तरत्व उन्मग्न होतेपर अयुत्तिद्धत्वजनित अर्थान्तरत्व उन्मग्न होता है, तब भो द्रव्यके पर्यायरूपसे उन्मग्न होनेस, जलराशिसे जलतरगोको तरह द्रव्यसे व्यतिरिक्त नही होता। ऐसा होनेपर स्वयमेव सत् द्रव्य है। जो ऐसा नही मानता वह वास्तवमे 'परसमय' (मिथ्याद्दष्ट हो) माना जाना चाहिये।

प्रसंगविवरण - अनन्तरपूर्व गाथामे द्रव्योके सादृश्यास्तित्वका कथन किया गया था।

निमञ्जित तत्प्रत्यया प्रतीतिनिमञ्जित । तस्या निमञ्जत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमणिन्तरत्व निमञ्जित । तत समस्तमिष द्रव्यमेवैक भूत्वावितिष्ठते । यदा तु भेद उन्मञ्जति, तस्मिन्नुन्मञ्जित तत्प्रत्यया प्रतीतिरुन्मञ्जित । तस्यामुन्मञ्जत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमणीन्तरत्वमुन्मञ्जित । तदापि तत्पर्यायत्वेनोन्मञ्जलराशोर्जलकल्लोल इव द्रव्यान्न व्यतिरिक्त स्यात् । एव सित स्वयमेव सद्द्रव्य भवति । यस्त्वेव नेच्छिति स खलु परसमय एव द्रष्टव्य ॥६८॥

ति–वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । जो य सो स –प्र० एक० । परसमओ परसमय –प्र० एक० । निरुक्ति––द्रवित द्रोप्यति अदुद्रुवत् पर्यायान् इति द्रव्य । समास—स्वभावेन सिष्ट स्वभावसिद्ध ॥ ६० ॥

भ्रब इस गाथामे वताया गया है कि न तो किसी द्रव्यके द्वारा ग्रन्य द्रव्यका ग्रारम्भ किया जा सकता है ग्रीर न द्रव्यकी सत्ता उस द्रव्यसे भिन्न होती है।

तथ्यप्रकाश—(१) समस्त द्रव्य स्वभावमे सिद्ध है ग्रतः किसी भी द्रव्यकी सत्ता ग्रन्य द्रव्यसे नहीं होतो। (२) समस्त द्रव्य ग्रनादिनिधन होनेसे स्वभावसिद्ध है। (३) ग्रनादिनिधन तत्त्व ग्रन्य साधनकी ग्रपेक्षा नहीं करता। (४) द्रव्यके द्वारा जो ग्रारम्भ होता है वह पर्याय है। (५) द्रव्य ग्रोर सत्त्व भिन्न नहीं है फिर सत्त्वके समवायसे द्रव्य सत् होता है इस कल्पनाका परिश्रम करना व्यर्थ है। (६) द्रव्य ग्रीर सत्त्वमे प्रावेशिक भेद नहीं है कि द्रव्यके प्रदेश ग्रलग हो। (७) द्रव्य ग्रीर सत्त्वमे मात्र ग्रताद्भावका भेद है, क्योंकि ग्रतद्भाव समभे विना भाव व भाववानको समभ नहीं वन सकती। (८) पर्यायदृष्टिसे द्रव्य ग्रीर सत्त्वमे ग्रतद्भावका भेद जगता है। (६) द्रव्यदृष्टिसे द्रव्यके देखने पर ग्रतद्भाव भेद भी विलीन हो जाता है। (१०) द्रव्य स्वय ही सत् है ऐसा न मानने वाले जीव परसमय कहलाते है।

सिद्धान्त--(१) द्रव्य ग्रभेद स्वयमेव सत् है।

हिष्ट--१- भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२३)।

प्रयोग—स्वद्रव्यको ग्रन्य सब द्रव्योसे विविक्त व ग्रपने स्वरूपमात्र निरखना ॥६०॥ श्रब उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यात्मक होनेपर भी 'सत् द्रव्य है' यह बतलाते है—[स्वभावे] स्वभावमे [अवस्थित] ग्रवस्थित [द्रव्यं] द्रव्य [सत्] 'सत्' है [हि] वास्तवमे [द्रव्यस्य] द्रव्यका [यः] जो [स्थितिसंभवनाशसंबद्धः] उत्पादव्ययध्रीव्यसहित [परिस्णामः] परिस्णाम है [सः] वह ग्रिथेष स्वभावः] पदार्थीका स्वभाव है।

श्रयोत्पादव्ययध्नौव्यात्मकत्वेऽिष सद्द्रव्यं भवतीति विभावयति— सदविद्धदं सहावेदं दव्वं दव्वस्स जो हि परिणामो । अत्थेसु सो सहावो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥६६॥ स्वभावस्थ होनेसे, द्रव्य कहा सत् व द्रव्यपरिणाम भि । है श्रर्थका स्वभाव हि, थितिसंभवनाश समवायो ॥ ६६ ॥

सदवस्थित स्वभावे द्रव्य द्रव्यस्य यो हि परिणाम । अर्थेषु स स्वभाव स्थितिसभवनाशसबद्ध ।। ६६ ।। इह हि स्वभावे नित्यमवितिष्ठमानत्वात्सिदिति द्रव्यम् । स्वभावस्तु द्रव्यस्य घ्रीव्योत्पा-दोच्छेदैवयात्मकपरिणामः । यथैव हि द्रव्यवास्तुन सामस्त्येनैकस्यापि विष्कम्भक्रमप्रवृत्तिवित्तः सूक्ष्माशाः प्रदेशाः, तथैव हि द्रव्यवृत्तोः सामस्त्येनैकस्यापि प्रवाहक्रमप्रवृत्तिवित्तः सूक्ष्माशाः परिणामाः । यथा च प्रदेशानां परस्परव्यतिरेकनिबन्धनो विष्कम्भक्रमः, तथा परिणामाना पर-स्परव्यतिरेकनिबन्धनः प्रवाहक्रमः । यथैव च ते प्रदेशाः स्वस्थाने स्वरूपपूर्वरूपाभ्यामुत्पन्नोच्छ-न्तत्वात्सर्वत्र परस्परानुस्यूतिसूत्रितैकवास्तुत्यानुत्पन्नप्रलीनत्वाच्च सभूतिसहारध्रीव्यात्मकमा-त्मानं धारयन्ति, तथैव ते परिगामाः स्वावसरे स्वरूपपूर्वरूपाभ्यामुत्पन्नोच्छन्तत्वात्सर्वत्र पर-

नामसंज्ञ—सद्अवद्विद सहाव दव्व ज हि परिणाम अत्थ त सहाव ठिदिसभवणाससबद्ध । धातु-संज्ञ—अव ट्ठा गतिनिवृत्ती स बध वधने । प्रातिपदिक—सत्अवस्थित स्वभाव द्रव्य यत् हि परिणाम अर्थ यत् स्वभाव स्थितिसभवनाशसबद्ध । मूलधातु— अव ष्ठा गतिनिवृत्ती, सं बन्ध बन्धने । उभयपदिववरण—

भीव्य-उत्पाद-विनाशकी एकतास्वरूप परिणाम है। जैसे अखण्डतासे एक होनेपर भी द्रव्यवास्तुके विस्तारक्रममे प्रवर्तमान जो सूक्ष्म अश है वे प्रदेश हैं, इसी प्रकार समग्रतया एक होनेपर
भी द्रव्यवृत्तिके प्रवाहक्रममे प्रवर्तमान जो सूक्ष्म अश है वे परिणाम है। जैसे विस्तारक्रम
प्रदेशोके परस्पर व्यतिरेकके कारण है, उसी प्रकार प्रवाहक्रम परिणामोके परस्पर व्यतिरेकके
कारण है। जैसे वे प्रदेश अपने स्थानमे स्वरूपसे उत्पन्न और पूर्वरूपसे विनष्ट होनेसे तथा
सर्वत्र परस्पर अनुस्यृतिसे रचित एकवास्तुतासे अनुत्पन्न-अविनष्ट होनेसे उत्पत्त्त और पूर्वरूप
से विनष्ट होनेसे तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यृतिसे रचित एकप्रवाहत्वसे अनुत्पन्न-अविनष्ट होने
से उत्पत्ति-सहार-भ्रोव्यात्मक अपनेको रखते हैं। और जैसे वास्तुका जो ही छोटेसे छोटा अंश
पूर्वप्रदेशके विनाशस्वरूप है वही अश उसके बादके प्रदेशका उत्पाद स्वरूप है तथा वही परस्पर अनुस्यूतिसे रचित एक वास्तुत्वसे अनुभय स्वरूप है, इसी प्रकार प्रवाहका जो अल्पाति
अल्प अश पूर्वपरिणामके विनाशस्वरूप है वही उसके बादके परिणामके उत्पादस्वरूप है, तथा

स्परानुस्यूतिसूत्रितंकप्रवाहतयानुत्पन्नमलीनत्वाच्च सभूतिसहारध्रोव्यात्मकमात्मान घारयन्ति । यथैव च य एव हि पूर्वप्रदेशोच्छेदनात्मको वास्तुसीमान्तः स एव हि तदुत्तरोत्पादात्मक, स एव च परस्परानुस्यूतिसूत्रितंकवास्तुनयातदुभयात्मक इति । तथैव य एव हि पूर्वपरिणामोच्छे॰ दात्मक प्रवाहसीमान्तः स एव हि तदुत्तरोत्पादात्मक, स एव च परस्परानुस्यूतिसूत्रितंकप्रवाहत्यातदुभयात्मक इति एवमस्य स्वभावत एव विलक्षणाया परिणामपद्धतौ दुर्लिलतस्य स्वभावानितक्रमात्तिक्रमात्तिक्रसामेव सत्त्वमनुमोदनीयम् मुक्ताफलदामवत् । यथैव हि परिगृहीतद्राधिम्न प्रलम्बमाने मुक्ताफलदामिन समस्तेष्विप स्वधामसूच्चकासत्सु मुक्ताफलेषूत्तरोत्तरेषु धामस्तरोत्तरमुक्ताफलानामुदयनात्पूर्वपूर्वमुक्ताफलानामनुदयनात् सर्वत्रापि परस्परानुग्यूतिसूत्रकस्य सूत्रकस्यावस्थानात्त्रेलक्षण्य प्रसिद्धिमवतरित, तथैव हि परिगृहीतिनत्यवृत्तिनिवर्तमाने द्रव्ये समस्तेष्विप स्वावसर्थानात्त्रेलक्षण्य प्रसिद्धिमवतरित, तथैव हि परिगृहीतिनित्यवृत्तिनिवर्तमाने द्रव्ये समस्तेष्विप स्वावसरेषूच्चकासत्सु परिणामेषूत्तरोत्तरेष्ववसरेषूत्तरोत्तरपरिणामानामुदयनात्पूर्वपूर्वपरिणामानामनुदयनात् सर्वत्रापि परस्परानुस्यूतिसूत्रकस्य प्रवाहस्यावस्थानात्त्रैलक्षण्य प्रसिद्धिमवन्तरित ॥ ६६ ॥

सत्अवद्विद सत्अवस्थित दव्व द्रव्य परिणामो परिणाम सहावो स्वभाव ठिदिसभवणाससवद्धो स्थिति-सभवनाशसवद्ध –प्रथमा एकवचन । सहावे स्वभावे–सप्तमी एक० । दव्वस्स द्रव्यस्य-पप्ठी एक० । अत्येषु अर्थेषु –सप्तमी वहु० । सो स –प्र० एक० । निरुक्ति —अव समन्तात् स्थित इति अवस्थित, परिणमन परि-णाम , अर्थते गम्यते ज्ञायते य स अर्थ , स भवन सभव । समास—स्थिति सभव नागश्चेति स्थिति सभवनाशा तै सबद्ध इति स्थितिसभवनाशसवद्ध ॥६६॥

वही परस्पर अनुस्यूतिसे रिचत एकप्रवाहत्वसे अनुभयस्वरूप है। इस प्रकार स्वभावसे ही त्रिलक्षण पिरिणामोको परम्परामे प्रवर्तमान द्रव्य स्वभावका अतिक्रम नही करनेसे सत्वको मोतियोके हारको तरह त्रिलक्षण ही अनुमोदित करना चाहिये। जैसे— लम्बाई ग्रहण की है जिसने ऐसे लटकते हुये मोतियोके हारमे, अपने-अपने स्थानोमे प्रकाशित होते हुये समस्त मोनियोमे, आगे आगेके स्थानोमे आगे आगेके मोतियोके प्रगट होनेसे पहले-पहलेके मोतियोके प्रगट नहीं होने से तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूतिका रचियता सूत्र अवस्थित होनेसे त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धिको प्राप्त होता है। इसी प्रकार नित्यवृत्ति ग्रहण की है जिसने ऐसे रचित होते हुये द्रव्य मे, अपने अपने अवसरोमे प्रकट होते हुये समस्त परिणामोमे उत्तरोत्तर अवसरोपर उत्तरोत्तर परिणाम प्रगट होनेसे और पहले पहलेके परिणाम नहीं प्रगट होनेसे तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति रचने वाला प्रवाह अवस्थित होनेसे त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धिको प्राप्त होता है।

 श्रयोत्पादव्ययध्रौव्यागां परस्परविनाभावं दृढ्यति—

गा भवो भंगविहीगा। भंगो वा गात्थि संभवविहीगा। उपादो वि य भंगो गा विगा घोव्वेगा अत्थेगा।।१००॥

व्ययविहीन निंह संभव, व्यय भी संभवविहीन निंह होता। संभव व्यय निंह होते, ध्रौव्य तथा श्रर्थतत्त्व बिना ॥१००॥

न भवो भङ्गविहीनो भङ्गो वा नास्ति सभवविहीन । उत्पादोऽपि च भङ्गो न विना ध्रौत्येणार्थेन ॥१००॥

न खलु सर्गः सहारमन्तरेण, न सहारो वा सर्गमन्तरेण, न सृष्टिसहारौ स्थितिमन्तरेण, न स्थितिः सर्गसंहारमन्तरेण। य एव हि सर्गः स एव संहारः, य एव सहारः स एव सर्गः, यावेव सर्गसहारौ सैव स्थितिः, यैव स्थितिस्तावेव सर्गसहाराविति। तथाहि—य एव कुम्भस्य सर्गः स एव मृत्पिण्डस्य सहारः, भावस्य भावान्तराभावस्वभावेनाभासनात्। य एव च मृत्पि-

नामसंज्ञ—ण भव भगविहीण भग वा ण सभविवहीण उप्पाद वि य भग ण विणा घोव्य अत्थ। धातुसंज्ञ—अस सत्ताया। प्रातिपदिक—न भव भज्जविहीन भज्ज वा न सभविवहीन उत्पाद अपि च भज्ज

उत्पादच्ययध्रीव्यात्मकपना होनेपर भी सत् द्रव्य है।

तथ्यप्रकाश—(१) स्वभावमे नित्य रहने वाला सत् द्रव्य है। (२) उत्पादव्ययध्रीव्य का एकत्वस्वरूप परिणाम द्रव्यका स्वभाव है। (३) द्रव्यके प्रदेश विस्तारक्रममे जाने जाते हैं। (४) द्रव्यके पर्याय प्रवाहक्रममे जाने जाते है। (५) एक प्रदेशकी सीमाका भ्रन्त दूसरे प्रदेशकी सीमाकी भ्रादि है, द्रव्य वही एक है। (६) एक पर्यायका भ्रन्त दूसरे पर्यायका उत्पाद है, द्रव्य वही एक है। (७) द्रव्य सर्वदा उत्पादव्ययध्रीव्यात्मक है।

सिद्धान्त—(१) द्रव्य सत्तासापेक्ष सतत उत्पादत्र्ययात्मक है। हिष्ट—१- सत्तासापेक्ष नित्याशुद्धपर्यायाधिकनय (६०)।

प्रयोग—विकारपर्यायका व्यय होकर ग्रविकार पर्यायका उत्पाद मुभमे हो सकता है ऐसी प्रेरणा उत्पादव्ययध्नौव्यात्मकताके परिचयसे पाकर इस विकासके उपायमे ध्रुव चैतन्य-स्वभावकी दृष्टि रखना ॥६६॥

ग्रब उत्पाद, व्यय ग्रीर ध्रीव्यके परस्पर ग्रविनाभावको दृढ़ करते हैं—[भवः॥ उत्पाद [भङ्गविहोनः] व्ययसे रहित [न] नही होता, [वा] ग्रीर [भङ्गः] व्यय [संभव-विहोनः] उत्पादरहित [नास्ति] नही होता, [उत्पादः] उत्पाद [ग्रपि च] तथा [भङ्गः] भग [ध्रीव्येग अर्थेन विना] ध्रीव्य पदार्थके बिना [न] नही होता।

तात्पर्य-वस्तुमे उत्पाद व्यय भ्रौव्य परस्पर श्रविनाभावी है।

एडस्य मंहार. स एवं हुन्मस्य सर्ग अभावस्य भावान्तरभावस्वभावेनावभाउनात्। यो च हुन्भिण्डियोः स्पीसंहारो सैवमृत्तिकाया स्थिति , व्यितिरेक्षमुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात्। येव च सृत्तिकायाः स्थितिस्तावेव हुन्भिण्डियोः सर्गम्हार्गे व्यितिरेक्षायामन्वयानतिकम्णात्। यदि पुनर्नेदमेविमिष्टिते तदान्य मर्गोऽस्य महार. अस्या स्थितिरित्यायाति । तया सिति हि केवतं न विना अध्य अर्थ । मूलयातु—अन् सुवि । उभयपदिविदरण— न वा वि अपि विना विमानक्या। भवो भव भगविही । भङ्गविहीन अर्थ भगविहीयो समवविहीन उमादो उत्यव भगे भा-

टीकार्य-वास्तवमे उत्पद्ध व्यवके विना नहीं होता और व्यव उत्पद्धि विना नहीं होता उत्गद मार द्या आंद्यके दिना नहीं होते. मीर औद्य उत्गद तथा ब्याके दिना नहीं होता। जो उत्पद है वही कार है जो बार है वही उत्पाद है जो उत्पाद और बार है वहीं झौंच है हो झौंच है वहीं उत्पाद मौर टाट है। स्वटीनरण—हो हुनमन दलाद है वहीं मृत्विष्डमा बाव है कोिक भावका भावान्तरके ग्रभाव स्वभावसे ग्रवभासन है। और लो मृत्पिएडमा व्यय है वही हुम्ममा उत्पाद है। म्योमि स्थावमा भागम्तरमे भागस्वभाग्धे अवभासन हैं और जो चुंभका उत्पद्ध और विडका बाद है वही मृत्तिकाकी स्विति है, क्योंकि व्यतिरेनोंने द्वारा ही अन्वय प्रकारित है। योर हो मृतिकानी स्थिति है वही हुन्सका रहाइ श्रौर पिएडना लाग है न्योंनि व्यतिरेन सत्वयना स्रतिकम नहीं करते । स्रौर फिर यदि ऐस हीं न नाना नाम नो ऐमा मिछ होगा कि उत्पाद प्रस्म है अब प्रस्म है झील बस्न है। ऐस होतेपर केवल उत्पाद खोडने वाले कुनमची उत्पत्तिके कारणका सभाव होनेसे उत्पत्ति हो नहीं होती. प्रयवा ससत्वा ही उत्पाद होता । यौर वहाँ, यदि हुम्मनी उत्पत्ति न होती तो समस ही भागोंनी उत्पत्ति ही नही होगी। स्यवा यदि ससन्ना उत्पद हो तो सानास-पूष्य इत्यादि का भी उत्पाद होगा और केवल क्यारम्भक मृत्रिएडका व्यवके कारणका सभाव होते है व्यय ही नहीं होता प्रयवा सत्का ही उच्छेद होता। वहाँ यदि मृद्गियङक्ता व्यय न होता तो समस्त ही भावोक्ता व्यय हो न होता, प्रथ्वा यदि सन्का उच्छेद होता तो चैतन्य इत्यदिका भी उच्छेद हो जाउगा. और नेवल झौटा प्राप्त हो रही मृतिकाकी कातिरेक सहित स्थितिके अन्वयका सभाव होतेसे. स्थिति ही नहीं होती स्थवा क्षणिककों ही निस्यत्व स्था लायणा। वहाँ यदि नृतिकाला झीव्यत्व न हो तो समस्त ही भावोका झीव्य ही नही होगा, मण्या यदि क्षिणिक्का नित्यत्व हो तो चित्तके क्षिणिक भावोका भी नित्यत्व हो बैठेगा । इस कारण स्तर उत्तर व्यक्तिरेकोकी उत्पत्तिके साथ. पूर्व पूर्वके व्यक्तिरेकोके संहारके साथ और अल्यके अव-स्यानके साथ अविनाभाव वाला बच्चे अवाधित त्रिलक्षणातास्य किह्न प्रकाशमान है विस्ना ऐसा अवस्य सम्मत करना चाहिये।

सर्ग मृगयमाण्स्य कुम्भस्योत्पादनकारणाभावादभविनिरेव भवेत्, भ्रसदुत्पाद एव वा । तन्न कुम्भस्याभवनौ सर्वेषामेव भावानामभविनिरेव भवेत् । श्रसदुत्पादे वा व्योमप्रसवादीनामप्युन्त्पादः स्यात् । तथा केवल सहारमारभमाणस्य मृत्पिण्डस्य संहारकारणाभावादसहरणिरेव भवेत्, सदुच्छेद एव वा । तत्र मृत्पिण्डस्यासहरणौ सर्वेषामेव भावानामसहरणिरेव भवेत् । सदुच्छेदे वा सविदादीनामप्युच्छेद स्यात् । तथा केवला स्थितिमुपगच्छत्या मृत्तिकाया व्यति-रेकाक्रान्तस्थित्यन्वयाभावादस्थानिरेव भवेत्, क्षिणिकनित्यत्वमेव वा । तत्र मृत्तिकाया ग्रस्थानौ सर्वेषामेव भावानमस्थानिरेव भवेत् । क्षणिकनित्यत्वे वा चित्तक्षणानामिष नित्यत्व स्यात् । तत्र प्रतिकाणां सर्गेणा पूर्वपूर्वव्यतिरेकाणां सहारेणान्वयस्यावस्थानेनाविनाभूतमुद्यो-तमानिर्विद्यत्वेकक्षण्यलाञ्छन द्रव्यमवश्यमनुमन्तव्यम् ॥१००॥

प्रथमा एकवचन । घोव्वेण घ्रौत्येन अत्थेण अर्थेन-तृतीया एक० । निरुक्ति—भवन भव , भजन भग (भजो आमर्दने) । समास—भगेन विहीन भगविहीन सभवेन विहीन सभवविहीन ॥१००॥

प्रसंगिववरण — अनतरपूर्व गाथामे बताया गया था कि उत्पादन्ययध्नौन्यात्मकत्व होनेपर भी सत् द्रव्य होता है। अब इस गाथामे उत्पादन्ययध्नौन्योका परस्पर अविनाभावको हढ किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) नवीन पर्यायका उत्पाद पूर्वपर्यायके विनाश बिना नहीं हो सकता है। (२) पूर्व पर्यायका विनाश नवीन पर्यायके उत्पाद बिना नहीं हो सकता। (३) उत्पाद श्रीर विनाश झींव्य हुए विना सभव नहीं। (४) झींव्य रहना उत्पाद व विनाशके बिना सभव नहीं। (४) जो ही नवीन पर्यायका उत्पाद है वहीं पूर्वपर्यायका विनाश है वयोकि भाव भावान्तरके अभावस्वरूप होता है। (६) जो हीं पूर्व पर्यायका विनाश है वहीं नवीन पर्याय का उत्पाद है, क्योंकि अभाव अन्य भावके सद्भावरूप होता है। (७) जो ही पूर्वोत्तर पर्याय का विनाश उत्पाद है वहीं झींव्य है, क्योंकि इन भिन्नोंमे अन्वयका देखना होता है। (६) जो ही झींव्य है वहीं उत्पाद विनाश है, क्योंकि ये भेद अन्वयका अतिक्रम नहीं करते। (६) इव्य उत्पाद व्ययका अविनाभूत होता है।

सिद्धान्त-(१) द्रव्य उत्पादव्ययध्रीव्ययुक्त है।

हष्टि--१- उत्पादन्ययसापेक्ष श्रशुद्ध द्रन्याधिकनय (२५) ।

प्रयोग—संसारपर्यायका व्यय, सिद्धपर्यायका उत्पाद व ग्रपने स्वभावका झौव्य वाली स्थितिकी प्रतीक्षा करना ॥१००॥

श्रव उत्पादादिकोके द्रव्यसे श्रर्थान्तरपनेको नष्ट करते हैं—[उत्पादस्थितिभङ्गाः]

अथोत्पादादीनां द्रव्यादर्थान्तरत्वं संहरति---

उप्पादिहिदिभंगा विज्जंते पज्जएसु पज्जाया । दब्वे हि संति ग्णियदं तम्हा दब्वं हबदि सब्वं ॥१०१॥ ध्रौब्य उत्पाद ब्यय है, पर्यायोमे व वे मि पर्याये ।

है नियत द्रव्यमे इस कारण सब द्रव्य हो होता ॥१०१॥

उत्पादस्थितिभगा विद्यन्ते पर्यायेषु पर्याया । द्रव्ये हि सन्ति नियत तस्माद्द्रव्य भवति सर्वम् ॥ १०१॥

उत्पादव्ययझौव्याणि हि पर्यायानालम्बन्ते, ते पुन पर्याया द्रव्यमालम्बन्ते । तत सम-स्तमप्येतदेकमेव द्रव्य न पुनर्द्रव्यान्तरम् । द्रव्य हि तावत्पर्यायौरालम्ब्यते । समुदायिन समुदा-यात्मकत्वात् पादपवत् । यथा हि समुदायी पादपः स्कन्धमूलशाखासमुदायात्मक स्कन्धमूलशा-खाभिरालम्बित एव प्रतिभाति, तथा समुदायि द्रव्य पर्यायसमुदायात्मक पर्यायैरालम्बितमेव

नामसंज्ञ—उप्पादिद्विदिभग पज्जय दन्व हि णियद त दन्व सन्व । धातुसज्ञ—विज्ज सत्ताया, हव अस् सत्ताया । प्रातिपदिक—उत्पादिस्थितिभग पर्याय द्रव्य हि नियत तत् द्रव्य सर्व । मूलधातु—विद सत्ताया, अस् भुवि । उभयपदिववरण—उप्पादिद्विदिभगा उत्पादिस्थितिभगा पज्जाया पर्याया –प्रथमा बहु० । विज्जते विद्यन्ते—वर्तमान अन्य पुरुष बहु० किया । पज्जएसु पर्यायेषु—सप्तमी बहु० । दव्वे द्रव्ये—

उत्पाद, भ्रोन्य भ्रोर न्यय [पर्यायेषु] पर्यायोमे [विद्यन्ते] वर्तते है, [पर्यायाः] पर्यायें [नियतं] नियमसे [द्रन्ये हि सन्ति] द्रन्यमे होती है, [तस्मात्] इस कारण [सर्वे] वह सब [द्रन्यं भवति] द्रन्य है।

तात्पर्य-- उत्पाद व्यय ध्रोव्यके म्राश्रयभूत मश द्रव्यमे ही होनेसे वे तीनो द्रव्यरूप है।

टोकार्थ — उत्पाद, व्यय और झोव्य वास्तवमे पर्यायोको ग्रालम्बते है, पौर वे पर्याये द्वारा ग्रालम्बते हैं, इस कारण यह सब एक ही द्रव्य है, द्रव्यातर नहीं । द्रव्य तो पर्यायोके द्वारा ग्रालम्बत हो रहा है, क्यों विश्वकों तरह समुदायी समुदायस्वरूप होता है । जैसे समुदायी वृक्ष स्कध, मूल ग्रीर शाखाग्रोका समुदायस्वरूप होनेसे स्कध, मूल ग्रीर शाखाग्रोसे ग्रालम्बत ही दिखाई देता है, इसी प्रकार समुदायी द्रव्य पर्यायोका समुदायस्वरूप होनेसे पर्यायों के द्वारा ग्रालम्बत ही भासित होता है । ग्रीर पर्यायें उत्पादव्ययझौव्यके द्वारा ग्रालम्बित हैं, क्योंक उत्पादव्ययझौव्यके द्वारा ग्रालम्बित हैं, क्योंक उत्पादव्ययझौव्य ग्रशोके धर्म है, बीज, श्रकुर ग्रीर वृक्षत्वकी भाति । जैसे ग्रशी वृक्षके बीज ग्रकुर-वृक्षत्वस्वरूप तीन ग्रश, व्यय-उत्पाद-भ्रीव्यस्वरूप निज धर्मीसे ग्रालम्बित एक साथ ही विदित होते हैं, उसी प्रकार ग्रशी द्रव्यके नष्ट होता हुगा भाव, उत्पन्न होता हुगा भाव

प्रतिभाति । पर्यायास्तृत्पादव्ययध्नीव्यैरालम्ब्यन्ते उत्पादव्ययध्नीव्याणामश्रधमंत्वात् बीजांकुरपा-दपत्ववत् । यथा किलाशिन पादपस्य बीजांकुरपादपत्वलक्षणास्त्रयोऽशा भगोत्पाद ध्नीव्यलक्ष-गौरात्मधमेंरालम्बिता. सममेत्र प्रतिभान्ति, तथाशिनो द्रव्यस्योच्छिद्यमानोत्पद्यमानावितिष्ठमान-भावलक्षणास्त्रयोऽशा भङ्गोत्पादध्नीव्यलक्षणौरात्मधमेंरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति । यदि पुनर्भङ्गोत्पादध्नीव्याणि द्रव्यस्यैवेष्यन्ते तदा समग्रमेव विष्लवने । तथाहि भगे तावत् क्षणभङ्ग-कटाक्षितानामेकक्षणा एव सर्वद्रव्याणा संहरणाद्द्रव्यशून्यतावतारः सदुच्छेदो वा । उत्पादे तु प्रतिसमयोत्पादमुद्रिताना प्रत्येक द्रव्याणामानन्त्यमसदुत्पादो वा । द्र्योव्ये तु क्रमभुवां भावाना-मभावाद्द्रव्यस्याभावः क्षणिकत्वं वा । ग्रत उत्पादव्ययध्नीव्येरालम्ब्यता पर्यायाः पर्यायैश्च द्रव्यमालम्ब्यतां, येन समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्य भवति ।।१०१॥

सप्तमी एकः । हि णियद नियत-अव्यय । सित सन्ति-वः अः वः किया । तम्हा तस्मात्-पचमी एकः । द्वेव द्रव्य सव्व सर्व-प्रथमा एकः । हवदि भवति-वः अः एकः किया । निरुक्ति—स्थान स्थिति , भजन भग । समास—उत्पाद स्थिति भगश्चेति उत्पादस्थितिभगा ।।१०१।।

ग्रीर ग्रवस्थित रहने वाला भाव,—ये तीनो ग्रंश व्यय-उत्पाद-श्रीव्यस्वरूप निजधमींके द्वारा श्रालम्बिन एक साथ ही भासित होते हैं। यदि व्यय, उत्पाद ग्रीर श्रीव्यको (ग्रशोका न मानकर) द्रव्यका ही माना जाय तो सारी गडबडी हो जायगी। जैसे—(१) सचमुच यदि व्यय द्रव्यका ही माना जाय तो क्षणभगसे लक्षित समस्त द्रव्योका एक क्षणमे ही व्यय हो जानेसे द्रव्यशून्यता ग्रा जायगी, ग्रथवा सत्का उच्छेद हो जायगा। (२) यदि उत्पाद द्रव्यका माना जाय तो समय-समयपर होने वाले उत्पादके द्वारा चिह्नित द्रव्योको-प्रत्येकको ग्रनन्तता ग्रा जायगी ग्रथवा ग्रसत्का उत्पाद हो जायगा, (३) यदि श्रीव्य द्रव्यको हो माना जाय तो कमशः होने वाले भावोके ग्रभावके कारण द्रव्यका ग्रभाव हो जायगा, ग्रथवा क्षणिकत्व ग्रा जायगा। इस कारण उत्पाद व्यय-श्रीव्यके द्वारा पर्याये ग्रालम्बित हो, ग्रीर पर्यायोके द्वारा द्रव्य ग्रालम्बत हो, क्योकि वह सब भी यह एक ही द्रव्य है।

प्रसंगविवरगा—-ग्रनन्तरपूर्व गाथामे उत्पादन्ययध्रीन्योका परस्पर ग्रविनाभाव हढ़ किया गया था। ग्रब इस गाथामे उत्पादादिकोकी द्रन्यसे ग्रभिन्नता बताई गई है।

तथ्यप्रकाश—(१) उत्पाद, व्यय, श्रीव्य पर्यायोसे ग्रालम्बित है। (२) पर्यायें सब द्रव्यके ग्राश्रय है। (३) उत्पादव्ययश्रीव्य समस्त ही यह एक द्रव्य है द्रव्यान्तर (ग्रन्य ग्रन्य द्रव्य) नहो है। (४) पर्यायसमुदायात्मक द्रव्य पर्यायोसे ग्रालम्बित है, क्योकि समुदायी समुदायात्मक होता है। (४) पर्यायें उत्पाद व्यय श्रीव्यसे श्रालम्बित है, क्योकि उत्पाद व्यय

श्रयोत्पादादीना क्षराभेदमुदस्य द्रव्यत्वं द्योतयति—

#### समवेदं खलु दव्वं संभविठिदिणाससण्णिदहे हिं। एकम्मि चेव समये तम्हा दव्वं खु तत्तिदयं।।१०२॥

संभवथितिव्ययसज्ञित, श्रथौंसे रहे द्रव्य समवायो ।

सो एक ही समयमे, तित्त्रतयात्मक हि द्रव्य हुआ ॥१०२॥

समवेत खलु द्रव्य सभवस्थितिनाशसंज्ञितार्थे । एकस्मिन् चैव समये तस्माद्द्रव्य खलु तित्रितयम् ॥१०२॥

इह हि यो नाम वस्तुनो जन्मक्षरा स जन्मनैव व्याप्तत्वात् स्थितिक्षणो नाशक्षणश्च न भवति । यश्च स्थितिक्षरा स खलूभयोरन्तरालदुर्ललितत्वाञ्जन्मक्षराो नाशक्षणश्च न भवति ।

नामसंज्ञ—समवेद खलु दव्व सभविदिणाससण्णिदहु एक्क च एव समय त दव्व खु तत्तिदय। धातुसज्ञ—सम् अव इ गतौ, स न्ना अववोधने । प्रातिपदिक—समवेत खलु द्रव्य सभवस्थितिनाशसज्ञितार्थ

ध्रीव्य ग्रश धर्मरूप है। (६) उत्पाद पर्यायोमे है, यदि उत्पाद द्रव्यका ही माना जावे तो प्रत्येक उत्पाद द्रव्य बन जायगा तथा ग्रसत्का उत्पाद हो जायगा। (७) व्यय पर्यायाश्रय है, यदि व्यय द्रव्यका माना जावे तो सब शून्य हो जायगा। (८) ध्रोव्य पर्यायोके श्राक्षय है, यदि ध्रोव्य द्रव्यका ही माना जावे तो ऋमभावी पर्यायोका ग्रभाव होनेसे द्रव्यका भी ग्रभाव हो जायगा। (६) उत्पाद व्यय ध्रोव्योके द्वारा पर्यायें ग्रालम्बित है। (१०) पर्यायोके द्वारा द्रव्य ग्रालम्बित है। (१०) पर्यायोके द्वारा द्रव्य ग्रालम्बित है। (११) उत्पाद व्यय ध्रोव्य पर्यायें सभी यह एक द्रव्य ही है।

सिद्धान्त — (१) द्रव्य उत्पादव्ययध्रीव्ययुक्त है। (२) उत्पादव्ययध्रीव्यात्मक सत् श्रखण्ड द्रव्य है।

हृष्टि—१- उत्पादन्ययसापेक्ष ग्रशुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२५)। २- भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२३)।

प्रयोग-- उत्पाद व्यय ध्रीव्य भ्रंश धर्मोसे श्रात्मद्रव्यको पहिचानकर सर्व भेद कल्प-

नार्ये तजकर ग्रपनेको चैतन्यस्वभावमात्र ग्रनुभवना ॥१०१॥

श्रव उत्पादादिका क्षणभेद निराकृत करके उनका द्रव्यपना द्योतित करते है—[द्रव्य] द्रव्य [एकस्मिन् च एव समये] एक हो समयमे [संभवस्थितिनाशसज्ञितार्थैः] उत्पाद, श्रोव्य श्रीर व्यय नामक अर्थोंके साथ [खलु] निश्चयत [समवेत] एकमेक है, [तस्मात्] इसिलिये [तत् त्रितय] यह तीनोका समुदाय [खलु] वास्तवमे [द्रव्य] द्रव्य है।

तात्पर्य—द्रव्य उत्पादव्ययध्नीव्यमय है, ऋत वह त्रितय द्रव्यरूप ही है।
टीकार्थ— प्रश्न—विश्वमे वस्तुका जो जन्मक्षरा है वह जन्मसे ही व्याप्त होनेसे

यश्च नाशक्षणः स तूत्पद्यावस्थाय च नश्यतो जन्मक्षणः स्थितिक्षणश्च न भवति । इत्युत्पादा-दीनां वितवर्यमाणः क्षणभेदो हृदयभूमिमवतरित । ग्रवतरत्येवं यदि द्रव्यमात्मनैवोत्पद्यते ग्रात्म-नैवावतिष्ठते ग्रात्मनैव नश्यतीत्यभ्युपगम्यते । तत्तु नाभ्युपगतम् । पर्यायाणामेवोत्पादादयः कुतः क्षणभेदः । तथाहि—यथा कुलालदण्डचक्रचीवरारोप्यमाणसस्कारसिन्नधौ य एव वर्धमानस्य

एक च एव समय तत् द्रव्य खलु तित्त्रतय । मूलधातु—सम् अव इण् गतौ, स ज्ञा अववोधने । उभयपदिव-वरण—समवेद समवेत दव्व द्रव्य तत्तिदय तित्त्रतय-प्रथमा एक० । खु खलु च एव-अव्यय । सभविठिदि-णाससिण्णदट्टे हि सभवस्थितिनाशसिज्ञतार्थे -तृतीया बहु० । एक्किम्ह एकिस्मन् समये-सप्तमी एक० ।

स्थितिक्षण ग्रीर नाशक्षण नहीं है, वस्तुका जो स्थितिक्षण है वह वास्तवमे दोनोके ग्रन्तराल मे भ्रयत् उत्पादक्षरा भ्रौर नाशक्षराके बीच हढतया रहता है, इस काररा ध्रोव्य जन्मक्षरा श्रीर नाशक्षरा नहीं है; श्रीर जो नाशक्षण है वह, उत्पन्न होकर श्रीर स्थिर रहकर नष्ट हो रहे वस्तुका जन्मक्षरा भ्रोर स्थितिक्षगा नही है, इस प्रकार उत्पादादिकोका तर्कपूर्वक विचार किया जा रहा क्षणभेद हृदयभूमिमे श्रवतरित होता है ? उत्तर--उत्पादादिका क्षराभेद चित्त में भी उतरता है जब यह माना जाय कि 'द्रव्य स्वय ही उत्पन्न होता है, स्वय ही झूव रहता है श्रीर स्वय ही नाशको प्राप्त होता है। किन्तु ऐसा तो माना नही गया है, पर्यायोके ही उत्पादादि है, फिर वहां क्षराभेद कहासे हो सकता है ? स्पष्टीकरण — जैसे कुम्हार, दण्ड, च्क ग्रीर चीवरसे ग्रारोपित किये जाने वाले संस्कारकी उपस्थितिमे जो कलशका जन्मक्षरा होता है वही मृत्पिण्डका नाशक्षरा होता है, और वही दोनो कोटियोमे रहने वाला मृत्तिकात्व का स्थितिक्षण होता है; इसी प्रकार भ्रन्तरग भ्रौर बहिरंग साधनोसे म्रारोपित किये जाने वाले संस्कारोको उपस्थितिमे, जो उत्तरपर्यायका जन्मक्षण होता है वही पूर्व पर्यायका नाशक्षण होता है, भ्रीर वही दोनो कोटियोमे रहने वाले द्रव्यत्वका स्थितिक्षण होता है। भ्रीर जैसे कलशमे, मृत्तिकापिण्डमे श्रीर मृत्तिकात्वमे उत्पाद, व्यय श्रीर श्रीव्य एक एकमे वर्तते हुये भी त्रिस्वभावस्पर्शी मृत्तिकामे वे सम्पूर्णतया एक समयमे ही देखे जाते है, इसी प्रकार उत्तर वर्यायमे, पूर्व पर्यायमे भीर द्रव्यत्वमे उत्पाद, व्यय भीर भीव्य एक एकमे प्रवर्तमान होनेपर भी त्रिस्वभावस्पर्शी द्रव्यमे वे सम्पूर्णतया एक समयमे ही देखे जाते है। श्रीर जैसे कलश, मृत्तिकापिण्ड तथा मृत्तिकात्वमे प्रवर्तमान उत्पाद, व्यय श्रोर श्रोव्य मिट्टी ही है, श्रन्य वस्तु नहीं, उसी प्रकार उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय श्रीर द्रव्यत्वमे प्रवर्तमान उत्पाद, व्यय श्रीर झीव्य द्रव्य ही हैं, भ्रन्य पदार्थ नही।

, प्रसंगविवरण — अनंतरपूर्वं गाथामे उत्पाद भ्रादिकोकी द्रव्यसे भिन्नताका निराकरण

द्या प्राप्त स्व सृत्ण्ण्डस्य नाणक्षणः स एव च कोटिह्याधिक्ट्स्य मृत्तिकात्त्रस्य स्थिति क्षिणः । तथा यन्तरङ्गविहरङ्गमायनारोध्यमाणसंस्कारमिनवा य एवोत्तरपर्यायस्य जनमक्षणः म एव प्रक्तिन्य्यायस्य नाणक्षणः म एव च कोटिह्याधिक्डस्य द्रव्यत्वस्य नियतिक्षणः । यथा च वर्षमानमृत्य्यवस्य नाणक्षणः म एव च कोटिह्याधिक्डस्य द्रव्यत्वस्य नियतिक्षणः । यथा च वर्षमानमृत्य्यवस्य मृत्तिकान्त्रेषु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पादः कायां सामन्त्यनैकनमय्यवावक्षोत्र्यस्ते, नथा उत्तरप्रात्तनपर्यायद्ववस्त्रेषु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पादः व्ययस्रोद्याणि विन्द्रभावस्पणिनि द्रव्ये सामन्त्येनैकसय्य एवावलोक्यन्ते । यथैव च वर्षमानिष्णक्षमृत्तिकात्ववर्तीन्युन्पाद्य्यप्रश्चीव्याणि मृत्तिकैद न वन्त्वन्तरं, तथैवोत्तरप्राक्तनपर्यायद्वयत्वः वर्त्तीन्यप्युत्पादव्ययद्वीव्याणि द्रव्यमेव न खल्वर्यान्तरम् ॥ १०२ ॥

तन्ता तन्नात्-पद्मी एकः । निरुक्ति-सम् अव ऐत् इति समवेतवान् वर्मवाच्ये समवेत । समास—समव स्थिति नाशब्द इति सभवस्थितिनावा तै सिवता सभवस्थितिनावस्विता , स्थितिसभवनाशस्विता । इन ते अर्थो इति सभवस्थितिनावस्वितायां ॥ १०२॥

किया गया या । ग्रद इस गायामे उत्पाद ग्रादिकोका क्षणभेद निराकृत करके द्रव्यपना प्रकट किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) वन्तुका जनमञ्जग जुटा है, नाशञ्जग जुटा है व स्थितिक्षण जुटा है ऐसी शका नहीं करना चाहिये, क्योंकि जन्म नाश झींच्य द्रव्यका नहीं देखा जाता, किन्तु पर्यायोंमें देखा जाता है। (२) अन्तरङ्ग वहिरङ्ग सायनपर हुए संस्कारको सिन्तिष्टिमें जो ही उत्तरपर्यायका उत्तरक्षण है वहीं पूर्व पर्यायका नाश क्षण है और वहीं दोनों कोटिमे अषिल्ड इच्यपनेका स्थितिक्षण है। (३) इच्यमें उत्पाद व्यय झींच्य एक समयमें ही देखें जाते हैं। (४) उत्तरपर्यायवर्ती उत्पाद पूर्वपर्यायवर्ती विनाश इच्यत्ववर्ती झींच्य एक इच्य ही है अन्य परन्य नहीं।

सिद्धान्त—(१) द्रव्य उत्पादन्यग्धीनगत्मक होनेसे त्रिलक्षण सत्तामय है। हृष्टि—१- उत्पादन्यग्सापेस ग्रगुद्ध द्रव्यायिकनय (२५)।

प्रयोग—मिथ्यात्व पर्यायका व्यय होता हुग्रा मुक्तमे सम्यदत्व पर्याय होगा, प्रजान पर्यायका व्यय होता हुग्रा मुक्तमे केवलज्ञान पर्याय होगा, उस सद विकासका उपाय सहब कानन्वभाव ग्रन्तस्तर्त्वमे प्रात्मत्वका प्रनुभवन है यह तथ्य जानकर निज सहज ज्ञानदर्यन सामान्यात्मक चैतन्यस्वभावमे प्रात्मत्व ग्रनुभवना ॥१०२॥

प्रद द्रव्यके उत्पाद-त्र्य य-ध्रीव्यको ग्रनेक द्रव्यपर्यायके द्वारा विचारते हैं—[द्रव्यस्य] इत्यका [प्रत्याः पर्यायः] पन्य पर्याय तो [प्रादुर्नविति] उत्पन्न होता है [च] ग्रीर [अन्यः श्रथ द्रव्यस्योत्पादव्ययध्यौव्याण्यनेकद्रव्यपर्यायद्वारेरा विन्तयति—

पाइन्भवदि य यण्णो पज्जायो पज्यो वयदि यण्णो । दन्वस्म तं पि दन्वं गोव पण्डं ग उपण्णं ।। १०३ ॥

द्रव्यकी अन्य परिणति, उपजे अरु ग्रन्य परिणती विनशे।

द्रव्य वहीका वह है, वह नहिं उत्पन्न नष्ट हुआ।। १०३।।

प्रादुर्भवति चान्य पर्याय पर्यायो व्येति अन्य । द्रव्यस्य तदिप द्रव्य नैव प्रणष्ट नोत्पन्नम् ॥ १०३ ॥

इह हि यथा किलैंकस्त्र्यगुकः समानजातीयोऽनेकद्रव्यपर्यायोविनश्यत्य न्यश्चतुरगुकः प्रजायते, ते तु त्रयश्चत्वारो वा पुद्गला ग्रविनष्टानुत्पन्ना एव।वितष्ठन्ते । तथा सर्वेऽपि समान-

नामसज्ञ—य अण्ण पञ्जाअ पञ्जअ अण्ण दव्व त पि दव्व ण एव पण्डु ण उप्पण्ण । धातुसज्ञ—पा आ दुर् भव सत्ताया, व्वय गतौ । प्रातिपदिक—च अन्य पर्याय पर्यय अन्य द्रव्य अपि तत् द्रव्य न एव प्रनण्ट न उत्पन्न । मूलधातु—व्यय गतौ । उभयपदिविवरण—पाडुव्भवित प्रादुर्भवित वयदि व्येति—वर्तमान अन्य पुरुप एकवचन किया । य च पि अपि ण न—अव्यय । अण्णो अन्य पञ्जाओ पर्याय पञ्जओ पर्यय

पर्यायः] कोई भ्रन्य पर्याय [ब्येति] नष्ट होता है; [तदिप] फिर भी [द्रव्यं] द्रव्य [प्रण्डं न एव] न तो नष्ट होता है, [उत्पन्नं न] भ्रोर न उत्पन्न होता है।

तात्पर्य— द्रव्यके पर्याय उत्पन्न व नष्ट होते है, द्रव्य उत्पन्न, नष्ट नही होता ।
टोकार्थ— विश्वमे जैसे एक त्रि-ग्रगुक समानजातीय ग्रनेक द्रव्यपर्याय विनष्ट होती है
श्रीर दूसरा चतुरगुक (समानजानीय ग्रनेक द्रव्यपर्याय) उत्पन्न होता है, परन्तु वे तीन या
चार पुद्गल परमागु तो ग्रविनष्ट ग्रीर श्रनुत्पन्न हो रहते है । इसी प्रकार सभी समानजातीय
द्रव्यपर्याय विनष्ट होते है ग्रीर उत्पन्न होते हैं, किन्तु समानजातीय द्रव्य तो ग्रविनष्ट श्रीर
ग्रनुत्पन्न हो रहते है । ग्रीर, जैसे एक मनुष्यत्वस्वरूप ग्रसमानजातीय द्रव्य-पर्याय विनष्ट होता
है ग्रीर दूसरा देवत्वस्वरूप (ग्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय) उत्पन्न होता है, परन्तु वह जीव
ग्रीर पुद्गल तो ग्रविनष्ट श्रीर ग्रनुत्पन्न हो रहता है, इसी प्रकार सभी ग्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय विनष्ट हो जाती है ग्रीर उत्पन्न होती है, परन्तु ग्रसमानजातीय द्रव्य तो ग्रविनष्ट ग्रीर
ग्रनुत्पन्न हो रहते है । इस प्रकार स्वद्रव्यत्वसे ध्रव ग्रीर द्रव्यपर्यायो द्वारा उत्पाद-व्ययस्व
हुए द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य है ।

प्रसंगिववरण-ग्रनन्तरपूर्व गाथामे जत्पादादिका क्षणभेद निराकृत करके द्रव्यत्व प्रकट किया गया था। श्रव इस गाथामे श्रनेकद्रव्यपर्यायरूपसे द्रव्यके जत्पाद व्यय झीव्योका विचार किया गया है। जातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च । समानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवा-विनष्ठन्ते । यथा चैको मनुष्यत्वलक्षग्गोऽसमानजातीयो द्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यस्त्रिदशत्वलक्षण प्रजायते तौ च जीवपुद्गलौ श्रविनष्टानुत्पन्नावेवावतिष्ठेते, तथा सर्वेऽप्यसमानजातीया द्रव्य-पर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च श्रसमानजातीनि द्रव्यागि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते । एवमात्मना ध्रुवागि द्रव्यपर्यायद्वारेगोत्पादव्ययोभूतान्युत्पादव्ययध्रीव्यागि द्रव्याणि भवन्ति ।। १०३।।

उत्पन्न-प्रथमा एकवचन । दन्वस्स द्रव्यस्य-पष्ठी एकः । त तत्-प्रः एकः । पण्टु प्रणष्ट उप्पण उत्पन्न-प्रथमा एकवचन कृदन्त किया । निरुक्ति-परि अयन पर्याय , प्रकर्षेण नष्ट प्रणष्ट ॥ १०३॥

तथ्यप्रकाश—(१) तीन ऋगु वाला आदि समानजातीय अनेक द्रव्य पर्याय नष्ट होता है, चार अगु वाला पादि समानजातीय पर्याय उत्पन्न होता है वहा वे अगु द्रव्य तो न नष्ट होते न उत्पन्न होते, अवस्थित ही हैं। (२) मनुष्यरूप आदि असमानजातीय द्रव्यपर्याय नष्ट होता है, देवरूप आदि असमानजातीय द्रव्यपर्याय उत्पन्न होता है, वहा वे जीव और पुद्गल द्रव्य न नष्ट होते, न उत्पन्न होते, अवस्थित ही हैं। (३) अपने द्रव्यपनेसे ध्रुव और द्रव्य-पर्याय उत्पाद व्ययरूप द्रव्य ही उत्पादव्ययक्षीव्य है।

सिद्धान्त — (१) द्रव्य सदा अवस्थित रहकर द्रव्यपर्यायरूपसे भी उत्पादव्यय करता

हष्टि-- १- सत्तासापेक्ष नित्य श्रशुद्ध पर्यायाधिकनय (३८) ।

प्रयोग—ग्रनेक द्रव्यपर्यायरूपसे ग्रपना उत्पाद होना कलक है यह जानकर उस कलक से हटनेके लिये ग्रकलङ्क ग्रात्मस्वभावमे ग्रात्मत्व ग्रनुभवना ॥ १०३॥

श्रव द्रव्यके उत्पाद व्यय ध्रीव्योको एक द्रव्य पर्यायके द्वारा विचारते हैं—[सदिविशि-घटं] स्वरूपास्तित्वसे श्रभिन्न [द्रव्यं स्वयं] द्रव्य स्वय ही [गुर्गतः गुरगान्तर] गुरासे गुरगान्तर रूप [परिरामते] परिणमित होता है, [तस्मात् च पुनः] इस कारणसे ही तब [गुरगपर्यायाः] गुरगपर्यायं [द्रव्यम् एव इति भरिगताः] द्रव्य ही हैं इस प्रकार कहे गये हैं।

तात्पर्य अपने स्वरूपास्तित्वसे श्रभिन्न द्रव्य गुरासे गुरान्तररूप परिणमता है सो वे गूणपर्यायें द्रव्य ही हैं।

टीकार्थ — गुणपर्यायें एक द्रव्यकी ही पर्यायें है, वयोकि गुणपर्यायोको एकद्रव्यत्व है, उनका एक द्रव्यत्व ग्राम्नफलकी तरह है। जैसे — स्वय ही हरित भावसे पीतभावरूप परिणिक्त होता हुआ, प्रथम भ्रोर पश्चात् प्रवर्तमान हरितभाव भ्रोर पीतभावके पूर्वीत्तर गुणपर्यायो

अय द्रव्यस्योत्पादव्ययध्यौव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेश चिन्तयति—

# परिणमदि सयं दब्वं गुण्दो य गुण्तरं सदविसिष्टं । तम्हा गुगापज्जाया भगिया पुगा दन्वमेव ति ॥१०४॥

द्रव्य स्वयं परिरामता, गुरासे गुराांतर तदिप सत् वह ही।

इससे गुरा पर्यायें, सकल उसी द्रव्यरूप कही ॥ १०४ ॥ परिणमति स्वय द्रव्य गुणतश्च गुणान्तरं सदिविशिष्टम् । तस्माद् गुणपर्याया भणिता पुन द्रव्यमेवेति ।१०४।

एकद्रव्यपर्याया हि गुणपर्यायाः, गुणपर्यायाणामेकद्रव्यत्वात् । एकद्रव्यत्व हि तेषा सह-कारफलवत् । यथा किल सहकारफल स्वयमेव हरितभावात् पाण्डुभाव परिणमत्पूर्वोत्तरप्रवृत्त-हरितपाण्डुभावाभ्यामनुभूतात्मसत्ताक हरितपाण्डुभावाभ्यां सममविशिष्टसत्ताकतयंकमेव वस्त न वस्तवन्तरं, तथा द्रव्य स्वयमेव पूर्वावस्थावस्थितगुणादुत्तरावस्थावस्थितगुणा परिणमत्पूर्वोत्तरा-वस्थावस्थितगुर्गाभ्यां ताभ्यामनुभूतात्मसत्ताक पूर्वोत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्या सममविशिष्टसत्ता-

नामसज्ञ-सय दन्व गुणदोय गुणंतर सदवसिट्ठ त गुणपज्जाय भणिय पुण दन्व एव ति । धातुसंज्ञ-परि णम प्रह्लत्वे, भण कथने । प्रातिपदिक—स्वय द्रव्य गुणतः गुणाण्तर सदविशिष्ट तत् गुणपर्याय भिणा पुनर् द्रव्य एव इति । मूलधातु-परि णम प्रह्नत्वे, भण शब्दार्थ । उभयपदिववरण-परिणमदि परिण-मिति-वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया। एव ति इति सय स्वय य च पुण पुन -अव्यय। दव्व द्रव्य

द्वारा श्रनुभव किया है श्रपनी सत्ताको जिसने ऐसा ऐसा श्राम्रफल हरितभाव श्रौर पीतभावक, साथ ग्रविशिष्ट सत्ता वाला होनेसे एक ही वस्तु है, श्रन्य वस्तु नही; इसी प्रकार स्वयं ही पूर्व ध्रवस्थामे अवस्थित गुणसे उत्तर अवस्थामे अवस्थित गुणारूप परिणामित होता हुआ, पूर्व और उत्तर भ्रवस्थामे भ्रवस्थित उन गुणोके द्वारा भ्रपनी सत्ताका भ्रनुभव किया है जिसने ऐसा द्रव्य पूर्व श्रीर उत्तर भ्रवस्थामे श्रवस्थित गुणोके साथ भ्रविषष्ट सत्ता वाला होनेसे एक ही द्रव्य है द्रव्यान्तर नही । ग्रोर, जैसे पीतभावसे उत्पन्न हो रहा, हरितभावसे नष्ट हो रहा, ग्रीर ग्राम्र फलरूपसे स्थिर हो रहा भ्राम्रफल एक वस्तुको पर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य है. उसी प्रकार उत्तर अवस्थामें अवस्थित गुणसे उत्पन्न, पूर्व अवस्थामे अवस्थित गुणसे नष्ट और द्रव्यत्व गुणसे स्थिर होनेसे द्रव्य एक द्रव्यपर्यायके द्वारा उत्पाद व्यय श्रीव्य है।

प्रसंगविवरण--- अनन्तरपूर्व गाथामे अनेकद्रव्यपर्यायद्वारसे द्रव्यके उत्पाद व्यय झौव्यो का विचार किया था। अब इस गाथामे एक द्रव्यपर्यायद्वारसे द्रव्यके उत्पाद व्यय ध्रीव्योक विचार किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) गुणपर्यायें एक द्रव्यकी पर्याये हैं, क्योंकि गुणपर्यायें एक द्रव्यके रूप है। (२) द्रव्य स्वयं अकेला ही पूर्वगुणपर्यायसे हटकर उत्तरगुणपर्यायरूप परिणमता हुप. कतयैकमेव द्रव्य न द्रव्यान्तरम् । यथैव चोत्यद्यमान पाण्डुभावेन, व्ययमान हरितभावेनावितिष्ठ मान सहकारफलत्वेनोत्पादव्ययध्रीव्याण्येकवस्तुपर्यायद्वारेण सहकारफल तथैवोत्पद्यमानमृत्तरा वस्थावस्थितगुरोन, व्ययमान पूर्वावस्थावस्थितगुरोनावितिष्ठमान द्रव्यत्वगुरोनोत्पादव्ययध्रीव्या-ण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण द्रव्य भवति ॥ १०४ ॥

सदवसिट्ठ सदवशिष्ट-प्रथमा एक । गुणदो गुणत -पचम्यर्थे अन्यय । गुणतर गुणान्तर-अन्यय क्रियावि शेषण । तम्हा तस्मात्-पचमी एक । गुणपज्जाया गुणपर्याया -प्रथमा वहु । भणिया भणिता -प्रथमा वहु । भणिया भणिता -प्रथमा वहु । क्रिया । निरुक्ति --गुणयन गुण, सु अयन स्वय । समास --सता अविशिष्ट सदविष्ट, गुणाश्च पर्यायाश्चेति गुणपर्याया ।। १०४ ।।

के साथ एक ही सत्तारूपसे रहता हुग्रा वही द्रव्य है ग्रन्य द्रव्य नही है। (३) विकृत गुग्र-पर्याय यद्यपि कर्मविपाकोपाधिका निमित्त पाकर ही होते है तथापि निमित्त व उपादान दोनो मे नहीं होते, किन्तु उपादानमे ग्रकेलेमे ही ग्रकेलेके परिणमनसे होते है। (४) पूर्वावस्थामे ग्रवस्थित गुग्रसे नष्ट, उत्तरावस्थामे ग्रवस्थित गुणसे उत्पन्न व द्रव्यत्व गुग्रसे एकरूप रहने वाला द्रव्य ही तो एकद्रव्यपर्यायद्वारसे उत्पादव्ययधीव्य कहलाता है।

सिद्धान्त—(१) एक ही समयमे गुणोके उत्पादन्ययध्रीन्यरूप द्रव्य ज्ञात होता है। हिए—१- सत्तासापेक्ष नित्य भ्रजुद्ध पर्यायाधिकनय (३८)।

प्रयोग— मैं ग्रात्मा खुदकी भावनाके ग्रनुसार खुद परिणमता हूँ ऐसा जानकर निराप्त स्वभावपरिणमनके लिये निरापद ग्रविकार सहज ज्ञानस्वभावमे ग्रात्मत्वको ग्रनुभवना ॥ १०४॥

श्रव सत्ता श्रीर, द्रव्यकी श्रनर्थान्तरत्वमे युक्ति उपस्थित करते है—[यदि] यदि [द्रव्य] द्रव्य [सत् न भवित] स्वरूपसे ही सत् न हो तो [श्रुव श्रसत् भवित] निश्चयसे यह श्रसत् होगा, [तत् कथ द्रव्य] जो श्रसत् होगा वह द्रव्य कैसे हो सकता है ? [वा पुनः] श्रथवा फिर वह द्रव्य [अन्यत् भवित] सत्तासे श्रलग होगा। (चूिक ये दोनो वातें नहीं हो सकती) [तस्मात्] इस कारण [द्रव्य स्वयं] द्रव्य स्वयं ही [सत्ता] सत्तास्वरूप है।

तात्पर्य-द्वय स्वय सत्तामय है।

टीकार्थ — यदि द्रव्य स्वरूपसे ही सत् न हो तो दूसरी गति यह होगी कि वह या तो असत् होगा, अथवा सत्तासे पृथक् होगा। वहाँ, यदि वह असत् होगा तो, झौव्यके असभव होनेसे स्वय स्थिर न होता हुआ द्रव्यका ही लोप हो जायगा, और यदि सत्तासे पृथक् होगा तो सत्ताके विना भी स्वय रहता हुआ, इतने ही मात्र प्रयोजन वाली सत्ताका लोप कर देगा। किन्तु स्वरूपसे ही सत् सत् होता हुआ झौव्यके सद्भावके कारण अपने स्वरूपको

श्रथ सत्ताद्रव्ययोरनर्थान्तरत्वे युक्तिमुपन्यस्यति-

गा हवदि जदि सह्वं असद्धुव्वं हवदि तं कहं दव्वं । हवदि पुगो अग्गां वा तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥१०५॥ यदि द्रव्य सत् नहीं हो फिर श्रसत् हुग्रा हि द्रव्य कैसे हो । सत्त्वसे प्रथक् सत् क्या, श्रतः स्वयं द्रव्य है सत्ता ॥१०५॥

न भवति यदि सद्द्रव्यमसद्ध्रुव भवति तत्कथ द्रव्यम् । भवति पुनरन्यद्वा तस्माद्द्रव्य स्वय सत्ता ॥१०४॥

यदि हि द्रव्य स्वरूपत एव सन्न स्यात्तदा द्वितीयी गति. ग्रसद्वा भवति, सत्तात. पृथग्वा भवति । तत्रासद्भवद्घीव्यस्यासंभवादात्मानमधारयद्द्रव्यमेवास्त गच्छेत् । सत्तात. पृथग्भवत् सत्तामन्तरेणात्मान धारयत्तावन्मात्रप्रयोजना सत्तामेवास्तं गमयेत् । स्वरूपतस्तु सद्भवद्घीव्य स्य सभवादात्मान धारयद्द्रव्यमुद्गच्छेत् । सत्तातोऽपृथग्भूत्वा चात्मानं धारयत्तावन्मात्रप्रयोजनां सत्तामुद्गमयेत् । ततः स्वयमेव द्रव्य सत्त्वेनाभ्युपगन्तव्य, भावभाववतोरपृथवत्वेनान्य त्वात् ॥१०५॥

नामसज्ञ —ण जिंद सत् दव्न असत् घुव्व त कह दव्व पुणो अण्ण वा त दव्व सय सत्ता। धातुसंज्ञ हव सत्ताया। प्रातिपदिक—न यदि सत् द्रव्य असत् ध्रुव कथ तत् द्रव्य पुनर् अन्यत् वा तत् द्रव्य स्वय सत्ता। स्त्वातु—भू सत्ताया। उभयपदिववरण—ण न जिंद यदि कह कथ पुणो पुनः वा सय स्वय—अव्यय। हव-दि भवति—वर्तमान अन्य पुरुप एकवचन किया। सत् दव्व द्रव्य असत् ध्रुव ध्रुव अण्ण अन्यत् सत्ता—प्रथमा एकवचन। तम्हा तस्मात्—पचमी एकवचन। निरुवित—अस्तीति सत्, ध्रुवन ध्रुव, ध्रुवम्य भाव ध्रौ-व्यम् ॥१०५॥

धारता हुम्रा द्रव्य इतने ही मात्र प्रयोजन वाली सत्ताको सिद्ध करता है। इस कारण द्रव्य स्वय ही सत्त्व स्वरूप है ऐसा स्वीकार करना चाहिये, क्योकि भाव भ्रौर भाववान्का भ्रपुयक् पना होनेसे भ्रनन्यत्व है।

प्रसंगविवरण — अनन्तरपूर्व गाथामे एकद्रव्यपर्यायद्वारसे द्रव्यके उत्पाद व्यय ध्रोव्यो का विचार किया था। अब इस गाथामे सत्ता और द्रव्यमे अभिन्नपना है यह युक्तिपूर्वक बताया गया है।

तथ्यप्रकाश——(१) द्रव्य स्वरूपसे ही सत् है। (२) यदि द्रव्य स्वरूपसे ही सत् नहीं याने असत् है तो असत्मे ध्रोव्य असंभव ही है सो द्रव्य ही अस्त हो गया, कुछ न रहा। (३) यदि द्रव्य स्वरूपसे ही सत् नहीं याने सत्तासे पृथक् है तो सत्तासे अलग रहकर द्रव्य रह रहा है तो अब सत्ताकी जरूरत ही नहीं रहीं सो सत्ता हो अस्त हो गई कुछ न रही। (४) द्रव्य स्वरूपसे ही सत् है सो द्रव्यमे ध्रोव्य सभव है और द्रव्य वास्तवमे द्रव्य है।

अश पृथक्त्वान्यत्वलक्षरामुन्मुद्रयति---

### पविभत्तपदेसत्तं पुश्चत्तमिदि सासगां हि वीरस्स । त्रण्णात्तमत्वनावो गा तव्भवं होदि कथमेगं ॥१०६॥

प्रविभक्तप्रदेशपने, को बतलाया पृथक्तव शासनने । श्रन्यत्व अतद्भाव हि, न तद्भव एक कैसे हो ॥१०६॥

प्रविभक्तप्रदेशत्व पृथवत्विमिति शासन हि वीरस्य । अन्यत्वमतद्भावो न तद्भवत् भवित कथमेकम् ॥१०६॥ प्रविभक्तप्रदेशत्व हि पृथवत्वस्य लक्षराम् । तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्ने सभाव्यते, गुरागुणिनो प्रविभक्तप्रदेशत्वाभावात् शुक्लोत्तरीयवत् । तथाहि—यथा य एव शुक्लस्य गुरास्य प्रदेशास्त एवोत्तरीयस्य गुराग्न इति तयोर्ने प्रदेशविभाग, तथा य एव सत्ताया गुणस्य प्रदेशास्त एव

नामसज्ञ—पविभत्तपदेसत्त पुघत्त इति सासण हि वीर अण्णत्त अतब्भाव ण तब्भव कघ एग। धातुसज्ञ—सास शासने, हो सत्ताया। प्रातिपदिक—प्रविभक्तप्रदेशत्व पृथक्तव इति शासन वीर अन्यत्व

(५) द्रव्य सत्तासे ग्रिभन्न है सो उसमे सत्ता प्रकट है। (६) भाव व भाववान श्रपृथक् होने से द्रव्य स्वय ही सत्त्वरूपसे जाना जाता है।

सिद्धान्त—(१) द्रव्य स्वय ही स्वरूपतः सत् है।

हष्टि-१- भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२३)।

प्रयोग-स्वयको परिपूर्ण चैतन्यात्मक सत् निरखकर स्वयको स्वयमे अनुभवना ॥१०५॥
श्रव पृथक्तवका श्रौर श्रन्यत्वका लक्षण उन्मुद्रित करते है--[प्रविभक्तप्रदेशत्व] भिन्न
भिन्न प्रदेशपना [पृथक्त्व] पृथक्तव है, [इति हि] ऐसा हो [वीरस्य शासन] वीरका उपदेश है। [श्रतःद्भावः] उसरूप न होना [अन्यत्व] श्रन्यत्व है। [न तत् भवत्] जो उसरूप
न हो वह [कथं एकम्] एक कैसे हो सकता है ?

तात्पर्य—भिन्न भिन्न प्रदेश होनेसे तो ग्रन्यत्व जाना जाता है भीर तद्भाव न होने से भन्यत्व जाना जाता है।

टीकार्थ—भिन्न प्रदेशपना पृथवत्वका लक्षण है। वह तो सत्ता ग्रीर द्रव्यमे सभव नहीं है, क्योंकि गुण ग्रीर गुणीमे विभक्तप्रदेशत्वका ग्रभाव होता है—-शुक्लत्व ग्रीर वस्त्रकी तरह। स्पष्टीकरण—-जैसे—जो ही शुक्लत्व गुणके प्रदेश है वे ही वस्त्र गुणीके है, इस कारण उनमे प्रदेशभेद नहीं है, इसी प्रकार जो सत्तागुणके प्रदेश है वे ही द्रव्य गुणीके है, इस कारण उनमे प्रदेशभेद नहीं है। ऐसा होनेपर भी उनमे भ्रथित सत्ता ग्रीर द्रव्यमे ग्रन्यत्व है, क्योंकि उनमे ग्रन्यत्वके लक्षणका सद्भाव है। ग्रतद्भाव ग्रन्यत्वका लक्षण है। वह तो सत्ता ग्रीर द्भावो ह्यन्यत्वस्य लक्षण, तत्तु सत्ताद्भाविश्वातः । एवमि तयोरन्यत्वमस्तितत्लक्षणसद्भावात् । अतन्द्भावो ह्यन्यत्वस्य लक्षण, तत्तु सत्ताद्भाविद्यत एव गुणगुणिनोस्तद्भावस्याभावात् शुक्लोन्तरीयवदेव । तथाहि—यथा यः किलंकचक्षुरिन्द्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोचरमितकान्तः शुक्लो गुणो भवति, न खलु तदिखलेन्द्रियग्रामगोचरीभूतमुत्तरीयं भवति, यच्च किलाखिलेन्द्रियग्रामगोचरीभूतमुत्तरीय भवति, न खलु स एकचक्षुरिन्द्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोचरमितकान्तः शुक्लो गुणो भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः । तथा या किलाखित्य वर्तिनो निर्गुणकगुणसमुदिता विशेषण विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवति, न खलु तदनाश्रित्य वर्ति गुणवदनेकगुणसमुदितं विशेष्य विधीयमान वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति

अतद्भाव न तद्भवत् कथ एक । मूलधातु—शासु-अनुशिष्टी अदादि, पृथ क्षेपिए, भू सत्ताया । उभयपदिव-वरण—पविभत्तपदेसत्त प्रविभक्तप्रदेशत्व पुधत्त पृथक्त्व सासण शासन अण्णत्त अन्यत्व अतब्भावो अत-द्भाव तब्भवं तद्भवत् एग एक-प्रथमा एकवचन । वीरस्स वीरस्य-षष्ठी एकवचन । इदि इति हि ण न कध कथ-अव्यय । होदि भवति-वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । निरुवित—प्रकर्षेण देशन प्रदेश:,

इन्यके है ही, क्योंकि गुरा ग्रीर गुराकि तद्भावका भ्रभाव होता है; - शुक्लत्व भ्रीर वस्त्रकी तरह। वह इस प्रकार है कि जैसे एक चक्षुइन्द्रियके विषयमे आने वाला और अन्य सब इन्द्रियोके समूहको गोचर न होने वाला शुक्लत्व गुण है वह समस्त इन्द्रियसमूहको गोचर होने वाला वस्त्र नही है; धौर जो समस्त इन्द्रियसमूहको गोचर होने वाला वस्त्र है वह एक चक्ष-इन्द्रियके विषयमे भ्राने वाला तथा भ्रन्य समस्त इन्द्रियोके समूहको गोचर न होने वाला शुक्लत्व गुरा नही है, इस कारण उनके तद्भावका ग्रभाव है; इसी प्रकार, किसीके श्राश्रय रहने वाली, निर्गुण, एक गुरारूप बनी हुई, विशेषराभूत विधायक श्रीर वृत्तिस्वरूप जो सत्ता है वह किसीके आश्रयके बिना रहनेवाला, गुणवाला, श्रनेक गुणोसे निर्मित, विशेष्यभूत, वि-धीयमान भीर वृत्तिमान स्वरूप द्रव्य नहीं है, तथा जो किसीके भ्राश्रयके बिना रहने वाला. गुरा वाला, भ्रनेक गुणोसे निर्मित, विशेष्यभूत, विधीयमान भ्रीर वृत्तिमानस्वरूप द्रव्य है वह किसीके भ्राश्वित रहने वाली, निर्गुं ए, एक गुणसे निर्मित, विशेषएाभूत, विघायक भीर वृत्ति-स्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिये उनके तद्भावका भ्रभाव है। ऐसा होनेसे ही, सत्ता भ्रोर द्रव्य के कथंचित् श्रभिन्नपदार्थत्व होनेपर भी उनके सर्वथा एकत्व होगा ऐसी शंका नही करनी चाहिये। नयोकि तद्भाव एकत्वका लक्षण है। जो उसरूप होता हुम्रा ज्ञात नही होता वह सर्वथा एक कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता। परन्तु गुण-गुर्गीरूपसे अनेक ही है, यह म्रर्थ है।

प्रसंगविवरण--मनंतरपूर्व गाथामें सत्ता भीर द्रव्यमे धनर्थान्तरता दिखाई गई थी।

यत्तु किलानाश्चित्य वर्ति गुणवदनेकगुणसमुदित विशेष्य विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूप च द्रव्य भवति, न खलु साश्चित्य वर्तिनी निर्गु गौकगुणसमुदिता विशेषण विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवतीति तयोस्तद्भावस्याभाव । ग्रत एव च सत्ताद्रव्ययोः कथंचिदनर्थान्तरत्वेऽि सर्वः थैकत्व न शङ्कनीय, तद्भावो ह्योकत्वस्य लक्षणम । यत्तु न तद्भवद्विभाव्यते तत्कथमेक स्यात् । ग्रिप तु गुरागुरिणरूपेणानेकमेवेत्यर्थ ॥१०६॥

शास्यते अनेनेति शासन, विशिष्ठा ईं लक्ष्मी राति ददाति इति वीर तस्य वीरस्य, अन्यस्य भाव अन्यत्व, तस्य भाव. तद्भाव न तद्भाव अतद्भाव, तद्भवतीति तद्भवत्। समास—प्रविभक्त च तत् प्रदेशत्व चेति प्रविभक्तप्रदेशत्व ।। १०६ ।।

श्रव इस गाथामे उक्त तथ्यको समभनेके लिये पृथवत्व श्रीर ग्रन्यत्वका लक्षण प्रकट किया गया है।

तथ्यप्रकाश — (१) जिनमे पृथक्पना होता है उनके प्रदेश एक दूसरेसे भिन्न होते हैं। (२) सत्ता ग्रौर द्रव्यके भिन्न भिन्न प्रदेश नहीं है, क्यों कि गुए ग्रौर गुए गिके पृथक् प्रदेशी पन नहीं होता है। (३) जो ही सत्ता गुए के प्रदेश है वे ही द्रव्य गुणों के प्रदेश है, ग्रता उन दोनों मे प्रदेशविभाग नहीं है। (४) सत्ता ग्रौर द्रव्यमे पृथक्पना नहीं है, तो भी लक्षराकी दृष्टिसे ग्रन्यपना है। (५) ग्रतद्भाव (कथिचत् उसरूप नहीं) होना ग्रन्यत्वका लक्षण है। (६) सत्ता गुण है, द्रव्य गुणों है। (७) सत्ता गुणका लक्षण द्रव्यके ग्राश्रय रहना, गुणरहित होना, एक गुणमात्र होना, एक विशेषतारूप होना, उत्पादव्ययध्नीव्यक्तलक्षण वृत्तिरूप होना है। (६) द्रव्यका लक्षण किसीके श्राश्रय नहीं रहना, गुणवान होना, ग्रनेकगुणसमुदित होना, विशेष्य (जिसकी ग्रनेक विशेषतार्य बने) होना, उत्पादव्ययध्नीव्यक्तलक्षणसत्तामय होना है। (६) लक्षराभेदसे द्रव्य ग्रौर सत्तामे ग्रतद्भाव है। (१०) सत्ता ग्रौर द्रव्यमे ग्रभिन्नता होनेपर भी सर्वथा एकत्व नहीं, उनमे ग्रतद्भाव है। (११) सर्वथा एकत्वका लक्षण तद्भाव है। (१२) सत्ता ग्रौर द्रव्यमे गुणगुणिह्रपसे ग्रन्यपना है, प्रदेशभेद न होनेसे ग्रनन्यपना है।

सिद्धान्त — (१) सत्ता श्रोर द्रव्यमे प्रदेशभेद न होनेसे द्रव्य सत्त्वमय है। (२) सत्ता श्रोर द्रव्यमे लक्षणभेद होनेसे उनमे अतद्भाव है।

हृष्टि—१- उत्पादन्ययसापेक्ष प्रशुद्ध द्रन्याधिकनय (२५)। २- गुगगुगिभेदक शुद्ध सद्भूत न्यवहार (६६ ब)।

प्रयोग—गुण गुणोकी भेदकल्पना छोडकर ग्रपनेको स्वभावमात्र ग्रनुभवना ॥१०६॥ ग्रव ग्रतद्भावको उदाहररापूर्वक प्रसिद्ध करते है—[सत् द्रव्यं] 'सत्द्रव्य' [च सत् अथातद्भावमुदाहृत्य प्रथयति—

### सद्दवं सच गुणो सच्चेव य पज्जञ्जो ति वित्थारो । जो खलु तस्स अभावो सो तदभावो अतब्भावो ॥१०७॥ सत् द्रव्य व सत् गुण है, सत् है पर्याय व्यक्त यह वर्णन । अन्योन्य श्रभाव हि को, तदभाव व अतद्भाव कहा ॥१०७॥

सद्द्रव्य सच्च गुण सच्चैव च पर्याय इति विस्तारः । य खलु तस्याभाव स तदभावोऽतद्भाव ॥१०७॥
यथा खल्वेकं मुक्ताफलस्रग्दाम, हार इति सूत्रमिति मुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तार्यते,
तथैकं द्रव्य द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति त्रेधा विस्तार्यते । यथा चैकस्य मुक्ताफलस्रग्दाम्नः
शुक्लो गुण. शुक्लो हार शुक्ल सूत्र शुक्ल मुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तार्यने, तथैकस्य द्रव्यस्य
सत्तागुणः सद्द्रव्य सद्गुणः सत्पर्याय इति त्रेधा विस्तार्यते । यथा चैकस्मिन् मुक्ताफलस्रग्दाम्नि

नामसज्ञ—सत् दव्व सत् च गुण सत् च एव य पज्जअ त्ति वित्थार ज खलु त अभाव त तद्भाव अतब्भाव । धातुसज्ञ—परि इ गती, वि तथर आच्छादने उपसर्गादर्थ परिवर्तन । प्रातिपदिक—सत् द्रव्य

गुराः] ग्रीर 'सत्गुण' [च] ग्रीर [सत् एव पर्यायः] 'सत् ही पर्याय' [इति] इस प्रकार [विस्तारः] सत्तागुणका विस्तार है। [यः खलु] ग्रीर जो उनमे परस्पर [तस्य ग्रभावः] 'उसका ग्रभाव' ग्रथीत् उसरूप होनेका ग्रभाव है सो [सः] वह [तद्भावः] उसका ग्रभाव [ग्रतद्भावः] ग्रतद्भाव है।

तात्पर्य-सत्को ही द्रव्य गुगा पर्यायरूपमे समभाया जाता है वे स्वतंत्र सत् नहीं हैं।

टीकार्थ — जैसे एक मोतियोकी माला हार है, धागा है ग्रीर मोती है इस तरह तीन प्रकारसे विस्तारित की जाती है, उसी प्रकार एक द्रव्य, द्रव्य है, गुण है ग्रीर पर्याय है इस तरह तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है। ग्रीर जैसे एक मोतियोकी मालाका शुक्लत्व गुण "शुक्ल हार", "शुक्ल धागा", ग्रीर "शुक्ल मोती",—यो तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है, उसी प्रकार एक द्रव्यका सत्तागुण 'सत् द्रव्य', 'सत् गुण' ग्रीर 'सत् पर्याय'—यो तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है। ग्रीर जैसे एक मोतियोकी मालामे जो शुक्लत्व गुण है वह हार नही है, धागा नही है या मोती नही है, ग्रीर जो हार, धागा या मोती है वह शुक्लत्व गुण नही है, —इस प्रकार एक दूसरेमे जो 'उसका ग्रभाव' ग्र्यात् 'तद्र्प होनेका ग्रभाव' है सो वह 'तद्-ग्रभाव' लक्षण वाला 'ग्रतद्भाव' है, जो कि ग्रन्यत्वका कारण है। इसी प्रकार एक द्रव्यमे जो सत्ता गुण है वह द्रव्य नही है, ग्रन्य गुण नही है या पर्याय नही

प्रसंगविवरण—अनन्तरपूर्व गायामें पृथम्स व अन्यस्वका सक्रण बदाया गया था। अब इस गायामें सदाहरण वेकर अदाङ्गावका स्पष्टीकरण किया गया है।

तस्यप्रकाश—(१) एक ही आवान्तर सन्को उक्य पूछ पर्णय इन तीन करोंदे कान में फैलाया लाता है। (२) जैसे एक हारकी सकेनी पूराको समेद हार है, समेद सूत्र है, सकेन मोती है यो तीन प्रकारसे निरखा लाता है ऐसे ही एक इक्कि सत्ता पूछाको सद् इक्य है, सत् पूछा है, सत् पर्योग है यो तीन प्रकारसे निरखा लाता है। (३) एक हारमें को स्तेरी पूछा है वह न हार है, न सूत्र है, न मोती है और को हार सूत्र मोती है वह समेदी पूछ नहीं यो एक्से दूसरेका अभाव है ऐसा अभाव ही अत्रक्षाव कहनाता है। (४) एक इक्ये को सत्ता पूज है वह न इक्य है, न अन्य पूछा है, न पर्योग है और को इक्य, अल्यपूछ व एर्गय है वह सत्ता पुछा नहीं यो एक्से दूसरेका अभाव है ऐसा अभाव है ऐसा अभाव है ऐसा अभाव ही अत्रक्षाव कहनाता है। (४) अत्रक्षाव अन्यक्षेत्र परिचयका कारछासूत्र है। (६) सत्ता व इक्येन अत्रक्षाव वो है। किन्तु पुष्टक्त्व नहीं है।

सिद्धान्त—(१) द्रव्य गुणी है सत्ता गुन है इतना अतङ्काण इन दोनों अभिष्ठेणेनें है।

हृष्टि—१- गुलापुलिभेदक गुढ़ सङ्भूत व्यवहारनय (६९६) । प्रयोग—नाम परिचयके लिये महाद्भावका मित्राहन जानकर महर्मावको गौल कर सम्वेको स्वरूपनाम महुमवना ॥१०७॥ श्रथ सर्वथाऽभावलक्षरणत्वमतद्भावस्य निषेधयति---

# जं दब्वं तण्णा गुणो जो वि गुणो सो ण तब्चमत्थादो। एसो हि अतब्भावो गोव अभावो ति णिहिङो॥१०८॥

जो द्रव्य न वह गुरा है, जो गुरा है वह न द्रव्य लक्षरासे। श्रतद्भाव ऐसा है, किन्तु सर्वथा अभाव नहीं।। १०८॥

यद्द्रव्य तन्न गुणो योऽपि गुण स न तत्त्वमर्थात् । एष ह्यतद्भावो नैव अभाव इति निर्दिष्टः ॥ १०८ ॥ एकस्मिन्द्रव्ये यद्द्रव्यं गुणो न तद्भवति, यो गुणः स द्रव्यं न भवतीत्येवं यद्द्रव्यस्य गुणरूपेण गुणस्य वा द्रव्यरूपेण तेनाभवनं सोऽतद्भावः । एतावतैवान्यत्वव्यवहारसिद्धेर्नं पुन-

नामसंज्ञ—ज दब्व त ण गुण ज वि गुण त ण तच्च अत्था एत हि अतब्भाव ण एव अभाव ति णिहिट्ठ । धातुसंज्ञ—निर् दिस प्रेक्षणे । प्रातिपदिक—यत् द्रव्य तत् न गुण यत् अपि गुण त न तत्त्व अर्थ एतत् हि अतद्भाव न एव अभाव इति निर्दिष्ट । मूलधातु—निस् दिश अतिसर्जने । उमयपदिववरण—

भ्रव ग्रतद्भावके सर्वथा श्रभावरूप लक्षरापनेको निषिद्ध करते हैं—[यत् द्रव्य] जो द्रव्य है [तत् न गुराः] वह गुण नही है, [श्रिप यः गुराः] ग्रीर जो गुरा है [सः न तत्त्वं] वह द्रव्य नही है। [ग्रत्थादो] शव्दार्थ लक्षणकी अपेक्षासे [एषः हि ग्रतद्भावः] यह ही भ्रतद्भाव है; [न एव अभावः] सर्वथा ग्रभाव ग्रतद्भाव नही है, [इति निदृष्ट.] ऐसा प्रभुके द्वारा निदृष्ट किया गया है।

तात्पर्य--द्रन्य, गुरा, पर्यायमे शन्दार्थलक्षराकी श्रपेक्षा ग्रतद्भाव है, सर्वथा ग्रभाव रूप ग्रतद्भाव नही।

टीकार्थ—एक द्रव्यमें जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है; इस प्रकार द्रव्यका गुएएक्पसे न होना अथवा गुएएका द्रव्यक्ष्पसे न होना अतद्भाव है, क्यों कि इतनेसे ही अन्यत्वरूप व्यवहार सिद्ध होता है। परन्तु द्रव्यका अभाव गुण है, गुएएका अभाव द्रव्य है, ऐसे लक्षण वाला अभाव अतद्भाव नहीं है। ऐसा होनेपर एक द्रव्यके अनेकपना आ जायगा, उभयशून्यता हो जायगी, अथवा अपोहरूपता आ जायगी। स्पष्टीकरण—जैसे चेतन-द्रव्यका अभाव अचेतन द्रव्य है और अचेतन द्रव्यका अभाव चेतन द्रव्य है, इस प्रकार उनके अनेकपना है, उसी प्रकार द्रव्यका अभाव गुएए, और गुएएका अभाव द्रव्य है; इस प्रकार एक द्रव्यके भी अनेकपना आ जायगा। जैसे सुवर्णका अभाव होनेपर सुवर्णत्वका अभाव हो जाता है, अरे स्वर्णत्वका अभाव होनेपर सुवर्णका अभाव होनेपर सुवर्णत्वका अभाव होनेपर द्रव्य हो जाता है, उसा प्रकार द्रव्यका अभाव होनेपर गुणका अभाव और गुणका अभाव होनेपर द्रव्य

अय सत्ताद्रव्ययोगु रागुणिभावं साधयति —

जो खलु दब्वसहावो परिणामो सो गुणो सदिविसिटो। सदविट्ठदं सहावे दब्व ति जिणोवदेसोयं॥ १०६॥ द्रव्यस्वभाव त्रितयमय, जो परिणाम वह गुण उसी सत्का। सुस्थित स्वमावमे सत्, उस ही को द्रव्य बतलाया।।१०६॥

य खलु द्रव्यस्वभाव परिणाम स गुण सदिविशिष्ट । सदवस्थित स्वभावे द्रव्यमिति जिनोपदेशोऽयम् ।१०६। द्रव्य हि स्वभावे नित्यमवतिष्ठमानत्वात्सदिति प्राक् प्रतिपादितम् । स्वभावस्तु द्रव्यस्य परिणामोऽभिहित । य एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः, स एव सदिविशिष्टो गूण इतीह साध्यते । यदेव हि द्रव्यस्वरूपवृत्तिभूतमस्तित्वं द्रव्यप्रधाननिर्देशात्सदिति सशब्दाते तदिविशिष्ट-

नामसंज्ञ—ज खलु दव्वसहाव परिणाम त गुण सदिविसिट्ठ सद्अविट्ठिद सहाव दव्व त्ति जिणोवदेस इम । धातुसंज्ञ—अवि सेस भेदने, अव ट्ठा गित निवृत्तौ तृतीयगणी । प्रातिपदिक—यत् खलु द्रव्यस्वभाव

कुछ न रहा। (७) लक्ष्मणभेद वाला ही ग्रतद्भाव माननेपर प्रदेशभेद वाला ग्रभाव न मानने प्र ही द्रव्य व गुणमे एकत्व रहता है, द्रव्य व गुण दोनो ग्रशून्य होते हैं, द्रव्य व गुणमे ग्रनपोहत्व रहता है।

सिद्धान्त—(१) द्रव्य श्रोर गुरामे सर्वथा श्रभावरूप ग्रतद्भाव नही है। हि — १ — ग्रविकल्पनय (१६२), श्रशून्यनय (१७४)।

प्रयोग—लक्षणभेदसे द्रव्य गुणका परिचय करके भेदकल्पना दूर करके एकत्वदृष्टिसे अपनेको स्वरूपमात्र अनुभवना ।।१०८।।

ग्रब सत्ता ग्रीर द्रव्यका गुगा-गुगिभाव सिद्ध करते हैं—[खलु यः] वास्तवमे जो [द्रव्यस्वभावः परिणामः] द्रव्यका स्वभावभूत उत्पादव्ययध्नीव्यात्मक परिगाम है [सः] वह [सदिविशिष्टः गुगाः] सत्तासे ग्रभिन्न गुगा है। [स्वभावे श्रवस्थित] स्वभावमे ग्रवस्थित [द्रव्यं] द्रव्य [सत्] सत् है [इति जिनोपदेशः] ऐसा जो जिनोपदेश है [ग्रयम्] वही यह है।

तात्पर्य-द्रव्य उत्पादव्ययध्योव्यात्मक सत्तामे शाश्वत ध्रवस्थित है।

टीकार्थ—द्रव्य स्वभावमे नित्य अवस्थित होनेसे सत् है, ऐसा पहले प्रतिपादित किया गया था; ग्रोर द्रव्यका स्वभाव परिगाम कहा गया था। यहाँ यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो द्रव्यका स्वभावभूत परिगाम है वही 'सत्' से अविशिष्ट गुगा है। जो ही द्रव्यके स्वरूप का वृत्तिभूत श्रस्तित्व द्रव्यप्रधान निर्देशसे 'सत्' शब्दसे कहा जाता है उस अस्तित्वसे अनन्य गुण ही द्रव्यका स्वभावभूत परिगाम वास्तवमे भूत, भविष्यत, वर्तमान तीनो कालको स्पर्शने

श्रय गुरागुरिएनोर्नानात्वमुपहन्ति—

णितथ गुणो ति व कोई पजाओ तीह वा विणा दव्वं। दव्वत्तं पुण भावो तम्हा दव्वं सयं सत्ता।। ११०॥ दव्य बिना कोई गुण, प्रथवा पर्याय कोइ कुछ निहं है।

द्रव्यत्व भाव उसका, श्रतः द्रव्य है स्वयं सत्ता ॥ ११० ॥

'नास्ति गुण इति वा किचत् पर्याय इतीह वा विना द्रव्यम् । द्रव्यत्व पुनर्भावस्तस्माद्द्रव्य स्वय सत्ता ।।११०।।

न खलु द्रव्यात्पृथाभूतो गुण इति वा पर्याय इति वा किश्चिदिष स्यात् । यथा सुवर्णा-त्पृथाभूत तत्पीतत्वादिकमिति वा तत्कुण्डलत्वादिकमिति वा । ग्रथ तस्य तु द्रव्यस्य स्वरूपः वृत्तिभूनमस्तित्वाख्य यद्दव्यत्वं स खलु तद्भावाख्यो गुण एव भवन् कि हि द्रव्यात्पृथाभूतत्वेन वर्तते । न वर्तत एव । तिह द्रव्य सत्ताऽतु, स्वयमेव ।। ११० ।।

नामसज्ञ—ण गुण ति व कोई पज्जाअ ति इह वा विणा दन्व दन्वत्त पुण भाव त दन्व सय सत्ता। धातुसंज्ञ—अस सत्ताया। प्रातिपदिक—न गुण इति वा किश्चत् पर्याय इति वा विना द्रव्य द्रव्यत्व पुनर् भाव तत् द्रव्य स्वय सत्ता। मूलधातु—अस् भुवि। उभयपदिवचरण—ण न ति इति व वा इह वा विणा विना पुण पुन सय स्वय—अन्यय। गुणो गुण पज्जाओ पर्याय दन्वत्त द्रव्यत्व भावो भाव दन्व द्रव्यं सत्ता—प्रथमा एकवचन। दन्व द्रव्यं (विना द्रव्यं)—द्वितीया एकवचन। अत्थि अस्ति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया। निरुक्ति—गुण्यते भिद्यते द्रव्य प्रतिवोधनाय यैस्ते गुणा। द्रव्यस्य भाव द्रव्यत्व, भवन भाव।। ११०।।

सद्भाव है [तस्मात्] इस कारण [द्रव्य स्वयं सत्ता] द्रव्य स्वयं सत्तारूप है।

त्तात्पर्य-गुणपर्यायवान व उत्पादन्ययभ्रोन्यात्मक होनेसे द्रन्य स्वयं सत्स्वरूप है।

टोकार्थ—वास्तवमे द्रव्यसे पृथम्भूत गुरा या पर्याय ऐसा कुछ भी नहीं होता, जैसे— सुवर्णसे पृथम्भूत उसका पीलापन भ्रादि या उसका कुण्डलत्वादि नहीं होता। भ्रव उस द्रव्य का स्वरूपका वृत्तिभूत प्रस्तित्व नामसे कहा जाने वाला जो द्रव्यत्व है वह वास्तवमे तद्भाव नामसे कहा जाने वाला गुरा ही होता हुम्रा क्या उस द्रव्यसे पृथक्रूपसे रहता है ? नहीं रहता। तब किर द्रव्य सत्ता होम्रो स्वयं ही।

प्रसङ्गविवरण-प्रनन्तरपूर्व गाथामे सत्ता श्रीर द्रव्यमे गुणगुणिभावको सिद्ध किया गया था । श्रव इस गाथामें गुणगुणीके भेदको नष्ट किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) द्रव्यसे अलग कुछ भी गुण नहीं होता। (२) द्रव्यमे ग्रलग कहीं भी कुछ भी पर्याय नहीं होता। (३) द्रव्यका स्वरूप वृत्तिभूत जो ग्रस्नित्वसे प्रसिद्ध द्रव्यत्व है यह द्रव्यका भावरूप गुण है। (४) द्रव्यका भावरूप गुण द्रव्यके पृयक् नहीं रहना। (५) श्रथ द्रव्यस्य सदुत्पादासदुत्पादयोरविरोधं साधयति—

एवविहं सहावे दव्वं दव्वत्थपज्जयत्थेहिं। सदसव्भाविश्विद्धं पादुव्भावं सदा लभदि ॥१११॥ द्रव्य स्वभावमे रहकर, द्रव्याथिक पर्यायाथिक नयसे। सदसद्भावित्युम्फित, श्रपने द्रव्यत्वको पाता ॥१११॥

एवविध स्वभावे द्रव्य द्रव्यार्थपर्यायार्थाभ्याम् । सदसद्भावनिवद्ध प्रादुर्भाव सदा लभते ॥ १११ ॥

एवमेतद्यथोदितप्रकारसाकल्याकलङ्कलाञ्छनमनादिनिधन सत्स्वभावे प्रादुर्भावमास्कन्दित द्रव्यम् । स तु प्रादुर्भावो द्रव्यस्य द्रव्याभिधेयताया सद्भावनिबद्ध एव स्यात् । पर्यायाभिधेयतायां त्वसद्भावनिबद्ध एव । तथाहि—यदा द्रव्यमेवाभिधीयते न पर्यायास्तदा प्रभवावसानविजताभियौगपद्यप्रवृत्ताभिर्द्व्यनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभि प्रभवावसानलाञ्छनाः क्रमप्रवृत्ता पर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ता सक्रामतो द्रव्यस्य सद्भावनिबद्ध एव प्रादुभीवः हेमवत् । तथाहि—यदा हेमैवाभिधीयते नाङ्गदादय पर्यायास्तदा हेमसमानजीविताभियौगपद्यप्रवृत्ताभिर्हेमनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिरङ्गदादिपर्यायसमानजीविताः क्रमप्रवृत्ता अङ्ग-

नामसज्ञ-एविवह सहाव दव्व दव्वत्थपज्जयत्थ सदसब्भावणिबद्ध पादुब्भाव सदा । धातुसज्ञ-लभ प्राप्तो । प्रातिपदिक-एविविध स्वभाव द्रव्य द्रव्यार्थ पर्यायार्थ सदसद्भावनिबद्ध प्रादुर्भाव सदा । मूलधातु-

द्रव्य ही सत् स्वयमेव है। (६) सत्ता श्रीर द्रव्यमे नानापन नही है। (७) गुरा श्रीर गुणीमे नानापन नही है।

सिद्धान्त—(१) द्रव्य ग्रभेद स्वभावमात्र है। दृष्टि—१- प्रखण्ड परमशुद्धनिश्चयनय (४४)।

प्रयोग—तीर्थप्रवृत्तिनिमित्त किये गये गुरागुराग्वियपदेशसे परे होकर भ्रपनेको स्वभाव-मात्र निरखना ॥ ११० ॥

श्रव द्रव्यके सत्-उत्पाद श्रोर श्रसत् उत्पादमे श्रविरोधको सिद्ध करते है—[एवविधं] इस प्रकार [स्वशावे] स्वभावमे श्रवस्थित [द्रव्यं] द्रव्य [द्रव्यार्थपर्यायायाभ्यां] द्रव्याधिक श्रोर पर्यायाधिक नयोके द्वारा [सदसद्भावितबद्ध प्रादुर्मावं] सद्भावितबद्ध श्रोर श्रसद्भावितबद्ध उत्पादको [सदा लसते] सदा प्राप्त करता है।

तात्पर्य-द्रव्यके द्रव्याधिकनयसे सदुत्पाद है व पर्यायाधिकनयसे भ्रसदुत्पाद है। टीकार्थ-इस प्रकार पूर्वकथित सर्वप्रकारसे निर्दोष लक्षण वाला भ्रनादिनिधन द्रव्य सत्स्वभावमे उत्पादको प्राप्त होता है। द्रव्यका वह उत्पाद द्रव्यकी कथनीके समय सद्भावित- दादिपर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्ताः संक्रामतो हेम्नः सद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः । यदा तु पर्याया एवाभिधीयन्ते न द्रव्य तदा प्रभवावसानलाञ्छनाभिः क्रमप्रवृत्ताभिः पर्यायनिः ष्पादिकाभिव्यंतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिः प्रभवावसानविज्ञता यौगपद्यप्रवृत्ता द्रव्यनिष्पादिका स्रन्वयशक्तीः सक्रामतो द्रव्यस्यासद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः हेमवदेव । तथाहि—यदाङ्गदा-दिपर्याया एवाभिधीयन्ते न हेम तदाङ्गदादिपर्यायसमानजीविताभिः क्रमप्रवृत्ताभिरङ्गदादिपर्याः यनिष्पादिकाभिव्यंतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिहंमसमानजीविता यौगपद्यप्रवृत्ता हेमनिष्पादिका स्रन्वयशक्तीः संक्रामतो हेम्नोऽसद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः । स्रथ पर्यायाभिधेयतायामप्यमदुत्पः

डुलभष् प्राप्तौ । उमयपदिवदरण—एविवह एविवध सदा—अव्यय । सहावे स्वभावे—सप्तमी एक० । दव्व द्रव्य-प्रथमा एक० । दव्वत्थपञ्जयत्थेहिं-तृतीया वहु० । द्रव्यार्थपर्यायार्थाभ्या-तृतीया द्विवचन । सद-

बद्ध है ग्रीर पर्यायोकी कथनीके समय ग्रसद्भाविनबद्ध है। स्पष्टीकरण्—जब द्रव्य ही कहा जाता है—पर्याये नहीं, तब उत्पत्ति-विनाशसे रहित, युगपत् प्रवर्तमान, द्रव्यनिष्पादक ग्रन्वय शक्तियोके द्वारा, उत्पत्तिविनाशलक्षण वाली, कमशः प्रवर्तमान, पर्यायोकी निष्पादिका उन-उन व्यितरेकव्यक्तियोको प्राप्त होते जाने वाले द्रव्यके सद्भाविनबद्ध ही उत्पाद है, सुवर्णकी तरह। जैसे—जब सुवर्ण ही कहा जाता है,—बाजूबंध ग्रादि पर्यायें नहीं, तब सुवर्ण जितनी स्थायी, युगपत् प्रवर्तमान, सुवर्णनिष्पादक ग्रन्वयशक्तियोकी द्वारा, बाजूबध इत्यादि पर्याय जितनी टिकने वाली कमशः प्रवर्तमान, बाजूबध इत्यादि पर्यायोकी निष्पादिका उन उपितरेकव्यक्तियोको प्राप्त होने वाले सुवर्णका सद्भाविनबद्ध ही उत्पाद है। ग्रीर जब पर्यायें ही कही जाती है, द्रव्य नहीं, तब उत्पत्ति-विनाश जिनका लक्षण है ऐसी, कमशः प्रवर्तमान, पर्यायनिष्पादका जन उन व्यतिरेकव्यक्तियोके द्वारा, उत्पत्ति-विनाश रहित, युगपत् प्रवर्तमान द्रव्यनिष्पादक ग्रन्वय-शक्तियोके प्राप्त ही वाले द्रव्यके ग्रसद्भाविनबद्ध ही उत्पाद है, सुवर्णको ही तरह। जैसे—जब बाजूबधि पर्याये ही कही जाती है—सुवर्ण नहीं, तब बाजूबध इत्यादि पर्याय जितनी टिकने वाली, कमशः प्रवर्तमान, बाजूबध इत्यादि पर्यायोकी निष्पादिका उन-उन व्यितरेकव्यक्तियोके द्वारा, सुवर्ण जितनी टिकने वाली, युगपत् प्रवर्तमान, सुवर्णनिष्पादक ग्रन्वयशक्तियोको प्राप्त सुवर्णके ग्रसद्भावनिबद्ध ही उत्पाद है।

श्रव पर्यायोकी कथनीके समय भी श्रसत्-उत्पादमें पर्यायोको उत्पन्न करने वाली वे वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत् प्रवृत्ति प्राप्त करके श्रन्वय शक्तित्वको प्राप्त होती हुई पर्यायोको द्रव्य करता है। जैसे कि बाजूबध श्रादि पर्यायोको उत्पन्न करने वाली वे वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युग-पत् प्रवृत्ति प्राप्त करके श्रन्वयशक्तित्वको प्राप्त करती हुई वाजूबध इत्यादि पर्यायोको सुवर्श

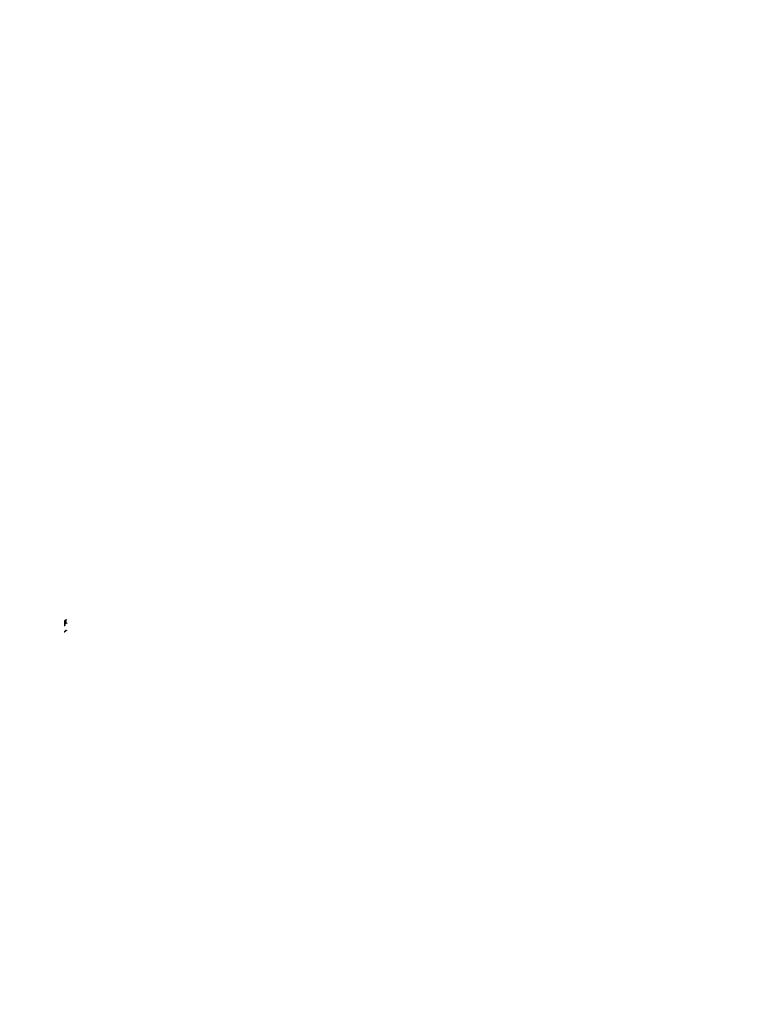

अथ सदुत्पादमनन्यत्वेन निश्चनोति —

# जीवो भवं भविस्सदि गारोऽमरो वा परो भवीय पुगा। किं दब्वतं पजहदि गा जहं अण्गा। कहं होदि ॥११२॥

जीव परिगामके दश, नृसुरादिक हो ब अन्य पदमे हो। द्रव्यत्वको न तजता, तब फिर वह अन्य कैसे हो।। ११२।।

जीवो भवन भविष्यति नरोऽमरो वा परो भूत्वा पुनः। किं द्रव्यत्य प्रजहाति न जहदन्य कथ भवति।।११२।। द्रव्यं हि ताबद्द्रव्यत्वभूतामन्वयशक्ति निद्यमप्यफिरत्यजद्भवति सदेव । यस्तु द्रव्यस्य पर्यायभूताया व्यतिरेकव्यक्ते प्रादुर्भाव तस्मिन्निप द्रव्यत्वभूताया अन्वयशक्तेरप्रच्यवनात् द्रव्यमनन्यदेव । ततोऽनन्यत्वेन निश्वीयते द्रव्यस्य सदुत्पादः । तथाहि—जीवो द्रव्यं भवन्नार-

नामसज्ञ—जीव भवत णर अमर वा पर पुणो कि दन्वत्त ण जह अण्ण कह । धातुसज्ञ—भव सत्ताया, प जहा त्यागे, हो सत्ताया । प्रातिपदिक—जीव भवत् नर अमर वा पर पुनर् कि द्रव्यत्व न जहत् अन्य कथ । मूलधातु—प्र ओहाक् त्यागे, भू सत्ताया । उभयपदिववरण—जीवो जीव णरो नर अमरो अमर. परो पर अण्णो अन्य -प्रथमा एकवचन । भव भवन्-प्रथमा एक० कृदन्त । भविस्सदि भविष्यति—भविष्ये

#### दृष्टि---१- अध्वंसामान्यनय (१६६)। २- अध्वंविशेषनय (२००)।

प्रयोग—जिस मुक्तने पहिले श्रज्ञानचेष्टा की वह मैं श्राज ज्ञानस्वरूपको निहार रहा हूं श्रोर ध्रागामी कालमे योग्य नरभव पाकर जिनदीक्षा ग्रहण कर निश्चयरत्तत्रयजातानन्ता-नन्दमे तृष्त होऊँगा वह मैं एक श्रात्मद्रव्य हू श्रन्य नहीं, हा श्रज्ञान पर्याय श्रन्य है व रत्त-श्रयात्मक पर्याय श्रन्य है ऐसा जानकर सर्व पर्यायमे गुजरने वाले एक चैतन्यस्वरूप श्रन्तस्तत्त्व की उपासना करना ॥ १११ ॥

ग्रब सत्उत्पादको सब पर्यायोमे द्रव्यके ग्रनन्यत्वके द्वारा निश्चित करते हैं—[जीवः] जीव [भवत्] परिणमता हुग्रा [नरः] मनुष्य, [ग्रमरः] देव [वा] ग्रथवा [परः] ग्रन्य कुछ [भविष्यति] होगा, [पुनः] परन्तु [भूत्वा] मनुष्य देवादि होकर [कि] क्या वह [द्रव्यत्वं प्रजहाति] द्रव्यत्वको छोड देता है ? [न जहत्] सो द्रव्यत्वको नही छोडता हुग्रा वह [ग्रन्यः कथं भवति] ग्रन्य कैसे हो सकता है ?

तात्पर्य--ग्रपने ग्रनेक पर्यायोमें परिणमता हुग्रा द्रव्य द्रव्यत्वको न छोडनेके कारण वह वही रहता है, ग्रन्य नहीं हो जाता।

टोकार्थ—द्रव्य तो द्रव्यत्वभूत अन्वयशक्तिको कभी भी न छोडता हुम्रा सत् ही है। घोर जो द्रव्यके पर्यायभूत व्यतिरेकव्यक्तिका उत्पाद है उसमे भी द्रव्यत्वभूत अन्वयणिवतका घच्युतपना होनेसे द्रव्य अनन्य ही है, इसलिये अनन्यत्वके द्वारा द्रव्यका सदुत्पाद निश्चित कितर्यरमनुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन पर्यायेण द्रव्यस्य पर्यायदुर्लिलतवृत्तित्वादवश्यमेव भिव-ष्यिति । स हि भूत्वा च तेन कि द्रव्यत्वभूतामन्त्रयशक्तिमुज्भति, नोज्भति । यदि नोज्भिति कथमन्यो नाम स्यात्, येन प्रकटितित्रिकोटिसत्ताक स एव न स्यात् ॥ ११२ ॥

अन्य पुरुप एकवचन क्रिया। भवीय भूत्वा-असमाप्तिकी क्रिया। वा पुणो पुन कि ण कह कथ-अव्यय। दन्वत्त द्रव्यत्व-द्वितीया एक०। पजहिद प्रजहाति-वर्तमान अन्य पुरुप एकवचन क्रिया। जह जहत्-प्रथमा एक० कृदन्त । होदि भवति-वर्त० अन्य० एक० क्रिया। निरुक्ति—न मरतीति अमर (आयुप पूर्वन मरति), द्रव्यस्य भाव द्रव्यत्वम् ॥ ११२ ॥

होता है। स्पष्टीकरण—जीव द्रव्य परिणमता हुम्रा नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व म्रोर सिद्धत्वमे से किसी एक पर्यायमे म्रवश्य ही होगा, क्यों कि द्रव्यका पर्यायमे होना म्रानवार्य है। परतु वह जीव उस पर्यायरूप होकर क्या द्रव्यत्वभूत मन्वयशक्तिको छोडता है ? नहीं छोडता यदि नहीं छोडता तो वह मन्य कैसे हो सकता है कि जिससे त्रैकालिक मस्तित्व प्रगट हैं जिसके ऐसा वह जीव वहीं न हो ?

प्रसंगविवरण-अनन्तरपूर्व गाथामे द्रव्यके सदुत्पाद व असदुत्पादमे अविरोध सिद्ध किया गया था। अब इस गाथामे सदुत्पादका द्रव्यके अनन्यपनेसे निश्चित किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) वास्तवमे द्रव्य सदैव सत् है, क्यों वह द्रव्यत्वभूत ग्रन्वयशिक्त को कभी भी नहीं छोडता। (२) द्रव्यकी ग्रवस्थाके उत्पादमें भी द्रव्यत्वभूत ग्रन्वयशिक्त कभी नहीं हटतो, ग्रतः प्रत्येक पर्यायमे द्रव्य वहीं का वहीं ग्रनन्य है। (३) द्रव्यका सदुत्पाद ग्रनन्य पनेसे ही है। (४) कुछ भी पर्याय हो क्या द्रव्य वह न रहा ? क्या ग्रन्य हो गया ? नहीं, द्रव्य प्रतिपर्यायमें वहीं है। (५) द्रव्यान्वयशिक्तिरूपसे जो ही सद्भावनिवद्ध उत्पाद द्रव्यसे ग्रिमन्त है।

सिद्धान्त—(१) जो भी पर्याय होती है वह म्रन्वित द्रव्यका विशेष है सो वह पर्याय द्रव्यसे मन्य नहीं है।

हष्टि- १- ग्रन्वय द्रव्यायिकनय (२७)।

प्रयोग—ससारअवस्था व मुक्तिअवस्थामे मैं ही होता हू वह कोई अन्य नहीं, अतः ससारावस्थासे हटकर केवल ही रहूं एतदर्थ अपनेमे केवल चैतन्यस्वरूपकी उपासना करना।११२।

ग्रब ग्रसत्के उत्पादको ग्रन्यत्वके द्वारा निश्चित करते हैं—[मनुजः] मनुष्य [देवः न भवित] देव नहीं है, [वा] ग्रथवा [देवः] देव [मानुषः वा सिद्धः वा] मनुष्य या सिद्धं नहीं है; [एवं ग्रभवन्] सो ऐसा न होता हुग्रा वह [अनन्यभावं कथं लभते] ग्रयन्यभावकों कैसे प्राप्त हो सकता है ?

अथासदुत्पादमन्यत्वेन निश्चनोति-

मगावो गा होदि देवो देवो वा मागासो व सिद्धो वा।
एवं त्रहोज्जमागाो त्रगाणा भावं कथं लहिदि।। ११३।।
नर निह सुर सिद्धादिक, सुर निहं नर सिद्ध ग्रादि परिणातिमें।
इक श्रन्यमय न होता, तब उनमें एकता कैसे ॥ ११३॥

मनुजो न भवति देवो देवो वा मानुषो वा सिद्धो वा। एवमभवन्ननन्यभाव कथ लभते ॥ ११३॥

पर्याया हि पर्यायभूताया ग्रात्मव्यतिरेकव्यक्तेः काल एव सत्त्वात्ततोऽन्यकालेषु भव-न्त्यसन्त एव । यश्च पर्यायागां द्रव्यत्वभूतयान्वयशक्त्यानुस्यून. क्रमानुपातो स्वकाले प्रादुर्भावः तिस्मन्पर्यायभूताया ग्रात्मव्यतिरेकव्यक्तेः पूर्वमसत्त्वात्पर्याया ग्रन्य एव । ततः पर्यायाणामन्य-त्वेन निश्चीयते पर्यायस्वरूपकर्तृ करणाधिकरणभूतत्वेन पर्यायभ्योऽपृथग्भूतस्य द्रव्यस्यासदुत्पादः ।

नामसज्ञ-मगुव ण देव वा मागुस व सिद्ध एव अहोज्जमाण अणण्णभाव कथ । धातुसज्ञ-हो सत्ताया, लभ प्राप्ती । प्रातिपदिक-मनुज देव न मानुष वा सिद्य एव अभवत् अनन्यभाव कथ । मूलधातु-

तात्पर्य—पर्यायें एक दूसरे रूप नहीं है, प्रतः पर्यायें ग्रन्य ग्रन्य ही हैं, ग्रनन्य नहीं।
टोक्कार्थ—पर्यायें पर्यायभूत स्वन्यतिरेकन्यिक्तिके कालमें ही विद्यमान होनेसे, उससे ग्रन्य कालोमें ग्रविद्यमान ही हैं। ग्रीर जो पर्यायोका द्रन्यत्वभूत ग्रन्वयणक्तिके साथ गुथा हुग्रा कमानुपाती स्वकालमें उत्पाद है उसमें पर्यायभूत स्वन्यतिरेकन्यक्तिका पहले ग्रसत्व होनेसे पर्यायें ग्रन्य है। इस कारण पर्यायोकी ग्रन्यताके द्वारा निष्चित किया जाता है कि पर्यायोके स्वरूपका कर्ता, करण ग्रीर ग्रधिकरण होनेसे पर्यायोसे ग्रपृथरभूत द्रन्यके ग्रसदुत्पाद है। स्पष्टीकरण—मनुष्य, देव या सिद्ध नहीं है, ग्रीर देव, मनुष्य या सिद्ध नहीं है, ऐसा न होता हुग्रा ग्रनन्य ग्रथित वहीका वहीं कैसे हो सकता है कि जिससे ग्रन्य ही न हो ग्रीर जिससे मनुष्यादि पर्यायें उत्पन्न होती है जिसके ऐसा जीव द्रन्य भी कंकणादि पर्यायें उत्पन्न होती है जिसके ऐसे सुवर्णकी तरह प्रति पर्यायपर ग्रन्य न हो ?

प्रसंगिववरण-अनन्तरपूर्व गाथामे सदुत्पादको द्रव्यसे अनन्य निश्चित किया गया था। अव इस गाथामे असदुत्पादको अन्यपनेरूपसे निश्चित किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) पर्याय अपने परिएामनकालमे हो होती है, पूर्व या पश्चात् अन्य कालमे नही, अतः पर्यायका उत्पाद पर्यायहिष्टमे असत्का उत्पाद कहा जाता है। (२) एक द्रव्यमे होने वाले पर्याय भी एक दूसरेसे अन्य अन्य ही है। (३) पर्यायहिष्टसे अन्य अन्य पर्यायोका उत्पाद पर्यायसे अपृथ्यभूत भी द्रव्यका असदुत्पाद कहा जाता है। (४) चूकि पर्याय

तथाहि—न हि मनुजिम्बदणो वा सिद्धो वा स्यात् न हि त्रिदणो मनुजो वा सिद्धो वा स्यात्। एवमसन् कथमनन्यो नाम स्यात् येनान्य एव न स्यात्। येन च निष्पद्यमानमनुजादिपर्याय जायमानवलयादिविकार काञ्चनिमव जीवद्रव्यमिप प्रतिपदमन्यन्न स्यात्।। ११३॥

भू सत्ताया, डुलभप् प्राप्तो । उनयपदिवदण—मगुवो मनुज देवो देव मागुगो मानुप सिद्धो सिद्ध – प्रथमा एक० । अहोज्जमाणो अभवन्-प्रथमा एकवचन कृदन्त । अण्णणभाव अनन्यभाव-द्वितीया एक० । ण न वा व कथ कथ-अव्यय । होदि भवति लहदि लभते-वर्नमान अन्य (पुरुष एकवचन त्रिया । निरुक्ति-मनो जात मनुज, दिव्यतीति देव, सिद्धचितस्म इति सिद्ध । समास—न अन्य अनन्य अनन्यस्य भाव अनन्यभाव त ॥ ११३ ॥

भिन्न वस्तु नही वह उसक्प परिएत द्रव्य ही है, श्रतः श्रसत्के उत्पादकी हृष्टिमे वह द्रव्य भी श्रन्य श्रन्य हुश्रा समक्ता जाता है। (१) यह एक परमात्मद्रव्य परमार्थत मनुष्य व देवादि पर्यायसे विलक्षण है सो सव पर्यायोगे यह परमात्मद्रव्य एक है, तो भी मनुष्य देवादिक नही। (६) किसी एक पर्यायमे दूसरा पर्याय नही पाया जाता। (७) पर्यायें सव भिन्न-भिन्न श्रपने -श्रपने कालमे होते है। (६) कोई भी पर्याय दूसरे पर्यायके कालमे न होनेसे सव पर्यायें श्रन्य-श्रन्य ही है। (६) द्रव्यका हुषा श्रसदुत्पाद पूर्वपर्यायसे भिन्न है।

सिद्धान्त—(१) प्रत्येक पर्याय विनाशीक है व अन्य पर्यायोसे भिन्न है।
हिष्ट—१- सत्तागीगोत्पादव्ययग्राह नित्य अशुद्ध पर्यायायिकनय (३७)।
प्रयोग—विभावपर्यायको हेय जानकर व स्वाभाविक पर्यायको उपादेय जानकर स्वा-

भाविक पर्यायके स्रोतभूत चैतन्यस्वभावकी उपासना करना ॥ ११३ ॥

भ्रव एक ही द्रव्यके ग्रन्यत्व ग्रीर ग्रनन्यत्वके विरोधको दूर करते हैं—[द्रव्यायिकेन] द्रव्याधिक नयसे [तत् सर्वं] वह सब [द्रव्यं] द्रव्य [ग्रनन्यत्] ग्रनन्य है, [पुनः च] ग्रीर [पर्यायाधिकेन] पर्यायाधिक नयसे [तत्] वह (सव द्रव्य) [ग्रन्यत्] ग्रन्य-ग्रन्य है, [तत्काले तन्मयत्वात्] क्योकि उस समय द्रव्यकी पर्यायसे तन्मयता है।

तात्पर्य — प्रत्येक एक ही द्रव्य भ्रपने नाना पर्यायोको कमश करता रहता है, भ्रत द्रव्यदृष्टिसे वह वही एक है, पर्यायदृष्टिसे वह ग्रन्य भ्रन्य है।

टोकार्थ — वास्तवमे सभी वस्तुश्रोकी सामान्यविशेषात्मकता होनेसे वस्तुका स्वरूप देखने वालोक क्रमण सामान्य श्रोर विशेषको जानने वाली दो श्रांखें — (१) द्रव्याधिक श्रोर (२) प्यायाधिक ये हैं। इनमेसे पर्यायाधिक चक्षुको सर्वथा बन्द करके जब मात्र खुली हुई द्रव्या धिक चक्षुके द्वारा देखा जाता है तब नारकत्व, मनुष्यत्व, देवत्व श्रोर सिद्धत्व—पर्यायस्वरूप विशेषोमे रहने वाले एक जीवसामान्यको देखने वाले श्रोर विशेषोको न देखने वाले जीवोको

म्रथैकद्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वविप्रतिषेधमुद्धुनोति-

द्विष्टिएग् सव्वं द्वं त पज्जयिहिएग् पुगा । हविद य अण्णामगण्णां तकाले तम्मयत्तादो ॥ ११४॥ द्रव्य द्रव्यार्थनयसे, सब है अन्य अन्यान्य पर्ययो नयसे । ह्यों कि उन उन विशेषों—के क्षरामें द्रव्य तन्मय है ॥ ११४॥

द्रव्याथिकेन सर्वं द्रव्य तत्पर्यायाथिकेन पुन. । भवति चान्यदनन्यत्तत्काले तन्मयत्वात् ॥ ११४॥ सर्वस्य हि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वात्तत्स्वरूपमृत्पश्यतां यथाक्रमं सामान्यविशेषो परिच्छिन्दती द्वे किल चक्षुषी, द्रव्याधिकं पर्यायाधिक चेति । तत्र पर्यायाधिकमेकान्तनिमीलित

नामसज्ञ—द्वविद्य सव्व द्वव त पञ्जयिद्वय पुणो ण अण्ण अण्ण तक्काल तम्मयत्त । धातुसंज्ञ— हव सत्ताया । प्रातिपदिक—द्रव्याधिक सर्व द्रव्य तत् पर्यायाधिक पुनर् च अन्य अनन्य तत्काल तन्मयत्व । मूलधातु—भू सत्ताया । उभयपदिववरण—द्वविद्यण द्रव्याधिकेन पञ्जयिद्विएण पर्यायाधिकेन—तृतीया एक० । सव्व सर्वं द्वव द्रव्य त तत् अन्यत् अनन्यत्–प्रथमा एकवचन । हवदि भवति—वर्तमान अन्य पुरुष

'वह सब जीव द्रव्य है' ऐसा भासित हौता है। श्रीर जब द्रव्याधिक चक्षुको सर्वथा बद करके मात्र खुली हुई पर्यायाधिक चक्षुके द्वारा देखा जाता है तब जीवद्रव्यमे रहने वाले नारकत्व, तिर्यक्त्व, मनुष्यत्व, देवत्व श्रीर सिद्धत्व पर्याय स्वरूप श्रनेक विशेषोको देखने वाले ग्रीर सामान्यको न देखने वाले जीवोको वह जीवद्रव्य ग्रन्य-ग्रन्य भासित होता है, क्योंकि द्रव्य जन-उन विशेषोक्षे समय तन्मय होनेसे उन-उन विशेषोसे श्रनन्य है—कडे, घास, पत्ते ग्रीर काष्ठमय ग्रिनकी तरह। श्रीर जब उन द्रव्याधिक श्रीर पर्यायाधिक दोनो श्रांखोको एक ही साथ खोलकर इनसे श्रथात् द्रव्याधिक तथा पर्यायाधिक चक्षुग्रोसे देखा जाता है तब नारक-त्व, तिर्यक्त्व, मनुष्यत्व, देवत्व ग्रीर सिद्धत्व पर्यायोमे रहने वाला जीवसामान्य तथा जीवसामान्यमे रहने वाले नारकत्व, तिर्यक्त्व, मनुष्यत्व, देवत्व ग्रीर सिद्धत्व पर्यायोमे रहने वाला जीवसामान्य तथा जीवसामान्यमे रहने वाले नारकत्व, तिर्यक्त्व, मनुष्यत्व, देवत्व ग्रीर सिद्धत्वपर्यायस्वरूप विशेष एक ही साथ दिखाई देते हैं। वहाँ एक श्रांखसे देखा जाना एकदेश श्रवलोकन है ग्रीर दोनो ग्रांखोसे देखना सपूर्ण श्रवलोकन है। इस कारण सर्वावलोकनमे द्रव्यके ग्रन्यत्व ग्रीर ग्रनन्यत्व वि घको प्राप्त नही होते।

प्रसंगविवरण — भ्रनन्तरपूर्व गाथामे द्रव्यके भ्रसदुत्पादको धन्यरूपसे निश्चित किया गया था। श्रब इस गाथामे एक ही द्रव्यके भ्रन्यत्व व भ्रनन्यत्वके विरोधका परिहार किया गया है।

तथ्यप्रकाश - (१) प्रत्येक पदार्थं सामान्यविशेषात्मक है। (२) पदार्थका सामान्य

विधाय केवलोन्मोलितेन द्रव्याथिकेन यदावलोक्यते तदा नारकतियें इमनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मकेषु विशेषेषु व्यवस्थित जोवसामान्यमेकमवलोक्यनामनव्यतेकिनविशेषाणा तत्मर्वजीवव्यामिति प्रतिभाति । यदा तु द्रव्याधिकमेकान्तिनिमीलित केवलोन्मोलितेन पर्यायाधिकेनावलोक्यते तदा जोवद्रव्ये व्यस्यितान्नारकतियंग्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मकान् विशेषाननेकावलोक्यतामन्वलोक्तिसामान्यानामन्यदन्यत्प्रतिभाति । द्रव्यस्य तत्तिद्विशेषकाले तत्तिद्विशेषेभ्यस्तन्मयदेवनाक्त्रव्यत्ति। यदा तु ते उने ग्रिष द्रव्यायिकपर्यायायिके तुल्यकाल्यान्यान्त्राम्पर्यव्यवाहवत् । यदा तु ते उने ग्रिष द्रव्यायिकपर्यायायिके तुल्यकालोक्मोलिते विधाय तत्त इत्रज्वावलोक्यते तदा नारकतिर्यद्यमनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मका विशेषास्य जीवसामान्यं जीवसामान्ये च व्यवस्थिता नारकतिर्यग्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मका विशेषास्य तुल्यकालमेवावलोक्यन्ते । तत्रकेचक्षुरवलोकनमेकदेशावलोकन, द्विक्षुरवलोकनं सर्वावलोकन । तत्र सर्वावलोकने द्रव्यस्यान्दत्वानन्यत्व च न विप्रतिषिध्यते ॥ ११४॥

एकवचन त्रिया। तक्काले तत्त्राले-सप्तमी एकवचन। तन्मयत्तादो ,तन्सयत्वात्-पचमी एकवचन। निर्क् क्ति-व्यक्तिति द्रव्य तेन निर्वृत्त तन्मय नन्य भाव तन्मयत्व तन्मात्। नमाम-व्रव्य अर्थे प्रयोजन यस्य स इच्यायिक तेन इ०, पर्याय अर्थ प्रयोजन यन्य न पर्यायायिक तेन प०॥ ११४॥

स्वरूप त्रैकालिक है। (२) पदार्थका विशेपस्वरूप क्षण क्षण्मे नया नया है। (४) सामान्य स्वरूपको जानने वाला नेत्र प्रयायिकनय है। (५) विशेपस्वरूपको जानने वाला नेत्र प्रयायाध्यक नेत्रको वद कर केवल प्रव्यायिक नेत्रसे देखनेपर नारक, तिर्यम्प मनुष्य, देव सिद्ध पर्यायविकोपोमे एक जीवद्रव्य ही प्रतिभान होता है, क्योंकि यहाँ विशेष देखे नहीं गये। (७) प्रव्यायिक नेत्रको वंद कर केवल पर्यायायिक नेत्रसे जीवद्रव्यमे व्यवस्थित नारकादि पर्यायोको देखनेपर वे सब विशेष ग्रन्य ग्रन्य ही ज्ञात होते हैं, क्योंकि यहाँ जीवस्थानान्य देखा नहीं गया। (८) जब प्रव्यायिक व पर्यायायिक दोनो नेत्रोको एक साय खोलकर देखा जाय तब नारकादि पर्यायोमे व्यवस्थित जीवद्रव्य व जीवद्रव्यमे व्यवस्थित नारकादि पर्यायों एक साथ देखे जाते हैं। (६) एक नय नेत्रसे देखनेपर एकदेश दिखाई देता है। (१०) दोनो नय नेत्रोसे देखनेपर सब दिखाई देता है। (१२) प्रवन्यायक नयसे पर्यायसन्तानरूपमे प्रव्य एक ही विदित होता। (१३) पर्यायायिकनयसे प्रव्य पर्यायरूपमे भिन्न-भिन्न विदित होता। (१४) सापेक्षतया दोनो नयोंसे एक साथ निर्वनेपर प्रव्यक्ष एकत्व व अनेकत्व एक साथ विदित होता।

सिद्धान्त — (१) एक ही द्रव्य प्रतिसमय ग्रनिवारित विशेषमय निरखा जाता है।

ग्रथ सर्वविप्रतिषेधनिषेधिकां सप्तभङ्गीमवतारयति-

# अतिथ ति य गातिथ ति य हवदि अवत्तव्वमिदि पुगाो दव्वं । पज्जायेगा दु केगा वि तदुभयमादिद्दमण्गां वा ॥ ११५॥

द्रव्य कइ दृष्टियोंसे, श्रस्ति नास्ति श्रवक्तव्य होता है।

उभय तीन व त्रयात्मक, यों सब मिल सप्त मंग हुए ॥ ११५ ॥

अस्तीति च नास्तीति च भवत्यवक्तव्यमिति पुनर्द्रव्यम् । पर्यायेण तु केनचित् तदुभयमादिष्टमन्यद्वा ॥११५॥

स्यादस्त्येव १ स्यान्नास्त्येव २ स्यादवक्तव्यमेव ३ स्यादिस्तनास्त्येव ४ स्यादस्त्यवक्त-व्यमेव ५ स्यान्नास्त्यवक्तव्यमेव ६ स्यादिस्तनास्त्यवक्तव्यमेव ७ । स्वरूपेण १ पररूपेण २ स्वपरूपयोगपद्येन ३ स्वपरूपक्रमेण ४ स्वरूपस्वपरूपयोगपद्याभ्या ५ पररूपस्वपरूपयोग-

नामसज्ञ — त्ति ण य पुणो दु वि वा अवत्तव्व दव्व पज्जाय क तदुभय अदिट्ठ अण्ण । धातुसंज्ञ — अस सत्ताया, हव सत्ताया । प्रातिपदिक — इति न च पुनर् तु अपि वा अवक्तव्य द्रव्य पर्याय कि तदुभय

हिए--१- भ्रन्वयद्रव्याधिक प्रतिपादक व्यवहार (८३), सत्तासापेक्ष नित्य भ्रशुद्ध पर्यायाधिक प्रतिपादक व्यवहार (६४)।

प्रयोग—जो ही मैं यहाँ संसारावस्थामे आकुल रहता हू यही मैं मुक्तावस्थामे शाश्वत अनाकुल रहूगा ऐसे निर्णयपूर्वक मुक्तिके लिये अविकार चैतन्यस्वभावमय अद्वैत अन्तस्तत्त्वकी भावना करना ॥११४॥

श्रव समस्त विरोधोको दूर करने वाली सप्तभंगीको उतारते हैं— [द्रव्यं] द्रव्यं [केनिचत् पर्यायेग तु] किसी पर्यायसे तो [श्रस्ति इति च] 'ग्रस्ति' [नास्ति इति च] ग्रीर किसी पर्यायसे 'नास्ति' [पुनः] ग्रीर [श्रवक्तव्यम् इति भवति] किसी पर्यायसे 'ग्रवक्तव्य' है, [तदुभय] ग्रीर किसी पर्यायसे 'ग्रस्ति-नास्ति, (दोनो) [वा] ग्रथवा [श्रन्यत् आदिष्टम्] किसी पर्यायसे ग्रन्य तीन भगरूप कहा गया है।

टोकार्थ—द्रव्य (१) स्यात् अर्थात् स्वरूपसे अस्ति, (२) 'स्यात् अर्थात् पररूपसे नास्ति', (३) 'स्यात् अर्थात् स्वरूप पररूपके योगपद्यसे अवक्तव्य'; (३) 'स्यात् स्वपररूपक्रमसे अस्ति-नास्ति', (५) 'स्यात् स्वरूपसे व स्वपररूपयोगपद्यसे अस्ति-अवक्तव्य'; (६) 'स्यात् अर्थात् पररूपसे व स्वपररूपयोगपद्यसे नास्ति अवक्तव्य'; और (७) 'स्यात् स्वरूपसे, पररूप से व स्वपररूपयोगपद्यसे अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य' है।

स्वरूपसे, पररूपसे, स्वपररूपके यौगपद्यसे स्वरूप ग्रौर पररूपके क्रमश. स्वरूप ग्रौर स्वरूप-पररूपके यौगपद्यसे पररूपसे ग्रौर स्वरूपपररूपके यौगपद्यसे, स्वरूपसे, पररूपसे

पद्याभ्यां ६ स्वरूपपरूपस्वपरूपयोगपद्यरादिश्यमानस्य स्वरूपेण सत, परूपेण।सत, स्व-परूपाभ्यां युगपद्ववतुमशवयस्य, स्वपरूपाभ्यां क्रमेण सतोऽसतश्च, स्वरूपस्वपरूपयोगपद्याभ्यां सतो वक्तुमशवयस्य च, परूपस्वपरूपयोगपद्याभ्यामसतो वक्तुमशवयस्य च, स्वरूपपर्रूपस्वपरूपयोगपद्याभ्यामसतो वक्तुमशवयस्य च, स्वरूपपर्रूपस्वपरूपयोगपद्यां सतोऽसतो वक्तुमशवयस्य चानन्तधर्मणो द्रव्यस्यकेक धर्ममाश्चित्य विव-क्षिताविवक्षित्वविधिप्रतिषेधाभ्यामवतरन्ती सप्तभिद्धाक्षैवकारविश्रान्तमश्चान्तसमुद्यार्यमाणस्यान्तरामोधमन्त्रपदेन समस्तमिप विप्रतिषेधविषयोगस्यास्यत्य । ११५ ॥

आदिष्ट अन्य । मूलघातु—भू सत्ताया, अस् भुवि । उभयपदिविवरण—ित्त इति ण न पुणो पुन तु हु वि अपि वा—अव्यय । अवत्तव्व अवक्तव्य पज्जायेण पर्यायेन—तृतीया एकवचन । केण केन-तृ० ए० । तहुभय आदिष्ट आष्ट अण्ण अन्य—प्र० एक० । अत्थि अस्ति हवदि भवति—वर्तमान अन्य पुरुप एकवचन त्रिया । निरुवित—वक्तु योग्य वक्तव्य न वक्तव्य इति अवक्तव्य, परि अयन पर्यायः । समास—तयो उभय तहु-भयम् ॥ ११५ ॥

म्रोर स्वरूपपररूपके यौगपद्यसे कहे जा रहे स्वरूपसे सत्, पररूपसे ग्रसत्. स्वपररूपसे युगपत् कहा जानेके लिये ग्रशक्य, स्वपररूपोके द्वारा क्रमसे सत् व ग्रसत्, स्वरूप ग्रीर स्वपररूपयोग-पद्य द्वारा सत् ग्रवक्तव्य, पररूप व स्वपररूपयोगपद्यके द्वारा ग्रसत् ग्रवक्तव्य, स्वरूप व पर-रूप व स्वपररूपयोगपद्यके द्वारा ग्रसत् ग्रवक्तव्य, स्वरूप व पर-रूप व स्वपररूपयोगपद्यसे सत्-असत् ग्रवक्तव्य—ऐसे ग्रनन्त धर्मो वाले द्रव्यके एक एक धर्म का ग्राश्रय लेकर विवक्षित-ग्रविविक्षितके विधिनिषेधके द्वारा प्रगट होने वाली सप्तभगी सत्त सम्यक्तया उच्चारण किये जा रहे स्यात्कार रूपी ग्रमोध मत्र पदके द्वारा एवकारमे रहने वाले समस्त विरोध-विषके मोहको दूर करती है।

प्रसगिववरग्— अनन्तरपूर्व गाथामे एक द्रव्यके सदुत्पाद व असदुत्पादका विरोध बताया गया था। अब इस गाथामे सर्वविरोधको दूर करने वाली सप्तभगीका अवतार किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक है अत किसी भी घर्मी वस्तुमे किसी विवक्षासे जो घर्म कहना हो उसमे उसका प्रतिपक्षभूत घर्म भी अन्य दृष्टिसे साधा जाता है। (२) द्रव्यायिक दृष्टिसे व पर्यायायिक दृष्टिसे जब दो घर्म स्वतंत्र परसे गये तब एक साथ उन्हें न कह सकनेके कारण एक अवक्तव्य घर्म भी हो जाता है। (३) जहाँ ३ घर्म हो उनके द्रिसंयोगी घर्म तीन हो जाते हैं। (४) जहाँ ३ घर्म हो जनके द्रिसंयोगी घर्म तीन हो जाते हैं। (४) जहाँ ३ घर्म हो उनका त्रिसंयोगी घर्म एक हो जाता है। (४) एक एक घर्म ३, द्रिसंयोगी घर्म ३ व विसंयोगी घर्म १, इस प्रकार सप्त भगोका समूह सप्तभंगी कहलाता है। (६) जीव द्रव्यदृष्टिसे नित्य ही है, पर्यायदृष्टिसे अनित्य ही है, क्रमणः द्रव्य पर्यायदृष्टि नित्य और अनित्य ही है क्रमण

अथ निर्धार्यमाणत्वेनोदाहरणीकृतस्य जीवस्य मनुष्यादिपर्यायाणां क्रियाफलत्वेनान्यत्वं , धोतयित—

## एसो ति ग्रात्थि कोई ग्रा ग्रात्थि किरिया सहाविग्राव्वता। किरिया हि ग्रात्थि अफला धम्मो जदि ग्रिष्फलो परमो ॥११६॥

यो नहीं कि संसारी, जीवोंकी क्रिया प्राकृतिक न बने।

क्रिया भवफलरहित नहिं, धन्य परम धर्म थौं निष्फल ॥११६॥

एष इति नास्ति किञ्चन्न नास्ति किया स्वभावनिर्वृत्ता । किया हि नास्त्यफला धर्मो यदि नि फल परमः ॥
इह हि ससारिगो जीवस्यानादिकर्मपुद्गलोपाधिसन्निधिप्रत्ययप्रवर्तमानप्रतिक्षग्विवर्तनस्य क्रिया किल स्वभावनिर्वृत्तैवास्ति । ततस्तस्य मनुष्यादिपर्यायेषु न कश्चनाप्येष एवेति

नामसज्ञ—एत त्ति ण कोई किरिया सहावणिव्वत्ता अफला घम्म जिद णिपफल परम । धातुसंज्ञ— अस सत्ताया, कर करऐ। प्रातिपदिक—एतत् इति न किश्चत् किया स्वभावनिर्वृत्ता किया हि अफला

द्रव्य युगपदुभय दृष्टिसे नित्य अवक्तव्य हो है, क्रमशः पर्याय युगपदुभयदृष्टिसे अनित्य अवक्तव्य हो है, क्रमशः द्रव्य पर्याय व युगपदुभयदृष्टिसे नित्य अनित्य अवक्तव्य ही है। (७) सप्त-भगीके पत्येक भगोमे अपेक्षा और निश्चय दोनो होनेसे उनका द्रव्यमे कुछ भी विरोध नहीं है और न रंच सदेह है।

सिद्धान्त-(१) वस्तुकी ज्ञष्ति सात भगोमे होती है।

हिष्ट—१-७- ग्रस्तित्वनय, नास्तित्वनय, ग्रवक्तन्यनय, ग्रस्तित्वनास्तित्वनय, ग्रस्ति-त्वावक्तन्यनय, नास्तित्वावक्तन्यनय, ग्रस्तित्वनास्तित्वावक्तन्यनय (१५४-१६०)।

प्रयोग—विविध नयोसे ग्रपना परिचय प्राप्त करके सर्व नयोसे श्रतीत सहज ग्रन्त-स्तत्त्वके श्रनुभवका पौरुष होने देना ॥ ११५ ॥

ग्रब निर्णय किये जानेके रूपसे उदाहरण्रूष किये गये जीवके मनुष्यादि पर्यायोका 'कियाफलपनेके रूपसे उनका भ्रन्यत्व प्रकाशित करते है—[एषः इति कश्चित् नास्ति] सदा यही है ऐसी संसारमे कोई पर्याय नही है; [स्वभाव निर्वृत्ता किया नास्ति न] ग्रीर विभाव पर्याय स्वभावसे निष्पन्न ग्रथात् प्रकृतिनिष्पन्न क्रिया नही हो सो भी बात नही है, [क्रिया हि श्रफला नास्ति] विकारिक्रया नरनारकादि पर्यायरूप फल देनेसे रहित नही है, [यदि हि परमः धर्मः निष्फलः] जब कि निर्विकार परमात्मकी उपलब्धिरूप धर्म मनुष्यादिपर्यायरूप फल देने वाला नही है।

तात्पर्य—विकार क्रियायें नाना सांसारिक पर्यायक्त फलोको हेनी के लोज के नमध्ये

#### नानाविष्ट सन्य सत्य है।

दोलाई—इन विस्त्रें सनाविकर्न पुर्वलको उपाधिक सद्भावक कारणसे जिसके प्रतिः क्षण विनित्तिन होता रहता है ऐसे संसारी जीवको क्रिया बास्तवनें प्रकृति निष्णल ही है, इरिलिये उसके महुक्यादि पर्यायोंने से कोई सो प्रयाय 'यहीं' है ऐसी टंकोत्कोर्ण नहीं है, क्योंकि वे प्राय्ये पूर्व पूर्व प्रयोगोंके नामने प्रवृत्त कियाफ़र हुए होनेसे उत्तर-उत्तर पर्यायोंके हारा नष्ट होती है मध्या मोहके साथ भिलनका नाम न होनेसे क्रियाका फल तो मानना ही साहिये। क्षास्त्रवने क्रिया नेतनको पूर्वोत्तर बमासे विमिष्ट नैतन्यपरितानस्त्रह्म है। मीर, वह क्रिया वूपरे मणुके साथ युक्त स्त्रुको परित्रात द्वस्त्रको विष्णादक होनेकी तरह नोहके साथ मिलित सात्माको परिणतिमें, मनुष्यादि कार्यको निष्णादक होनेसे सफल ही है। सीर जैसे दूसरे सर्गुके साथका सम्बन्ध जिसका नष्ट हो तथा है, ऐसे सर्गुको परिणति द्वयन्त्र गुक्त कार्यको तिष्या कक नहीं है, उसी प्रकार मोहके साथ मिलनका नाम होनेपर क्रयको परम्म स्त्रुक होनेसे 'परमध्ये' नामसे कही जाने वाली वही क्रिया मनुष्पादि कार्यको निष्पान का न होनेसे स्वल्त ही है।

रसंगिववर स्मानंतरपूर्व पायाने सर्विवरोध परिहारिली सप्तसंगीका सवतार किया पया या। सब इन पायाने यह बताया प्रया है कि कोवकी मनुष्यावि पर्योगें कर्मात्रीत होतेके कारण विन्यवर होनेसे गुर्ह्यानिण्ययसे कोवस्वरूप नहीं है और क्रिया फलपनेके कारण उनका सम्यक्त है।

अथ मनुष्यादिपर्यायागां जीवस्य ऋियाफलत्वं व्यनिक्त-

# कम्मं गामसमक्खं सभावमध अपणो सहावेण । यभिभूय गारं तिरियं गोरइयं वा सुरं कुणदि ॥११७॥

नामकर्मकी प्रकृती, शुद्धात्मस्वभावको दवा करके। मनुज तिर्यश्च नारक, व देव पर्यायमय करता ॥११७॥

कर्म नामसमास्य स्वभावमथात्मन स्वभावन । अभिभूय नर तिर्यच नैरियक वा सुर करोति ॥ ११७ ॥ किया खल्वात्मना प्राप्यत्वात्कमं, तिनिमित्तप्राप्तपरिगामः पुद्गलोऽपि कर्म, तत्कार्य- भूता मनुष्य।दिपर्याया जोवस्य क्रियाया मूलकारणभूतायाः प्रवृत्तत्वात् क्रियाफलमेव स्युः । क्रियाऽभावे पुद्गलानां कर्मत्वाभावात्तत्कार्यभूतानां तेषामभावात् । ग्रथ कथ ते कर्मणः कार्य-

नामसज्ञ—कम्म णामसमक्ख सहाव अघ अप्प सहाव णर तिरिय ऐरइय वा सुर। धातुसंज्ञ— अभि भव सत्ताया, कुण करऐ। प्रातिपदिक—कर्मन् नामसमाख्य स्वभाव अथ आत्मन् स्वभाव नर तिर-

तथ्यप्रकाश—(१) संसारी जीवकी पर्याय क्रिया कर्मोपाधिसन्निधिका निमित्त पाकर होनेसे प्रकृतिरिचत ही हैं। (२) ससारी जीवके मनुष्यादि पर्यायोमे कुछ भी पर्याय परिणमन स्थिर नही है, विनश्वर ही है। (३) ससारी जीवोके उत्तर उत्तर पर्यायोसे पूर्व पूर्व पर्याय नष्ट होते जाते है, क्योंकि पूर्व पूर्व पर्यायोका क्रियोफल हो इस प्रकार है। (४) ससारी जीवोकी पर्यायोकी क्रियाका फल ससारभ्रमण है, क्योंकि वहाँ मोहका मिलन नष्ट नही हुग्रा। (५) संसारी जीवोकी क्रियाय सफल है याने ससारभ्रमणरूप फल देने वाली है। (६) निर्मोह रत्नत्रयपरिणत ग्रन्तरात्माका परम धर्म निष्फल है याने संसरणफल देने वाला नही है।

सिद्धान्त—(१) शुद्धनयसे जीव द्रव्य रागादिविभावरूप नही परिग्मता है। (२) अशुद्धनिश्चयनयसे जीव मिथ्यात्व रागादिरूप परिग्मता है।

हष्टि—१-शुद्धनय, प्रतिषेधक शुद्धनय (४६, ४६ ब) । २-प्रशुद्धनिश्चयनय (४७) । प्रयोग—दुःखहेतुभूत, नैमित्तिक, ग्रस्वभावभूत मनुष्यादिपर्यायोको ग्रनात्मा जानकर केवल चैतन्यस्वरूपमात्र ग्रन्तस्तत्त्वमे ग्रात्मत्व श्रनुभवनेका पौरुष होने देना ॥ ११६ ॥

श्रव मनुष्यादि पर्यायें जीवकी कियाके फल हैं, यह व्यक्त करते है—[श्रथ] वहां [नामसमाख्यं कर्म] 'नाम' संज्ञा वाला कर्म [स्वभावेत] श्रपने कर्मस्वभावसे [श्रात्मनः स्वभावं अभिभूय] श्रात्माके स्वभावको ढककर [नरं तिर्यञ्चं नरियकं वा सुरं] मनुष्य, तिर्यंच, नारक श्रथवा देवरूप [करोति] कर देता है।

भावमायान्ति, कर्मस्वभावेन जीवस्वभावमभिभूय क्रियमाग्गत्वात प्रदीपवत् । तयाहि—यया खलु ज्योति स्वभावेन तैलस्वभावमभिभूय क्रियमाण प्रदीपो ज्योति कार्यं तथा कर्मस्वभावेन जीवस्वभावगभिभृय क्रियमाग्गा मनुत्यादिपर्याया क्रमंकार्यम् ॥ ११७॥

व्च नैरियत प्राप्तः । सूलप्रातु--अभि स्पानाया, प्राप्त् तरगे। उसयपदिव्यरण--उम्म कम पामसमक्त्य नामप्रमाप्य-प्राप्ता एक चन । नहाप्त रप्रभाप्त-हि० एक । अप अथ या-प्रकार । एपणो
आत्मन -पण्टी एक । नहाप्ति स्वभावन-नृतीया एक । अभिभय-अगमानिकी निया । एक नर निर्वि तिर्यच गोराप नैरिका नुर-ितीया एकप्रचन । नुणदि क्योति-द्वनेमान अन्य पुरुष एक्यचन निर्वि निरुपित--ित्येन यत् कम, नृपानि इति नर न, निर अचानीनि नियम् त, मुर्गन इति मुर न । नमान-स्वस्य भाव रप्रभाप त रवभाव ॥ ११७ ।

तात्पर्य — नामकमंके उदयमे जीव नर नारकादि पर्यायोहप वन जाता है।

टीकार्थ—किया वान्तवमे ग्रात्माके द्वारा प्राप्य होनेमे कर्म है, उसके निमित्तमे प्राप्त किया है इच्चकर्महप परिगामन जिसने ऐसा पुद्गल भी कर्म है। उस पुद्गलकर्मकी कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायें मूलकारणभून जीवकी क्रियासे प्रवर्तमान होनेसे क्रियाफल ही है, क्योंकि क्रियाके प्रशावमे पुद्गलोको कर्मत्वका ग्रभाव होनेसे उस पुद्गल कर्मकी कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायोका प्रभाव होता है। प्रशन—वहा वे मनुष्यादि पर्यायें कर्मके कार्य कैसे है ? उत्तर—वे कर्मस्वभावके द्वारा जीवके स्वभावका पराभव व रके की जाती है, दीपककी तरह। जैसे कि ज्योतिके स्वभावके द्वारा तेलके स्वभावको ग्रभिभूत करके किया जाने वाला दीपक ज्योतिका कार्य है, उसी प्रकार कर्मस्वभावके द्वारा जीवके स्वभावको ग्रभिभूत करके की जाने वाली मनुष्यादि पर्यायें कर्मके कार्य है।

प्रसङ्गिविवरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे वताया गया था कि मनुष्यादि पर्याये जीवका स्वरूप नहीं है ग्रीर ये ससारफल देने वालो है। ग्रव इम गाथामे स्पष्ट किया है कि मनुष्यादि पर्याये जीवकी क्रियाके फल है।

तथ्यप्रकाश—(१) ग्रात्माके द्वारा जो प्राप्य हो सो कर्म है, यह कर्म जीवकी किया है, भावपरिणति है। (२) जीवके विकार कियाका निमित्त पाकर कार्माण्वर्गणावोमे कर्मत्व परिणामन होता है सो पुद्गल भी कर्म है। (३) कर्मके कार्यभूत मनुप्यादि पर्याये हैं सो वे मूलकारणभूत जीविवभाविकयासे प्रवृत्त हुए है ग्रत ये पर्यायें कियाफल है। (४) जीवकी विभाविक्रयावोका ग्रभाव होनेपर कार्माणवर्गणावोमे वर्मत्वका ग्रभाव हो जाता है। (५) पुद्गलकार्माणवर्गणावोमे कर्मत्वका ग्रभाव होनेसे पुद्गलकर्मके कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायें नहीं होती। (६) जैसे ज्योतिस्वभावसे तैलस्वभावका ग्रभभव करके वार्ताके ग्राधारसे दीपिशखा॰

अथ कुतो मनुष्यादिपर्यायेषु जीवस्य स्वभावाभिभवो भवतीति निर्धारयति—— गारगारयतिरियसुरा जीवा खलु गामकम्मागिव्वता । गाहि ते लद्धसहावा परिगाममागा सकम्मागि ॥११८॥

नर नारक तिर्यक् सुर, प्राग्गी है नामकर्मसे निवृत ।

इससे कर्मविपरिरात, आत्मा न स्वभावको पाता ॥११८॥

नरनारकतिर्यक्सुरा जीवा खलु नामकर्मनिर्वृत्ता । न हि ते लब्धस्वभावा परिणममाना स्वकर्माणि ॥ श्रमी मनुष्यादय. पर्याया नामकर्मनिवृत्ताः सन्ति तावत् । न पुनरेतावतापि तत्र जीव-स्य स्वभावाभिभवोऽस्ति । यथा कनकबद्धमाणिक्यकङ्कृ्गोषु माणिक्यस्य । यत्तत्र नैव जीवः

नामसंज्ञ-णरणारयतिरियसुर जीव खलु णाम कम्मणिव्वत्त ण हित लद्धसहाव परिणाममाण सकम्म । धातुसज्ञ-जीव प्राणधारएो, लभ प्राप्तो । प्रातिपदिक-नरनारकितर्यक्सुर जीव खलु नामकर्म-

रूपसे परिणमाता है, अत बना हुआ प्रदीप ज्योतिका कार्य कहलाता है इसी प्रकार कर्म कर्म-स्वभावसे जीवस्वभावका अभिभव करके शरीरके आधारसे मनुष्यादि रूपसे परिणमता है अत बने मनुष्यादि पर्याय कर्मके कार्य कहलाते हैं। (७) कर्म और कर्मकार्य सहज परमात्म-तत्त्वसे विपरीत हैं।

सिद्धान्त - (१) मनुष्यादि पर्यायें कर्मजनित हैं।

हष्टि—१- भ्रशुद्धनिश्चयनय, विवक्षितंकदेशशुद्धनिश्चयनय, निमित्तदृष्टि, उपादान दृष्टि (४७, ४८, ५३ म्र, ४६ ब)।

प्रयोग-कर्मजनित पर्यायोको कष्टरूप जानकर उनसे उपेक्षा करके चैतन्यस्वरूप सहजपरमात्मतत्त्वमे उपयुक्त होना ॥११७॥

अब मनुष्यादि पर्यायोमे जीवके स्वभावका ग्रिमिभव किस कारणसे होता है ? यह निर्धारित करते हैं—[नरनारकितर्यक्सुराः जीवाः] मनुष्य, नारक, तिर्यंच ग्रोर देवरूप जीव [खलु] वास्तवमे [नामकर्म निर्वृत्ताः] नामकर्मसे निष्पन्न हैं। [हि] वास्तवमे [स्वकर्मािएा] वे ग्रपने कर्मरूप [परिगाममानाः ते] परिणम रहे वे [लब्धस्वभावाः न] लब्धस्वभाव नहीं है ग्रथित उनको स्वभावकी उपलब्धि नहीं है।

तात्पर्य--नरनारकादि गतियोमे जीवके स्वभावका ग्रभिभव तो है, किन्तु जीवका ग्रभाव नहीं है।

टीकार्थ—ये मनुष्यादि पर्यायें तो नामकर्मसे निष्पन्न हैं, किन्तु इतनेसे भी वहाँ जीव के स्वभावका श्रभिभव नहीं है, जैसे कि सुवर्णमें जड़े हुये माणिकवाले ककरगोमें माश्मिकके

श्रथ जीवस्य द्रव्यत्वेनावस्थितत्वेऽपि पर्यायैरनवस्थितत्व द्योतयति —

# जायदि गोव गा गारसदि खगाभंगसमुब्भवे जगो कोई। जो हि भवो सो विल्ञ्रो संभवविलय ति ते णागा।।११६॥

उपजे नहीं न विनक्षे, तथापि क्षरा हि क्षरा सर्ग लय होते। जो भव वह लय अथवा सभव लय अन्य अन्य हुए।।११६।।

जायते नैव न नश्यति क्षणभञ्जसमुद्भवे जने कश्चित्। यो हि भवः स विलय सभवविलयाविति तौ नःना ॥

इह तावन्न कश्चिज्जायते न म्रियते च। भ्रथ च मनुष्यदेवतिर्यंड्नारकात्मको जीव-लोकः प्रतिक्षणपरिगामित्वादुत्सगितक्षणभङ्गोत्पादः न च विप्रतिषिद्धमेतत्, सभवविलययोरेक त्वनानात्वाभ्याम् । यदा खलु भङ्गोत्पादयोरेकत्व तदा पूर्वपक्षः, यदा तु नानात्व तदोत्तरः ।

नामसज्ञ-ण एव क्षणभगसमुव्भव जण कोई ज हि भव त विलअ सभवविलय ति त णाणा। घातुसंज्ञ-जा प्रादुर्भावे, नस्स नाशे। प्रातिपदिक-न एव क्षणभङ्गसमुद्भव जन कश्चित् यत् हि भव त

प्रयोग—स्वभावघातसे बचनेके लिये स्वभाव विभावका भेदविज्ञान कर स्वभावका दर्शक होनेका ग्रन्तः पौरुष होने देना ॥ ११८ ॥

श्रव जीवकी द्रव्यरूपसे स्थिरता होनेपर भी पर्यायोसे श्रस्थिरताको प्रकाशते है— [क्षराभद्भसमुद्भवे जने] प्रतिक्षण विनाश श्रीर उत्पाद वाले जीवलोकमे [किश्चत्] कोई [न एव जायते] न तो उत्पन्न होता, श्रीर [न नश्यित] न नष्ट होता है, [हि] क्योकि [यः भवः सः विलयः] जो जीव उत्पादरूप है वही विनाशरूप है, [संभविवलयौ इति तौ नाता] फिर भी उत्पाद उत्पाद है, विनाश विनाश ही है। इस प्रकार वे उत्पाद श्रीर व्यय नाना हैं श्र्यात् भिन्न-भिन्न है।

तात्पर्य-द्रव्यदृष्टिसे जीव वही एक ग्रवस्थित है, पर्यायदृष्टिसे ग्रनवस्थित है।

टीकार्थ—वास्तवमे यहाँ न कोई जन्म लेता है श्रीर न मरता है, श्रीर ऐसा श्रव-स्थित होनेपर भी मनुष्य-देव-तिर्यंच-नारकात्मक जीवलोक प्रतिक्षण परिणामी होनेसे क्षण-क्षण मे होने वाले विनाश श्रीर उत्पादके साथ जुडा हुग्रा है। श्रीर यह विरोधको प्राप्त नही होता; क्योंकि उत्पाद श्रीर विलयका एकत्व श्रीर श्रनेकत्व है जब उत्पाद श्रीर विलयका एकत्व है तब पूर्वपक्ष है, श्रीर जब श्रनेकत्व है तब उत्तरपक्ष है। इसीका स्पष्टीकरण— जैसे:— 'जो घड़ा है वही कुण्ड है' ऐसा कहा जानेपर, घड़े श्रीर कुण्डके स्वरूपका एकत्व श्रसम्भव होनेसे उन दोनोकी श्राधारभूत मिट्टी प्रगट होती है, उसी प्रकार 'जो उत्पाद है वही विनाश है' ऐसा कहा जानेपर उत्पाद श्रीर विनाशके स्वरूपका एकत्व श्रसम्भव होनेसे उन दोनोका श्राधारभूत तथाहि—यथा य एव घटस्तदेव कुण्डिमित्युक्ते घटकुण्डस्वरूपयोरेकत्वासभवात्तदुभयाधारभूता मृत्तिका सभवित, तथा य एव संभव स एव विलय इत्युक्ते सभविवलयस्वरूपयोरेकत्वासभवान्त्रदुभयाधारभूत ध्रोव्य सभवित । ततो देवादिपयिय सभवित मनुष्यादिपयिय विलीयमाने च य एव सभव स एव विलय इति कृत्वा तदुभयाधारभूत ध्रोव्यवज्जीवद्रव्य संभाव्यत एव । तत सर्वदा द्रव्यत्वेन जीवष्टङ्कोत्कीर्णोऽवितष्ठते । ग्रिप च यथाऽन्यो घटोऽन्यत्कुण्डिमित्युक्ते तदुभयाधारभूताया मृत्तिकाया ग्रन्यत्वासभवात् घटकुण्डस्वरूपे सभवतः, तथान्यः सभवोऽन्यो विलय इत्युक्ते तदुभयाधारभूतस्य ध्रोव्यस्यान्यत्वासंभवात्सभवविलयस्वरूपे सभवतः । ततो देवादिपयिय सभवित मनुष्यादिपयिय विलीयमाने चान्य सभवोऽन्यो विलय इति कृत्वा सभ विलयवनतो देवादिमनुष्यादिपयियो सभावयेन । ततः प्रतिक्षरण पर्यायैजीवोऽनवस्थितः ।१११६॥

विलय सभवविलय इति तत् नाना । मूलधातु—जनी प्रादुर्भावे, णश् अदर्शने दिवादि । उभयपदिववरण-जायदि जायते णस्सदि नव्यति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । ण न एव हि त्ति इति—अव्यय । खण-भगसमुङभवे क्षणभङ्गसमुद्भवे जरो जने—सप्तमी एकवचन । कोई कश्चित्—अव्यय अन्त प्र० एक०। जो य सो स. विलओ विलय —प्रथमा एक०। सभवविलया—प्र० बहु०। सभवविलयो—प्र० दिवचन । ते-प्र० बहु०। तो—प्रथमा दिवचन । णाणा नाना—अव्यय । निरुवित—भज्जन भङ्ग , उद्भवन उद्भव । समास-क्षरो भङ्ग समुद्भव यस्य स तिस्मन्, सभवश्च विलयश्च सभवविलयो ।। ११६।।

झोव्य प्रगट होता है, इसी रीतिसे देवादि पर्यायके उत्पन्न होने ग्रौर मनुष्यादि पर्यायके नष्ट होनेपर, 'जो उत्पाद है वही विलय है' ऐसा जानकर उन दोनोका ग्राधारभूत झोव्यवान जीव-द्रव्य लक्षमे ग्राता है, इसिलये सर्वदा द्रव्यरूपसे जीव टकोत्कीर्गा रहता है। ग्रौर फिर, जैसे—'श्रन्य घडा है ग्रौर श्रन्य कुण्ड है' ऐसा कहा जानेपर उन दोनोकी ग्राधारभूत मिट्टोका ग्रन्यत्व ग्रर्थात् भिन्न भिन्नपना ग्रसभव होनेसे घडेका ग्रौर कुण्डका दोनोका भिन्न-भिन्न स्वरूप प्रगट होता है, उसी प्रकार अन्य उत्पाद है ग्रौर ग्रन्य व्यय है' ऐसा कहा जानेपर उन दोनोंके ग्राधारभूत भ्रोव्यका ग्रन्थत्व ग्रसभव होनेसे उत्पाद ग्रौर व्ययका स्वरूप प्रगट होता है, इसी रीतिसे देवादि पर्यायके उत्पन्न होनेपर ग्रौर मनुष्यादि पर्यायके नष्ट होनेपर, 'ग्रन्य उत्पाद है ग्रौर ग्रन्य व्यय है' ऐसा जानकर उत्पाद ग्रौर व्यय वाली देवादि पर्याय ग्रौर मनुष्यादि पर्याय क्षीर मनुष्यादि पर्याय ग्रौर मनुष्यादि पर्याय निक्षमे ग्राती है, इसिलये प्रतिक्षण पर्यायोसे जीव ग्रनवस्थित रहता है।

प्रसगिववरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे यह निर्घारित किया गया था कि मनुष्यादि पर्यायोमे ग्रपनी विभावक्रियाके परिणमनसे जीवके स्वभावका ग्रभिभव होता है। ग्रव इस गाथामे वताया गया है कि जीव द्रव्यपनेसे ग्रवस्थित होकर भी पर्यायो द्वारा ग्रनवस्थित है। तथ्यप्रकाश — (१) जीवद्रव्य न जन्म लेता है, न नष्ट होता है, जीवद्रव्य तो वही

अथ जीवस्यानवस्थितत्वहेतुमुद्योतयति —

# तम्हा दु गात्थि कोई सहावसमविद्वि ति संसारे। संसारो पुगा किरिया संसारमागास्स दव्वस्स ।।१२०॥

इस कारणसे कोई, ससारमे न स्वभावसमवस्थित । संसरण किया होती, संसरमाण हि द्रव्यकी है ॥१२०॥

तस्मात्तु नास्ति किञ्चत् स्वभावसमवस्थित इति ससारे । ससार पुन किया ससरतो द्रव्यस्य ॥ १२० ॥ यत खलु जीवो द्रव्यत्वेनावस्थितोऽपि पर्यायरनवस्थितः, तत प्रतीयते न किञ्चदिप

नामसज्ञ-त दु ण कोई सहावसमविद्वद त्ति ससार पुण किरिया ससरमाण दन्व । धातुसंज्ञ-अस सत्ताया, अव द्वा गतिनिवृत्तो । प्रातिपदिक-तत् तु न किश्चत् स्वभावसमवस्थित इति ससार पुनर् कियर

एक शाश्वत रहता है, ग्रतः जीव द्रव्यपनेसे ग्रवस्थित है। (२) जहाँ मनुष्यपर्याय विलीन हुग्रा ग्रोर पर्याय उत्पन्न हुग्रा तो वहाँ जो उत्पाद है वही विलय है सो दोनोका ग्राधारभूत भ्रोव्यवान जीवद्रव्य भ्रवस्थित रहा। (३) पर्यायद्दष्टिसे देखे जानेपर जहाँ देवपर्याय उत्पन्त हुग्रा मनुष्यपर्याय विलीन हुग्रा तो उत्पाद ग्रन्य है, विलय ग्रन्य है सो देवजीव ग्रन्य रहा, मनुष्यजीव ग्रन्य रहा यो जीव पर्यायोसे ग्रनवस्थित रहा। (४) जैसे जीवद्रव्य पर्यायोसे प्रतिक्षण ग्रनवस्थित है ऐसे ही सभी द्रव्य पर्यायोसे ग्रनवस्थित है। (५) जब जीव पुद्गल स्वन्भावपर्यायमे होते हैं व धर्मादिक शेष द्रव्य सदैव स्वभावपर्यायमे होते है तो वहाँ समपरिणमन होनेसे पर्यायोसे ग्रनवस्थित जात नहीं होती है। (६) द्रव्याधिकनयसे जीव नित्य है, पर्यायाधिकनयसे जीव ग्रनित्य है। (७) जहाँ मोक्षपर्यायका उत्पाद है ग्रीर ससारपर्याय का विनाश है वहाँ उत्पाद विनाश ही भिन्न है, किन्तु उन दोनोका ग्राधारभूत सहज परमान्सम्बव्य वहीका वही एक है।

सिद्धान्त - (१) जीव पर्यायोके रूपसे ग्रनवस्थित है।

हष्टि—१- सत्तागौणोत्पादव्ययग्राहक नित्य श्रशुद्ध पर्यायाधिकनय (३७)।

प्रयोग—पर्यासे अन्य अन्य होकर भी पर्यायोके आधारभूत एक आत्मद्रव्यकी दृष्टि द्वारा पर्यायोको सहज स्वभावानुरूप होने देनेका ज्ञानानुभूतिरूप पौरुष होने देना ॥ ११६ ॥

श्रव जीवके श्रनवस्थितपनाका हेतु प्रगट करते हैं—[तस्मात् तु] इसी कारण [संसारे] संसारमे [स्वभावसमवस्थितः इति] स्वभावसे ग्रवस्थित ऐसा [कश्चित् नास्ति] कोई नही है, [पुनः] श्रोर [संसरतः] ससरण श्रर्थात् गितयोमे भ्रमण करते हुये [द्रव्यस्य] जीव द्रव्य की [क्रिया] क्रिया ही तो [संसारः] ससार है।

ससारे स्वभावेनावस्थित इति । यच्चात्रानवस्थितत्व तत्र ससार एव हेतु । तस्य मनुष्यादि-पर्यायात्मकत्वात् स्वरूपेगौव तथाविघत्वात् । अथ यस्तु परिग्गममानस्य द्रव्यस्य पूर्वोत्तरदशा परित्यागोपादानात्मकः क्रियाख्यः परिग्गामस्तत्ससारस्य स्वरूपम् ॥ १२०॥

ससरत् द्रव्य । मूलधानु—अस भुवि । उभयपदिववरण—तम्हा तस्मात्—पचमी एक० । दु तु ण न ति इति पुण पुन —अव्यय । अत्य अस्ति—वर्तमान अन्य पुरुप एकवचन त्रिया । कोई कि विचत्—अव्यय अल प्रथमा एकवचन । सहावसमबिहुदो स्वभावसमवस्थित —प्र० एक० । ससारे—सप्तमी एक० । ससारे ससार —प्र० एक० । किरिया त्रिया—प्र० एक० । ससरमाणस्य ससरत —पप्ठी एक० । दव्वस्स द्रव्यस्य—पप्ठी एक० । निरुक्ति—ससरण मसार । समास—स्वभावे समवस्थित इति स्वभावसमवस्थित ॥१२०॥

तात्पर्य —सासारिक पर्यायोमे भ्रमण करने वाला जीव स्थिर एकरूप नही रह पाता। टोकार्थ —वास्तवमे जीव द्रव्यत्वसे अवस्थित होता हुग्रा भी पर्यायोसे ग्रनवस्थित है, इससे यह प्रतीत होता है कि ससारमे कोई भी स्वभावसे ग्रवस्थित नही है ग्रोर यहाँ जो ग्रन-वस्थितपना है उसमे ससार ही हेतु है, क्योंकि वह ससार मनुष्यादि पर्यायात्मक होनेके कारण स्वरूपसे ही वैसा है। ग्रोर जो परिणमन करते हुये द्रव्यका पूर्वोत्तर दशाका त्याग ग्रहणात्मक किया नामक परिणाम है सो वह संसारका स्वरूप है।

प्रसंगिववरगा—अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि जीव द्रव्यरूपसे अवस्थित होनेपर भी पर्याय रूपसे अनवस्थित है। अब इस गाथामे जीवके अनवस्थितपनेका कारण बताया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) ससारमे कोई भी जीव स्वभावसे ग्रवस्थित नहीं है। (२) जीव की शनवस्थिततामे कारण ससारभाव हो है। (३) परिणमते हुए जीवद्रव्यका पूर्व विभाव दशाका परित्याग व उत्तरविभावदशाका ग्रहण्रूप क्रिया नामक जो परिणाम वही संसारका स्वरूप है। (४) मनुष्यादिविभावपर्यायपरिणतिरूप क्रिया निष्क्रिय निर्विकल्प शुद्धात्मपरि- णितसे विपरीत है। (४) नरनारकादिपर्यायरूप संसार स्वभावविधातका कोरण है।

सिद्धान्त—(१) कर्मविपाकज ससारभावोसे जीवस्वभाव विघातक भाव होते हैं। हिष्ट—१- उपाधिसापेक्ष नित्याशुद्ध पर्यायायिकनय (६१)।

प्रयोग—ग्रनवस्थित विभावोसे उपयोग हटाकर सदा ग्रवस्थित चैतन्यस्वरूप ग्रन्तः स्तत्त्वका उपयोग करना ॥१२०॥

ग्रव परिगामात्मक ससारमे किस कारगासे पुद्गलका सबघ होता है कि जिससे वह ससार मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है ? इसका यहाँ समाधान ग्रपनेमे निरखते हैं—[श्रात्मा कर्ममलीमस ] ग्रात्मा कर्मसे मलिन होता हुग्रा [कर्मसंयुक्तं परिगामं] कर्मसयुक्त परिणामको ग्रथ परिगामात्मके संसारे कुतः पुद्गलश्लेषो येन तस्य मनुष्यादिपर्यायात्मकत्विम-त्यत्र समाधानमुपवर्णयति—

आदा कम्ममिलिमसो परिगामं लहिद कम्मसंजुतं।
तत्तो सिलसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिगामो ॥१२१॥
कर्मप्रलोमस आत्मा, कर्मनिबद्ध परिगाम पाता है।
उससे कर्म सिलिसते, इससे परिगाम कर्म हुआ ॥१२१॥

आत्मा कर्ममलीमस परिणाम लभते कर्मसयुक्तम् । तत श्लिष्यति कर्म तस्मात् कम् तु परिणाम ।।१२१।। यो हि नाम समारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः स एव द्रव्यकर्मश्लेषहेतुः । ग्रथ तथाविधपरिणामस्यापि को हेतुः, द्रव्यकर्म हेतुः तस्य, द्रव्यकर्मसयुक्तत्वेनेवोपलम्भात् । एवं

नामसज्ञ अत्त कम्ममलीमस परिणाम कम्मसजुत्त तत्तो कम्म त कम्म तु परिणाम । धातुसंज्ञ लभ प्राप्तौ, सिलीस आलिंगने । प्रातिपदिक आत्मन् कर्ममलीमस परिणाम कर्मसयुक्त तत कर्मन् तत् कर्मन् तु परिणाम । मूलधातु - डुलभप् प्राप्तौ, क्लिष आलिङ्गने दिवादि । उभयपदिववरण-आदा आत्मा

[लभते] प्राप्त करता है, [ततः] उस कर्मसयुक्त परिणामके निमित्तसे [कर्म शिलश्यिति] कर्म चिपक जाता है। [तस्मात्] इस कारण [परिणामः तु कर्म] अशुद्ध परिणाम हो कर्म है अर्थीत् द्रव्यकर्मके बन्धका निमित्त होनेसे मूलरूप तो अशुद्ध परिणाम हो कर्म है।

तात्पर्य-भवघारणके कारणभूत द्रव्यकर्मके बन्धका कारण जीवका श्रशुद्ध परिणाम है।

टीकार्थ— जो यह 'ससार' नामक ग्रात्माका उस प्रकारका परिणाम है वही द्रव्यकर्म के चिपकनेका हेतु है। ग्रब उस प्रकारके परिणामका भी हेतु कौन है ? द्रव्यकर्म उसका हेतु है, क्यों कि द्रव्यकर्मकी संयुक्ततांसे ही उस प्रकारका परिणाम देखा जाता है। प्रमन—ऐसा होनेसे इतरेतराश्रय दोष ग्रा जायगा। उत्तर—नहीं ग्रायगा, क्यों कि ग्रनादिसिद्ध द्रव्यकर्मके साथ सबद्ध ग्रात्माका जो पूर्वका द्रव्यकर्म है उसको वहाँ हेतुरूपसे स्वीकार किया गया है। इस प्रकार नवीन द्रव्यकर्म जिसका कार्यभूत है ग्रीर पुराना द्रव्यकर्म जिसका कार्णभूत है, ऐसा ग्रात्माका तथाविधपरिणाम उपचारसे द्रव्यकर्म ही है, ग्रीर ग्रात्मा भी ग्रपने परिणामका कर्ता होनेसे द्रव्यकर्मका कर्ता भी उपचारसे है।

प्रसंगिववरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे जीवकी ग्रनवस्थितताका कारण बताया गया था। श्वब इस गाथामे यह बताया गया है कि परिणामात्मक संसारमे कर्ममिलन यह जीव विकारपरिणाम करता है इससे पुद्गलसम्बध होता है श्रीर इससे मनुष्यादिक पर्याय होते है।

तथ्यप्रकाश—(१) जीवना विनार परिणाम द्रव्यनमनस्वका निमित्त है। (२) द्रव्यनमंना विपान जीवने विनारपरिणामना निमित्त है। (३) जीविवनारको नीमित्त है। (३) जीविवनारको नीमित्त प्रमण चला ज्ञा रहा है। (४) जीविवनारको नायं (नैमित्तिक) वर्मद्रशा है जीविवनारको नारण (निमित्त) नर्मद्रशा है इस कारण जीविवकार उपचारे द्रव्यनमें हो है। (४) जीविवनारके निमित्तमे द्रव्यनमेंना ग्रान्यव वन्त्र होता है सत जीविकार उपचारे द्रव्यनमेंका कर्ता है। (६) द्रव्यनमेंविपाकके निमित्तसे जीविवकार होता है, यन द्रव्यकमें उपचारमे जीविवकार जाविकार निमित्त है। (७) द्रव्यकमेंविपाकके होनेपर ही जीविकार होता है, यन जीविवकार उपचारमे द्रव्यकमेंका कार्य है। (=) जीविवकारके होनेपर ही जीविकारके होनेपर हो द्रव्यकमेंका क्रान्यवन्त्र होता है, यन जीविवकार उपचारमे द्रव्यकमेंका कार्य है।

सिद्धान्त—, १) जीविवकार व द्रव्यकर्मदशामे परम्पर निमित्तनैमित्तिक योग है। (२) जीव विभावकार संसारका कर्ता है। (३) जीव द्रव्यकर्मका कर्ता है। (४) जीविविकार द्रव्यकर्मका कार्य है। (४) द्रव्यकर्म जीविवकार कार्य है।

हिष्टि—१- निमित्तहिष्ट (५३ छ)। २- अबुद्धनिष्चयनय (४७)। ३- परकर्तृति 
इन्द्राचिति अमद्भूत व्यवहार (१२६)। ४- परकर्मन्त अमद्भूत व्यवहार (१३०)। ४- 
परकर्तृत्व अनुपचरित अमद्भून व्यवहार (१२६)। ६- यरकर्मत्व असद्भून व्यवहार (१३०)।

प्रयोग—न मंश्लेषरे मुक्ति पानेके लिये स्वभावविभावका भेदविज्ञान करके श्रातमन्त्र-भावने ही ग्रातमत्वको अनुभवना ॥ १२१ ॥

ग्रद परमार्थते ग्रात्मा द्रव्यक्में शां अकर्ना है यह प्रकाशित करते हैं—[परिणाम'] पिरणाम [स्वयम्] स्वय [प्रात्मा] ग्रात्मा है, [पुनः सा] ग्रीर वह [क्रिया जीवमयी इति भवति] क्रिया जीवके द्वारा रची हुई होनेसे ''जीवमयी' ऐसी है. [क्रिया] ग्रीर क्रियाको [क्रमें इति मता] कर्म माना गया है [तस्मात्] इस कारण [क्रमें एः कर्ता तु न] द्रव्यक्में का कर्ता तो नहीं है।

श्रय परमार्थादात्मनो द्रन्यकर्माकर्तृत्वमुद्योतयति —

# परिणामो सयमादा सा पुण किरिय ति होदि जीवमया। किरिया कम्म ति मदा तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता ॥१२२॥

परिगाम स्वयं श्रात्मा, परिगाम जीवमयी किया ही है। किया कर्म सो श्रात्मा, नहीं द्रव्यकर्मका कर्ता ।। १२ /।।

परिणाम स्वयमात्मा सा पुन कियेति भवति जीवमयो । किया कर्मेति मता तस्मात्कर्मणो न तु कर्ता ।। श्रात्मपरिगामो हि तावत्स्वयमात्मेव, परिणामिन परिणामस्वरूपकर्तृत्वेन परिणामा-

दनन्यत्वात् । यश्च तस्य तथाविध परिणामः सा जीवमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामः लक्षणिक्रयाया ग्रात्ममयत्वाभ्युपगमात् । या च क्रिया सा पुनरात्मना स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कर्म । ततस्नस्य परमार्थादात्मा ग्रात्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मण एव कर्ता, न तु पुद्गलपरिणामात्म-

नामसंज्ञ -परिणाम सय अत्त ता पुण किरिया त्ति जीवमया किरिया कम्म ति मदा त कम्म ण दु कत्तार । घातुसज्ञ -हो सत्ताया, मन्न अववोधने । प्रातिपदिक -परिणाम स्वय आत्मन् तत् पुनर् किया

तात्पर्य--जीवके द्वारा जो किया जाय वह कर्म है, जीवके द्वारा भाव ही किया जाता है, श्रतः जीवका कर्म द्रव्यकर्म नही स्रर्थात् द्रव्यकर्मका कर्ता जीव नही ।

टीकार्यं — निश्चयत. ग्रात्माका परिणाम वास्तवमे स्वयं ग्रात्मा ही है, क्योंकि परिएगामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिएगामसे ग्रान्य है, ग्रीर जो उस ग्रात्माका तथाविध परिएगाम है वह जीवमयी ही क्रिया है, क्योंकि सर्व द्रव्योकी परिएगामलक्षराक्रियाके
ग्रात्ममयपना स्वीकार किया गया है। ग्रीर फिर, जो जीवमयी क्रिया है वह ग्रात्माके द्वारा
स्वतत्रतया प्राप्य होनेसे कर्म है। इस कारएा परमार्थतः ग्रात्मा ग्रपने परिएगामस्वरूप भावकर्म
का ही कर्ता है, किन्तु पुद्गलपरिणामस्वरूप द्रव्यकर्मका नही। प्रश्न—तब फिर द्रव्यकर्मका
कर्ता कौन है? उत्तर—निश्चयत पुद्गलका परिएगाम वास्तवमे स्वय पुद्गल ही है, क्योंकि
परिएगामी परिएगामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे ग्रान्य है, ग्रीर जो उस पुद्गलका
तथाविध परिणाम है वह पुद्गलमधी ही किया है, क्योंकि सर्व द्रव्योकी परिएगामस्वरूप किया
के निजमयपना स्वीकार किया गया है, ग्रीर फिर, जो पुद्गलयी क्रिया है वह पुद्गलके द्वारा
स्वतत्रतया प्राप्य होनेसे कर्म है। इस कारण परमार्थतः पुद्गल ग्रपने परिएगामस्वरूप उस
द्रव्यकर्मका ही कर्ना है, किन्तु ग्रात्माके परिणामस्वरूप भावकर्मका नही। इससे यह जानना
चाहिये कि ग्रात्मा ग्रात्मस्वरूपसे परिएगमता है, पुद्गलस्वरूपसे नही परिएगमता है।

प्रसः द्विवरण- अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि त्रिकारभावके कारण द्रव्य

कस्य द्रव्यक्तमंग । अय द्रव्यक्तमंग क कर्तेति चेत् । पुद्गलपरिणामो हि तावत्स्वय पुद्गल एव, परिगामिन परिगामम्बरूपकर्तृत्वेन परिगामादनन्यत्वात् । यण्च तस्य तयाविध परिगाम ना पुद्गलमञ्जेव किया नर्बद्रव्याणां परिगामलक्षणक्रियाया आत्ममयत्वाभ्युपगमात् । या च क्रिया सा पुन पुद्गलेन स्वनन्त्रेण प्राप्यत्वात्कर्म । ततस्तस्य परमार्थात् पुद्गलात्मा यात्मपरिगामात्मकस्य द्रव्यक्रमंग एव कर्ना न त्वात्मपरिगामात्मकस्य भावकर्मण । तत्त आत्मान्मन्वकृषेग् परिणमिति ।। १२२ ॥

इति जीवनयी त्रिया कमन् इति मना तत् कमन् न तु कृ । मूलवातु – भू नत्ताया, मनु अववीयने । उभयपद्विवरण—परिणामो परिणाम आदा आत्मा-प्र० एक०। नय न्त्रय पुण पुन ति इति ण न दु तु—अव्यय । ना निरिया त्रिया जीवमया जीवमयी-प्रथमा एक०। होदि भवति-वर्तमान अन्य पुरप एक-वचन निया। त्रम्म कर्न-प्र० एक०। नदा मना-प्र० एक०। तम्हा तन्मात्-पचमी एक०। कम्मन्म कर्मण -पष्टी एक०। कत्ता कर्नी-प्र० एक०। निरुक्ति—परिणमन परिणाम, जीवेन निर्वृत्ता जीवमयो, करोनीनि कर्ता ।। १२२॥

कर्मवन्यन है और इसने नरनारकादिपर्यायात्मक समार चलता रहता है। अब इस गाथामें जीवको परमार्थत द्रव्यकर्मका अकर्ता प्रकट किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) जीवका परिणाम न्वय जीव ही है, क्योंकि परिणामी (जीव) अपने परिणामस्वरूपका कर्ता होता है और परिणामी परिणामसे अनन्य होता है। (२) जीवका परिणाम जीवमयी ही क्रिया है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यकी परिणामरूप क्रिया उसी द्रव्यमय हुआ करती है। (३) जीवको परिणामक्रिया मात्र जीवके द्वारा ही प्राप्य होनेसे जीवका कर्म है। (४) निश्चयत जीव अपने भावकर्मका कर्ता है। (५) जीव पुद्गलपरिणामात्क द्रव्यकर्मका कर्ता नहीं है, क्योंकि किसी भी द्रव्यका अन्य द्रव्यमे अत्यन्ताभाव होनेसे कर्मु कर्मभाव नहीं होता। (६) पुद्गल (कर्म) का परिणाम स्वय पुद्गल ही है, क्योंकि परिणामी (पुद्गल) अपने परिणामस्वरूपका कर्ता होता है और परिणामी परिणामसे अनन्य होता है। (७) पुद्गलका परिणाम पुद्गलमयी ही क्रिया है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यक्ती परिणामस्वरूप क्रिया उसी द्रव्यमय हुपा करती है। (६) पुद्गलकी कर्मपरिणाम रूप क्रिया मात्र पुद्गलके द्वारा ही प्राप्य होनेसे पुद्गलका कर्म है। (६) निश्चयत. पुद्गलात्मक कार्माणवर्गणास्कच अपने कर्मत्व परिणामका कर्ता है। (१०) पुद्गल कार्माणस्कंच जीविवकारका कर्ता नहीं है, क्योंकि किसी भी द्रव्यका अन्य द्रव्यमे अत्यन्ताभाव होनेसे कर्नु कर्मभाव नहीं होता। (१०) निश्चय से जीव जीवस्वरूपसे ही परिणमता है पुद्गलस्वरूपसे नहीं परिणमता, अत परमार्थसे जीव द्रव्यक्तमंका अकर्ता है।

ग्रथ कि तत्स्वरूपं येनात्मा परिगामतीति तदावेदयति-

#### परिणामिद चेदगाए आदा पुण चेदगा तिधाभिमदा। सा पुण गांगो कम्मे फलिम्म वा कम्मगो भिणिदा।। १२३॥ परिणमे चेतनासे, श्रात्मा श्रह चेतना त्रिधा होती। ज्ञान कर्म विधिफलमे, होनेसे स्वत्वसंचेतन॥१२३॥

परिणमित चेतनया आत्मा पुन चेतना त्रिधाभिमता। सा पुन ज्ञाने कर्मणि फले वा कर्मणो भणिता ।।१२३।। यतो हि नाम चैतन्यमात्मन स्वधर्मव्यापकत्व, तनश्चेतनैवातमनः स्वरूप तया खल्वा-त्मा परिणामित । यः कश्चनाप्यात्मनः परिणाम स सर्वोऽपि चेतनां नातिवर्तत इति तात्पर्यम् ।

नामसज्ञ—चेदणा अत्त पुण तिधा अभिमदा त्व पुण णाण कम्म फल वा कम्म भणिदा । धातु-संज्ञ—परि णम प्रह्लत्वे, भण कथने । प्रातिपदिक—चेतना आत्मन् पुनर् चेतना त्रिधा अभिमता तत् ज्ञान कर्मन् फल वा कर्मन् भणिता । मूलधातु—परि णम प्रह्लत्वे, चिती संज्ञाने, अभि मनु अवबोधने, भण

सिद्धान्त—(१) जीव जीवविकारका कर्ता है। (२) जीव द्रव्यकर्मका ग्रकर्ता है। हिए—१- ग्रजुद्धनिश्चयनय (४७)। २- प्रतिषेधक जुद्धनय (४६ग्र)।

प्रयोग—मैं ग्रपने परिगामका ही कर्ता हू ग्रन्य कर्मादिकका नही ऐसा जानकर पर-विषयक विकल्प छोडकर ग्रपनेमे ग्रपना ही स्वरूप निरखना ॥१२२॥

ग्रब वह कौनसा स्वरूप है जिस रूपसे ग्रात्मा परिणमता है इसके उत्तरमे उस स्व-रूपको ग्रपनी ग्रोर फाँकते हैं—[ग्रात्मा] ग्रात्मा [चेतनया] चेतनारूपसे [परिणमता] परिणमता है। [पुनः] ग्रीर [चेतना] चेतना [त्रिधा अभिमता] तीन प्रकारसे मानी गई है, [पुनः] ग्रथित [सा] वह चेतना [ज्ञाने] ज्ञानमे, [कर्मिण] कर्ममे [वा] ग्रथवा [कर्मणः फले] कर्मफलमे [ग्रिणता] कही गई है।

तात्पर्य—ग्रात्मा ज्ञानचेतना, कर्मचेतना व कर्मफलचेतनाके रूपसे परिग्रामता है।

टीकार्थ —चूँ कि निश्चयत चैतन्य ग्रात्माका स्वधर्मव्यापकत्व है, इस कारग चेतना
हो ग्रात्माका स्वरूप है, उसरूपसे वास्तवमे ग्रात्मा परिग्रामता है। ग्रात्माका जो कुछ भी
परिग्राम हो वह सब ही चेतनाका उल्लघन नहीं करता, यह तात्पर्य है। ग्रीर चेतना ज्ञानरूप, कर्मरूप ग्रीर कर्मफलरूपसे तीन प्रकारकी है। उनमे ज्ञानपरिग्राति तो ज्ञानचेतना है,

प्रसंगिववरण-ग्रनन्तरपूर्व गाथामे परमार्थसे जीवको द्रव्यकर्मका ग्रकर्ता प्रकट किया गया था । ग्रब इस गाथामे श्रात्माका वह स्वरूप बताया गया है जिस स्वरूपसे श्रात्मा परि-

कर्मपरिणति कर्मचेतना है भ्रीर कर्मफलपरिणति कर्मफलचेतना है।

चेतना पुनर्ज्ञानकर्मकर्मफलत्वेन त्रेधा । तत्र ज्ञानपरिणतिर्ज्ञानचेतना, कर्मपरिणति कर्मचेतना, कर्मफलपरिणति कर्मफलचेतना ॥ १२३ ॥

शब्दार्थं । उभयपदिववरण—परिगमित परिणमित-वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । चेदणाए चेत-नया-तृतीया एक । आदा आत्मा चेदणा चेतना-प्रथमा एक । तिथा त्रिधा पुण पुन वा-अब्यय । अभिमदा अभिमता-प्रथमा एक कृदन्त किया । सा-प्र० ए० । णारो ज्ञाने कम्मे कर्मण फलिम्म फले— सप्तमी एकवचन । कम्मणो कर्मण -पण्ठी एक । भिणदा भिणता-प्र० एक कृदन्त किया । निरुक्ति— चेत्यते अनया इति चेतना ।। १२३ ।।

#### णमता है।

तथ्यप्रकाश—(१) झात्माका स्वरूप चेतना ही है, क्यों कि चेतना ही झात्माके सब परिणामोमे व्यापक है। (२) भ्रात्मा चेतनासे ही परिणामता रहता है। (३) चेतना ज्ञात-चेतना कर्मचेतना व कर्मफलचेतनाके रूपसे तीन प्रकारकी है। (४) यहाँ चेतनाके उक्त तीन प्रकार निश्चयदृष्टिसे कहे गये है झतः झात्माकी शुद्ध झशुद्ध सभी स्थितियोमे घटित होगे। (५) ज्ञानकी परिणित ज्ञानचेतना है। (६) ज्ञानके कार्यके फलकी परिणित कर्मफलचेतना है। (५) आगुद्ध स्थितिमे ज्ञानातिरिक्त भ्रन्य भावमे यह मै हू ऐसी चेतनाको अशुद्ध ज्ञानचेतना अथवा भ्रज्ञानचेतना कहते है। (६) प्रशुद्ध स्थितिमे ज्ञानातिरिक्त भ्रन्य भावमे इसे मै करता हू ऐसी चेतनाको अशुद्ध कर्मचेतना कहते है। (१०) अशुद्ध स्थितिमे ज्ञानातिरिक्त भ्रन्य भावमे इसे मै करता हू ऐसी चेतनाको अशुद्ध कर्मचेतना कहते है। (१०) अशुद्ध स्थितिमे ज्ञानातिरिक्त भ्रन्य भावमे इसे मैं भोगता हू ऐसी चेतनाको अशुद्ध कर्मफलचेतना कहते है।

सिद्धान्त—(१) स्रात्मा निश्चयत स्रपने ज्ञानको व ज्ञानवृत्ति व ज्ञानवृत्तिफलको चेतता है।

हिष्ट - १- कारककारिक भेदक सद्भूतव्यवहार (७३)।

प्रयोग—मै ग्रपने ही स्वरूपको ग्रपनी परिणतिको ग्रपनी ही परिणतिके फल ग्रान-न्दादिको ग्रनुभवता हू ऐसा वस्तुस्वरूप जानकर ग्रन्यविषयक विकल्प छोडकर ग्रपनेको ग्रनु-भवना व परम विश्राम पाना ॥ १२३॥

ग्रव ज्ञान, कर्म ग्रीर कर्मफलका स्वरूप ग्रपने समीप निरखते है—[ग्रयंविकल्प] स्व-पर पदार्थोंका ग्रवभासन [ज्ञान] ज्ञान है, [जीवेन] जीवके द्वारा [यत् समारब्ध] जो किया जा रहा हो [तत् कर्म] वह कर्म है, [ग्रनेकिवधं] ग्रीर ग्रनेक प्रकारका [सौख्यं वा दुःखं वा] सुख प्रथवा दुःखं [फलं इति भिगतिम्] कर्मफल कहा गया है।

तात्पर्य- ग्रर्थप्रतिभास ज्ञान है। शुद्ध, शुभ व भ्रशुभ भावकर्म है, निराकुलता या

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलस्वरूपमुपवर्णयति—

## गागां ऋहवियप्पो कम्मं जीवेगा जं समारद्धं। तमगोगविधं भगिदं फलं ति सोक्खं व दुक्खं वा ॥१२४॥ ज्ञान श्रर्थावभासन, कर्म हुआ जीवभावका होना ।

उसका फल है नाना, सुख श्रथवा दुःखका होना ॥१२४॥

ज्ञानमर्थविक हा कर्म जीवेन यत्समारव्धम् । तदनेकविध भणित फलमिति सौस्य वा दुख वा ॥ १२४॥ म्प्रथीवकलपस्तावत् ज्ञानम् । तत्र कः खल्वर्थः, स्वपरिवभागेनावस्थित विश्व, विकल्प-स्तदाकारावभासनम् । यस्तु मुकुरुन्दहृदयाभोग इव युगपदवभासमानस्वपराकारोर्थविकल्पस्तद ज्ञानम् । क्रियमारामात्मना कर्म, क्रियमाणः खल्वात्मा प्रतिक्षरा तेन तेन भावेन भवता यः

नामसज्ञ - णाण अट्टवियप्प कम्म जीव ज समारद्ध त अग्रोगविध भणिद फल ति सोक्ख व दुक्ख वा । धातुसज्ञ —रभ आरम, भण कथने । प्रातिपदिक — ज्ञान अर्थविक लप कर्मन् जीव यत् समारव्ध तत् अनेकविध भणित फल इति सौख्य वा दु ख वा । मूलधातु—रभ राभस्ये, भण शब्दार्थ । उभयपदिवव-

#### सुख व दुःख कर्मफल है।

टीकार्थ-वास्तवमे अर्थविकल्प ज्ञान है। वहाँ अर्थ वया है ? स्व-परके विभागसे भ्रवस्थित विश्व स्रर्थ है। उसके स्राकारोका भ्रवभासन विकल्प है। सो जो दर्पग्रके निजवि-स्तारकी तरह जिसमे एक ही साथ स्व-पराकार अवभासित होते है, ऐसा अर्थविकल्प ज्ञान है। जो ग्रात्माके द्वारा किया जाता है वह कर्म है। प्रतिक्षण उस उस भावसे होता हुग्रा म्रात्माके द्वारा वास्तवमे किया जाने वाला जो उसका भाव है वही, म्रात्माके द्वारा प्राप्य होने से कर्म है। श्रीर वह कर्म एक प्रकारका होनेपर भी, द्रव्यकर्मरूप उपाधिके सान्निध्यके सद्भाव ग्रीर ग्रसद्भावके कारगा ग्रनेक प्रकारका है। उस कर्मसे निष्पाद्य सुख-दुःख कर्मफल है। वहाँ द्रव्यकर्मरूप उपाधिके सान्निध्यके श्रसद्भावके कारण जो कर्म होता है, उसका फल श्रनाकुलत्व लक्षण वाला स्वाभाविक सुख है, ग्रौर द्रव्यकर्मरूप उपाधिके सान्निध्यके सद्भावके कारण जो कर्म होना है, उसका फल सौख्यका लक्षरा अनाकुलता न होनेसे विकृतिभूत दुःख है। इस प्रकार ज्ञान, कर्म ग्रोर कर्मफलके स्वरूपका निर्ण्य है।

प्रसंगविवररा-म्यनतरपूर्व गाथामे म्रात्मा जिस स्वरूपसे परिगामता है उस स्वरूपको प्रकट किया गया था। प्रब इस गाथामे ज्ञान, कर्म व कर्मफलका स्वरूप वर्णित किया गया है।

तथ्यप्रकाश--(१) अर्थविकल्पको ज्ञान कहते है। (२) एक स्व ग्रीर भ्रनन्त पर समस्त सत् पदार्थीको अर्थ कहते है। (३) पदार्थीके आकारके अवभासनको अर्थात् पदार्थीके

तद्भाव स एव कर्मात्मना प्राप्यत्वान् । नत्त्वेकविधमपि द्रव्यक्षमं शिविमद्भावासद्भावा-भ्यामनेकविधम् । तस्य कर्मगो यन्तिपाद्य मुखदु ख तत्वमंफलम् । तत्र द्रव्यक्षमें शिवमान्ति-व्यामद्भावात्कमं तस्य फलमन । हुलत्वलक्षगा प्रकृतिभूत मीरण, यत्तु द्रव्यक्षमें पाविमान्निध्य-मद्भावात्कमं तस्य फल मीन्यलक्षणाभावादिकृतिभूत दु खम् । एव ज्ञानकमंत्रमंफ तस्व हपिन-व्या ॥ १२४ ॥

रण—पाण ज्ञान अट्टुवियणो अपट्टियन्य जम्म जम त तत् अरोगविय अन्जविष पत्न मोक्स मौत्य दृज्य दृज्य-प्रयमा एकवचन । जीवेग जीवेन-तृतीया एकवचन । नमारह सम्मारव्य-प्रथमा एकवचन दृद्धतः स्थित । भणित भणित-प्रथमा एक तृद्धतः स्थित । निरस्ति—ह्या । जानम् विकल्पन विकल्प स्थिते इति जमें । समाम—अर्थस्य विकल्प अर्थविकस्य ॥ १२४॥

जाननेको विकल्प कहते है। (४) गुद्ध स्थितिमे छात्मके द्वारा किया जाने वाला जानन है वह कर्म है, क्योंकि वहो छात्माके द्वारा प्राप्य है। (४) गुद्ध स्थितिमे गुद्ध जाननत्त्र कर्मका जो छनाकुलनास्वस्य महजानन्दानुभवन है वह कर्मफल है। (६) कर्मोराधिमहिन स्थितिमे जीवका ज्ञानिवक्त्य है वह ग्रज्ञानपरिणन ज्ञान है। (६) मोपाधि स्थितिमे छात्माके द्वारा क्या जाने वाला विकृत कत्यनामय ज्ञानविकत्य है वह कर्म है। (६) मोपाधि स्थितिमे उत्त उपरक्त ज्ञानविकन्यसे निष्याद्य विकारहर मुख दु खानुभवन है वह कर्मफल है।

मिद्धान्त—(१) गुट्ट निञ्चयमे कर्ता, वर्म व वर्मफल शुट्ट यान्मामे घटित होते हैं। (२) अगुट्ट निञ्चयसे कर्ता, कर्म व कर्मफल सोपायि (प्रगृट्ट) ब्रात्मामे घटित होते हैं। हि—१- कारककारिकभेदक सद्भूत व्यवहार (७३)। २- कारककारिकभेदक ब्रगुट्ट सद्भूत व्यवहार (७३॥)।

प्रयोग—कर्ता, कर्म व कर्मफल निष्चयत एक ग्रात्मवस्तुमे ही हैं ऐसा जानकर ग्रन्य पटार्थका विकल्प छोडकर ग्रपनेमे ग्रपनी सहज वृत्ति ग्रीर महज ग्रानदानुभव होने देना ॥१२४॥

श्रव ज्ञान, कर्म श्रीर कर्मफलको श्रात्मरूपसे निष्वित करते हैं-- [श्रात्मा परिणामाः स्मा] श्रात्मा परिणामस्वभावी है। [परिणामः] परिणाम [ज्ञानकमेफलनावी] ज्ञानरूप, कर्म रूप श्रीर कर्मफलरूप होने वाला है, [तस्मात्] इस कारण [ज्ञानं, कर्म फल च] ज्ञान, कर्म श्रीर कर्मफल [श्रात्मा ज्ञातव्य] श्रात्मस्वरूप जानना चाहिये।

तात्पर्य—ग्रात्मा परिगामस्व भावी है। परिणाम ज्ञानरूप, कर्मरूप ग्रीर कर्मफलरूप होने वाला है। ग्रात्माको ज्ञान, कर्म व कर्मफलरूप जानना चाहिए।

टीकार्य—नियमतः आत्मा वास्तवमे परिणामस्वरूप हो है, क्योकि 'परिणाम स्वयं आत्मा है' ऐसा ११२की गायामे श्री कुन्दकुन्दाचार्य देवने स्वय कहा है, और परिणाम चेतना स्वरूप होनेसे ज्ञान, कर्म और कर्मफलरूप होनेके स्वभाव वाला है, क्योकि चेतना तन्मय

श्रथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यात्मत्वेन निश्चिनोति-

#### त्रया परिणामपा परिणामो णाणकम्मफलभावी । तम्हा णाणं कम्मं फलं च आदा मुगोद्द्यो ॥१२५॥ श्रात्मा परिणामात्मक, परिणाम भि ज्ञानकर्मफलभावी । इससे ज्ञान कर्म फल, तीनोको हि आत्मा मानो ॥१२५॥

आत्मा परिणामात्मा परिणामो ज्ञानकर्मफलभावी। तस्मात् ज्ञान कर्म फल चात्मा ज्ञातव्य ।। १२४।। ग्रात्मा हि तावत्परिणामात्मैव, परिणामः स्वयमात्मेति स्वयमुक्तत्वात्। परिणामस्तु चेतनात्मकत्वेन ज्ञान कर्म कर्मफलं वा भिवतु शोलः, तन्मयत्वाच्चेतनाया । ततो ज्ञान कर्म कर्मफल चात्मैव। एव हि शुद्धद्रव्यनिरूपणायां परद्रव्यसपर्कासंभवात्पर्यायाणा द्रव्यान्तःप्रलयाः च्च शुद्धद्रव्य एवात्मावतिष्ठते ।। १२४।।

नामसज्ञ—अप्प परिणामप्प परिणाम णाण कम्मफलभावि त णाण कम्म फल च अत्त मुरोदव्व। धातुसज्ञ—मुण ज्ञाने। प्रातिपदिक—आत्मन् परिणामात्मन् परिणाम ज्ञान कर्मफलभाविन् तत् ज्ञान कर्मन् फल आत्मन् ज्ञातव्य। मूलधातु—ज्ञा अववोधने। उमयपदिववरण—अप्पा आत्मा परिणामप्पा दिरणामात्मा णाणकम्मफलभावी ज्ञानकर्मफलभावी—प्रथमा एक०। तम्हा तस्मात्—पचमी एक०। णाण ज्ञानं कम्म कर्म फल आदा आत्मा—प्रथमा एकवचन। मुरोदव्वो ज्ञातव्य —प्रथमा एकवचन कृदत किया। निरुद्धित— अततीति आत्मा, क्रियते यत्तत् कर्म, ज्ञप्ति ज्ञान, फलन फल, परिणमन परिणाम। समास—परिणाम एव आत्मा यस्य स परिणामात्मा, ज्ञान च कर्म च फल चेति ज्ञानकर्मफलानि तेषु भवितु ज्ञील ज्ञानकर्मफलभावो।। १२४।।

ज्ञानमय, कर्ममय अथवा कर्मफलमय होती है। इसलिये ज्ञान, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है। इस प्रकार वास्तवमे शुद्ध द्रव्यके निरूपणमे परद्रव्यका सम्पर्क असभव होनेसे और पर्यायों का द्रव्यके भीतर प्रलय हो जानेसे आत्मा शुद्ध द्रव्य हो रहता है।

प्रसङ्गविवरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे ज्ञान, कर्म व कर्मफलका स्वरूप वताया गया था। ग्रब इस गाथामें ज्ञान, कर्म व कर्मफलको ग्रात्मरूपसे निश्चित कियो गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) द्रव्य होनेके कारण श्रात्मा परिणामस्वरूप है। (२) श्रात्माका परिणाम चेतनात्मक है। (३) चेतनात्मक होनेके कारण परिणाम ज्ञान, कर्म व कर्मफलहा है, क्योंकि चेतना चेतनाकर्म व चेतनाकर्मफलसे तन्मय है। (४) चेतनात्मक होनेसे ज्ञान कर्म व कर्मफल श्रात्मा हो है। (४) एक द्रव्यके निरूपणमे परद्रव्यसे सम्पर्कका श्रभाव होनेसे व पर्यायोवा द्रव्यमे श्रन्तः प्रलय होनेसे श्रात्मा गुद्ध द्रव्य ही ठहरता है।

सिद्धान्त-(१) ज्ञान, कर्म व कर्मफल म्रात्मरूप ही है।



तथाहि—यदा नामानादिप्रसिद्धपोद्गलिककर्मबन्धनोपाधिसंनिधिप्रधावितोपरागरंजितात्मकृत्ति-र्जपापुष्पसिनिधिप्रधावितोपरागरजितात्मवृत्तिः स्फटिकमणिरिव परारोपितविकारोऽहमासं ससारो तदापि न नाम मम कोऽप्यासीत्, तदाप्यहमेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्तासम्, श्रह्मेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन साधकतमः कारणमासम्, ग्रह्मेक एवोपरक्तचित्परिण्मनस्वभावे-नात्मना प्राप्यः कर्मासम्, ग्रह्मेक एव चोपरक्तचित्परिण्मनस्वभावस्य निष्पाद्य सौख्यविपयं-स्तलक्षरण दु खाख्य कर्मफलमासम् । इदानी पुनरनादिप्रसिद्धपौद्गलिककर्मबन्धनोपाधिसन्निध-

श्रमण न एव अन्यत् यदि आत्मन् शुद्ध । सूलधातु—परि नम नम्रीभावे, डुलभप प्राप्तौ । उभयपदिवव-रण—कत्ता कर्ता कम्म कर्म फल करण अप्पा आत्मा-प्रथमा एकवचन । णिच्छिदो निश्चितवान्-प्रथमा

मैं जपा कुसुमकी निकटतासे उत्पन्न हुई लालिमासे रजित स्फटिक मणिकी भाति-परके द्वारा श्रारोपित विकार वाला होनेसे संसारी था, तब भी (ग्रज्ञानदशामे भी) वास्तवमे मेरा कोई भी नही था। तब भी मैं ग्रकेला ही कर्ता था. क्यों कि मैं प्रकेला ही विकृत चैतन्यरूप स्वभाव से स्वतन्त्र कर्ता था, मैं ग्रकेला ही करण था, मैं ग्रकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप स्वभावके द्वारा साधकतम कारण था, मैं अकेला ही उपरक्त चित्परिणमन स्वभावके कारण अपने द्वारा प्राप्य कर्म था, ग्रीर मैं ग्रकेला ही उपरक्त चित्परिणमन स्वभावका निष्पाद्य उत्पन्न सीख्यसे विपरीत लक्षण वाला दुःख नामक कर्मफल था। श्रीर ग्रब श्रनादिसिद्ध पौद्गलिक कर्मकी बघनरूप उपाधिको सन्निधिके नाशसे जिसकी सुविशुद्ध सहज स्वपरिराति प्रगट हुई है ऐसा मैं जपा-कुसुमकी निकटताके नाशसे जिसकी सुविशुद्ध सहज स्वपरिणति प्रगट हुई हो ऐसे स्फटिकमणि की भाँति जिसका परके द्वारा श्रारोपित विकार बंद हो गया है, ऐसा केवल मोक्षार्थी हूं। इस मुमुखु दशामे भी वास्तवमे मेरा कोई भी नहीं है। भ्रभी भी मै भ्रकेला ही सुविशुद्ध चैतन्यरूप स्वभावसे स्वनन्त्र कर्ता हू, मैं ग्रकेला ही सुविशुद्ध चित्स्वभावसे सोधकतम करण हू, मैं श्रकेला ही सुविशुद्ध चित्परिणमन स्वभावसे भ्रात्माके द्वारा प्राप्य कर्म हू; भ्रीर मैं भ्रकेला ही सुविशुद्ध चित्परिग्गमन स्वभावका निष्पाद्य ग्रनाकुलता लक्षण वाला सौख्य नामक कर्मफल हू। इस प्रकार बधमार्गमे तथा मोक्षमार्गमे श्रकेले श्रात्माको ही भाने वाले, एकत्वपरिरामनके उन्मुख परमागुको तरह किसी समय परद्रव्यरूप परिगाति नही होती । ग्रीर एकत्वभावसे परिणत परमार्गुको तरह एकत्वको भाने वाला ग्रात्मा परके साथ संबद्ध नही होता, तदनन्तर परद्रव्य के साथ ग्रसबद्धताके कारण वह सुविशुद्ध होता है। श्रीर कर्ता, कर्रण, कर्म तथा कर्मफलको म्रात्मरूपसे भाता हुम्रा वह म्रात्मा पर्यायोसे सकीर्ण नही होता, म्रोर इस कारण पर्यायोके द्वारा संकीर्गं न होनेसे सुविशुद्ध होता है।

ध्वसिवस्फुरितसुविशुद्धसहजात्मवृत्तिर्जपापुष्पसिविध्वसिवस्फुरितसुविशुद्धसहजात्मवृत्तिः स्फिन्टिकमिणिरिव विश्रान्तपरारोपितविकारोऽहमेकान्तेनािस्म मुमुक्षु, इदानोमिप न नाम मम कोऽप्यस्ति, इदानोमप्यहमेक एव नुविशुद्धचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्तास्मि, ग्रहमेक एव च सुविशुद्धचित्स्वभावेन साधकतमः करणमिस्म, ग्रहमेक एव च सुविशुद्धचित्परिणमनस्वभावेन नात्मना प्राप्यः कर्मोस्मि, ग्रहमेक एव च सुविशुद्धचित्परिणामनस्वभावस्य निष्पाद्यमनाकुलत्वन् नक्षण सौद्ध्यास्य कर्मफलमिस्म । एवमस्य बन्वपद्धतौ मोक्षपद्धतौ चात्मानमेकमेव भावयत

एक० कृदन्त त्रिया । समणो श्रमण -प्र० एक० । परिणमित परिणमित लहिद लभते-वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । अण्ण अन्यत्-द्वि० एक० । अप्पाण आत्मान सुद्ध गुद्ध-द्वितीया एक० । निरुक्ति-करी-

अब इसी आशयको व्यक्त करनेके लिये काव्य कहते हैं—द्रव्यान्तर इत्यादि । अर्थ-अन्य द्रव्यसे भिन्नताके द्वारा हटा लिया है आत्माको जिसने तथा समस्त विशेषोके समूहको सामान्यमे लीन किया है जिसने ऐसा जो यह, उद्धत मोहको लक्ष्मीको लूट लेने वाला शुद्धनय है, उसने उत्कट विवेकके द्वारा आत्मस्वरूपको विविक्त किया है।

श्रव शुद्धनयके द्वारा शुद्ध श्रात्मस्वरूपको प्राप्त करने वाले आत्माको महिमा बतानेके लिये काव्य कहते हैं इत्युच्चेदात् इत्यादि । श्रर्थ—इस प्रकार परपरिणतिके उच्छेदसे तथा कर्ता कर्म इत्यादि भेदोको भ्रातिके नाशसे भी सुचिरकालसे जिसने शुद्ध श्रात्मतत्त्वको उपलब्ध किया है, ऐसा विकासमान सहज महिमा वाला यह श्रात्मा, चैतन्यमात्ररूप निर्मल तेजमे लीन होता हुश्रा सर्वदा मुक्त ही रहेगा।

अब द्रव्यविशेषके वर्णनकी सूचनाके लिये श्लोक कहते हैं, द्रव्य इत्यादि । अर्थ— इस प्रकार द्रव्यसामान्यका विज्ञान मूलमे हैं जिसके ऐसा मनोभाव करके, अब द्रव्यविशेषके परिज्ञानका विस्तार किया जाता है।

प्रसंगिववरण् --- ग्रनन्तरपूर्व गाथामे ज्ञान, कर्म व कर्मफलको ग्रात्मरूपसे निष्चित किया गया था। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि सर्व स्थितियोंमे व सर्व कारकोमे शुद्ध (केवल) ग्रात्मतत्त्वकी ही उपलब्धि होती है।

तथ्यप्रकाश—(१) वस्तुतः कोई भी द्रव्य किसी ग्रन्य द्रव्यको परिणमानेमे ग्रसमर्थ है। (२) जो कर्ता करण कर्म व कर्मफल सब ग्रात्मा ही है यह निश्चित कर लेता है वह परद्रव्यको परिणमानेका विकल्प ही नही करता। (३) जो ग्रपने सब कारकोमे स्वको ही निरखता है ग्रोर विकल्पमे भी परद्रव्यरूप नहीं परिणमता वहीं परसंपर्करहित विलीन पर्याय

परमाणोरिवंकत्वभावनोन्मुखस्य परद्रभ्यपरिग्यतिर्नं जातु जायते । परमागुरिवभावितंकत्वश्च परेण नो संपुच्यते । ततः परद्रव्यासंपुक्तत्वात्सुविशुद्धो भवति । कर्नृ करग्णकर्मकर्मफलानि चा-त्मत्वेन भावयन् पर्यायेनं संकोर्यते, ततः पर्यायासकोर्ग्यत्वाच्च सुविशुद्धो भवतीति ।। द्रव्यान्तर-व्यतिकरादपसारितात्मासामान्यमिष्ठतसमस्तविशेषजात । इत्येष शुद्धनय उद्धतमोहलक्ष्मीलु-ण्टाक उत्कटविवेकविवक्ततत्त्वः ।।७।। इत्युच्छेदात्परपरिणते. कर्नृ कर्मादिभेदभ्रान्तिध्वसादिष च सुचिराल्लब्धशुद्धात्मतत्त्वः । सञ्चि मात्रे महिस विश्वदे मूच्छिनश्चेतनोऽयं स्थास्यत्युद्धात्सह-जमहिमा सर्वदा मुक्त एव ।।८।। द्रव्यसामान्यविज्ञानिमनं कृत्वेति मानसम् । तिद्वशेषपरिज्ञान-प्राभारः क्रियतेऽधुना ।।६।। इति द्रव्यसामान्यत्रज्ञाषनम् ।। १२६ ।।

तीति कर्ता, क्रियते अनेनेति करण, क्रियते यत् कर्मं ।। १२६।।

शुद्ध ग्रात्माको ही प्राप्त होता है। (४) ज्ञानीके चिन्तनमे केवल ग्रात्मा ही सब कारकरूप है। (५) जब मैं कर्मविपाकसे श्रारोपित विकार वाला था तब भी मैं ही श्रकेला उपरक्त-चित्स्वभावसे परिणमता हुम्रा स्वतत्र कर्ता था। (६) विकारपरिणमनके समय मैं ही भ्रकेला उपरक्त चित्स्वभावसे साधकतम कारण था। (७) विकारपरिएामनके समय मैं ही विकार-परिणामनरूप हुआ अकेला अपने द्वारा प्राप्य कर्म था। (८) विकारपरिणमनके समय मैं ही श्रकेला उपरक्तचित्परिणमन स्वभावका निष्पाद्य क्लेशरूप कर्मफल था। (६) श्रव मैं उपाधि-विध्वंससे प्रकट सहजात्मवृत्ति वाला परारोपित विकारसे श्रनाकान्त मोक्षाभिलाषी हुग्रा हू सो इस समय भी मैं प्रकेला ही विशुद्ध चित्स्वभावसे स्वतंत्र कर्ता हूं। (१०) विकारप्रशमनके समय मैं ही भ्रकेला विशुद्धचित्स्वभावसे साधकतम करण हू। (११) विकारप्रशमनके समय में ही श्रकेला विशुद्ध चित्स्वभावरूप परिगामने वाला श्रात्मा द्वारा प्राप्य कर्म हूं। (१२) विकारप्रशमनके समय मै ही भ्रकेला विशुद्ध चित्स्वभावका निष्पाद्य भ्रनाकुल स्वरूप सहज म्रानन्दरूप कर्मफल हू। (१३) बन्धपद्धति व मोक्षपद्धतिमे कारकभूत यह मै एक ही म्रात्मा हू। (१४) बन्घपद्धित व मोक्षपद्धितमे एक भ्रात्माको ही निरखने वाले भव्यात्माके परद्रव्य परिएाति नही होती है। (१५) एकत्विनश्चयगत जीवके परद्रव्यसंपर्क नही होता। (१६) म्रात्मा परद्रव्यसपर्करहित हो जानेसे शुद्ध हो जाता है। (१७) कर्ता, करण, कर्म व कर्मफल को म्रात्मरूपसे भाने वाला पर्यायोसे संकीर्ण नहीं होता। (१८) पर्यायोसे संकीर्ण न होने वाला जीव सुविशुद्ध होता है।

सिद्धान्त—(१) सोपाधि स्थितिमे कर्ता करण कर्म वर्मफल परारोपित विकार वाला यह जीव है। (२) निरुपाधि स्थितिमे कर्ता करण कर्म कर्मफल यह निविकार जीव है। अथ इट्यविशेषप्रज्ञापन तत्र द्रव्यस्य जीवाजीवत्विविशेषं निश्चिनीति— द्रवं जीवमजीवं जीवो पुरा चंदराविश्चोगमश्चो । पोरगलद्रव्यपसुदं द्यचेदरां हवदि य झ्रजीवं ॥१२७॥ द्रव्य सु जीव अजीव हि जीव सदा चेतनोपयोगमयो : पुद्रगलद्रव्यादि अचे-तन द्रव्य प्रजीव कहलाते ॥१२७॥

द्रव्य लाबोऽलीको लीव पुनःचेननोपयोगनय । पुर्गलद्रव्यप्रमुखोऽचेतनो भवति चार्लाव ॥ १२७॥ इह हि द्रव्यमेकत्वनिवन्यनभूतं द्रव्यत्वसामान्यमनुष्मदेव तदिविक्दविशेषलक्षरासद्भाः वादन्योन्यव्यवच्छेदेन लीवालीवत्वविशेषमुण्डोकते । तत्र जीवस्यात्मद्रव्यमेत्रैका व्यक्ति । भ्रजीवस्य पुन पुद्गलद्रव्य धर्मद्रव्यमवर्मद्रव्यं कालद्रव्यमाकाशद्रव्यं चेति पञ्च व्यक्त्य । विशेष लक्षरां जीवस्य चेतनोपयोगमयत्वं, ग्रजीवस्य पुनरचेतनत्वम् । तत्र यत्र स्वधर्मव्यापकत्वात्स्व-

नामसंज्ञ—दृक्व जीव प्रजीव जीव पुरा चेदपोवशोगम्य पोगगलदव्यप्पन्नह अचेदप य अजीव। घातुसंज्ञ—हव सत्ताया। प्रानिपदिक—द्रव्य जीव अजीव जीव पुनर् चेतनोपयोगमय पुद्गलद्रव्यप्रमुख अचेतन च अजीव। मूलवातु—म् स्ताया। उभयपदिववरण—दव्य द्रव्य जीव जौव, अजीव अजीव

हृष्टि—१- अगुढ़ निश्चयनय (४७) । २- गुढ़ निश्चयनय (४६) ।
प्रयोग-सर्वत्र अपना एकत्व निरस्तकर सहज एकत्वमे रमनेका पौरष होने देना ॥१२६॥
अब इत्यिविशेषका प्रजापन होता है—उसमे पहिले इत्यक्ते जीवाजीवस्वरूप विशेष
को निश्चित करते हैं—[इत्यं] इत्य [जीवः अजीवः] जीव और अजीव है । [पुनः] उनमे
[चेतनोपयोगमयः] चेतनास्वरूप ज्ञान दर्शन उत्योग वाला तो [जीवः] जीव है, [च] योर
[पुद्गलद्रव्यप्रमुखः अचेतनः] पुद्गलद्रव्यादिक चेतनारहित द्रव्य [अजीवः भवति] अजीव है ।
तात्पर्य—इत्यक्ते दो प्रकार हैं—जीव और अजीव, उनमे चेतन तो जीव है और

अवेतन पूद्गल धर्म अधर्म मानाग व काल अजीव है।

टीकार्थ—यहाँ (इस दिश्वमें) द्रव्य, एकत्वके कारए।भूत द्रव्यत्वसामान्यको न छोडता हुआ ही उसमें रहने वाले विशेष लक्षणोंके सद्भावके कारए। एक-दूसरेसे पृयक् किये जानेसे जीवत्वरूप और अजीवत्वरूप भेदको प्राप्त होता है। उसमें, जीवका आत्मद्रव्य हो एक प्रकार है। और अजीवके पुद्गलद्रव्य धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य तथा आकाशद्रव्य—ये पाँच प्रकार है। जीवका विशेष लक्षए। चेतनोपयोगमयत्व है. और अजीवका अचेतनत्व है। उनमेसे जिसमे स्वधर्मों व्याप्त होनेसे स्वरूपत्वसे प्रकाशित होती हुई, अविनाशिनी, भगवती, संवेदनरूप चेतनाके द्वारा, तथा चेतनाणरिए।।मलक्षरा, द्रव्यपरिए।तिरूप उपयोगके द्वारा निष्यन्तत्व अवन

रूपत्वेन द्योतमानयानपायिन्या भगवत्या सिवित्तिरूपया चेतनया तत्परिणामलक्षरोन द्रव्यवृत्ति-रूपेगोपयोगेन च निर्वृत्तत्वमवतीर्णं प्रतिभाति म जीवः। यत्र पुनरूपयोगसहचरिताया यथो-दितलक्षणायाश्चेतनाया स्रभावाद्बहिरन्तश्चाचेतनत्वमवहीर्गं प्रतिभाति सोऽजीवः।।१२७।।

जीवो जीव चेदणोवओगमओ चेतनोपयोगमय पोग्गलदन्वप्पमुह पुद्गलद्रन्यप्रमुख अचेदण अचेतन सजीवे अजीव —प्रथमा एकवचन । हवदि भवति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । निरुवित—द्रवित द्रोध्यित अदुद्रुवत् यदिति द्रव्य, जीवित जीविष्यित अजीवत् योऽसी जीवः । समास—पुद्गलद्रव्य प्रमुख येषु स. पुद्गलद्रव्यप्रमुख ।। १२७ ।।

तरित प्रतिभासता है वह जीव है। भ्रौर जिसमे उपयोगके साथ रहने वाली, यथोक्त लक्षरा वाली चेतनाका भ्रभाव होनेसे बाहर तथा भीतर भ्रचेतनत्व भ्रवतरित प्रतिभासता है, वह भ्रजीव है।

प्रसंगिववरण्—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे मात्र ज्ञानस्वरूपकी प्राप्ति होनेपर शुद्धात्माकी उपलब्धि होना बताया गया था। ग्रब इस गाथासे द्रव्यविशेषका प्रज्ञापन किया जायगा जिसमे इस गाथामे द्रव्यके जीव व श्रजीव ये दो प्रकार बताये गये है।

तथ्यप्रकाश—१- द्रव्य द्रव्य सब द्रव्य हैं इस दृष्टिसे द्रव्यमे द्रव्यत्व सामान्य है। २- द्रव्यमे विशेषलक्षण्का सद्भाव अवश्य है जिसके कारण एकद्रव्य दूसरे द्रव्यसे अन्य है यह जाना जाता है। ३- द्रव्यमे अन्योन्यव्यवच्छेद होनेसे द्रव्यके मूलमे जीव व अजीव ये दो प्रकार है। ४- जीव तो सब आत्मद्रव्य है। ५- अजीवके ५ प्रकार है--पुद्गलद्रव्य, धर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य व कालद्रव्य । ६- जीवका विशेष लक्षण चेतना एवं उपयोग है, क्योंकि जीवद्रव्य भगवती चेतनाके द्वारा व चेतनाके परिखामस्वरूप उपयोग द्वारा रचित है। ७- अजीवका विशेष लक्षण अचेतनपना है, क्योंकि उसमे चेतनाका अभाव होनेसे शक्ति व व्यक्ति दोनोमे अचेतनपना है।

सिद्धान्त—१- लक्षणभेदसे जीव व श्रजीवमे विलक्षणता ज्ञात होती है। हि -- १- वैलक्षण्यनय (२०३)।

प्रयोग—श्रपना लक्षण निरखकर भ्रपनेको पहचानकर श्रलक्षण ग्रन्य तत्त्वोसे विविक्त स्वलक्षणमात्र श्रन्तस्तत्त्वको उपासना करना ॥१२७॥

श्रव लोकालोकपनेके विशेषको निश्चित करते है [श्राकाशे] श्राकाशमे [यः] जो भाग [पुद्गलजीवनिबद्धः] पुद्गल श्रीर जीवसे निबद्ध है, तथा [धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्यः वर्तते] धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय श्रीर कालद्रव्यसे युक्त है, [सः] वह [सर्वकाले तु] सदा ही

ध्रय लोकालोक्तवविशेषं निश्चनोति--

पोरगलजीविणिवद्धो धम्माधम्मित्थकायकालङ्ढो। वट्टिदि श्रागासे जो लोगो सो सञ्चकाले दु ॥१२=॥ जितने नभमे रहते, धर्म अधर्म काल जीव व पुद्गल। लोकाकाश हि जतनी, अविशष्ट तथा श्रलोक सदा ॥१२=॥

पुद्गलजीवनिवद्धो धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्य । वर्तते आकाशे यो लोक स सर्वकाले तु ॥ १२= ॥ श्रस्ति हि द्रव्यस्य लोकालोकत्वेन विशेषविशिष्टत्व स्वलक्षरणसद्भावात् । स्वलक्षरणं हि लोकस्य पड्द्रव्यसमवायात्मकत्व, अलोकस्य पुनः केवलाकाशात्मकत्वम् । तत्र सर्वद्रव्यद्यापिनि परममहत्याकाशे यत्र यावति जीवपुद्गलौ गतिस्थितिधर्मारणौ गतिस्थिती आस्कन्दतस्तद्गिति-स्थितिवन्धनभूतौ च धर्माऽधर्मावभिन्याप्यावस्थितौ, सर्वद्रव्यवर्तनानिमित्तभूतश्च कालो नित्य-

नामसंज्ञ—पोग्गलजीवणिवद्ध धम्माधम्मत्यिक्कायकालड्ड आगास ज लोग त सव्वकाल दु। धातुसंज्ञ-णि वध वधने, वत्त वर्तने । प्रातिपदिक—पुद्गलजीवनिवद्ध धर्माधर्मास्तिकायकालाढच आकाश

#### [लोक.] लोक है।

तात्पर्य—आकाशके जितने चेत्रमे जीव पुद्गल धर्म अधर्म व कालद्रव्य है वह लोक है।

टीकार्थ — वास्तवमे द्रव्य लोकत्व ग्रीर ग्रलोकत्वके भेवसे विशेषवान् है, क्यों कि ग्रपने-ग्रपने लक्षरणोका सद्भाव है। लोकका स्वलक्षरण पड्रव्य समवायात्मकत्व (छह द्रव्यों की समुदायस्वरूपता) है, ग्रीर ग्रलोकका केवल ग्राकाशात्मकत्व (मात्र ग्राकाशस्वरूपत्व) है। वहाँ सर्वद्रव्योंमे व्याप्त होने वाले परम महान ग्राकाशमे, जहाँ जितनेमे गित-स्थित धर्म वाले जीव तथा पुद्गल गितिस्थितिको प्राप्त होते हैं, (जहाँ जितनेमे) उन्हें, गितिस्थितिमे निमित्तभूत धर्म तथा ग्रधमं व्याप्त होकर रहते हैं ग्रीर (जहाँ जितनेमे) सर्व द्रव्योंके वर्तनामे निमित्तभूत काल सदा वर्तता है, वह जतना ग्राकाश तथा शेष समस्त द्रव्य उनका समुदाय जिसका स्व-रूपतासे स्वलक्षण है, वह लोक है, ग्रीर जहाँ जितने ग्राकाशमे जीव तथा पुद्गल की गिति-स्थिति नहीं होती, धर्म तथा ग्रधमं नहीं रहते, ग्रीर काल नहीं पाया जाना, उतना केवल ग्राकाश जिसका स्व-रूपतासे स्वलक्षण है, वह ग्रलोक है।

प्रसंगविवरण सनन्तरपूर्व गाथामे द्रव्यके जीवत्व व अजीवत्व विशेष बताये गये थे। अब इस गाथामे लोक और अलोक भेदका निश्चय किया गया है।

तथ्यप्रकाश-१- छह द्रव्योका समूह लोक है। २- केवल आकाशात्मक अलोक

दुर्लेलितस्तत्तावदाकाशं शेषाण्यशेषाणि द्रव्याणि चेत्यमीपां समवाय ग्रात्मत्वेन स्वलक्षरां यस्य स लोकः यत्र यावति पुनराकाशे जीवपुद्गलयोगितिस्थिती न सभवतो घमिधमौ नावस्थितौ न कोलो दुर्लिलतस्तावत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षरां यस्य सोऽलोकः ॥१२८॥

यत् लोक तत् सर्वकाल तु । मूलधातु—िन वन्ध वन्धने, वृतु वर्तने । उभयपदिववरण—पोग्गलजीवणि-बढ़ो पुद्गलजीवनिवद्ध धम्माधम्मात्थिकायकालड्ढो धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्य —प्रथमा एकवचन । आगासे आकाशे—सप्तमी एकवचन । जो य लोगो लोक सो स —प्रथमा एकवचन । सन्वकाले सर्वकाले— सप्तमी एकवचन । दु तु—अन्यय । वट्टिद वर्तते—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । निरुक्ति—पूर्यते गलयते इति पुद्गल, जीवतीति जीव, धरित गतौ जीवपुद्गलान् इति धर्म (द्रन्यम्), कलयति सर्वा-णीति काल, आकाशन्ते सर्वाणि द्रन्याणि यत्र स आकाश लोक्यन्ते सर्वाणि द्रन्याणि यत्र स लोक, सरतीति सर्व । समास—पुद्गला जीवाश्चेति पुद्गलजीवाः तै निवद्ध पुद्गलजीवनिवद्ध, धर्मश्च अधर्मश्च धर्माधर्मी धर्माधर्मी च तौ अस्तिकायौ चेति धर्माधर्मास्तिकायौ धर्माधर्मीस्तिकायो च कालश्चेति धर्माधर्मीस्तिकाला तै आढ्य इति धर्माधर्मीस्तिकाय कालाढ्य ।। १२८।।

है। ३-चेतनालक्षण जीव है। ४-ग्रचेतनालक्षण ग्रजीव है। ५- गितस्थित धर्मात्मक जीव पुद्गलकी गितमे निमित्तभूत द्रव्य धर्मद्रव्य है। ६- गितस्थितिधर्मात्मक जीव पुद्गलकी स्थितिमे निमित्तभूत द्रव्य ग्रध्मद्रव्य है। ७- सर्वद्रव्योके परिणमनमे निमित्तभूत पदार्थ काल द्रव्य है। ६- जीव, पुद्गल, धर्म, ग्रध्म, काल ये द्रव्य जितने ग्राकाशमे ग्रवस्थित हो वह लोक है। ६- जितने ग्राकाशमे जीव पुद्गलकी गितस्थित संभव नहीं, धर्म, ग्रध्म, कालद्रव्य ग्रवस्थित नहीं उतना केवल ग्राकाश ग्रलोक है।

सिद्धान्त--१- परके संयोग वियोगसे एक ही द्रव्य दो रूप विदित होता है। दृष्ट--१- पर सपर्क सापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्यार्थिक नय (२६ ग्र)।

प्रयोग—-ग्राकाशके ग्रसीम परिमारा व लोकके विशाल परिमाराको जानकर विन्दु-मात्रके ग्रनुपातसे भो कम परिचित क्षेत्रका व्यामोह न कर ग्रात्मप्रदेशोमे ग्रात्मस्वरूपका वैभव ग्रनुभवना ॥१२८॥

भ्रव 'क्रिया' रूप ग्रीर 'भाव' रूप द्रव्यके भावोका भेद निश्चित करते हैं—[पुद्गल-जीवात्मकस्य लोकस्य] पुद्गल-जीवात्मक लोकके [परिगामात्] परिणमनसे, ग्रीर [संघा-तात् वा भेदात्] मिलने ग्रीर पुथक् होनेसे [उत्पादस्थितिभंगाः] उत्पाद, भ्रीव्य ग्रीर व्यय [जायन्ते] होते है।

तात्पर्य-पुद्गल व जीव ये दो प्रकारके द्रव्य कियावान व भाववान है, शेषके द्रव्य

श्रथ कियाभावतद्भावविशेष निश्चनोति--

#### उप्पादिहिदिभंगा पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स । परिणामादो जायंते संघादादो च भेदादो ॥१२६॥

पुद्गलजीवात्मक इस, लोक हि के परिणामप्रकृतिसे वा। मिलने व बिछुड़नेसे, होते उत्पाद ध्रौव्य विलय ॥१२६॥

उत्पादस्थितिभङ्गा पुद्गलजीवात्मकस्य लोकस्य । परिणामाज्जायन्ते सघाताद्वा भेदात् ॥ १२६॥

कियाभाववर्वेन केवलभाववर्वेन च द्रव्यस्यास्ति विशेष । तत्र भाववन्तौ क्रिया-वन्तौ च पुद्गलजीवौ परिणामाद्भेदसघाताभ्या चोत्पद्यमानावितष्ठमानभज्यमानत्वात् । शेष-द्रव्याणि तु भाववन्त्येव परिणामादेवोत्पद्यमानावितिष्ठमानभज्यमानत्वादिति निश्चय । तत्र परिणाममात्रलक्षणो भाव , परिस्पन्दनलक्षणाक्रिया । तत्र मर्वाण्यपि द्रव्याणि परिणामस्वभाव-

नामसज्ञ—उप्पादिद्विदिभग पोग्गलजीवप्पग लोग परिणाम सघाद व भेद। घातुसज्ञ—जा प्रादुर्भावे। प्रातिपदिक—उत्पादिस्थितिभङ्ग पुद्गलजीवात्मक लोक परिणाम सघात वा भेद। मूलधातु—जनी प्रादुभिवे। भिवे। उभयपदिववरण— उप्पादिद्विभगा उत्पादिस्थितिभङ्गा —प्रथमा बहुवचन। पोग्गलजीवप्पगस्स पुद्गगलजीवात्मकस्य लोगस्स लोकस्य—पष्ठी एकवचन। परिणामादो परिणामात् सघादादो सघातात् भेदादो

#### सब भाववान हो है क्रियावान नही।

टीकार्थ-कियाभावपनेसे व केवल भाववानपनेसे द्रव्यके भेद होते हैं। उसमे पुद्गल तथा जीव भाव वाले तथा किया वाले है, क्योंकि परिगाम द्वारा, तथा सघात और भेदके द्वारा वे उत्पन्न होते हैं, टिकते है और नष्ट होते हैं। परन्तु शेष द्रव्य भाव वाले ही है, क्योंकि वे परिणामके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, टिकते है और नष्ट होते हैं, ऐसा निश्चय है। उनमे भावका लक्षणा परिणाममात्र है, और क्रियाका लक्षणा परिस्पद है। इनमे समस्त ही द्रव्य भाव वाले हैं, क्योंकि परिणामस्वभाव वाले होनेसे परिगामके द्वारा अन्वय और व्यतिरेकोको प्राप्त होते हुये वे उत्पन्न होते है, टिकते है और नष्ट होते हैं। परन्तु पुद्गल भाव वाले तो है ही क्रिया वाले भी होते है, क्योंकि परिस्पदस्वभाव वाले होनेसे परिस्पदके द्वारा पृथक् हुए, सघातके द्वारा एकत्रित होते हुए और एकत्रित पुद्गल पुन पृथक् होते हुए उत्पन्न होते है, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। क्रिया वाले भी होते हैं, क्योंकि परिस्पत्व स्वभाव वाले होनेसे परिस्पत्व द्वारा नवीन कर्म-नोकर्मरूप पुद्गलोसे भिन्न जीव उनके साथ एकत्रित हुए कर्म-नोकर्मरूप पुद्गलोके साथ एकत्रित हुये जीव बादमे

त्वात् परिग्णामेनोपात्तान्वयव्यतिरेकाण्यवतिष्ठमानोत्पद्यमानभज्यमानानि भाववन्ति भवन्ति । पुद्गलास्तु परिस्पन्दस्यभावत्वात्परिस्पन्देन भिन्नाः सघातेन सहताः पुनर्भेदेनोत्पद्यमानावतिष्ठ-मानभज्यमानाः क्रियावन्तश्च भवन्ति । तथा जीवा श्रपि परिस्पन्दस्यभावत्वात्परिस्पन्देन नूत-नकर्मनोकर्मपुद्गलेभ्यो भिन्नास्तैः सह सघातेन सहताः पुनर्भेदेनोत्पद्यमानावतिष्ठमानभज्यमानाः क्रियावन्तश्च भवन्ति ॥ १२६ ॥

भेदात्-पचमी एकवचन । जायते जायन्ते-वर्तमान अन्य पुरुष बहुवचन किया । निरुक्ति-उत्पादन उत्पाद , स्थान स्थिति , भज्जन भङ्ग , सहनन सघात , भेदन भेद । समास--उत्पादक्च स्थितिक्च भङ्गक्च उत्पादिस्थितिभङ्गा ।। १२६ ।।

पुथक् हुए, वे उत्पन्न होते है, टिकते है ग्रीर नष्ट होते है।

प्रसंगिववरण—अनन्तरपूर्व गाथामे द्रव्यका लोक अलोकपनेका विशेष निश्चित किया था। अब इस गाथामे द्रव्यके भावोका क्रियारूप व भावरूप भेद निश्चित किया है।

तथ्यप्रकाश — (१) सर्व द्रव्योमे कुछ द्रव्य तो क्रियावान व भाववान है ग्रोर कुछ द्रव्य क्रियावान नहीं, किन्तु केवल भाववान है। (२) जीव ग्रौर पुद्गल ये दो द्रव्य क्रियावान भी है व भाववान भी है, क्योंकि इन द्रव्योमे परिस्पन्द भी है ग्रोर परिणाम भी है। (३) धर्म, ग्रघर्म, ग्राकाण, काल ये चार द्रव्य केवल भाववान है, क्योंकि इनमे परिस्पन्द नहीं है, केवल परिणमन ही है।

सिद्धान्त--(१) पदार्थोंकी क्रियाका ग्राघार क्रियावती शक्ति है। (२) भावरूप परिणमनका ग्राघार भाववती शक्ति है।

हिष्ट--१- क्रियावती शक्ति दर्शक ग्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२७ ग्र)। २- भाववती शक्ति दर्शक ग्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२७ ब)।

प्रयोग—निर्विकलप स्नानन्दकी प्राप्तिके लिये भाववती शक्तिका स्राश्रय कर स्रपनेको भावमात्र निरखना ॥ १२६ ॥

श्रव यह बतलाते है कि गुणोके भेदसे द्रव्योका भेद होता है—[यै: लिगै:] जिन लिगोसे [द्रव्यं] द्रव्य [जीव: श्रजीव: च] जीव श्रीर श्रजीवके रूपमे [विज्ञातं भवित] ज्ञात होता है, [ते] वे [तद्भावविशिष्टा:] तद्भाव विशिष्ट उस उस स्वरूपसे युक्त [मूर्तामूर्ता:] मूर्त-श्रमूर्त [गुणा:] गुण [ज्ञेया:] जानने चाहियें।

तात्पर्य—जिन जिन लक्षणोसे जीवादिक पदार्थ ज्ञात होते हैं उन लक्षग्रोरूप वे गुण कहलाते है।

टोकार्थ-द्रव्यका श्राश्रय लेकर श्रीर परके श्राश्रयके बिना प्रवर्तमान जिनके द्वारा

अय द्रव्यविशेषो गुराविशेषादिति प्रज्ञापयति-

लिंगेहिं जहिं दव्वं जीवमजीवं च हवदि विण्णादं। ते तव्भावविसिष्ठा मुत्तामुत्ता गुणा ण्या।। १३०॥ जिन चिह्नोसे जाना, जाता जीव य अजीव द्रव्योको। वे तद्भावविशेषित, मूर्त अमूर्त गुण वहां जानो।।१३०॥

लिगैचैंईच्य जीकोऽजीक्च्च भवति विज्ञानम् । ने तद्भाविक्तिष्टा म्र्ताम्तो गुणा ज्ञेया ॥ १३०॥ द्रव्यमाश्वत्य परानाश्रयत्वेन वर्तमानैलिङ्गचते गम्यते द्रव्यमेतैरिति लिङ्गानि गुणाः । ते च यद्द्रच्यं भवति न तद्गुणा भवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रव्यं भवतीति द्रव्यादन द्भावेन

नामसंज्ञ—िंन ज दळ जीव अजीव च वि गाउ त तक्सावविनिट्ट मुत्तामुत्त गुण गोय। घातुसंज्ञ — हव मत्ताया, का अववोषने । प्रातिपदिक—िल द्व यत् प्रवय जीव वजीव च विज्ञान तत् तक्काविविधिय मूर्तीम्न गुग ज्ञेय । मूलवातु—भू नत्ताया, जा अववोषने । उभयपदिविवरण—िंनोहि लि हुं . जेहि यें —

द्रव्य पहचाना जा सकता है, ऐसे लिंग गुरा हैं । वे (गुरा), 'जो द्रव्य हैं वे गुरा नहीं हैं स्रोर जो गुरा हैं वे द्रव्य नहीं हैं इस अपेक्षासे द्रव्यसे अतद्भावके द्वारा भिन्न रहते हुये, लिंग और लिंगीके रूपमे परिचयके समय द्रव्यके लिंगत्वको प्राप्त होते हैं। अब वे द्रव्यका 'यह जीव है, यह अजीव है' ऐसा भेद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि स्वयं भी तद्भावके द्वारा विशिष्ट होनेंसे विशेषको प्राप्त हैं। जिस जिस द्रव्यका जो जो स्वभाव हो उस उसका उस उसके द्वारा विशिष्टत्व होनेंसे उनके भेद हैं, और इसीलिये मूर्त तथा अमूर्त द्रव्योका मूर्तत्व-अमूर्तव्वरूप तद्भावसे विशिष्टता होनेंसे उनमे 'यह मूर्त गुरा है और यह अमूर्त गुण हैं' इस प्रकार उनका भेद निश्चित करना चाहिये।

प्रसंगिववररा — ग्रनंतरपूर्व गायामे कियावान व भाववान पदार्घोका विशेषपना जात कराया गया था । ग्रव इस गाथामे जीव ग्रजीव द्रक्योंके ग्रपनी-ग्रपनी विशेषताके कारण मूर्त व ग्रमूर्त गुण ज्ञात कराये गये हैं।

तथ्यप्रकाश—(१) परका ग्राध्य किये बिना विवक्षित द्रव्यमे ही रहने वाला विव-क्षित द्रव्यका परिचाणक चिन्हको लिङ्ग ग्रयवा लक्षण कहते हैं। (२) द्रव्य ग्रोर गुए। भिन्न न होनेपर भी उनमे भावभेदछे प्रतद्भाव है। उसी यह समग्रा जाता है कि जो द्रव्य हैं वह गुए। नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। (३) ग्रतद्भावविशिष्ट गुण द्रव्यके लिङ्ग ग्रयित् लक्षरा हो जाते हैं। (४) जिस जिस द्रव्यका जो जो स्वभाव है उस उस द्रव्यकी उस उस भावसे विशिष्टता है। (४) भावविशिष्टतासे ही द्रव्योमे विशेष जाना जाता है। (६) मूर्त विशिष्ट १ सन्तो लिङ्गलिङ्गप्रसिद्धो तिल्लङ्गत्वमुपढौक ते। ग्रथ ते द्रव्यस्य जीवोऽयमजीवोऽय-मित्यादिविशेषमुत्पादयन्ति, स्वयमपि तद्भावविशिष्टत्वेनोपात्तविशेषत्वात्। यतो हि यस्य यस्य द्रव्यस्य यो यः स्वभावस्तस्य तस्य तेन तेन विशिष्टत्वात्तेषामस्ति विशेषः। ग्रत एव च मूर्ता-नाममूर्तानां च द्रव्याणां मूर्तत्वेनामूर्तत्वेन च तद्भावेन विशिष्टत्वादिमे मूर्ता गुणा इमे ग्रमूर्ता इति तेषां विशेषो निश्चेयः ॥ १३० ॥

तृतीया बहुः । दन्व द्रव्य जीव जीव अजीव अजीव –प्रथमा एकः । हविद भवित-वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । विण्णाद विज्ञात-प्रथमा एकः कृदन्त । ते तब्भाविविसिट्ठा तद्भाविविशिष्ठा मूत्ता- मुत्ता मूर्तामूर्ता गुणा गुणा –प्रथमा बहुवचन । ऐया ज्ञेया –प्रथमा बहुवचन कृदन्त किया रूपे । विरुवित लिङ्गन लिङ्ग । समास—तस्य भाव तद्भावः तेन विशिष्टा तद्भाविविशिष्टा , मूर्ताश्च अमूर्ताश्च मूर्ता- ॥ १३० ॥

द्रव्योमे मूर्तस्वसे विशिष्टता है ग्रतः ये मूर्तं गुण हैं ऐसा जाना जाता है। (७) ग्रमूर्तं द्रव्योमे श्रमूर्तत्वसे विशिष्टता है, श्रतः ये अमूर्तं गुरा है ऐसा जाना जाता है।

सिद्धान्त—(१) मूर्त पर्यायोका श्राधार मूर्तत्व गुरा है। (२) श्रमूर्त पर्यायोका श्राधार श्रमूर्तत्व गुरा है।

हिष्ट--१- मूर्तत्वशक्तिदर्शक श्रशुद्ध द्रव्याधिक नय (२३ ग्र)। २- ग्रमूर्तत्वशक्ति-दर्शक श्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२३ ब)।

प्रयोग—मूर्त द्रव्योसे व श्रमूर्त परद्रव्योसे उपयोग हटाकर निज श्रमूर्त चैतन्यस्वरूप मे उपयोग लगाना ॥१३०॥

ग्रव मूर्त ग्रीर ग्रमूर्त गुणोका लक्षण तथा संवध कहते हैं:— [इन्द्रियग्राह्याः] इन्द्रिय ग्राह्य [ पुद्गलद्रव्यात्मकाः ] पुद्गल द्रव्यात्मक [ ग्रमेक विधाः ] ग्रमेक प्रकारके [ गुणा मुत्ता मुणोदव्या] गुण मूर्त जानना चाहिये ग्रीर [श्रमूर्तानां द्रव्याणां] ग्रमूर्त द्रव्योके [गुणाः] गुण [श्रमूर्ताः ज्ञातव्याः] ग्रमूर्त जानना चाहिये।

तात्पर्य-पुद्गलद्रव्योके गुण मूर्त श्रोर शेष सभी द्रव्योके गुण श्रमूर्त जानना चाहिये।
टोकार्थ-पूर्त गुणोका लक्षण इन्द्रियग्राह्यत्व हैं; श्रीर ग्रमूर्त गुणोका लक्षण उससे
विपरीत है ग्रीर वे मूर्त गुण पुद्गलद्रव्यके है, क्योंकि पुद्गल ही एक मूर्त है; ग्रीर ग्रमूर्त गुण
शेष द्रव्योके है, क्योंकि पुद्गलके ग्रतिरिक्त शेष सभी द्रव्य ग्रमूर्त हैं।

प्रसंगविवरण-अनन्तरपूर्व गाथामे गुणविशेषसे द्रव्यविशेषका ज्ञापन कराया गया था। अब इस गाथामे मूर्त अमूर्त गुणोका लक्षण तथा सम्बन्घ बताया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) जिनकी पर्याय इन्द्रियो द्वारा ग्रहणमे आ सकने योग्य हो वे गुण

अण ह्रतीस्त्रं जुलाना लक्षणसंहन्धसारयाति--

हता हंदिपरोच्सा पोरालदव्यण्या त्रणेगितिया। दब्दाणसहत्ताण गुणा बहुता हुलेदव्दा ॥१३१॥ सूर्त प्रहा हव्यिते, वे है पुर्वत प्रवर्थ कानाविष्ट। दब्द प्रसूतींके गुणा, प्रसूते हव्यिष्टाराहा कहे ॥१३६॥

स्ती रिन्दरमा ह्या प्र्यानयणात्मका अनेनावण । यहराणामस्तीना गुणा असती ज्ञातन्या ॥ १३१॥ स्तीना गुणानामिनिटयमाह्यस्य लक्षण्यः । स्यताना तदेव विपर्यस्त्यः । ते च स्ती पूर्णन्तस्यस्यः, तस्यैदेनस्य सूर्तेत्वात् । स्यूती शिष्टक्याणाः पुर्णन्तादन्येषा सर्वेषास्यसूर्तं- त्वात् ॥१३१॥

न्तरहरू स्त र्दिगोलक गोगालद खारा असेगादिश दा शहत गुण शहत स्रोदक । बाहुस्क स्ण जाने । पालिगोलक सर्त रांतरगाहा पुर्गलदकात्मक अनेनावश हक्य असते गुण शस्ते जातका । दूलशाहु—जा अवद्योधने । एकवररिहरण—हुत्ता स्ती अदिगोलका अनेतरगाहा पोगालदक्यमा पुर्गलदक्यातमा असोगदिश अनेकदिश गुणा गुणा अस्ता अस्ती -प्रमा बहुदक्त । द्वशाण द्याणा अस्ताण अस्तीन-प्रभा बहुदक्त । स्रोदक्ष जातका -प्रमा बहुदक्त क्वरत किया । किलेतर—इस्त एट एट द्वस्य किया र स्टिश । स्थान-इस्तिण गाह्या शिक्टरगाह्या युद्गल दक्य एव जात्मा येवा से पुर्गलदक्यात्मका ।। (१९)।

सूर्त है। (२) जिनको परांय कभी भी इन्हियो हारा गाह्य त हो सके हे गुण मसूर्त है। (३) सूर्त गुण पुर्गलहरू छोड पांच प्रकारके हराने है।

किरान्त— (- पुर्गतस्त्यके स्त्रं गुरा है। २- कोव, इस, जडमें, छाकाश व काल-स्व्यके प्रस्ते गुरा है।

हार्रे— १, २- भेरूनत्पनासांपेक मतुर दत्याजिकन्य (६०)।

प्रशेष—शास्त्र सान्तिके लिये हान्दियगाह्य प्रयोक्ता स्परोग ह्याकर स्पर्ते शुर चित्त्रह्यते जण्युक्त होना ॥ १३१ ॥

यह मूर्त पूर्गल दत्यके गुस्मोको कहते हैं.—[सूक्ष्मार्] सूक्ष्महे लेकर [पृष्टिदोर्फ्ट-ह्य] पृथ्वो पर्यन्तके [पूर्गलस्य] सर्व पूर्गलके [क्लिंट्सगंशस्यकों] वर्स, एस, गर और स्कों गुस्म [क्लिस्टे] होते हैं, [स सिन्नः महर] मौर जो विविध प्रकारका शब्द है [सः] इह [पौर्गल ] पौर्गलिक प्रयोग है।

तास्वर्ध-पुर्गतके वर्ण मन्ह एक स्वर्ण तो मुरा है हीर सन्द पुर्गलको द्रवणका प्राधि है।

श्रथ मूर्तस्य पुद्गलद्रव्यस्य गुणान् गृगाति--

## वण्णरसगंधफासा विज्जंते पुग्गलस्स सुहुमादो । पुढवीपरियंतस्स य सद्दो सो पोग्गलो चित्तो ॥१३२॥

सूक्ष्म व वादर पुद्गल-के वर्गा स्पर्श गंध रस होते। क्षित्यादिक सब ही के, शब्द विविध पुद्गलदशायें।।१३२॥

वर्णरसगधस्पर्शा विद्यन्ते पुद्गलम्य सूक्ष्मात् । पृथिवीपर्यन्तस्य च गव्द स पौद्गलिश्चत्र ।। १३२ ॥ इन्द्रियग्राह्याः किल स्पर्शरसगन्धवर्णास्तिद्विषयत्वात्, ते चेन्द्रियग्राह्यत्वव्यक्तिशक्तिवशात् गृह्यमाणा श्रगृह्यमाणाश्च श्रा एकद्रव्यात्मकसूक्ष्मपर्यायात्परमाणोः श्रा श्रनेकद्रव्यात्मकस्थूल-

नामसंज्ञ—वण्णरसगधकास पुग्गल सुहुम पुढवोपरियत य सद्द त पोग्गल चित्त । धातुसंज्ञ—विज्ज सत्ताया । प्रातिपदिक—वर्णरसगधस्पर्श पुद्गल सूक्ष्म पृथ्वीपर्यन्त च शब्द तत् पौद्गल चित्र । सूलधातु— विद सत्ताया । उभयपदिववरण—वण्णरसगधकासा वर्णरसगन्धस्पर्शा –प्रथमा बहुवचन । विज्जते

टीकार्थ-स्पर्श, रस, गध ग्रीर नर्गा इन्द्रियग्राह्य है क्योंकि वे इन्द्रियोंके विषय हैं श्रीर इन्द्रियग्राह्यताकी व्यक्ति श्रीर शक्तिके वशसे इन्द्रियोके द्वारा गृह्यमाण या ग्रगृह्यमाण वे गुण एक द्रव्यात्मक सूक्ष्मपर्याय वाले परमागुसे लेकर अनेकद्रव्यात्मक स्थूल पर्यायरूप पृथ्वी स्कध तकके समस्त पुद्गलके, अविशेषतया विशेष गूणोके रूपमे होते है, और मूर्तपना होनेके कारण ही पुद्गलके श्रतिरिक्त शेष द्रव्योके न होनेसे वे गुण पुद्गलका परिचय कराते हैं। यहाँ ऐसी श्राशका नही करनी चाहिये कि इन्द्रियग्राह्मपना होनेसे शब्द गुरा होगा; क्योकि प्रसिद्ध किया है विविधताके द्वारा ग्रपना नानापन जिसने ऐसे शब्दको भी भ्रनेकद्रव्यात्मक पुद्गलपर्यायके रूपमे स्वीकार किया जाता है। प्रश्न-यदि शब्दको गुरण माना जाय, तो वह क्यो योग्य नहीं है ? उत्तर—(१) शब्द अमूर्त द्रव्यका गुरा नहीं है, क्यों कि गुण गुरामि ग्रभिन्न प्रदेशपना होनेसे, वे गुण गुणी एकवेदनसे वेद्य होनेसे ग्रमूर्त द्रव्य भी श्रवग्रेन्द्रियका विषयभूत बन बैठेगा। (२) पर्यायके लक्षणसे गुणका लक्षण उखड जानेसे शब्द मूर्त द्रव्यका गुरा भी नहीं है। पर्यायका लक्षरा भ्रनित्यत्व है, श्रीर गुराका लक्षरा नित्यत्व है; इस कारण भ्रनित्यत्वसे नित्यत्वके उखड जानेसे भव्द गुरा नहीं है। स्रीर जो वहाँ नित्यत्व है वह (भव्द को उत्पन्न करने वाले पुद्गलोका और उनके स्पर्शादिक गुणोका ही है, शब्द पर्या का नहीं, इस प्रकार भ्रति हढतापूर्वक ग्रहण करना चाहिये। "यदि शब्द पुद्गलकी पर्याय हो तो वह पृथ्वीस्कंघकी तरह स्पर्शनादिक इन्द्रियोका विषय होना चाहिये" ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पुद्गलको पर्याय होनेपर भी जल घ्राएोन्द्रियका विषय नहीं है; अग्नि घ्राएोन्द्रिय तथा रस-

पर्यायात्पृथिवीस्कन्धाच्य सकलस्यापि पुद्गलस्याविशोपण विशोपगुगात्वेन विद्यन्ते । ते च मूर्त त्वादेव शेषद्रव्यागामसभवन्तः पुद्गलमधिगमयन्ति । शव्दस्यापीन्द्रयग्राह्यत्वाद्गुणत्व न खल्वाशाङ्क्रनीयं, तस्य वैचित्र्यप्रपञ्चितवैश्वरूपस्याप्यनेकद्रव्यात्मकपुद्गलपर्यायत्वेनाभ्युपगम्य-मानत्वात् । गुणत्वे वा न तावदमूर्तद्रव्यगुण शब्दः गुणगुणिनोरविभक्तप्रदेशत्वेनैकवेदनवेद्यत्वा-दमूर्तद्रव्यस्यापि श्रवरोन्द्रियविपयत्वापत्तेः । पर्यायलक्षरोनोत्खातगुरालक्षरात्वानमूर्तद्रव्यगुराोऽपि न भवति । पर्यायलक्षरण हि कादाचित्कत्व गुणलक्षरण तु नित्यत्वम् । तत कादाचित्कत्वोत्खा-तिनत्यत्वस्य न शब्दस्यास्ति गुगत्वम् । यतु तत्र नित्यत्व तत्तदारमभकपुद्गलाना तद्गृगाना च स्पर्शादीनामेव न शब्दपर्यायस्येति दृढतर ग्राह्यम् । न च पुद्गलपर्यायत्वे शब्दस्य पृथिवी-स्कन्धस्येव स्पर्शनादीन्द्रियविषयत्वम् । श्रपां घ्राणेन्द्रियाविषयत्वात्, ज्योतिषो घ्राणरसनेन्द्रि-याविषयत्वात्, मम्तो घ्राग्रसनचक्षुरिन्द्रियाविषयत्वाच्च । न चागन्धागन्धरसागन्धरसवर्गा, एवमप्ज्योतिर्मारुत , सर्वपुद्गलाना स्पर्शादिचतुष्कोपेतत्वाभ्युपगमात् । व्यक्तस्पर्शादिचतु-ष्कानां च चन्द्रकान्तारणियवानामारम्भकैरेव पुद्गलैरव्यक्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णा-विद्यन्ते-वर्तमान अन्य पुरुष बहुवचन ऋिया । पुग्गलस्स पुद्गलस्य-पष्ठी एकवचन । सुहुमादो सूक्ष्मात्-पचमी एक । पुढवीपरियतस्स पुथ्वीपर्यन्तस्य-पष्ठी एक । सद्दो शब्द सो स पोग्गलो पौद्गल चित्तो चित्र -प्रथमा एकवचन । निरुक्ति - वर्ण्यते वर्णन वा वर्ण, रस्यते रसन वा रस, गन्ध्यते गन्धन वा नेन्द्रियका विषय नहीं है भ्रौर वायु घ्रागा, रसना तथा चक्ष्रइन्द्रियका विषय नहीं है। भ्रौर ऐसा भी नहीं है कि-पानी गंघरहित है ग्रग्नि गंघ तथा रसरहित है ग्रीर वायु गंघ, रस तथा वर्ण रहित है, क्योंकि सभी पुद्गल स्पर्शादिचतुष्कयुक्त स्वीकार किये गये हैं। क्योंकि जिनके स्पर्शादिचतुष्क व्यवत हैं ऐसे चन्द्रकान्तमणि, श्ररिण श्रीर जवाके श्रारभक पुद्गलोके द्वारा जिसकी गध भ्रव्यक्त है ऐसे पानीकी, जिसकी गंध तथा रस भ्रव्यक्त है ऐसी भ्रग्निकी, भ्रोर जिसकी गघ, रस तथा वर्ण ग्रन्यक्त है ऐसी उदरवायुकी उत्पत्ति होती देखी जाती है। श्रीर कही किसी गुणका कादाचित्क परिगामकी विचित्रताके कारण होने वाला व्यक्तपना या भ्रव्यक्तपना नित्यद्रव्यस्वभावका प्रतिघात नही करता । इस कारण शब्द पुद्गलपर्याय ही है ।

प्रसंगिववरण-अनन्तरपूर्व गाथामे मूर्त व श्रमूर्त गुणोका लक्षण व सम्बन्ध बताया गया था। अब इस गाथामे मूर्त पुद्गलद्रव्यके गुणोको बताया गया है।

तथ्यप्रकाश—१- इन्द्रियोके विषयभूत होनेसे स्पर्श, रस, गन्घ, वर्गा इन्द्रियग्राह्य कहलाते हैं। २-स्पर्श रस गध वर्गा ये गुण पुद्गलोके होते हैं। ३-किन्ही पुद्गलोके स्पर्शादि गुगोमे इन्द्रियग्राह्यत्वकी व्यक्ति भी हो गई है ग्रतः वे गृह्यमाण है। ४- किन्ही पुद्गलोके स्पर्शादि गुगोमे इन्द्रियग्राह्यत्वकी शक्ति मात्र है, श्रत वे ग्रगृह्यमाग्ग है। ५- स्पर्शादिक गुग

नामप्ज्योतिरुदरमरुतामारम्भदर्शनात् । न च ववचित्कस्यचित् गुणस्य व्यक्ताव्यक्तत्वं कादा-चित्कपरिणामवैचित्र्यप्रत्यय नित्यद्रव्यस्वभावप्रतिघाताय । ततोऽस्तु शब्दः पुद्गलपर्याय एवेति ॥१३२॥

गन्व., स्पृश्यते स्पर्शन वा स्पर्श, पृथयतीति पृथ्वी, पुद्गलस्स अय पौद्गल । समास--वर्णश्च रसश्च गन्धश्च स्पर्शश्चेति वर्णरसगन्धस्पर्शा ॥ १३२॥

चाहे गृह्यमाण हो चाहे अगृह्यमाएा, होते है एक द्रव्यात्मक परमाणुसे लेकर बडेसे बडे पुद्-गलस्कघ तकमे । ६-स्पर्शादिक गुण पुद्गलातिरिक्त भ्रन्य द्रव्योमे नही होते, ये गुरारूप लक्षरा लक्ष्यरूप पुद्गलका परिचय कराते है। ७- शब्द इन्द्रियग्राह्य तो है, किन्तु गुण नही है, शब्द तो अनेकद्रव्यात्मक पुद्गलपर्याय है। ५-कोई शब्दको गुरा माननेकी जबर्दस्ती भी करे तो भी शब्द श्रमूर्तद्रव्यका गुण तो सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि शब्दको श्रमूर्त द्रव्यका गुण माना जाय तो वह अमूर्त द्रव्य कर्एाइन्द्रियका विषय हो बैठेगा, किन्तु ऐसा है ही नहीं। ६-शब्द तो पर्याय है, श्रध्न व है अनेकद्रव्यात्मक द्रव्यव्यञ्जनपर्याय है, अतः शब्द मूर्तद्रव्यका भी गुरा नही है। १०-शब्द भाषावर्गणा नामक पौद्गलिक स्कंघकी पर्याय है। ११-शब्दोके उपादानमे जो नित्यपना है सो वह नित्यपना पुद्गलद्रव्यका व स्पर्शादि गुगोका है। १२- शब्द पुद्गलकी पर्याय होनेपर भी कर्णइन्द्रियका ही विषयभूत है, क्योंकि श्रन्य इन्द्रियका विषय श्रन्य इन्द्रिय द्वारा गम्य नहीं होता। १३ - काला पीला श्रादि रूप पुद्गलके पर्याय होनेपर भी चक्षुइन्द्रिय का ही विषयभूत है। १४ - सुगंघ दुर्गन्घ पुद्गलकी पर्याय होनेपर भी घ्रागोन्द्रियका विषय-भूत है। १५- खट्टा, मीठा म्रादि रस पुद्गलका पर्याय होनेपर भी रसनाइन्द्रियका विषयभूत है। १६- शीत, उष्ण भ्रादि पुद्गलका पर्याय होनेपर भी स्पर्शनइन्द्रियका विषयभूत है। १७- जलमे गन्ध, ग्रग्निमे गध रस, वायुमे गध रस वर्गा व्यक्त न होनेपर उन सबमे स्पर्श रस गध वर्ण चारो ही सदा है, क्यों शि श्रव्यक्त भाव पर्यायान्तरमे व्यक्त हो जाते हैं। १८-पर्यायें व्यक्त भ्रव्यक्त हो इससे पुद्गलद्रव्यकी नित्यतापर कोई चोट नही भ्राती। १६- जैसे ज्ञानादि चत्ष्य यथासंभवविकासयुक्त सर्व जीवोमे साघारण है, इसी प्रकार स्पर्शादि चतुष्टय यथासंभवपर्यायरूपसे सर्व पुद्गलोमे साधारण है अर्थात् सव पुद्गलोमे होते ही है। २०-जैसे मुक्त जीवमे अनन्त ज्ञानादिचतुष्टय अतीन्द्रिय ज्ञानगम्य, अनुमानगम्य व आगमगम्य है, इसी प्रकार शुद्ध परमाराषु द्रव्यमे स्पर्शादिचतुष्टय स्रतीन्द्रियज्ञानगम्य, स्रनुमानगम्य व स्रागम-गम्य हैं। २१- जैसे संसारी जीवमे रागादिस्नेहिनिमित्तक कर्मवन्घनके वशसे श्रनतज्ञानादिचतु-ष्टयको प्रशुद्धता है, इसी प्रकार स्निग्धरूक्षगुण्निमित्तक स्कघ ग्रवस्थामे स्पर्शादिचतुष्टयकी

अथामूर्तानां शेषद्रव्यासा गुसान् गृसाति—

त्रागासस्सवगाहो धम्मद्द्वस्स गमण्हेदुत्तं। धम्मेदरद्द्वस्स दु गुणो पुणो ठाण्कारण्दा ॥१३३॥ कालस्स वट्टणा से गुणोवञ्चोगो ति ञ्रप्णो भणिदो। णेया संसेवादो गुणा हि मुत्तिपहीणाणं ॥१३४॥ जुगलं।

नभका गुरा स्रवगाहन, धर्मद्रव्यका गमनहेतुपना। अधर्मद्रव्यका यानक-हेतुपना गुरा कहे इनके ॥१३३॥ कालका वर्तना गुण, उपयोग गुरा कहा है आत्माका। जानो संक्षेप तथा, गुरा उक्त स्रमूर्त द्रव्योंके ॥१३४॥

आकाशस्यावगाहो धर्मद्रव्यस्य गमनहेतुत्वम् । धर्मेतरद्रव्यस्य तु गुण पुन स्थानकारणता ॥ १३३ ॥ कालस्य वर्तना स्यात् गुण उपयौग इति आत्मनो भणित । ज्ञेया सक्षेपाद्गुणा हि मूर्तिप्रहीणानाम् ॥१३४॥ युगलम् ।

श्रशुद्धता है। २२-जैसे रागादि स्नेहरिहत चैतन्यस्वरूपमात्र शुद्धात्मत्वके घ्यानसे ज्ञानादिचतु-ष्ट्यकी शुद्धता होती है, इसी प्रकार स्निग्धगुराके श्रभावमे बन्धनके न होनेपर परमारापुपुद्गला-वस्थामे स्पर्शादिचतुष्ट्यकी शुद्धता होती है। २३-जैसे जीवकी नर नारक श्रादि पर्यायें विभाव पर्यायें हैं, इसी प्रकार शब्द पुद्गलद्रव्योकी विभावपर्याय है। २४- शब्द भाषात्मक व श्रभा-षात्मक तथा उनके श्रनेक भेदोंसे नाना प्रकारके होते हैं।

सिद्धान्त—(१) भाषावर्गणात्मबद्ध ध्रनेक पुद्गलोकी पर्याय होनेसे शब्द समानजातीय विभाव द्रव्यव्यञ्जन पर्याय है।

**दृष्टि—१-** समानजातीयविभावद्रव्यव्यक्षनपर्याय (२१५)।

प्रयोग — स्थिर शान्तिमय उपयोग रखनेके लिये दृश्य भ्रदृश्य समस्त पृद्गलो व पुद्-गलपर्यायोसे उपयोग हटाकर ध्रुव चिद्ब्रह्ममे उपयोग लगाना ॥ १३२ ॥

श्रव शेष श्रमूर्त द्रव्योके गुणोको कहते है—[श्राकाशस्यावगाहः] श्राकाशका श्रव-गाह, [धर्मद्रव्यस्य गमनहेतुत्व] धर्मद्रव्यका गमनहेतुत्व [धर्मेतरद्रव्यस्य] श्रध्मंद्रव्यका [स्था-नकारणता] स्थितिहेतुत्व [कालस्य] कालका [वर्तना स्यात्] वर्तना [गुणः] गुण है। [तु पुनः] श्रोर [आत्मनः गुणः] श्रात्माका गुण [उपयोगः भिणतः] उपयोग कहा है। [इति मृतिप्रहोणानां गुणाः हि] इस प्रकार श्रमूर्त द्रव्योके गुण [संक्षेपात्] सन्तेपसे [ज्ञेया] जानना चाहिये। विशेषगुणो हि युगपत्सर्वद्रव्याणा साधारणावगाहहेतुत्वमाकाशस्य, सकृत्सर्वेषां गमनपरिगामिनां जीवपुद्गलाना गमनहेतुत्व धर्मस्य, सकृत्सर्वेषा स्थानपरिगामिनां जीवपुद्गलानां स्थानहेतुत्वमधर्मस्य, श्रीपशेषद्रव्याणां प्रतिपर्याय समयवृत्तिहेतुत्व कालस्य, चैतन्यपरिगामो जीवस्य। एवममूर्ताना विशेषगुग्रसचेपाधगमे लिङ्गम्। तत्रैककालमेव सकलद्रव्यसाधारणावगाहसंपादनमसर्वगतत्वादेव शेषद्रव्याणामसभवदाकाशमधिगमयति। तथैकवारमेव गतिपरिगातसमस्तजीवपुद्गलानामालोकाद्गमनहेतुत्वमप्रदेशत्वात्कालपुद्गलयोः समुद्घातादन्यत्र लोकासख्येयभागमात्रत्वाञ्जीवस्य लोकालोकसीम्नोऽचिलतत्वादाकाशस्य विरुद्धकार्यहेतुत्वादधर्मस्यासभवद्धर्ममिधगमयति। तथैकवारमेव स्थितिपरिगात समस्तजीवपुद्गलानामालोकात्स्थानहेतुत्वमप्रदेशत्वात्कालपुद्गलयोः, समुद्घातादन्यत्र लोकासस्येय भागमात्रत्वाञ्जीवस्य, लोकालोक

नामसंज्ञ—आगास अवगाह धम्मदन्व गमणहेट्ठत्त धम्मेदरदन्व दु गुण पुणो ठाणकारणदा काल वट्टणा गुणो उवओगो त्ति अप्प भणिद रोय सखेव गुण हि मुत्तिप्पहीण । धातुसंज्ञ—भण कथने, न्ना अवबोधने । प्रातिपदिक—आकाश अवगाह धर्मद्रन्य गमनहेतुत्व धर्मेतरद्रन्य तु गुण पुनर् स्थानकारणता काल वर्तना गुण उपयोग इति आत्मन् भणित ज्ञेय सक्षेप गुणिह मूर्तिप्रहीण । मूलधातु—भण शब्दार्थ, ज्ञा अवबोधने । उभयपदिविवरण—आगासस्स आकाशस्य धम्मदन्वस्य धमेद्रन्यस्य धम्मेदरदन्वस्स धर्मेतरद्रन्यस्य कालस्स

तात्पर्य---ग्रमूर्तं द्रव्योमे ग्राकाशका श्रवगाह, धर्मद्रव्यका गतिहेतुत्व, ग्रधमंद्रव्यका स्थितिहेतुत्व, कालद्रव्यका परिवर्तना ।

टीकार्थ — युगपत् सर्वद्रव्योके साधारण भ्रवगाहका हेतुत्व भ्राकाणका विणेष गुण है। एक ही साथ सर्व गितरूप परिणामन करने वाले जीव-पुद्गलोके गमनका हेतुत्व वर्मका विशेष गुण है। एक ही साथ सर्व स्थितरूप परिणामन करने वाले जीव-पुद्गलोके स्थिर होनेका हेतुत्व भ्रधमंका विशेष गुण है। शेष समस्त द्रव्योकी प्रति-पर्यायमें समय-समयकी परिणातिका निमित्तत्व कालका विशेष गुण है। चैतन्यपरिणाम जीवका विशेष गुण है। इस प्रकार भ्रमूर्त द्रव्योके विशेष गुणोका संक्षिप्त ज्ञान होनेमे चिन्ह, प्राप्त होते हैं; वहाँ एक ही कालमे समस्त द्रव्योको साधारण भ्रवगाहका सपादन भ्राकाणको बतलाता है; क्योंकि शेष द्रव्योके सर्वगत न होनेसे उनके वह संभव नही है। इसी प्रकार एक ही कालमे गितपरिणात समस्त जीव पुद्गलोके लोक तक गमनवा हेतुत्व धर्मद्रव्यको बतलाता है, क्योंकि काल भ्रीर पुद्गल श्रप्रदेशो है इसलिये उनके गमनहेतुत्व सभव नही है, जीव समुद्घातको छोडकर लोक के भ्रसंख्यातवें भाग मात्र है, इसलिये उसके वह सभव नही है, लोक भ्रजोककी सीमा भ्रचलित होनेसे भ्राकाणके वह संभव नही है भ्रौर विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे भ्रधमंके वह सभव नही है। इसी प्रकार एक हो कालमे स्थितपरिणत समस्त जीव-पुद्गलोके लोक तक स्थिव

सीम्नोऽचिलतत्वादाकाशस्य, विरुद्धकार्यहेतुत्वाद्धर्मस्य चासभवदधर्ममधिगमयति । तथा प्रशेष-शेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायसमयवृत्तिहेतुत्व कारगान्तरसाध्यत्वात्समयविशिष्टाया वृत्ते स्वतस्तेषा-मसभवत्कालमधिगमयति । तथा चैतन्यपरिणामश्चेतनत्वादेव शेषद्रव्यागामसभवन् जीवमधि-गमयति । एव गुगाविशेषाद्द्रव्यविशेषोऽधिगन्तव्यः ॥१३३-१३४॥

कालस्य-पष्ठी एकवचन । अवगाहो अवगाह गमणहेदुत्त गमनहेतुत्व गुणो गुण ठाणकारणदा स्थानकारण्या वट्टना वर्तना गुणो गुण उवओगो उपयोग दु तु पुणो पुन त्ति इति हि-अन्यय । अप्पणो आत्मन - पष्ठी एकवचन । भणिदो भणित -प्रथमा एकवचन कृदन्त किया । रोया ज्ञेया -प्रथमा वहुवचन कृदन्त किया । सखेवादो सक्षेपात्-पचमी एकवचन । गुणा गुणा -प्रथमा वहुवचन । मुत्तिप्पहीणाण मूर्तिप्रहीननाना-पष्ठी बहुवचन । निरुवित-आकाशन्ते सर्वाणि द्रव्याणि यत्र स आकाश , अवगाहन अवगाह , हिनोनतिति हेतु सक्षेपन सक्षेप । समास-गमनस्य हेतु गमनहेतु तस्य भाव गमनहेतुत्वम्, स्थानस्यकारणं स्थानकारण तस्य भाव स्थानकारणता ।। १३३-१३४।।

का हेतुत्व ग्रधमंद्रव्यको बतलाता है, क्योंकि काल ग्रीर पुद्गल ग्रप्रदेशी हैं, इसलिये उनके वह सभव नहीं है, जीव समुद्धातको छोडकर लोकके ग्रसख्यातवें भाग मात्र है, इसलिये उनके वह सभव नहीं है, लोक ग्रीर ग्रलोककी सीमा ग्रचलित होनेसे भ्राकाशके वह सभव नहीं है, श्रीर विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे धर्मके वह संभव नहीं है। इसी प्रकार शेष समस्त द्रव्योंके, प्रत्येक पर्यायमे समयवृत्तिका हेतुत्व कालको बतलाता है, क्योंकि उनके, समयविशिष्टवृत्ति कारणान्तरसे साध्य होनेसे स्वत. उनके समयवृत्तिहेतुत्व सभवित नहीं है। इसी प्रकार चैतन्य परिणाम जीवको बतलाता है, क्योंकि वह चेतन है, इसलिये शेष द्रव्योंके वह सभव नहीं है। इस प्रकार गुण विशेषसे द्रव्यविशेष जानना चाहिये।

प्रसंगविवरण-प्रनन्तरपूर्व गाथामे पुद्गलद्रव्यके गुणो ग्रादिका कथन किया था। श्रब इन दो गाथावोमे प्रमूर्त द्रव्योके गुणोको (लक्षणोको) बताया गया है।

तथ्यप्रकाश— १— सर्वद्रव्योके साधारण भ्रवगाहका हेतुपना होना भ्राकाणद्रव्यका भ्रसाधारण लिङ्ग है। २— गतिक्रियापरिणत सर्व जीव पृद्गलोके गमनमे निमित्तपना होना धर्मद्रव्यका भ्रसाधारण लिङ्ग है। ३—स्थितिरूप परिणमन करने वाले जीव पृद्गलोके ठहरने मे निमित्तपना होना भ्रधर्मद्रव्यका भ्रसाधारण लिङ्ग है। ४—सर्व द्रव्योकी प्रतिपर्यायमे समय समयको परिषतिका निमित्तपना होना कालद्रव्यका भ्रसाधारण लिङ्ग है। ५—चैतन्यका परिणाम भ्रथित् उपयोग जीवद्रव्यका भ्रसाधारण लिङ्ग है। ६—ग्रसाधारण लिङ्ग है। द्रव्यविशेष का परिचय होता है।

सिद्धान्त- पदार्थं अपने अपने द्रव्य, चेत्र, काल, भावसे ही सत् हैं।

श्रय द्रव्यागां प्रदेशवत्त्वाप्रदेशवत्त्वविशेषं प्रज्ञापयति—

## जीवा पोग्गलकाया धम्माऽधम्मः पुणो य आगासं । सपदेसेहिं असंखादा णित्थि पदेस ति कालस्स ॥ १३५॥

जीव व पुद्गल धर्म व, अधर्म श्राकाश है बहुप्रदेशी। किस ही कालाणू के एकाधिक मी प्रदेश नही।। १३५।।

जीवा. पुद्गलकाया धर्माधर्मौ पुनश्चाकाशम् । स्वप्रदेशैरसख्याता न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य ॥१३५॥

प्रदेशवन्ति हि जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशानि अनेकप्रदेशवत्त्वात् । अप्रदेशः कालागुः प्रदेशमात्रत्वात् । अस्ति च सवतंविस्तारयोरपि लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशापित्यागाज्जीवस्य प्रवेशा प्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वेऽपि द्विप्रदेशादिसख्येयासख्येयानन्तप्रदेशपर्यायेणानवधारितप्रदेश-त्वात्पुद्गलस्य, सकललोकव्याप्यसंख्येयप्रदेशप्रस्ताररूपत्वात् धर्मस्य, सकललोकव्याप्यसंख्येय-

नामसज्ञ—जीव पोग्गलकाय धम्माधम्म पुणो य आगास सपदेस असंखाद ण पदेस त्ति काल । धातु-संज्ञ—अस सत्ताया । प्रातिपदिक—जीव पुद्गलकाय धर्माधर्म पुन च आकाश स्वप्रदेश असख्यात न प्रदेश इति काल । सूलधातु—अस् भुवि । उभयपदिविवरण—जीवा जीवा पोग्गलकाया पुद्गलकाया — प्रथमा बहुवचन । धम्माधम्मा—प्र० बहु० । धर्माधर्मौ—प्र० द्वि० । पुणो पुन य च ण न त्ति इति—अव्यय ।

हष्टि-स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिकनय (२८)।

प्रयोग—ग्रसाधारण लक्षणोसे स्वद्रव्य परद्रव्यका भेद जान कर पर द्रव्योसे उपयोग हटा कर स्वसहजतत्त्वमे ही उपयुक्त रहना ॥१३३-१३४॥

भ्रब द्रव्योक्ते प्रदेशवत्त्व ग्रीर श्रप्रदेशवत्त्वरूप विशेषको बतलाते हैं — [जीवाः] जीव [पुद्गलकायाः] पुद्गलकाय [धमधिमाँ] धमं, ग्रधमं [पुनः च] ग्रीर [आकाश] ग्राकाश [स्वप्रदेशाः] स्वप्रदेशोकी ग्रपेक्षासे [ग्रसख्याताः] ग्रप्तख्यात ग्रथित ग्रनेक हैं, [कालस्य] काल के [प्रदेशाः इति] प्रदेश [न सन्ति] नहीं है।

तात्पर्य—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म व ग्राकाश, ये पाँच द्रव्य श्रस्तिकाय है, काल-द्रव्य शस्तिकाय नहीं।

टीकार्थ — जीव, पुद्गल, धर्म, ग्रधर्म ग्रीर ग्राकाश ग्रनेक प्रदेश वाले होनेसे प्रदेशवान हैं। कालागु एकप्रदेशी होनेसे अप्रदेशी है। सकोच-विस्तारके होनेपर भी जीव लोकाकाशतुल्य श्रसख्य प्रदेशोको नही छोडता, इसलिये वह प्रदेशवान है। पुद्गल, यद्यपि द्रव्य अपेक्षासे एकप्रदेशी होनेसे अप्रदेशी है, तथापि दो प्रदेशीसे लेकर संख्यात, ग्रसख्यात ग्रीर अनन्तप्रदेशोवाली पर्यायोकी अपेक्षासे श्रनिश्चित प्रदेश वाला होनेसे प्रदेशवान है, सकल

प्रदेशप्रस्ताररूपत्वादधर्मस्य, सर्वव्याप्यनन्तप्रदेशप्रस्ताररूपत्वादाकाशस्य च प्रदेशवत्वम् । काला-गोस्तु द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वात्पर्यायेण तु परस्परसपर्कासभवादप्रदेशत्वमेवास्ति । ततः कालद्रव्य-मप्रदेश शेषद्रव्यागि प्रदेशवन्ति ॥ १३४ ॥

आगास आकाश-प्र० एक०। सपदेसेहिं स्वप्रदेशें -तृतीया वहु०। असखादा असस्याता.-प्रथमा वहु०। णित्थ सित-वर्तमान अन्य पुरुप वहुवचन किया। पदेसा प्रदेशा -प्रथमा वहु०। कालस्स कालस्य-पष्ठी एक०। निरुवित-चीयते इति काय । समास—धर्मश्च अधर्मश्च धर्माधर्मी, स्वस्य प्रदेशा स्वप्रदेशा ते स्वप्रदेशे ।। १३५ ।।

लोकच्यापी ग्रसंख्य प्रदेशोके विस्ताररूप होनेसे घर्मद्रच्य प्रदेशवान हैं, सकल लोकच्यापी ग्रसख्य प्रदेशोके विस्ताररूप होनेसे ग्रघमंद्रच्य प्रदेशवान है; ग्रीर सर्वच्यापी ग्रनन्त प्रदेशोके विस्तार रूप होनेसे ग्राकाशद्रच्य प्रदेशवान है। कालागु तो द्रच्यत प्रदेशमात्र होनेसे ग्रीर पर्यायतः परस्पर सपर्क न होनेसे ग्रप्रदेशों ही है। इस कारण कालद्रच्य ग्रप्रदेशों है ग्रीर शेष द्रव्य प्रदेशवान हैं।

प्रसगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथाद्वयमे ग्रमूर्तद्रव्योके ग्रसाधारण गुण बताये गये थे। ग्रब इस गाथामे द्रव्योका एकप्रदेशीयने व बहुप्रदशीयनेकी विशेषता बताई गई है।

तथ्यप्रकाश-१-जीव, पुद्गल, धर्म, ग्रधर्म, ग्राकाश ये ग्रस्तिकाय हैं, क्योंकि ये ग्रनेक प्रदेश वाले हैं। २- सभी प्रत्येक कालद्रव्य ग्रस्तिकाय नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य (कालाणु) एकप्रदेशी मात्र है। ३-जीवके प्रदेशोंमें सकीच विस्तार होनेपर भी जीव लोकाकाशप्रदेश प्रमाण श्रसंख्यान प्रदेश वाला सतत है। ४- पुद्गल (परमाणु) स्वद्रव्यतः मात्र एकप्रदेशी होनेसे ग्रप्तिशों हैं (ग्रस्तिकाय नहीं), फिर भी दो ग्रादि ग्रनन्त परमाणुवोंके स्कन्धपर्यायकी दृष्टिसे दो ग्रादि ग्रनन्त श्ररणु वाला तक होनेसे बहुप्रदेशी होनेसे ग्रस्तिकाय है। ५- प्रधमं द्रव्य समस्त लोक में व्यापक श्रसंख्यातप्रदेशी होनेसे ग्रस्तिकाय है। ६- ग्रधमं द्रव्य समस्त लोक ग्रसंख्यातप्रदेशी होनेसे ग्रस्तिकाय है। ६- ग्रधमं द्रव्य समस्त लोक ग्रसंख्यातप्रदेशी होनेसे ग्रस्तिकाय है। ७- ग्रसीम व्यापक ग्रनन्तप्रदेशी होनेसे ग्राकाश ग्रस्तिकाय है। ६- कालद्रव्य परस्पर कभी संयुक्त हो ही नहीं सकता सो वह उपचारसे भी ग्रस्तिकाय नहीं है। ६-जीव, धर्म, ग्रधमं व ग्राकाशद्रव्य वस्तुत्या ग्रस्तिकाय है। १०-पुद्गलद्रव्य व्यवहारसे ग्रस्तिकाय है। ११-कालद्रव्य किसी भी प्रकारसे, उपचारसे भी ग्रस्तिकाय नहीं है।

सिद्धान्त-१-पुद्गलपरमागु योग्यताके कारण ग्रस्तिकाय है। २-पुद्गलस्कन्घ उप-चारसे द्रव्य व ग्रस्तिकाय है।

हष्टि—१- स्वजात्यसद्भूत व्यवहार (६७)। २- स्वजातिपर्याये स्वजातिद्रव्यो-पचारक ग्रसद्भूत व्यवहार (१२०)। अथ क्वामी प्रदेशिनोऽप्रदेशाश्चावस्थिता इति प्रज्ञापयति---

### लोगालोगेसु एमो धम्माधम्मेहि आददो लोगो। सेसे पडुच कालो जीवा पुण पोग्गला सेसा ॥१३६॥

लोक अलोकमे गगन, लोकमे धर्म अधर्म सर्वत्र।

काल लोकमें नाना, नानाकृत जीव पुद्गल भी ॥१३६॥

लोकालोकयोर्नभो धर्माधर्माभ्यामाततो लोक । शेषौ प्रतीत्य कालो जीवा पुन पुद्गलाः शेषौ ॥१३६॥ ग्राकाश हि तावत् लोकालोकयोरिप षड्द्रव्यसमवायासमवाययोरिवभागेन वृत्तत्वात् । धर्माधर्मौ सर्वत्र लोके तिन्निमित्तगमनस्थानाना जीवपुद्गलानां लोकाद्बहिस्तदेकदेशे च गमन-स्थानासभवात् । कालोऽिप लोके जीवपुद्गलपरिणामव्यज्यमानसमयादिपर्यायत्वात्, स तु लोकै-कप्रदेश एवाप्रदेशत्वात् । जीवपुद्गलौ तु युक्तिन एव लोके षड्द्रव्यसमवायात्मकत्वाल्लोकस्य ।

नामसंज्ञ—लोगालोग णभ धम्माधम्म आदद लोग सेस काल जीव पुण पोग्गल सेस । धातुसज्ञ—पिंड इ गतौ, आ तण विस्तारे । प्रातिपदिक—लोकालोक नभस् धर्माधर्म आतत लोक शेष काल जीव पुनर् पुद्गल शेष । मूलधातु—प्रति इण् गतौ, आ तनु विस्तारे । उभयपदिवदण—लोगालोगेसु लोकालोकेषु—

प्रयोग--एकप्रदेशी बहुप्रदेशी समस्त परस्वरूपसत्से उपयोग हटाकर निजस्वरूपसत् चिद्ब्रह्ममे उपयुक्त होना ॥१३५॥

भ्रब प्रदेशी ग्रीर ग्रप्रदेशी द्रव्य कहीं रहते हैं यह ज्ञान कराते हैं—[नभः] ग्राकाश-द्रव्य [लोकालोकयोः] लोकालोक है है, [लोकः] लोक [धर्माधर्माभ्याम् ग्राततः] धर्म ग्रीर ग्रधर्मद्रव्यसे व्याप्त है, [शेषों प्रतीत्य] शेष जीव, पुद्गल इन दो द्रव्योका ग्राश्रय लेकर [कालः] काल है, [पुनः] ग्रीर [शेषों] वे शेप दो द्रव्य [जीवाः पुद्गलाः] जीव ग्रीर पुद्गल है।

तात्पर्य--- ग्रस्तिकाय ग्रौर श्रकाय सभी द्रव्य लोकमे ही रहते हैं।

टीकार्थ — श्राकाश तो लोक तथा श्रलोकमे है, क्योंकि वह छह द्रव्योंके समवाय ग्रीर श्रममवायमे बिना विभागके रहता है। घमं श्रीर श्रधमं द्रव्य सर्वत्र लोकमे है, क्योंकि उनके निमित्तसे जिनकी गित ग्रीर स्थित होती है ऐसे जीव ग्रीर पुद्गलोकी गित या स्थिति लोक से बाहर नहीं होती, ग्रीर न लोकके एक-देशमे होती है। काल भी लोकमें है, क्योंकि जीव ग्रीर पुद्गलोके परिगामोके द्वारा कालकी समयादि पर्यायें व्यक्त होती हैं; ग्रीर वह काल लोकके एकप्रदेशमे ही है, क्योंकि वह ग्रप्रदेशी है। जीव ग्रीर पुद्गल तो ग्रवशेष न्यायसे ही लोकमें है, क्योंकि लोक छह द्रव्योंका समवायस्वरूप है। ग्रीर क्या कि जीवका प्रदेशसंकोच-

किंतु जीवस्य प्रदेशसवर्तिविस्तारधर्मत्वात् पुद्गलस्य वन्धहेतुभूतस्निग्धरूक्षगुण्धर्मत्वाच्च तदेक-देशसर्वलोकनियमोनास्ति कालजीवपुद्गलानामित्येकद्रव्यापेक्षया एकदेश ग्रनेकद्रव्यापेक्षया पुन-रञ्जनचूर्णपूर्णसमुद्गकन्यायेन मर्वलोक एवेति ॥ १३६ ॥

सप्तमी बहु०। णभो नभः-प्र० एक०। धम्माधम्मेहि-तृतीया बहु०। धर्माधम्मेया-तृतीया दिवचन। आददो आतत लोगो लोक कालो काल.-प्रथमा एक०। पढुच्च प्रतीत्य-असमाप्तिकी क्रिया। जीवा जीवा पोग्गला पुद्गला -प्रथमा बहु०। सेसा-प्र० बहु०। शेपी-प्रथमा दिवचन। निरुक्ति-लोक्यन्ते सर्वाणि द्रव्याणि यत्रं स लोक, नह्मन्ति पदार्था यत्र तत् नभः। समास-लोकश्च अलोकश्च लोकालोकौ तयो, धर्मश्च अधर्मश्च धर्माधर्मौ ताभ्याम्।। १३६॥

विस्तार धर्म होनेसे श्रीर पुद्गलका बघहेतुभूत स्निग्ध रूक्ष गुगा धर्म होनेसे जीव श्रीर पुर्गल का समस्त लोकमे या उसके एकदेशमे रहनेका नियम नहीं है। श्रीर, काल, गीव तथा पुद्ग्गलोका एक द्रव्यकी श्रपेक्षासे लोकके एकदेशमे श्रीर श्रनेक द्रव्योकी श्रपेक्षासे काजलसे भरी हुई डिबियाके न्यायानुसार समस्त लोकमे ही श्रवस्थान है।

प्रसंगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे द्रव्योकी एकप्रदेशित्व व बहुप्रदेशत्व विषयक विशेषता बताई गई थीं। पब इस गाथामे यह बताया गया है कि ये एकप्रदेशी व बहुप्रदेशी द्रव्य कहाँ ग्रवस्थित-हैं।

तथ्यप्रकाश—१ - ग्राकाश द्रव्य लोक व ग्रलोकमे है। २ - ग्राकाश तो ग्रसीम एक ग्रखण्ड द्रव्य है। ३ - ग्राकाशके जितने भागमे पुद्गल घमं ग्रधमं व कालद्रव्य ग्रवस्थित हैं उतने भागको लोक कहते हैं, शेष समस्त छहो ग्रोरका ग्रसीम ग्राकाशको ग्रलोक कहते हैं। ४ - धमं व ग्रधमं द्रव्य एक एक हो हैं ग्रोर वे समस्त लोकमे व्यापक है। ५ - जीव ग्रीर पुद्गल द्रव्य लोकमे ही हैं ग्रोर उनकी गित व स्थितिके निमित्तभूत धमं व ग्रधमं द्रव्य हैं, सो धमं ग्रधमंद्रव्य भी लोकमे ही हैं। ६ - कालद्रव्य लोकमे ही हैं ग्रोर उनकी समय घडी ग्रादि पर्याय जीव व पुद्गलोको नई पुरानी परिणितियोंसे प्रकट विदित होती हैं। ७ - सभी पदार्थ निश्चयसे ग्रपने धपने स्वरूपमे ही रहते हैं। द - व्यवहारसे समस्त पदार्थ लोक मे रहते हैं जैसे कि सिद्ध भगवान केवलज्ञानादिके ग्राधारभूत लोकाकाश प्रमाण निल प्रदेशोमे ही रहते हैं। ६ - व्यवहारसे समस्त पदार्थ लोक मे रहते हैं जैसे कि सिद्ध भगवान व्यवहारसे सिद्धकेत्रमे रहते हैं। ६ - यद्यपि जीव ग्रनन्ता नन्त हैं व पुद्गल जीवोसे भी ग्रनन्तगृणे हैं तो भी विशिष्ट ग्रवगह शक्ति होनेसे सब लोकमे ही समाये रहने हैं। १ ० - जीवमें प्रदेशोका संकोच विस्तार होनेकी शक्ति हैं, उसके कारण प्रदेशसकोचकी स्थितिमे लोकके यथायोग्य एकदेशमे जीव रहता है, लोकपूरण समुद्धातमे प्रदेशविस्तारकी स्थितिसे समग्र लोकमे रहता है। ११ - पुद्गल द्रव्य एकप्रदेशी होनेसे लोक

श्रथ प्रदेशवत्वाप्रदेशवत्त्वसंभवप्रकारमासूत्रयति —

जध ते ण्रभपदेसा तथप्पदेसा हवंति सेसाणं। अपदेसो परमाण् तेण् पदेसुब्भवो भणिदो ॥१३७॥ नभमे प्रदेश जैसे, प्रदेश त्यों है समस्त द्रव्योंके। परमाण् अप्रदेशो, भी प्रोद्भवसे सकाय कहा ॥१३७॥

यथा ते नभ प्रदेशास्तथा प्रदेशा भवन्ति शेषाणाम् । अप्रदेश. परमागुस्तेन प्रदेशोद्भवो भणितः ॥ १३७ ।.

सूत्रियवते हि स्वयमाकाशस्य प्रदेशनक्षरामेकारगुव्याप्यत्विमिति । इहं तु यथाकाशस्य प्रदेशास्तथाशेषद्रव्याणामिति प्रदेशनक्षराप्रकारंकत्वमासूत्र्यते । ततो यथंकारगुव्याप्येनांशेन गण्यमानस्याकाशस्यानन्ताशत्वादनन्तप्रदेशत्व तथंकारगुव्याप्येनाशेन गण्यमानाना घर्माघर्मकान्त्रावात्वात् प्रत्येकमसङ्येयप्रदेशत्वम् । यथा चावस्थितप्रमारग्योर्धमधिर्मयोस्तथा

नामसंज्ञ—जध त णभप्पदेस तथपदेस सेस अ।देस परमाणु त पदेमुब्भव भणिय। धातुसज्ञ —हव सत्ताया, भण कथने। प्रातिपदिक—यथा तत् नभ प्रदेश तथा प्रदेश शेष अप्रदेश परमाणु तत् प्रदेशोद्भव भणित। मूलवातु—भू सत्ताया, भण शब्दार्थ। उभयपदिवरण—जध यथा तध तथा—अव्यय। णभप्प-देसा नभ प्रदेशा पदेसा प्रदेशा –प्रथमा बहु। हवति भवन्ति—वर्तमान अन्य पुरुष बहुवचन किया। सेसाणं

के एक प्रदेशमे रहता है, किन्तु स्निग्धत्व रूक्षत्वके कारण बन्ध हो जाने व बद्धोके घनिष्ट सम्बन्ध हो जानेसे स्कन्धरूपमे श्राकर वह स्कन्ध लोकके बहुत प्रदेशोमे रहता है।

सिद्धान्त—१- प्रत्येक पदार्थ ग्रपने ग्रपने प्रदेशों से रहते है। २- सर्व पदार्थ लोका-काशमे रहते हैं।

हष्टि—१- कारककारिकभेदक सद्भूत व्यवहार (७३)। २- पराधिकरण भ्रसद्भूत व्यवहार (१३४)।

प्रयोग—मन्य समस्त पदार्थीको व उनके श्रवधारको न देखकर श्रपने श्रात्मप्रदेशोमे अपने सहज स्वरूपको निरखकर इस स्वयंमे ही श्रात्मत्व श्रनुभवना ॥ १३६॥

ग्रव प्रदेशवत्त्व ग्रीर ग्रप्रदेशवत्त्वकी संभवताका प्रकार ग्रासूत्रित करते है--[यथा] जैसे [ते नभः प्रदेशा] वे ग्राकाशप्रदेश है [ तथा ] उसी प्रकार [ शेषाणां ] शेष द्रव्योके [प्रदेशा. भवन्ति] प्रदेश हैं। [परभाणुः] परमाणु [ग्रप्रदेशः] ग्रप्रदेशी है; [तेन] उसके दारा [प्रदेशोद्भवः भिणतः] प्रदेशोद्भव कहा गया है।

तात्पर्य—सभी द्रव्योमे प्रदेश होते हैं, काल द्रव्य एकंप्रदेशी है, परमाणुं भी एक-प्रदेशी है, किन्तु उनके मिलनेसे पिण्ड श्रनेकप्रदेशी हो जाते हैं। सवर्तविस्ताराभ्यामनविस्थतप्रमाग्गस्यापि शुष्कार्द्रत्वाभ्यां चर्मग् इव जीवस्य स्वांशालपबहृत्वा-भावादसख्येयप्रदेशत्वमेव। ग्रमूर्तसवर्तविस्तारसिद्धिश्च स्थूलकृशशिशुकुमारशरीरव्यापित्वादस्ति स्वसवेदनसाध्येव। पुद्गलस्य तु द्रव्येगौकप्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वे यथोदिते सत्यपि द्विप्रदेशाद्यु-द्भवहेतुभूततथाविधस्निग्धरूक्षगुग्गपरिणामशक्तिस्वभावातप्रदेशोद्भवत्वमस्ति। तत पर्यायेगाने-कप्रदेशत्वस्यापि सभवात् द्वचादिसख्येयासख्येयानन्तप्रदेशत्वमपि न्याय्य पुद्गलस्य ॥१३७॥

शेषाणाम्—पण्ठी बहु० । अपक्षेसो अप्रदेश परमाणू परमागु –प्रथमा एक० । तेण तेन-तृतीया एक० । पदे-सुब्भवो प्रदेशोद्भव.-प्रथमा एक० । भणिदो भणित –प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया । निरुक्ति-शेपयन शेष , अण्यते इति अगु । समास- नभस प्रदेशा इति नभ प्रदेशा , प्रदेशाना उद्भव इति प्रदेशो-द्भवः ।।१३७।।

टीकार्थ — ग्रन्थकार स्वय ही १४० वी गाथा द्वारा कहेगे कि ग्राकाशके प्रदेशका लक्षण एक परमाणु से व्याप्त होना है, श्रोर इस गाथामे 'जिस प्रकार ग्राकाशके प्रदेश हैं उसी प्रकार शेष द्रव्योके प्रदेश हैं' इस प्रकार प्रदेशके लक्षणकी एक प्रकारता कही जाती है। इसिलये, जैसे एक परमाणुसे व्याप्य हो ऐसे श्रशके द्वारा गिने जानेपर श्राकाशके श्रनन्त श्रश होनेसे ग्राकाश श्रनन्तप्रदेशों है, उसी प्रकार एकाणुव्याप्य प्रशके द्वारा गिने जानेपर धर्म श्रधमं श्रोर एक जीवके श्रसख्यात श्रश होनेसे वे प्रत्येक श्रसंख्यातप्रदेशों है श्रोर जैसे श्रव-स्थित प्रमाण वाले धर्म तथा श्रधमं श्रसख्यातप्रदेशों है, उसी प्रकार सकोच-विस्तारके कारण श्रनवस्थित प्रमाण वाले जीवके-सूखे-गीले चमडेकी तरह निज श्रशोका श्रव्यबहुत्व नहीं होनेसे श्रसख्यातप्रदेशित्व ही है। श्रमूर्तके सकोच-विस्तारकी सिद्धि तो चूकि जीव स्थूल तथा कृश शरीरमे तथा बालक श्रीर कुमारके शरीरमे व्याप्त होता है, श्रत श्रपने श्रनुभवसे ही साध्य है। परतु पुद्गल द्रव्यतः एकप्रदेशमात्र होनेसे यथोक्त (पूर्वकथित) प्रकारसे श्रप्रदेशों है, तथापि दो प्रदेशादिक उद्भवके हेतुभूत उस प्रकारके स्निग्ध-रूक्ष गृणारूप परिणामनेकी शक्तिरूप स्वभावके कारण उसके प्रदेशोका उद्भव है। इस कारण पर्यायतः श्रनेकप्रदेशित्व भी स्थव होनेसे पुद्गलको द्विप्रदेशित्वसे लेकर सख्यात, श्रसख्यात श्रीर श्रनन्त प्रदेशित्व भी न्याय-युवत है।

प्रसंगविवरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे यह बताया गया था कि एक प्रदेशी व बहु-प्रदेशी द्रव्य कहाँ रहते हैं। ग्रब इस गाथामे प्रदेशवानपना व ग्रप्रदेशवानपनाकी सभावनाका प्रकार सूचित किया गया है।

तथ्यप्रकाश--१-प्रदेशका माप मुख्यतया श्राकाशके श्रविभागी श्रशसे किया जाता है। २- एक परमागु श्राकाशकी जितनी जगहको रोकता है, व्यापता है उतने चेत्राशको एक

श्रथ कालागोरप्रदेशत्वमेवेति नियमयति—

### समञ्जो दु अपदेसो पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स । वदिवददो सो वट्टदि पदेसमागासदव्वस्स ॥१३=॥

काल है भ्रप्रदेशी, उसका पर्याय समय यो जानो । जितनेमे अणु नभका, प्रदेश इक लांघ जाता है ॥१३८॥

समयस्त्वप्रदेश प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य । व्यतिपतत स वर्तते प्रदेशमाकाशद्रव्यस्य ॥ १३८॥ ग्रप्रदेश एव समयो द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वात् न च तस्य पुद्गलस्येव पर्यायेगाप्यनेकप्रदेः

नामसंज्ञ—समअ दु अप्पदेस पदेसमत्त दव्वजाद विदवदन्त त पदेस आगास दव्व । धातुसंज्ञ—वत्त वर्तने । प्रातिपदिक—समय तु अप्रदेश प्रदेशमात्र द्रव्यजात व्यतिपतत् तत् प्रदेश आकाशद्रव्य । मूलधातु— वृतु वर्तने । उभयपदिववरण—समओ समय अप्पदेसो अप्रदेश:—प्रथमा एकवचन । पदेसमेत्तस्स प्रदेश-

प्रदेश कहते है। ३—जैसे विस्तृत आकाशके अविभागी अशको प्रदेश कहते है, ऐसे ही विस्तृत अन्य द्रव्योक अविभागी अशको भी प्रदेश कहते है। ४—प्राकाशद्रव्यके प्रदेश एकारणुव्याप्यांश से गणना करने पर अनन्त है, इस कारण आकाश बहुप्रदेशी (अनन्तप्रदेशी) है। ५—धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य, एक जीव द्रव्यके प्रदेश एकारणुप्याप्याशसे गणना करनेपर असंख्यात प्रदेश हैं, अतः ये भी बहुप्रदेशी असंख्यात प्रदेशी है। ६—जीवद्रव्यके प्रदेश धर्म व अधर्मद्रव्यकी तरह अवस्थित नही है, जीव प्रदेशोमे संकोच विस्तार होता है, तथापि प्रत्येक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी ही है उसके प्रदेश कम या अधिक नही होते। ७— पुद्गल द्रव्य वस्तुत द्रव्यसे एक प्रदेशी ही, किन्तु स्कन्धपर्यायकी दृष्टिसे बहुप्रदेशी अर्थात् सख्यातप्रदेशी, असंख्यान प्रदेशी व अनन्तप्रदेशी हैं, क्योंकि परमारणुवोमे द्विप्रदेशी आदि स्कंघ होनेके कारणभूत उस प्रकारके स्निग्ध रूक्ष गुणके परिणमनेकी शक्ति होती है।

सिद्धान्त—१-परमाणु स्कथपर्यायकी दृष्टिसे बहुप्रदेशी है। २-धर्म, ग्रधर्म, ग्राकाश व प्रत्येक जीवद्रव्य बहुप्रदेशी हैं। ३-परमाणु व कालद्रव्य एक प्रदेशी है।

दृष्टि—१-स्वजात्यसद्भूतव्यवहार (६७)। २-प्रदेशविस्तार दृष्टि। (२१७)।
प्रयोग—सर्वद्रव्योका परिचय पाकर निज परमात्मद्रव्यसे श्रतिरिक्त सर्व पदार्थीसे
उपयोग हटा कर निजपरमात्मद्रव्यमे उपयोग लगाना ॥१३७॥

भ्रव 'कालागा भ्रप्रदेशी ही है' यह नियम कहते हैं—[समय: तु] काल तो [भ्रप्र-देश:] भ्रप्रदेशी है, [प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य] प्रदेशमात्र पुद्गल परमागा [भ्राकाशद्रव्यस्य प्रदेश] आकाश द्रव्यके प्रदेशको [व्यितपततः] मदगितसे उल्लंघन कर रहा हो तब [सः शात्व यतस्तस्य निरन्तरं प्रस्तारिवस्तृतप्रदेशमात्रासक्येयद्रव्यत्वेऽिष परस्परसपकीसभवादेकैक-माकाशप्रदेशमभिव्याप्य तस्युष प्रदेशमात्रस्य परमाणोस्तदभिव्याप्तमेकमाकाशप्रदेशं मन्दगत्या व्यतिपत्ततएव वृत्ति ॥१३८॥

मात्रस्य दव्वजादस्स द्रव्यजातस्य-षष्ठी एकवचन । विद्यददो व्यतिपतत -षष्ठी एक० । सो स -प्र० ए० । पदेस प्रदेश-द्वि० ए० । आगासदव्वस्स आकागद्रव्यस्य-षष्ठी एक० । वट्टिद वर्तते-वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । निरुक्ति-सम् एति इति समय , आकाशन्ते सर्वाणि द्रव्याणि यत्र स आकाश । समास- न प्रदेश विद्यते यस्य स अप्रदेश रुढिना एकप्रदेशा , आकाश च तत् द्रव्य चेति आकाशद्रव्य तस्य आकाशद्रव्यस्य ।।१३८।।

वर्तते] वह वर्तता है, प्रर्थात् निमित्तभूततया परिएामित होता है।

तात्पर्य—काल द्रव्य एकप्रदेशी है, उसके समय नामक परिणमन होता है, वह समय इतना है जितन। कि ग्राकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर परमाणुके गमनमे लगता है।

टीकार्थ — द्रव्यत प्रदेशमात्र होनेसे अप्रदेशी ही है। श्रीर कालद्रव्यके पुद्गलकी तरह पर्यायतः भी श्रनेक प्रदेशीपना नहीं है, क्यों परस्पर श्रन्तरके बिना प्रस्ताररूप विस्तृत प्रदेशमात्र श्रसंख्यान कालद्रव्य होने पर भी परस्पर सपर्कं न होनेसे एक एक श्राकाश-प्रदेशको व्याप करके रहने वाले कालद्रव्यकी वृत्ति कालागु से व्याप्त एक श्राकाशप्रदेशको मन्दगतिसे उल्लंघन करते हुए प्रदेशमात्र परमागुकी घटनासे प्रकट होती है।

प्रसंगिववरण—श्रनन्तरपूर्व गाथामे द्रव्योके बहुप्रदेशित्व व एकप्रदेशित्वका कथन किया था। श्रव इस गाथामे ''कालद्रव्य (कालागु) के एक ही प्रदेश होता है" यह बताया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) कालद्रव्य (कालागु) एकप्रदेशी ही होता है। (२) कालद्रव्य ग्रमेक मिलकर स्क्ष्मको तरह बहुप्रदेशी कभी नहीं हो सकता, क्यों कि कालद्रव्य लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर एक एक ही निष्क्रिय नित्य अवस्थित रहते हैं। (३) कालद्रव्यकी पर्याय एक एक समयमात्र परिगमनरूप है। (४) कालद्रव्यकी समयमात्र परिगमन वृत्ति परमागु की उस घटनासे प्रकट होती है कि परमागु मदगतिसे एक ग्राकाशप्रदेशसे ग्रनन्तरके ग्राकाश-प्रदेशपर गमन करे। (४) प्रत्येक कालद्रव्यका पर्याय ग्रविभागी एक समय है, तभी समयोके चिन्तित समूहका नाम सेकण्ड, मिनट, घटा, दिन, माह, वर्ष, पूर्व, पल्य, सागर ग्रादि समभ मे ग्राता है।

सिद्धान्त—(१) कालद्रव्य एकप्रदेशी। है। हि। हिए—१- प्रदेशिवस्तारदृष्टि (२१७)।

प्रय कालपदार्थस्य द्रव्यपर्यायौ प्रज्ञपयति-

## वदिवददो तं देसं तस्सम समयो तदो परो पुव्वो । जो अत्थो सो कालो समय्यो उपण्णपद्धंसी ॥१३६॥

नभका प्रदेश लँघने, के समय सम कहा समय पर्याय। काल द्रव्य त्रैकालिक, समय समुत्पन्नप्रघ्वसी।। १३६॥

व्यतिपततस्त देश तत्सम समयस्तत पर पूर्व । योऽर्थ स काल. समय उत्पन्नप्रध्वसी ।। १३६ ।।

यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकाशस्य प्रदेशोऽभिन्याप्तस्त प्रदेशं मन्दगत्याति -क्रमत परमाणोस्तत्प्रदेशमात्रातिक्रमणपरिमाणोन तेन समो य कालपदार्थसूक्ष्मवृत्तिरूपसमयः

नामसज्ञ —वरिवदन्त त देस तस्सम समअ तदो पर पुन्व त अत्थ त काल समअ उप्पणपद्धसि । धातुसज्ञ — उव पज्ज गतौ, प द्धस नाशने । प्रातिपदिक — व्यतिपतत् तत् देश तत्सम समय तदो पर पूर्व-

प्रयोग—समस्त ग्राश्रयभूत कारणोसे उपयोग हटाकर साधारण निमित्तभूत काल- द्रव्य वृत्तिका निमित्त पाकर जो स्वयमे सहज परिणमन बने सो होवे ऐसे खुदके ग्रत्यन्त उदात्त रहनेका पौरुष होने देना ।।१३८।।

भ्रव काल पदार्थके द्रव्य भ्रीर पर्यायका ज्ञान कराते हैं—[तं देशं व्यतिपततः] पर-माणुके एक भ्राकाशप्रदेशको उलघन करते हुएके [तत्सम] कालके बराबर जो काल है वह [समयः] 'समय' है, [ततः पूर्वः परः] उस समयसे पूर्व तथा पश्चात् रहने वाला [यः अर्थः] जो पदार्थ है [सः कालः] वह कालद्रव्य है [समयः उत्पन्नप्रध्वंशो] 'समय' उत्पन्न भ्रीर प्रध्वस वाला है।

तात्पर्य-एक समय उतना समय है जितना समय परमाणुको एक भ्राकाशप्रदेश उल्लंघन करनेमे लगता है, कालद्रव्य नित्य है समय भ्रानित्य है।

टीकार्थ—प्रदेशमात्र जिस काल पदार्थंके द्वारा आकाशका जो प्रदेश व्याप्त हो उस प्रदेशको मन्दग्तिसे उल्लंघन करते हुए परमागुके उस प्रदेशमात्र अतिक्रमणके परिमाणके बरा- बर जो काल पदार्थंकी सूक्ष्मवृत्तिरूप 'समय' है, वह उस काल पदार्थंकी पर्याय है। ग्रीर ऐसी उस पर्यायसे पूर्वंकी तथा बादकी वृत्तिरूपसे वितत होनेसे जिसका नित्यत्व प्रगट होता है, ऐसा पदार्थं द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्यसमय अर्थात् कालद्रव्य अनुत्पन्त-अविनष्ट है और पर्यायसमय उत्पत्ति-विनाश वाली है। यह समय निरश है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो आकाशके प्रदेशका निरशत्व न बनेगा। ग्रीर एक समयमे परमागुका लोकपर्यन्त गमन होने पर भी समयके अरश नहीं होते, क्योंकि परमागुके विशेष प्रकारका श्रवगाह परिगाम होनेकी

स तस्य कालपदार्थस्य पयियस्ततः एविवात्पर्यायात्पूर्वोत्तरवृत्तिवृत्तत्वेन व्यञ्जिनित्यद्वे योर्थं तत्तु द्रव्यम् । एवमनुत्पन्नाविध्वस्तो व्यसमय , उत्पन्नप्रध्वसी पर्यायममय । ग्रनणः
समयोऽयमाकाणप्रदेशस्यानशत्वान्ययानुपपत्ते । न चैकसमयेन परमाणोरालोकान्तगमनेऽपि समयस्य साणत्व विशिष्टगतिपरिणामाद्विशिष्टावगाहपरिणामवत् । तथाहि—यथा विशिष्टावगाहपरिणामादेकपरमाणुपरिमाणोऽनन्तपरमाणुस्कन्धः परमाणोरनशत्वात् पुनर्प्यनन्ताशत्व न
साध्यति तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककालाणुव्याप्तैकाकाशप्रदेशातिक्रमणपरिमाणाविच्छन्नेनैकसमयेनैकस्माव्लोकान्ताद्द्वितीय लोकान्तमाक्रामतः परमाणोरसङ्ययाः कालाण्व समयस्यानशत्वादसङ्येयाशत्व न साध्यन्ति ॥१३६॥

यत् अर्थं तत् काल समय उत्पन्नप्रध्वसिन् । मूलधातु—उत् पद गतौ, प्रध्वसु अवस्र सने । उभयपदिवद-रण—विद्वददो व्यतिपतत —षष्ठो एक० । त देस देश—द्वि एक० । तस्सम तत्सम समओ समय -प्र० एक० । तदो तत —अव्यय पचम्यर्थे, परो पर पुन्तो पूर्व जो य अत्थो अर्थं सो स अत्थो अर्थं कालो काल समओ समय: उप्पण्णपद्धसी उत्पन्नप्रध्वसी—प्रथमा एकवचन । निरुक्ति—अर्थते इति अर्थ । समास— तस्य सम तत्सम ।।१३६।।

तरह विशिष्ट गितपिरणाम होता है। स्पष्टीकरणा—जैसे विशिष्ट प्रवगाहपिरणामके कारण एक परमाणुके परिमाणके बराबर भ्रनन्त परमाणुग्रोका स्कध परमाणुकी श्रशरहितता होनेसे परमाणुके फिर ग्रीर ग्रनन्त श्रशोको सिद्ध नहीं करता, उसी प्रकार एक कालाणुसे व्याप्त एक श्राकाशप्रदेशके भ्रतिक्रमणके मापके बराबर एक 'समय' में परमाणु विशिष्ट गितपिरणाम के कारण लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक जाता है तब उस परमाणुके द्वारा उलिघत होने वाले ग्रसख्य कालाणु 'समय' के श्रसख्य ग्रंशोको सिद्ध नहीं करते, क्योंकि 'समय' निरंश है।

प्रसगविवरण-- भ्रनन्तरपूर्व गाथामे कालद्रव्यको एकप्रदेशी बताया गया था। भ्रब इस गाथामे काल पदार्थके द्रव्य ग्रीर पर्यायका ज्ञान कराया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) एक एक समयरूप परिणामन जिस द्रव्यसे निकलता है वह काल-द्रव्य है श्रोर वह स्रनादि स्रनन्त है। (२) कालद्रव्य श्रस्स्यात हैं। (३) कालद्रव्यकी प्रति-समयकी समय नामक पर्याय उत्पन्न होती है श्रीर नष्ट हो जाती है। (४) श्राकाशका एक एक प्रदेश स्रन्श है, उनपर स्थित प्रत्येक कालद्रव्य स्रन्श है, प्रत्येक काल पदार्थोंकी समय समय ही समय नामक पर्याय भी स्रन्श है। (४) अनेक परमाणु एक प्रदेशपर ठहर जीय तो इससे प्रदेशकी स्रन्शता समाप्त नही होती, क्योंकि स्रनेक परमाणु वोका कभी एक स्राकाशप्रदेशपर रहना बने तो वह विशिष्ट स्रवगाह शक्तिका प्रताप है। (६) परमाणु एक समयमे लोकपर्यन्त गमन कर जाय स्रर्थात् ७ राजू या १४ राजू गमन कर जाय तो इससे समय पर्यायकी स्रनं- ग्रयाकाशस्य प्रदेशलक्षरां सूत्रयति--

आगासमणुणिविहं आगासपदेससण्ण्या भणिदं। सन्वेसिं च अणुणं सकदि त देदुमवगासं।।१४०॥ जितना नभ अणु रोके, उतना नमका प्रदेश इक होता। उस प्रदेशमे शक्ती, सब अणु अवगाहनेकी है।। १४०॥

आकाशमणुनिविष्टमाकाशप्रदेशसज्ञया भिणतम् । सर्वेषा चाणूना शकोति तद्दातुमवकाशम् ।। १४० ।। श्राकाशस्यैकाणुव्याप्योऽश. किलाकाशपदेशः, स खल्वेकोऽपि शेषपञ्चद्रव्यप्रदेशाना परमसौक्ष्म्यपरिणतानन्तपरमाणुस्कन्धाना चावकाशदानसमर्थः । ग्रस्ति चाविभागैकद्रव्यत्वेऽप्य-

नामसज्ञ—आगास अगुणिविट्ठ आगासपदेससण्णा भणिद सन्व च अगुत अवगास । घातुसंज्ञ— सक्क सामर्थ्ये । प्रातिपदिक—आकाश अगुनिविष्ट आकाशप्रदेशसज्ञा भणित सर्व च अगुतत् अवकाश । शता समाप्त नही होती, क्योंकि परमागुका कभी एक समयमे ७ या १४ राजू गमन बने तो वह परमागुकी विशिष्ट गतिका प्रताप है ।

सिद्धान्त—(१) कालद्रव्य नित्य है। (२) समय नामक पर्याय उत्पन्नप्रध्वसी है।
हिष्ट—१- उत्पादव्ययगौग्।सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२२)। २- शुद्ध सूक्ष्म
ऋजुसूत्रनय नामक पर्यायार्थिकनय (३४)।

प्रयोग—कालद्रव्यके ग्रविभागी समय पर्यायकी तरह ग्रपने ग्रविभागी परिगमनका चिन्तन कर गुप्त होकर ग्रपने ग्रविभागी चित्स्वरूपमात्र स्वद्रव्यको निहारना ॥१३६॥

श्रव श्राकाशके प्रदेशका लक्षण सूचित करते है—[अणुनिविष्टं श्राकाशं] एक पर-माणुके द्वारा घेरा गया श्राकाश [श्राकाशप्रदेशसंज्ञया] 'ग्राकाशप्रदेश' के नामसे [भिणितम्] कहा गया है। [च] श्रीर [तत्] वह [सर्वेषां अणूनां] समस्त परमाणुश्रोको [अवकाशं दातुं शक्नोति] ग्रवकाश देनेके लिये समर्थ है।

तात्पर्य— एक परमाराष्ट्र जितने श्राकाशपर ठहरता है वह एक प्रदेश है, यह प्रदेश सर्वपरमाराष्ट्रवोको स्थान देनमे समर्थ है।

टीकार्थ— श्राकाशका एक परमाणुसे व्याप्य अश श्राकाशप्रदेश है; और वह एक श्राकाशप्रदेश भी शेष पाँच द्रव्योंके प्रदेशोंको तथा परम सूक्ष्मतारूपसे परिणात अनन्त परमा- णुश्रोंके स्कथोंको अवकाश देनेमें समर्थ है। श्रखंड एक द्रव्यपना होनेपर भी उसमे प्रदेशरूप अंशकल्पना है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो सर्व परमाणुश्रोंको अवकाश देना नहीं बन सकेगा। यदि 'श्राकाशके अंश नहीं होवे ऐसी किसीकी मान्यता हो तो श्राकाशमें दो उंगलियाँ फैलाकर

शकल्पनमाकाशस्य, सर्वेषामणूनामवकाशदानस्यान्यथानुपपत्ते. । यदि पुनराकाशयाशा न स्युरिति मितस्तदाङ्गुलीयुगल नभिस प्रसार्य निरूप्यता किमेक क्षेत्र किमनेकम् । एक चेितकमभिन्नाशाविभागैकद्रव्यत्वेन कि वा भिन्नाशाविभागैकद्रव्यत्वेन । ग्रभिन्नाशाविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् येनांशनैकस्या ग्रङ्गुले क्षेत्र तेनाशनेतरस्या इत्यन्यतराशाभाव । एव द्वचःद्यशानामभावादाकाशस्य परमाणोरिव प्रदेशाः । त्रत्वम् । भिन्नाशाविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् ग्रविभागैकद्रव्यस्याशकल्पनमायातम् । ग्रनेक चेत् कि सविभागानेकद्रव्यत्वेन कि वाऽविभागैकद्रव्यत्वेन । सविभागानेकद्रव्यत्वेन चेत् एकद्रव्यस्याकाशस्यानन्तद्रव्यत्वे, ग्रविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् ग्रविभागिकद्रव्यत्वेन चार्याच्यान्यातम् । १४० ।।

मूलधातु—शक्लृ शक्ती । उभयपदिववरण—आगास आकाशं अगुणिविट्ठ अगुनिविष्ट- प्रथमा एक० । आगासपदेसण्णया आकाशप्रदेशसग्नय-तृ० एक० । भणिद भणित-प्रथमा एक० कृदन्त किया । सब्वेसि सर्वेषा अणूण अणूना-पष्ठी बहु० । त तत्-प्र० एक० । अवगास अवकाश-द्वि० एक० । सक्किद शक्नोति- वर्तमान अन्य पुरुप एकवचन किया । देदु दातु—अव्यय हेत्वर्थे कृदत । निरुवित—स ज्ञायते अनया इति सज्ञा, अव कागन अवकाश । समास—अगुना निविष्ट अगुनिविष्टम्, आकाशस्य प्रदेश आकाशप्रदेश तस्य सज्ञा तथा ।१४०।।

बताइये कि दो 'उगलियोका एक चेत्र है या भ्रनेक ?' यदि एक है तो ग्रिभिन्न भ्रशो वाला भ्रविभाग एक द्रव्यपना होनेसे दो अगुलियोका एक चेत्र है या भिन्न भ्रशो वाला भ्रविभाग एकद्रव्यपना होनेसे यदि 'भ्रभिन्न भ्रश वाला भ्रविभाग एकद्रव्यपना होनेसे दो अगुलियोका एक चेत्र है' ऐसा कहा जाय तो जो ग्रश एक भ्रगुलिका क्षेत्र है वही भ्रश दूसरी भ्रगुलिका भी है, इसलिये दो मे से एक भ्रशका भ्रभाव हो गया। इस प्रकार एकसे भ्रविक भ्रशोका भ्रभाव होनेसे भ्राकाश परमागुकी तरह प्रदेशमात्र सिद्ध होगा। यदि यह कहा जाय कि 'भ्राकाश भिन्न भ्रशो वाला भ्रविभाग एक द्रव्य है' इसलिये दो भ्रगुलियोका एक क्षेत्र है तो ठीक ही है, भ्रविभाग एक द्रव्यमे भ्रश-कल्पना बन ही गई। यदि यह कहा जाय कि दो भ्रंगुलियोके 'भ्रनेक क्षेत्र है' भ्रथात् एकसे भ्रविक क्षेत्र हैं, एक नहीं तो बतायें कि 'आकाश खडरूप भ्रनेक द्रव्य है' इस कारण दो भ्रगुलियोके भ्रनेक क्षेत्र हैं या भ्राकाशके भ्रविभाग एकद्रव्यपना होनेपर भी दो भ्रगुलियोके भ्रनेक क्षेत्र हैं ? यदि सविभाग भ्रनेक द्रव्य होनेसे माना जाय तो भ्राकाश के भ्रनन्तद्रव्यपना प्रसक्त हो जायगा। यदि भ्रविभाग एक द्रव्य होनेसे माना जाय तो भ्राकाश के भ्रानन्तद्रव्यपना प्रसक्त हो जायगा। यदि भ्रविभाग एक द्रव्य होनेसे माना जाय तो भ्राकाश के भ्रानन्तद्रव्यपने भ्रशकल्पना भ्रा ही गई।

प्रसङ्गविवरण—ग्रनन्तरपूर्वं गाथामे काल पदार्थके द्रव्य व पर्यायका ज्ञान कराया गया था। ग्रव इस गाथामे कालद्रव्यके बाह्य ग्राधारभूत ग्राकाशप्रदेशका लक्षण बताया गया प्रय तिर्यगूध्वंप्रचयावावेदयति--

## एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो यणंता य। द्वाणं च पदेसा संति हि समय ति कालस्स ॥१४१॥

एक दो बहु श्रसंखे, तथा श्रनन्ते प्रदेशद्रव्योंके । काल है इकप्रदेशी, समयप्रचय मात्र इसके ॥१४१॥

एको वा द्वौ बहव सख्यातीतास्ततोऽनन्ताश्च । द्रव्याणा च प्रदेशा सन्ति हि समया इति कालस्य । १४१। प्रदेशप्रचयो हि तिर्यंक्प्रचयः समयविशिष्टवृत्तिप्रचयस्तद्रध्वप्रचयः । तत्राकाशस्यावस्थितानन्तप्रदेशत्वाद्धर्माधर्मयोरवस्थितासख्येयप्रदेशत्वाज्जीवस्यानवस्थितासख्येयप्रदेशत्वात्पृद्गलस्य

नामसज्ञ—एकक व दुग बहुग सखातीद तदो अणत य दव्व च पदस हि समय त्ति काल । धातुसज्ञ—अस सत्ताया । प्रातिपदिक—एक वा द्वि बहु सख्यातीत तत अनन्त च द्रव्य च प्रदेश हि समय इति है ।

तथ्यप्रकाश—(१) एक परमाणु जितनी जगहमें स्थित हो उसे ग्राकाशका एक प्रदेश कहते हैं। (२) ग्राकाशके एक प्रदेशसे ग्रधिकमे परमाणु ग्रवस्थित नहीं हो सकता, किन्तु ग्राकाशके उस प्रदेशमे ग्रनन्तपरमाणु व ग्रन्य ग्रनेक द्रव्य रह सकते है, क्योंकि ग्राकाशप्रदेश में सबको ग्रवकाश देनेका सामर्थ्य है। (३) ग्राकाश द्रव्य यद्यपि ग्रखण्ड एकद्रव्य है, तथापि ग्राकाशका ग्रसीम विस्तार होनेसे उसमे ग्रंशकल्पना हो जातो है। (४) ग्राकाशके ग्रंश है ही, तभी दो ग्रगुलियाँ भिन्न स्थानोमे पाई जातो है, हश्यमान सभी पदार्थ भिन्न-भिन्न स्थानोमे पाये जा रहे हैं।

सिद्धान्त — (१) श्राकाश एक श्रखण्ड द्रव्य है। (२) विस्तृत श्राकाशमे श्रंशकल्पना से प्रदेशका परिचय होता है।

हष्टि—१- श्रखण्ड परमशुद्धनिश्चयनय (४४)। २- भेदकल्पनासापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्या-णिकप्रतिपादक व्यवहार (८२)।

प्रयोग—-ग्राकाशको भांति श्रपनेको ग्रमूर्तं ग्रखण्ड, किन्तु ज्ञान।धिक ग्रनुभवनेका पौरुष करना ॥१४०॥

ग्रब तिर्यक्प्रचय तथा ऊर्ध्वप्रचयका परिचय करोते हैं— [द्रव्याणां च] द्रव्योके [एकः] एक, [द्वौ] दो, [बहवः] बहुत, [संख्यातीताः] ग्रसंख्य, [वा] ग्रथवा [ततः ग्रनन्ताः च] ग्रनन्त [प्रदेशाः] प्रदेश [सन्ति] है। [हि कालस्य] किन्तु कालके [समयाः इति] 'समय' ही है, ग्रनेक प्रदेश नही।

द्रव्येगानेकप्रदेशत्वशक्तियुक्तैकप्रदेशत्वात्पर्यायेग् हिबहुप्रदेशत्वाच्चास्ति तिर्यक्प्रचयः । न पुन. कालस्य शक्त्या व्यक्त्या चैकप्रदेशत्वात् । ऊर्ध्वप्रचयस्तु त्रिकोटिस्पशित्वेन साशत्वाद्द्रव्यवृत्तेः सर्वद्रव्याणामनिवारित एव । श्रय तु विशेषः समयविशिष्टवृत्तिप्रचयः णेपद्रव्याणामूर्ध्वप्रचयः समयप्रचयः एव कालस्योर्ध्वप्रचयः । शोपद्रव्यागा वृत्तेहि समयादर्थान्तरभूतत्वादित समयविश्ष्यत्वम् । कालवृत्तेस्तु स्वतः समयभूतत्वात्तन्त्रास्ति ॥१४१॥

काल । मूलधानु—अस भुवि । उभयपदिवयरण—एको एक -प्र० एक० व वा य च च हि ति इति—अन्यय । दुगे-प्र० वहू० । द्वी-प्र० द्विवचन । वहुगा वहूव सखानीदा सम्यातीता अणता अनन्ता पदेसा प्रदेशा -प्रथमा वहुवचन । दन्वाण द्रव्याणा—पप्ठी वहु० । समओ समय -प्र० एक० । कालस्स कालस्य—पप्ठी एक० । सित—वर्तमान अन्य पुरुष वहुवचन । निरुक्ति—एति इति एक , वहून वहु । समास—सङ्या अतीता सङ्यातीता , न अन्त येपा ते अनन्ता ।।१४१।।

तात्पर्य-कालद्रव्यके अनेक प्रदेश न होनेमे तिर्यवप्रचय नहीं है, समय होनेसे ऊर्घ्व-प्रचय ही है।

टीकार्थ — प्रदेशोका समूह तिर्यक्पचय ग्रीर समयविशिष्ट वृत्तियोका समूह ठव्वंप्रचय कहलाता है। वहाँ ग्राकाशके श्रवस्थित श्रवस्थत श्रवस्थत होनेसे धर्म तथा ग्रधमंके श्रवस्थित ग्रसस्य प्रदेश होनेसे धर्म तथा ग्रधमंके श्रवस्थित ग्रसस्य प्रदेश होनेसे ग्रीर पुद्गलके द्रव्यत. ग्रनेक प्रदेशित्वकी शिक्ति युक्त एकप्रदेश वाला होनेसे तथा पर्यायत. दो ग्रथवा बहुत प्रदेश वाला होनेसे उन सबके तिर्यक्ष्रचय है, परन्तु कालके तिर्यक्ष्रचय नहीं है, क्योंकि वह शक्ति तथा व्यक्तिकी ग्रपक्षासे एक प्रदेश वाला है। उध्वंप्रचय तो सर्वद्रव्योके श्रविवार्य हो है, क्योंकि द्रव्यक्ती वृत्ति भूत, वर्तमान ग्रीर भविष्य, ऐसे तीनो कालोको स्पर्ण करती है, इसलिये ग्रशोसे युक्त है। परन्तु इतना ग्रन्तर है कि समयविधिष्ट वृत्तियोका प्रचय कालको छोडकर शेष द्रव्योका उध्वंप्रचय है, ग्रीर समयोका प्रचय कालद्रव्यका उध्वंप्रचय है, क्योंकि शेष द्रव्योकी वृत्ति समयसे ग्रन्य है, इस कारण शेष द्रव्योकी वृत्ति समयविधिष्ट है, परन्तु कालद्रव्यकी वृत्ति तो स्वत समयभूत होनेसे समयविधिष्ट नहीं है।

प्रसंगिववरग्--ग्रनन्तरपूर्व गाथामे कालद्रव्यके वाह्य ग्राधारभूत ग्राकाशप्रदेशका लक्षण कहा गया था। ग्रब इस गाथामे तिर्यक्प्रचय व ऊर्ध्वप्रचयका दिग्दर्शन कराते हुए बताया गया है कि कालद्रव्यके तिर्यक्प्रचय नहीं होता, क्योंकि कालद्रव्य एकप्रदेशी ही है।

तथ्यप्रकाश—(१) प्रदेशोका समूह तिर्यक्षप्रचय कहलाता है। (२) समय समयमे होने वाली पर्यायोका समूह ऊर्ध्वप्रचय कहलाता है। (३) धाकाशद्रव्यके अवस्थित अनन्त प्रदेश होनेसे तिर्यक्षप्रचय है। (४) धर्मद्रव्य व अधर्मद्रव्यके असल्यातप्रदेश होनेसे तिर्यक्षप्रचय

अथ कालपदार्थोध्वप्रचयनिरन्वयत्वसुपहन्ति--

### उप्पादो पद्धं सो विज्ञिद जिद जस्स एकसमयिन्ह । समयस्स सो वि समत्रो सभावसमविद्दो हवदि ॥१४२॥

संभव विनाश होता, यदि कालका एक समयमे तो वह ।

द्रव्य समयवृत्तिग ध्रुव, स्वभावसमवस्थ है शाष्वत ॥१४२॥

उत्पाद प्रध्वसो विद्यते यदि यस्यैकसमये। समयस्य सोऽपि समयं स्वभावसमवस्थितो भवति।। १४२।।
समयो हि समयपदार्थस्य वृत्त्यशः तस्मिन् कस्याप्यवश्यमुत्पादप्रध्वसौ सभवत , परमाणोर्व्यतिपातोत्पद्यमानत्वेन कारग्णपूर्वत्वात्। तौ यदि वृत्त्यशस्यैव कि यौगपद्येन कि क्रमेण,
यौगपद्येन चेत् नास्ति यौगपद्य सममेकस्य विरुद्धधर्मयोरनवतारात्। क्रमेग् चेत् नास्ति क्रमः,
वृत्त्यशस्य सूक्ष्मत्वेन विभागभावात्। ततो वृत्तिमान् कोऽप्यवश्यमनुसर्तव्यः, स च समयपदार्थ

नामसज्ञ — उप्पाद पद्धस जिंद ज एकसमय समय ति वि समअ सभावसमविद्वद । घातुसंज्ञ — विज्ज सत्ताया, हव सत्ताया । प्रातिपदिक — उत्पाद प्रध्वस यदि मत् एकसमय समय तत् अपि समय स्वभावसम-विस्थत । मूलधातु - विद सत्ताया, भू सत्ताया । उभयपदिववरण — उप्पादो उत्पादः पद्धसो प्रध्वस —प्रथमा

है। (१) जीव चाहे ग्रनवस्थित है, परतु ग्रसख्यातप्रदेश होनेसे जीवके भी तिर्यक्पचय है। (६) पुद्गलके द्रव्यसे ग्रनेकप्रदेश शक्ति शक्तियुक्त एक प्रदेशपना होनेसे, किन्तु पर्यायसे बहुप्रदेशी होनेसे तिर्यक्पचय है। (७) कालद्रव्यके शक्तिरूपसे भी एकप्रदेशपना होनेसे व व्यक्तरूपसे भी एकप्रदेशपना होनेसे तिर्यक्पचय नहीं है। (६) ऊर्ध्वप्रचय समस्त द्रव्योमे होता ही है, क्योंकि समय समयमे पर्यायोका होना निरन्तर न रहे तो द्रव्यकी सत्ता ही नहीं। (६) जीव, पुद्गल, धर्म, ग्राकाशद्रव्यके समय-समयपर होने वाले परिण्यमनोके समूहरूप ऊर्ध्वप्रचय है। (१०) कालद्रव्यके समय नामक परिण्यमनोंके समूहरूप ऊर्ध्वप्रचय है।

सिद्धान्त—(१) अनेकप्रदेशी द्रव्यके तिर्यक्पचय होता है। हि — १ – प्रदेशविस्तारहष्ट (२१७)।

प्रयोग—तिर्यक्प्रचय व कर्ष्वप्रचयसे ग्रपने ग्रात्मद्रव्यको पहिचानकर प्रचयके विकल्पो को छोडकर ग्रखण्ड शुद्ध चिन्मात्र श्रन्तस्तत्त्वको ग्रनुभवना ॥१४१॥

श्रव कालपदार्थका ऊर्ध्वप्रचय निरन्वय है, इस शकाको दूर करते है—[यस्य समय-स्य] जिस कालका [एक समये] एक समयमे [उत्पाद: प्रध्वंश:] उत्पाद धौर विनाश [यदि] यदि [विद्यते] पाया जाता है, [सः ग्रपि समयः] तो वह भी कालागु, [स्वभावसमवस्थितः] स्वभावमे श्रवस्थित श्रथित श्र्वि [भवति] होता है।

एव । तस्य खल्वेकस्मिन्निप वृत्त्यशे समुत्पादप्रध्वसी सभवत । यो हि यस्य वृत्तिमतो यस्मिन् वृत्त्यशे तद्वृत्त्यंशिविशिष्टत्वेनोत्पादः । स एव तस्यैव वृत्तिमतस्तिस्मिन्नेव वृत्त्यंशे पूर्ववृत्त्यशिविशिष्टत्वेन प्रश्वस । यद्येवमुत्पादव्ययावेकस्मिन्निप वृत्त्यशे सभवतः समयपदार्थस्य कथ नाम नि-

एक । जिंद यदि वि अपि-अन्यय । जस्स यम्य-पण्ठी एक । एकसमयम्हि एकसमये-सप्तमी एक । समयस्स समयस्य-पण्ठी एक । सो स ममओ समय सहावसमविद्वदो स्वभावसमविस्थित -प्रथमा एक-

#### तात्पर्य -- कालद्रव्य भी उत्पादव्ययध्रीव्यात्मक है।

टीकार्थ — समय कालपदार्थका वृत्यश है, उस वृत्यशमे किसीके भी भ्रवश्य उत्पाद तथा विनाश समवित है, क्योंकि परमागुके भ्रतिक्रमगुके द्वारा उत्पन्न होनेसे वह समयरूपी वृत्यश कारगपूर्वक है। यदि उत्पाद भ्रीर विनाश वृत्त्यशके ही माने जायें तो, वे युगपद हैं या क्रमश ? यदि 'युगपत्' कहा जाय तो युगपतपना घटित नही होता, क्योंकि एक ही समय एकके दो विरोधी धर्म नही होते। यदि 'क्रमश ' कहा जाय तो क्रम नही बनता, क्योंकि वृत्त्यशके सूक्ष्म होनेसे उसमे विभागका भ्रभाव है। इस कारण कोई वृत्तिमान भ्रवश्य ढूढना चाहिये। भ्रीर वह वृत्तिमान काल पदार्थ ही है। उसके वास्तवमे एक वृत्त्यशमे भी उत्पाद भ्रीर विनाश सभव है, क्योंकि जिस वृत्तिमानके जिस वृत्त्यशमे उस वृत्त्यंशकी भ्रपेक्षासे जो उत्पाद है, वही, उसी वृत्तिमानके उसी वृत्त्यशमे पूर्व वृत्त्यंशको भ्रपेक्षासे विनाश है। यदि इस प्रकार उत्पाद भ्रीर विनाश एक वृत्त्यशमे भी संभवते हैं तो काल पदार्थ निरन्वय कैसे हो सकता है जिससे कि पूर्व भ्रीर पश्चात् वृत्त्यशको भ्रपेक्षासे युगपत् विनाश भ्रीर उत्पादको प्राप्त होता हुम्रा भी स्वभावसे भ्रविनष्ट भ्रीर श्रवुत्पन्न होनेसे वह काल पदार्थ भ्रवस्थित न हो ? इस प्रकार एक वृत्यशमे काल पदार्थके उत्पादव्ययभ्रीव्यवानपना सिद्ध हुम्रा।

प्रसङ्गिविवरगा—ग्रनन्तरपूर्वं गाथामे तिर्यक्षत्रचय व ठाव्वंप्रचयका दिग्दर्शन कराते हुए कालद्रव्यके ठाव्वंप्रचयका विधान व तिर्यक्ष्रचयका निषेध किया गया था। ग्रब इस गाथा मे यह बताया गया है कि कालद्रव्यका ठाव्वंप्रचय निरन्वय नहीं है।

तथ्यप्रकाश—(१) कालद्रव्यका ग्रविभागी परिणमन समय है। (२) प्रत्येक समय परिणमन एक एक समय ही रहता है, ग्रतः समय परिणमन तो उत्पन्न ग्रीर नष्ट होता रहता है, किंतु समय पर्यायका ग्रपादानभूत कालद्रव्य ध्रुव ही रहता। (३) समय परिणमन तो वृत्त्यश है ग्रीर कालद्रव्य वृत्तिमान है, तभी एक कालद्रव्यमे समय नामक वृत्त्यशोका उत्पाद व्यय सभव है। (४) एक ही समयमे कालद्रव्यके वर्तमान समय परिणमनकी ग्रपेक्षा उत्पाद है व पूर्वसमयपरिणमनकी ग्रपेक्षा निनाश है। (५) यदि कालद्रव्य न माना जाय, मात्र समय

रन्वयत्व, यत पूर्वोत्तरवृत्त्यशिविशिष्टत्वाभ्यां युगपदुपात्तप्रध्वंसोत्पादस्यापि स्वभावेनाप्रध्वस्ता नुत्पन्नत्वादवस्थितत्वमेव न भवेत् । एवमेकस्मिन् वृत्त्यशे समयपदार्थस्योत्पादध्ययध्रौव्यवत्त्व सिद्धम् ॥ १४२ ॥

वचन । विज्जिद विद्यते हवदि भवति-वर्तमान अन्य पुरुप एकवचन किया । निरुक्ति उत्पादन उत्पाद , प्रध्वसन प्रध्वस । समास-स्वस्य भाव स्वभाव स्वभावे समवस्थित इति स्वभावसमवस्थित ।।१४२॥

परिग्णमन माना जाय तो किसी भी एक समयका उत्पाद व्यय एक समयमे सभव नही, क्योंिक उत्पाद व व्यय परस्पर विरुद्ध धर्म है, किसी भी एक समयका उत्पाद व्यय क्रमसे भी सभव नहीं, क्योंिक ग्रविभागी एक वृत्त्यश क्रम नहीं बन सकता। (६) जब कालद्रव्यके वर्तमान समयपरिग्णमनका उत्पाद है पूर्व समयपरिग्णमनका व्यय है तब दोनोंका ग्राधारभूत कालद्रव्य निरन्त्रय कैसे कहा जा सकता, कालद्रव्य ध्रुव है ग्रीर उसके समय नामक परिग्णमनोंकी सतित चलती रहती है। (७) कालद्रव्य वृत्तिमान है ग्रीर समय नामक परिग्णमन वृत्त्यश है, तथा वृत्त्यश वृत्तिमानसे भिन्नप्रदेशी नहीं हैं, ग्रतः कालद्रव्य भी सर्व द्रव्योंकी भांति उत्पादव्ययध्रीव्यात्मक है।

सिद्धान्त—(१) कालद्रव्य उत्पादव्ययध्रीव्यात्मक सत् है। हि —१- सत्तासापेक्ष नित्यशुद्धपर्यायायिकनय (६०)।

प्रयोग—समय नामक परिग्णमनोके उपादानभूत कालद्रव्यके परिचयकी तरह भ्रपने भ्रथंपर्यायोके अपादानभूत स्वातमद्रव्यका परिचय करके पर्यायोका विकल्प छोडकर उनके भ्रपादानभूत वारणसमयसारस्वरूप निज परमात्मद्रव्यकी स्राराधना करना ।।१४२।।

श्रव सर्व वृत्यंशोमे कालपदार्थंका उत्पादव्ययश्रीव्यवानपना सिद्ध करते है—[एक-स्मिन् समये] एक एक समयमे [संभवस्थितिनाशसंज्ञिताः श्रथाः] उत्पाद, श्रीव्य श्रीर व्यय से सज्जित धर्म [समयस्य] कालके [सित्] होते है। [एषः हि] यही [सब्व कालं] सदा [कालाणुसद्भावः] कालागुको सद्भाव है, श्रथित् यही कालागुके श्रस्तित्वकी सिद्धि है।

तात्पर्य—कालद्रव्य प्रतिसमय उत्पादव्ययध्नीव्यात्मक है, यो इसका सदा ग्रस्तित्व

टीकार्थ—काल पदार्थके सभी वृत्यशोमे उत्पाद, व्यय, घ्रीव्य होते है, क्योंकि एक वृत्यंशमे वे उत्पादव्ययघ्रीव्य देखे जाते है। श्रीर यह युक्त ही है, क्योंकि विशेष श्रस्तित्व सामान्य श्रस्तित्वके बिना नहीं हो सकता। यही कालपदार्थके सद्भावकी सिद्धि है। (क्योंकि) यदि विशेष घीर सामान्य शस्तित्व सिद्ध होते हैं तो वे श्रस्तित्वके बिना किसो भी प्रकारसे भय सर्ववृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादन्ययध्नौन्यवत्त्वं साध्यति— एगम्हि सति समये संभविठिदिगाससण्गिदा अद्वा । समयस्स सञ्वकालं एस हि कालागुसन्भावो ॥१४३॥

> एक समयमे होते, संभव व्यय ध्रौव्य सर्वद्रव्योके । कालाणुमे भी ऐसा, स्वभाव है सर्वदा निश्चित ॥१४३॥

एकस्मिन् सन्ति समये सभवस्थितिनाशसज्ञिता अर्था । समयस्य सर्वकाल एष हि कालाणुसद्भाव ।१४३। श्रम्ति हि समस्तेष्विप वृत्त्यशेषु समयपदार्थस्योत्पादन्ययश्लीन्यत्वमेकस्मिन् वृत्त्यशे तस्य दर्शनात्, उपपत्तिमच्चैतत् विशेषास्तित्वस्य सामान्यास्तित्वमन्तरेणानुपपत्ते । श्रयमेव च समयपदार्थस्य सिद्धचित सद्भावः । यदि विशेषसामान्यास्तित्वे सिद्धचतस्तदा त श्रस्तित्वमन्तरेण न सिद्धचतः कंथनिदिप ॥ १४३ ॥

नामसंज्ञ—एग समय सभविविणाससिण्य अट्ट समय सन्वकाल एत हि कालागुसन्भाव। धातु-सज्ञ – अस सत्ताया। प्रातिपदिक—एक समय सभवित्यितिनाशसिज्ञत अर्थ समय सर्वकाल एतत् हि कालागुसन्द्राव । मूलघातु—अस् भुवि । उभयपदिववरण—एगिन्ह एकिस्मिन् समये—सप्तमी एक०। सभविविणाससिण्यदा सभवित्यितिनाशसिज्ञता अट्टा अर्था –प्रथमा बहु०। समयस्स समयस्य—षष्ठी एक०। सन्वकालं—अन्यय विशेषण, एस एष कालागुस्रक्भावो कालागुस्रद्भाव –प्रथमा एकवचन। निरु-क्ति—स भवन सभव, स्थान स्थिति, नशन नाश । समास—सभवश्च स्थितिश्च नाशश्च सभवस्थिति-नाशा तै सिज्ञता इति स०।। १४३।।

#### सिद्ध नहीं होते।

प्रसंगविवररा—ग्रनतरपूर्व गाथामे कालद्रव्यके ऊर्ध्वप्रचयकी निरन्वयताका निराकरण किया था। श्रव इस गाथामे कालपदार्थका उत्पादव्ययध्रीव्यपना सिद्ध किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) समयनामक परिगामन विशेष ग्रस्तित्व है। (२) विशेष ग्रस्तित्व सामान्य ग्रस्तित्वके बिना नहीं होता। (३) समय नामक परिगामनविशेषका ग्रपादानभूत सामान्य कालद्रव्य है। (४) कालद्रव्य समस्त समयोमे उत्पादव्ययध्नौध्ययुक्त है।

सिद्धान्त—(१) समयपरिगामन विनश्वर है। (२) समस्त वृत्त्यंशोमे कालद्रव्यके उत्पादव्ययध्रोव्यपना है।

हृष्टि—१- सत्तागौगोत्पादन्ययग्राहक नित्य श्रशुद्ध पर्यायाधिकनय (३७)। २- सत्तासापेक्ष नित्य श्रशुद्ध पर्यायाधिकनय (३८)।

प्रयोग--समय नामक परिग्णमनविशेषसे ग्रविनाभावी कालद्रव्यका परिचय पानेकी भौति भावरूप परिग्णमनविशेषसे ग्रविनाभावी निज ग्रात्मद्रव्यका परिचय पाकर परिग्णमन

ग्रथ कालपदार्थस्यास्तित्वान्यथानुपपत्त्या प्रदेशमात्रत्वं साघयति—

जस्य गा संति पदेसा पदेसमेतं व तच्चदो गादुं।
सुग्गां जागा तमत्थं अत्थंतरभूदमत्थीदो ।।१४४॥
जिसका प्रदेश नींह हो, वह शून्य हुम्रा पदार्थ कैसे हो।
क्योंकि प्रदेशरहित तो, सत्तासे भिन्न कुछ न रहा ॥ १४४॥

यस्य न सन्ति प्रदेशा प्रदेशमात्र वा तत्त्वतो ज्ञातुम् । शून्य जानीहि तमर्थमर्थान्तरभूतमस्तित्वात् ।।१४४।।

म्रस्तित्व हि तावदुत्पादव्ययध्रीव्यंक्यात्मिका वृत्ति । न खलु सा प्रदेशमन्तरेगा सूत्र्य-माणा कालस्य सभवति, यतः प्रदेशाभावे वृत्तिमदभावः । स तु शून्य एव, श्रस्तित्वसज्ञाया

नामसज्ञ—ज ण पदेस पदेसमेत्त व तच्चदो सुण्ण त अत्थ अत्थतरभूद अत्थि । घातुसंज्ञ—अस सत्ताया, जाण अवबोधने । प्रातिपदिक—यत् न प्रदेश प्रदेशमात्र वा तत्त्वत शून्य तत् अर्थ अर्थान्तरभूत अस्तित्व । सूलधातु—अस् भुवि, ज्ञा अवबोधने । उभयपदिवदरण—जस्स यस्य—षष्ठी एक० । ण न व वा—अव्यय । पदेसा प्रदेशा –प्रथमा बहु० । पदेसमत्त प्रदेशमात्र—प्र० एक० । तच्चदो तत्त्वत —अव्यय पचम्यर्थे ।

विशेषोका विकल्प छोडकर निज परमात्मद्रव्यमे उपयोगको लगाना व रमाना ॥१४३॥

ग्रव कालपदार्थके ग्रस्तित्वकी ग्रन्यथा ग्रनुपपत्तिके द्वारा कालपदार्थका प्रदेशमात्रत्व सिद्ध करते हैं—[यस्य] जिस पदार्थके [प्रदेशाः] प्रदेश [प्रदेशमात्रं वा] ग्रथवा एकप्रदेश मा [तस्वतः] परमार्थतः [ज्ञातुम न संति] जाननेके लिये नहीं हैं, [त ग्रथं] उस पदार्थको [ज्ञून्यं जानीहि] शून्य जानो [अस्तित्वात् अर्थान्तरभूतम्] क्योकि वह ग्रस्तित्वसे ग्रथन्तरभूत ग्रमीत् ग्रन्य है।

तात्पर्य--जिसके प्रदेश नहीं वह पदार्थ ही नहीं है।

टोकार्थ — ग्रस्तित्व तो उत्पाद, व्यय ग्रीर झौव्यको ऐक्यरूपवृत्ति है। वह प्रदेशके बिना ही कालके होती है यह कथन संभवता नहीं है, क्योंकि प्रदेशके ग्रभावमें वृत्तिमान्का ग्रभाव होता है। सो ग्रस्तित्व नामक वृत्तिसे ग्रथान्तरभूत होनेसे वह तो शून्य हो है ग्रीर मात्र वृत्ति हो काल हो नहीं सकती, क्योंकि वृत्तिमान्के बिना वृत्ति नहीं हो सकती। यदि यह कहा जाय कि वृत्तिमान्के बिना भी वृत्ति हो सकती है तो, ग्रकेली वृत्ति उत्पाद व्यय भ्रोव्यकी एकतारूप कैसे हो सकती है ? यदि यह कहा जाय कि — 'ग्रनादि प्रनन्त निरन्तर ग्रनेक ग्रशोंके कारण एकात्मकता होती है इसलिये, पूर्व पूर्व ग्रशोंका नाश होता है, ग्रीर उत्तर उत्तरके ग्रंशोंका उत्पाद होता है तथा एकात्मकतारूप झोंव्य रहता है, इस प्रकार मात्र श्रकेली वृत्ति भी उत्पाद-व्यय-झोंव्यकी एकतास्वरूप हो सकती है' तो ऐसा नहीं है। क्योंकि

वृत्तेरथिन्तरभूतत्वात् । न च वृत्तिरेव केवला कालो भिवतुमहित, वृत्तिहि वृत्तिमन्तमन्तरेणानुपपत्तेः । उपपत्तो वा कथमुत्पादव्ययध्नीव्यैवयात्मकत्वम् । भ्रनाद्यन्तिनरन्तरानेकाशवशीकृतैकात्मकत्वेन पूर्वपूर्वाशप्रध्वसादुत्तरोत्तराशोत्पादादेकात्मध्नीव्यादिति चेत् । नैवम् । यस्मिन्नशे
प्रध्वसो यस्मिश्चोत्पादस्तयो सहप्रवृत्त्यभावोत् कुतस्त्यमैक्यम् । तथा प्रध्वस्ताशस्य सर्वथास्तमितत्वादुत्पद्यमानाशस्य वासभिवतात्मलाभत्वात्प्रध्वंसोत्पादेवयविद्यविद्योव्यमेव कुतस्त्यम् । एव
सित नश्यति त्रैलक्षण्य, उल्लसित क्षराभङ्गः, ग्रस्तमुपैति नित्य द्रव्य, उदीयन्ते क्षराक्षयिगो
भावा । ततस्तत्त्वविष्लवभयात्किश्चदवश्यमाश्रयभूतो वृत्तेर्वृत्तिमाननुसर्तव्यः । स तु प्रदेश

णादु ज्ञातु—अव्यय हेत्वर्थे कृदन्त । सुण्ण भून्य-द्वितीया एक० । जाण जानीहि—आज्ञार्थे मध्यम पुरुष एकवचन क्रिया । सति–वर्तमान अन्य पुरुष बहु० क्रिया । त अत्थ अर्थम्–द्वितीया एक० । अत्थतरभूद

जिस श्रशमे नाश है श्रोर जिस श्रशमे उत्पाद है वे दो श्रश एक साथ प्रवृत्त नहीं होते, इस-लिये उत्पाद भ्रोर व्ययका ऐक्य कहाँसे हो सकता है ? तथा नष्ट अशके सर्वथा अस्त होनेसे और उत्पन्न होने वाला श्रश श्रपने स्वरूपको प्राप्त न होनेसे नाश श्रोर उत्पादकी एकतामे प्रवर्तमान घ्रोव्य कहाँसे हो सकता है ? ऐसा होनेपर त्रिलक्षणता अर्थात् उत्पादव्ययधीव्यता नष्ट हो जाती है, क्षणभग उल्लसित हो उठता है, नित्य द्रव्य ग्रस्त हो जाता है, श्रीर क्षण-विध्वसी भाव उत्पन्न होते हैं। इस कारण तत्त्वविष्लवके भयसे ग्रवश्य ही वृत्तिका ग्राश्रयभूत कोई वृत्तिमान् स्वीकार करना योग्य है। वह तो प्रदेश ही है ग्रर्थात् वह वृत्तिमान् सप्रदेश ही होता है, क्योंकि भ्रप्रदेशके भ्रन्वय तथा व्यतिरेकका भ्रमुविधायित्व भ्रसिद्ध है। प्रश्न-जब कि इस प्रकार काल सप्रदेश है तो उसके एकद्रव्यके कारणभूत लोकाकाश तुल्य श्रसख्यप्रदेश क्यो न मानने चाहियें ? उत्तर-पर्यायसमयकी श्रसिद्धि होनेसे कालद्रव्यके ग्रसख्य प्रदेश मानना योग्य नहीं है। परमार्गुके द्वारा प्रदेशमात्र द्रव्य समयका उल्लंघन करनेपर पर्यायसमय प्रसिद्ध होता है। यदि द्रव्यसमय लोकाकाशतुल्य भ्रसख्यप्रदेशी हो तो पर्यायसमयको सिद्धि कहाँसे होगी ? प्रश्त — लोकाकाश जितने श्रसंख्य प्रदेश वाला एकद्रव्य होनेपर भी परमास्त्रके द्वारा उसका एकप्रदेश उलिघत होनेपर पर्यायसमयकी सिद्धि हो जायगी ? उत्तर—ऐसा नही है। एकप्रदेश की वृत्तिको सम्पूर्ण द्रव्यकी वृत्ति माननेमे विरोध होनेसे । सम्पूर्ण काल पदार्थका जो सूक्ष्म वृत्यश है वह समय है, परन्तु उसके एकदेशका वृत्यश समय नही। दूसरी बात यह है कि तिर्यक्प्रचयको ऊर्ध्वप्रचयत्वका प्रसग म्राता है। स्पष्टीकर्ग-पहिले कालद्रव्य एकप्रदेशसे वर्ते, फिर दूसरे प्रदेशसे वर्ते भ्रीर फिर भ्रन्यप्रदेशसे वर्ते ऐसा प्रसग भ्रानेसे तिर्यक्षचय अर्ध्वप्रचय बनकर द्रव्यको प्रदेशमात्र स्थापित करता है। श्रर्थात् तिर्यक्प्रचयका ही ऊर्घ्वप्रचय बन वैठने

एवाप्रदेशस्यान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वासिद्धेः । एव सप्रदेशत्वे हि कालस्य कुत एकद्रव्यनिबन्धन लोकाकाशतुल्यासख्येयप्रदेशत्व नाभ्युपगम्येत । पर्यायसमयाप्रसिद्धेः । प्रदेशमात्रं हि द्रव्यसमय-मितकामतः परमाणोः पर्यायसमय प्रसिद्धचित । लोकाकाशतुल्यासख्येयप्रदेशत्वे तु द्रव्यसमयस्य कुतस्त्या तित्सिद्धि । लोकाकाशतुल्यासख्येयप्रदेशकेद्रव्यत्वेऽि तस्यक प्रदेशमितिकामतः परमा-गोस्तित्सिद्धिरित चेन्नैव । एकदेशवृत्ते सर्गवृत्तित्विवरोधात् । सर्वस्यापि हि कालपदार्थस्य यः सूक्ष्मो वृत्त्यशः स समयो न तु तदेकदेशस्य । तिर्यक्ष्रचयस्योध्वप्रचयत्वप्रसगाच्च । तथाहि—प्रथममेकेन प्रदेशन वर्तते ततोऽन्येन ततोऽप्यन्यतरेगोति तिर्यक्ष्रचयोऽप्यूध्वप्रचयोभूय प्रदेशमात्र द्रव्यमवस्थापयति । ततिस्तर्यक्ष्रचयस्योध्वप्रचयत्वमिच्छता प्रथममेव प्रदेशमात्रं कालद्रव्य व्यवस्थापयितव्यम् ॥ १४४ ॥

अर्थान्तरभूत-द्वितीया एक । अत्थीदो अस्तित्वात्-पचमी एकवचन । निरुक्ति - तत्त्वात् इति तत्त्वतः तिद्विते तसल् ।। १४४ ।।

का प्रसग ग्राता है, इसलिये कालद्रव्य प्रदेशमात्र ही सिद्ध होता है। ग्रतः तिर्यक्प्रचयको ऊर्ध्व-प्रचयत्व न चाहने वालेको पहिले ही कालद्रव्यको प्रदेशमात्र निश्चय करना चाहिये।

प्रसंगविवरग्। --ग्रनन्तरपूर्व गाथामे कालद्रव्यकी उत्पादव्ययध्रीव्यात्मकता बताई गई थी। ग्रब इस गाथामे कालद्रव्यका एकप्रदेशित्व सिद्ध किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) उत्पादव्ययधीव्यकी ऐक्यरूप वृत्ति ही ग्रस्तित्व है। (२) यदि कालद्रव्यके प्रदेश न हो तो ग्रस्तित्व ही संभव नहीं। (३) प्रदेशके ग्रभावमे वृत्तिमानका ही ग्रभाव है, फिर वृत्ति तो सम्भव हो नहीं। (४) केवल वर्तनाको ही काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वृत्तिमानके बिना वृत्ति हो ही नहीं सकती। (५) केवल एक एक समय परिणमनको हो काल पदार्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक एक समय परिणमनमे उत्पाद व्यय ध्रोव्यकी एकता नहीं है। (६) किसी प्रकारका परिणमन हो उसका ग्रपादान व ग्राधार ध्रुव द्रव्य ही होता। (७) समय भी विनश्वर एक परिणमन है उसका ग्रपादान व ग्राधार कोई द्रव्य है उसका नाम यहाँ रखा गया है कालद्रव्य। (८) किसी भी परिणमनका ग्राधार प्रदेशवान हीं होता है सो कालद्रव्य भी प्रदेशवान हैं। (६) कालद्रव्य प्रदेशवान तो है, किन्तु वह एक प्रदेश वाला ही है। (१०) कालको ग्रनेकप्रदेशी किल्यत करनेपर उससे समय परिणमन निष्पन्न नहीं हो सकता। (११) एकप्रदेशमात्र कालद्रव्यको उल्लघ कर निकटके द्वितीय कालद्रव्यपर पहुचे हुए परमाणुसे समय पर्यायकी प्रसिद्धि होती है। (१२) समग्र

अर्थवं ज्ञेयतत्त्वमुक्त्वा ज्ञानज्ञेयविभागेनात्मानं निष्चिन्वन्नात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय ब्यवहारजीवत्वहेतुमालोचयति—

> सपदेसेहिं समग्गो लोगो अहे हिं णिहिदो णिचो। जो तं जाणादि जीवो पाणाचदुकाभिसंबद्धो ॥१४५॥ सप्रदेश प्रथांसे, समग्र यह लोक नित्य निष्ठित है। उसका जाता जीव हि, वह जगमे प्राग्तस्थोगी ॥१४५॥

सप्रदेशे समग्रो 'लोकोऽर्थे निष्ठितो नित्यः। यस्त जानाति जीव प्राणचतुष्काभिसबद्ध ॥ १४४॥ एवमाकाशपदार्थादाकालपदार्थाच्च समस्तैरेव सभावितप्रदेशसद्भावै पदार्थेः समग्र एव यः समाप्ति नीतो लोकस्त खलु तदन्त पातित्वेऽप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसपदा जीव एव जानीते नित्वतरः। एव शेषद्रव्याणि ज्ञेयमेव, गीवद्रव्य तु ज्ञेय ज्ञान चेति ज्ञानज्ञेयविभाग । ग्रथास्य जीवस्य सहजविज्ञिभतानन्तज्ञानशक्तिहेतुके त्रिसमयावस्थायित्वलक्षणो वस्तुस्वरूपभूत-

नामसज्ञ-सपदेस समग्ग लोग अट्ठ णिट्टिद णिच्च ज त जीव पाणचदुक्काहिसबद्ध। धातुसज्ञ-जाण अवबोधने, अण प्राणने । प्रातिपदिक-सप्रदेश समग्र लोक अर्थ निष्ठित नित्य यत् तत् जीव प्राण-

कालद्रव्यका एक परिणमन समय है, कालद्रव्यका एकदेशमे परिणमन समय नही है, ग्रतः काल एकप्रदेशी है। (१३) कालद्रव्यमे तिर्यक्प्रचय नहीं होता, क्यों कि कालद्रव्य बहुप्रदेशी नहीं। (१४) यदि कोई कालद्रव्यकों लोकाकाश बराबर ग्रसख्यातप्रदेशी माने तो वहाँ कालद्रव्यके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर दूसरेसे तीसरेपर यो परमाणुकी गतिसे समय सतित मानी जायगी सो यह तिर्यक्प्रचय भी ऊर्ध्वप्रचय बन गया, तिर्यक्प्रचय न रहा। (१५) जहाँ तिर्यक्प्रचय नहीं बहुत प्रदेश नहीं होते, सो कालद्रव्य एकप्रदेशों हो है।

सिद्धान्त—(१) उत्पादव्ययध्रीव्यात्मक होनेसे कालद्रव्य सत् है। (२) समयमात्र परिणमन होता रहनेसे कालद्रव्य एकप्रदेशी है।

हृष्टि—१-उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिकनय (५४)। २-उपादानदृष्टि (४६ब)। प्रयोग—समयपरिणमनसे उसके आधारका परिचय पानेकी तरह अपने आत्मपरिणमनसे उसके आधारका परिचय पाकर सर्व विकल्पोको छोडकर चैत न्यस्वरूप निज परमात्मपदार्थमे ही मग्न होनेका पौरुष होने देना ॥१४४॥

श्रव इस प्रकार ज्ञेयतत्त्वको कहकर, ज्ञान धीर ज्ञेयके विभाग द्वारा श्रात्माको निश्चित करते हुये, श्रात्माकी श्रत्यन्त विभक्तता करनेके लिये व्यहारजीवत्वके हेतुका विचार करते है—[सप्रदेश: श्रर्थे:] सप्रदेश पदार्थोंके द्वारा [निष्ठित:] भरा हुश्रा [समग्रः लोक:] सम्पूर्ण तया सर्वदानपायिनि निश्चयजीवत्वे सत्यपि संसारावस्थायामनादिप्रवाहप्रवृत्तपुद्गलसंश्लेषदूरि तात्मतया प्राणचतुष्काभिसंबद्धत्व व्यवहारजीवत्वहेतुर्विभक्तव्योऽस्ति ॥१४५॥

चतुष्काभिसवद्ध । मूलधातु—— झा अववोधने, अन प्राणने । उभयपदिवदरण—सपदेसेहिं सप्रदेशें अहें अर्थे — तृतीया बहुवचन । समग्गो समग्र लोगो लोक णिच्चो नित्य जो य जीवो जीव पाणचदुक्काि सबद्धो प्राणचतुष्काभिसवद्ध — प्रथमा एकवचन । त—द्वितीया एक० । जाणदि जानाति—वर्तमान अन्य पुर्ण्कवचन किया । णिट्ठिदो निष्ठित —प्रथमा एक० कृदन्त किया । निरुक्ति—सम सकल यथा स्यात्तः गृह्यते इति समग्र, नियमेन भव नित्य प्राणिति जीवति अनेन इति प्राण । समास—प्रदेशेन सहिताः स दशा तै, प्राणाना चतुष्क प्राणचतुष्क तेन अभिसवद्ध प्रा० ॥ १४४॥

लोक [नित्यः] नित्य है, [तं] उसे [यः जानाति] जो जानता है [जीवः] वह जीव है [प्राराचतुष्काभिसंबद्धः] जो कि ससार दशामे चार प्राराोसे सयुक्त है।

तात्पर्य — जो जाने यह जीव है ग्रौर संसारी जीव इन्द्रिय, बल, ग्रायु, श्वासोच्छ्वा इन चार प्राग्रोसे सयक्त है।

टोकार्थ— इस प्रकार प्रदेशका सद्भाव है जिनके ऐसे ग्राकाशपदार्थसे लेक काल पदार्थ तकके सभी पदार्थींसे सपूर्णतिको प्राप्त जो समस्त लोक है उसको वास्तव इसमे ग्रन्तभूत होनेपर भी, स्वपरको जाननेकी ग्रचिन्त्य शक्तिकप सम्पत्तिके द्वारा जीव ह जानता है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार शेष द्रव्य ज्ञेय ही है, परन्तु जीवद्रव्य ज्ञेय तथ ज्ञान है, इस प्रकार ज्ञान ग्रीर ज्ञेयका विभाग है। ग्रव इस जीवके सहजरूपसे (स्वभाव ही) प्रगट ग्रनन्तज्ञानशक्ति हेतु है जिसका ग्रीर तीनो कालमे ग्रवस्थायित्व लक्षण है जिसक ऐसा, वस्तुका स्वरूपभूत होनेसे सर्वदा ग्रविनाशी निश्चयजीवत्व होनेपर भी, संसारावस्था ग्रनादिप्रवाहरूपसे प्रवर्तमान पुद्गलसण्लेषके द्वारा स्वय दूपित होनेसे उसके चार प्राणो सयुक्तता व्यवहारजीवत्वका हेतु है, ग्रीर विभक्त करने योग्य है।

प्रसंगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे कालद्रव्यविषयक वर्णन कर चुक्नेपर ज्ञेयतत्त का वर्णन समाप्त कर दिया गया । ग्रव ज्ञानज्ञेयविभाग द्वारा ग्रपने विविक्त सहज स्वरूपक निश्चय करनेके लिये व्यवहार जीवत्वके कारणका इस गाथामे विचार किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) समग्र द्रव्योमे केवल जीव ही जाननहार पदार्थ है, क्यों कि जीवां ही स्वपरका परिच्छेदन (विभाग, जानन) को शक्ति है। (२) जीवद्रव्य ज्ञान है व ज्ञेय भं है। (३) पुद्गल, धर्म, ग्राधमं, ग्राकाश व काल ये ४ प्रकारके द्रव्य ज्ञेय ही है। (४) जीव स्वरूपतः ग्रान्तज्ञानशक्तिका हेतुभूत सहजज्ञानस्वभावमय है। (४) जीवमे संसारावस्थां ग्रानादिश्रवाहसे चले ग्राये पुद्गलोसे सश्लिष्ट होनेसे चार प्राणोसे संयुक्त है। (६) यही प्राण

म्रथ के प्रारा। इत्यावेदयति——

इंदियपाणो य तथा बलपाणो तह य त्राउपाणो य। आणप्पाणप्पाणो जीवाणं होति पाणा ते।। १४६॥ इन्द्रिय बल आयु तथा, श्वालोच्छ्वास युत प्राण चारो थे। संसारी जीवोके, होते हैं जीवते जिनसे ॥१४६॥

इन्द्रियप्राणश्च तथा वलप्राणस्तथा चायु प्राणश्च । आनपानप्राणो जीवाना भवन्ति प्राणास्ते ॥ १४६ ॥ स्पर्शनरसनद्राण्चक्षुः श्रोत्रपञ्चकिमिन्द्रियप्राणाः, कायवाड्मनस्त्रयं बलप्राणाः, भवधा-

नामसज्ञ—इदियपाण य तथा वलपाण तह य आउपाण य आणप्पाणप्पाण जीव पाण ते। धातु-सज्ज—हो सत्ताया। प्रातिपदिक—इन्द्रियप्राण च तथा वलप्राण तथा च आयु प्राण च आनपानप्राण जीव प्राण तत्। मूलधातु—भू सत्ताया। उभयपदिववरण—इदियपाणो इन्द्रियप्राण वलपाणो वलप्राण आउ-पाणो आयु प्राण आणप्पाणप्पाणो आनपानप्राण -प्रथमा एकवचन। य च तथा तथा तह तथा—अव्यय।

चतुष्काभिसंबद्धता व्यवहारजीवत्वका हेतु है। (७) व्यवहार जीवत्वके हेतुवोका व व्यवहार जीवत्वका स्रभाव होनेसे प्रकट निश्चयजीवत्व हो प्रभुता है।

सिद्धान्त—(१) कर्मोपाधि विपाकवण जीव सिवकार हो रहा है। (२) स्वरूपदृष्टिसे निविकार शुद्ध परिएामन होता है।

हष्टि—१- उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्यायिकनय (२४)। २- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्यायिकनय, उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्यायिकनय (२४ब, २४ग्र)।

प्रयोग—व्यवहारजोवत्वहेतुवोसे व व्यवहारजीवत्वसे सदाके लिये विविक्त होनेके लिये परसयोग व परभावको न निरखकर केवल सहज परमात्मतत्त्वकी उपासना करना ॥१४४॥

ध्रव प्राण कीनसे है, यह बतलाते हैं— [इन्द्रियप्राणः च] इन्द्रियप्राण [तथा बल-प्राणः] तथा बलप्राण, [तथा च ग्रायुःप्राणः] तथा ग्रायुप्राण [च] ग्रीर [आनपानप्राणः] श्वासीच्छ्वास प्राण, [ते] ये [जीवानां] जीवोंके [प्राणाः] प्राण [भवन्ति] हैं।

तात्पर्य-सारी जीवोके इन्द्रियबल श्रायु व श्वासोच्छ्वास ये चार प्राण होते हैं।
टोकार्थ-स्पर्शन, रसना, झार्गा, चक्षु श्रोर श्रोत्र-ये पाँच इन्द्रियप्राण है। काय,
वचन, श्रोर मन-ये तीन बलप्राण हैं। भव घारणका निमित्त श्रायुप्राण है। नीचे श्रोर
ऊपर जाना जिसका स्वरूप है ऐसी वायु (श्वास) श्वासोच्छ्वास प्राण है।

प्रसगविवरण — भ्रनन्तरपूर्व गाथामे चार प्रकारोके प्राणोकी भ्रभिसम्बद्धताको व्यव-हारजीवत्वका हेतु बताया गया था। भ्रब इस गाथामे उन प्राणोका निर्देश किया गया है। रग्रानिमित्तमायुःप्राग्यः । उदञ्चनन्यञ्चनात्मको वैमरुदानपानप्राग्यः ॥ १४६ ॥

जीवाण जीवाना—षष्ठी बहुवचन । होति भवन्ति—वर्तमान अन्य पुरुष बहुवचन किया । पाणा प्राणाः ते— प्रथमा बहुवचन । निरुवित—इन्द्रस्य लिङ्ग इन्द्रिय, बलन बल, एति भव इति आयु., अणन आनः । समास—प्रकृष्ट आन प्राण ॥१४६॥

तथ्यप्रकाश—(१) प्राण चार है—इन्द्रियप्राण, बलप्राण, ग्रायुप्राण व श्वासोच्छ्वास प्राण । (२) उक्त चार प्राण ससारो जीवोके पाये जाते है, किन्तु ग्रपर्याप्त ग्रवस्थामे श्वासो-च्छ्वास प्राण बिना ३ प्राण पाये जाते है । (३) प्राणोके प्रभेद होनेसे प्राण १० होते हैं—प्र इन्द्रियप्राण, ३ बलप्राण, १ ग्रायुप्राण, १ श्वासोच्छ्वास प्राण । (४) इन प्राणोमे ५ भावे- न्द्रियोको इन्द्रियप्राण कहा गया है । (५) मन, वचन, कायके ग्रवलम्बनसे प्रकट हुई जीव- मिलको बलप्राण कहा गया है । (६) ग्रायुक्मंके उदयको ग्रायुप्राण कहा गया है । (७) श्वास के ग्राने निकलनेको श्वासोच्छ्वास प्राण कहा गया है । (५) उक्त प्राणोमे से किसीका वियोग होनेपर इन सभी प्राणोका वियोग हो जाता है, किन्तु ग्रवन्तर समयमे ही ग्रन्य प्राणोका सयोग मिल जाता है । (६) रत्नत्रयके तेजसे इन प्राणोका वियोग होनेपर फर ये कभी नहीं मिलते, एक गृद्ध चैतन्यप्राणसे ही सदाके लिये ग्रवन्त ज्ञानानन्दमय ग्रवस्था रहती है ।

सिद्धान्त — (१) जीवका व्यवहार प्राणमय होना श्रशुद्धावस्था है। (२) निरुपाधि शुद्ध चैतन्यप्राणविकासरूप होना जीवकी शुद्धावस्था है। (३) जीव स्वय सहज शुद्ध चैतन्य-प्राणमय है।

हष्टि—१- म्रशुद्ध निश्चयनय (४७) । २- शुद्ध निश्चयनय (४६) । ३- म्रखण्ड परमशुद्धनिश्चयनय (४४) ।

प्रयोग—व्यवहारप्राणीकी दशाकी श्राकुलता दूर करनेके लिये सहज चैतन्यप्राणमात्र श्रन्तस्तत्त्वका श्रनुभव करना ॥१४६॥

श्रव निरुक्ति द्वारा प्राणोको जीवत्वका हेतुत्व श्रीर उनका पौद्गलिकत्व सूत्रित करते हैं— [यः हि] जो [चतुमिः प्राणोः] चार प्राणोसे [जीवित] जीता है, [जीविष्यित] जियेगा, [पूर्वं जीवितः] श्रीर पहले जीता था, [सः जीवः] वह जीव है। [पुनः] श्रीर [प्राणाः] वे प्राण [पुद्गलद्रव्येः निर्वृत्ताः] पुद्गल द्रव्योसे रिचत हैं।

तात्पर्य-ससारमे जीव पौद्गलिक प्राणोके सम्बन्धसे उस उस भवमे जीता है, किन्तु यह जीवका स्वभाव नही।

टीकार्थ-जो प्राग्तसामान्यसे जीता है, जियेगा, श्रीर पहले जीता था वह जीव है।

अथ प्राणानां निरुक्तया जीवत्वहेतुत्वं पौद्गिलिकत्वं च सूत्रयित—
पाणोहिं चदुहिं जीविद जीवस्सिद जो हि जीविदो पुठवं।
सो जीवो पाणा पुण पोग्गलद्ववेहिं णिव्वत्ता ॥१४७॥
जीवित थे जीवेंगे, जीवित है जो चार प्राणोसे।

वे जीव किन्तु प्रारा हि, निर्वृत्त पौद्गलिक द्रव्योसे ॥१४७॥

प्राणंश्चतुभिर्जीवित जीविष्यित यो हि जीवित पूर्वम् । स जीव प्राणा पुन पुद्गलद्रव्यैनिर्वृत्ता ।१४६। प्राणसामान्येन जीवित जीविष्यित जीवितवाश्च पूर्विमिति जीवः । एवमनादिसंतान-प्रवर्तमानतया त्रिसमयावस्थत्वात्प्राणसामान्य जीवस्य जीवत्वहेतुरस्त्येव तथापि तन्न जीवस्य स्वभावत्वमवाष्नोति पुद्गलद्रव्यनिर्वृत्तत्यात् ।।१४७॥

नामसंज्ञ—पाण चतु ज हि जीविद पुव्व त जीव पाण पुण पुग्गलदव्व णिव्वत्त । घातुसंज्ञ—जीव प्राणघाररो । प्रातिपदिक—प्राण चतुर् यत् हि जीवित पूर्वम् तत् जीव प्राण पुनर् पुद्गलद्रव्य, निर्वृत्त । मूलघातु—जीव प्राणघाररो । उमयपदिववरण—पारोहि प्राणं चदुिह चतुिभ पुग्गलदव्वेहि पुद्गलद्रव्य — तृतीया बहुवचन । जीविद जीवित—वर्तं० अन्य० एक० किया । जीविस्सिद जीविष्यित—भविष्यत् अन्य० एक० किया । जीविदो जीवित—प्रथमा एक० कृदन्त किया । जो य सो स जोवो जीव —प्रथमा एक० । हि पुव्व पूर्वं पुण पुनः—अन्यय । पाणा प्राणा —प्रथमा बहु० । णिव्वत्ता निर्वृत्ता —प्रथमा बहुवचन । निरुवित—पूर्वण पूर्यण वा पूर्वम्, पूरित गलित इति पुद्गल । समास—पुद्गलाश्च तानि द्रव्याणि चेति पुद्गलानि च तानि द्रव्याणि चेति वा पुद्गलद्रव्याणि ते ।।१४७।।

इस प्रकार ग्रनादि सतानरूपसे प्रवर्तमान होनेसे सतार दशामे त्रिकाल स्थायी होनेसे प्राण-सामान्य जीवके जीवत्वका हेतु है हो, तथापि वह जीवका स्वभाव नही है, क्योंकि प्राण पुद्-गलद्रव्यसे रचित हैं।

प्रसंगिववरण--- प्रनन्तरपूर्व गाथामे व्यवहारजीवत्वके हेतुभूत प्राणोका निर्देश किया गया था। ग्रब इस गाथामे उन प्राणोकी निरुक्ति करके उन्हे पुद्गलद्रव्योसे रचा गया बत-लाया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) जो प्राग्गसे जीता है, जीवेगा व जीवता था वह जीव है। (२) भ्रनादिसतानसे प्रवर्तमान रूपसे तीन समयोमे रहनेसे प्राग्गसामान्य जीवके जीवत्वका हेतु है ही। (३) यद्यपि प्राग्ग थे व हैं व होगे, या प्राग्ग थे व है, या प्राण थे, यह सब जीवके जीवत्वका लिङ्ग है तो भी प्राण जीवका स्वभाव नहीं है। (४) चूंकि प्राण पुद्गलद्रव्यसे रचा गया है, प्रत प्राग्ग जीवका स्वभाव नहीं है। (५) निश्चयत जीवका भ्रनादि भ्रनन्त भ्रहेत्क एक चैतन्यस्वरूप ही परमार्थ प्राग्ग है।

श्रय प्रागानां पौद्गलिकत्वं साधयति—

## जीवो पाणिषिबद्धो बद्धो मोहादिएहिं कम्मेहिं। उवभुं ज कम्मफलं बज्मदि अण्णोहिं कम्मेहिं।।१४८॥

प्राग्गनिवद्ध जीव यह, मोहादिक कर्मसे बँधा होकर । भोगता कर्मफलको, बँध जाता द्रव्यकर्मींसे ।।१४८।।

जीव प्राणिनवद्धो बद्धो मोहादिकः कर्मभि । उपभुजान कर्मफल बध्यतेऽन्यैः कर्मभिः ॥ १४८ ॥ यतो मोहादिभिः पौद्गलिककर्मभिर्बद्धत्वाज्जीव प्राणिनबद्धो भवति । यतश्च प्राणि-

नामसंज्ञ-जीव पाणणिबद्ध बद्ध मोहादिअ कम्म उवभुजतार कम्मफल अण्ण कम्म । धातुसंज्ञ-बध वधने । प्रातिपदिक-जीव प्राणनिबद्ध बद्ध मोहादिक कर्मन् उपभुजान कर्मफल अन्य कर्मन् । पूलधातु-

सिद्धान्त—(१) पुद्गलकर्म उपाधिके सान्निध्यमे जीव चार प्राणोसे जीता है। हिए —१ – उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (५३)।

प्रयोग—इन्द्रिय, बल, ध्रायु, ग्रानपान प्राणोको पौद्गलिक जानकर इनसे भिन्न ग्रपने शाख्वत चैतन्यप्रारामय श्रपनी श्राराधना करनो ॥१४७॥

पब प्राणोका पौद्गलिकपना सिद्ध करते है—-[मोहादिकः कर्मभिः] मोहनीय ग्रादिक कर्मोंसे [बद्धः] बँघा हुग्रा [जीवः] जीव [प्राणितबद्धः] प्राणोसे सयुक्त होता हुग्रा [कर्मफलं उपभुंजानः] कर्मफलको भोगता हुग्रा [ग्रत्यः कर्मभिः] नवीन कर्मोंसे [बध्यते] बँघता है।

तात्पर्य—यह ससारी जीव मोहनीयादि कर्मसे बँघा हुग्रा प्राणसयुक्त होकर कर्मफल को भोगता हुग्रा नवीन कर्मोंसे बँघता रहता है।

टोकार्थ — चूँ कि मोहादिक पौद्गलिक कर्मोंसे बँघा हुम्रा होनेसे जीव प्रागोसे सयुक्त होता है, भ्रौर चूँ कि प्रागोसे सयुक्त होनेके कारण पौद्गलिक कर्मफलको भोगता हुम्रा फिर भी भ्रन्य पौद्गलिक कर्मोंसे बँघता है, इस कारण पौद्गलिक कर्मका कार्यपना होनेसे भ्रौर पौद्गलिक कर्मका कारणपना होनेसे प्राग्ण पौद्गलिक ही निध्वत होते हैं।

प्रसगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे जीवके जीवत्वव्यवहारका हेतु चार प्राणोको बताया गया था। ग्रब इस गाथामे प्राणोकी पौद्गलिकता सिद्ध की गई है।

तथ्यप्रकाश — (१) मोह। दिक पौद्गलिक कर्मोसे बद्ध होनेके कारण जीव चार प्राणो से संयुक्त होता है। (२) प्राणसयुक्त होनेसे पौद्गलिक कर्मफलोको भोगता हुम्रा यह जीव भ्रन्य पौद्गलिक कर्मोसे बँघ जाता है। (३) इन्द्रिय बल म्रादि प्राणा पौद्गलिक कर्मके कार्य

निबद्धत्वापौद्गलिककर्मफलमुपभुष्ठानः पुनरप्यन्यैः पौद्गलिककर्मभिर्बध्यते । ततः पौद्गलिक-कर्मकार्यत्वात्पौद्गलिककर्मकारणत्वाच्च पौद्गलिका एव प्राग्गा निश्चीयन्ते ॥१४८॥

बन्ध बन्धने । उभयपदिववरण—जीवो जीव पाणिणबद्धो प्राणिनबद्ध बद्धो वद्ध –प्रथमा एकवचन । मोहादिएहिं मोहादिकै कम्मेहिं कर्मभि अण्ऐहिं अन्यैं – नृतीया बहु । उवभुज उपभुजान – प्रथमा एक । कुदन्त । कम्मफल कर्मफल – द्वितीया एकवचन । वज्भदि बध्यते – वर्तमान अन्य पुरुप एकवचन भावकर्म - प्रक्रियाया । निरुदित—फलन फल्यते इति वा फलम् । समास – प्राणे निबद्ध प्राणिनबद्ध , कर्मण फल इति कर्मफलम् ।। १४८ ।।

ही जीव प्राणसयुक्त होता है, कर्मबन्धरिहत जीव प्राणसयुक्त नही होता। (५) प्राणी चित्स्वभावावलम्बन समृत्पन्न विद्युद्ध प्रानन्दको न पाता हुग्रा कर्मफलको भोगता है।

सिद्धान्त-(१) प्राग्ग पौद्गलिक हैं।

हष्टि--- १ - विवक्षितैकदेश शुद्धनिष्चयनय (४८)।

प्रयोग---पौद्गलिक प्रागोका लगाव न रखकर सहज चित्स्वभावमय धात्मसत्त्वहेतु•
भूत चैतन्यप्राणमय अपनेको अनुभवना ।।१४८।।

श्रव प्राणोके पौद्गलिक कर्मका कारणपना प्रगट करते है—[यदि] यदि [जीवः] जीव [मोहप्रद्वेषाभ्यां] मोह श्रोर द्वेषसे [जीवयोः] स्व तथा पर जीवोके [प्राणाबाध करोति] प्राणोका घात करता है [हि] तो श्रवश्य ही [ज्ञानावरणादिकर्मभिः सः बंधः] ज्ञानावरणारिक कर्मोंसे प्रकृति स्थिति श्रादि रूप बँघ [भवति] होता है।

तात्पर्य—मोह रागद्वेषवश स्व पर प्रागोका घात करने वालो जीव श्रवश्य ही कर्मींसे बँघता है।

टीकार्थ—प्राग्गोसे तो जीव कर्मफलको भोगता है, उसे भोगता हुम्रा मोह तथा देष को प्राप्त होता है, म्रोर उनसे स्वजीव तथा परजीवके प्राणोका घात करता है। तब कदाचित् दूसरेके द्रव्य प्राग्गोको बाघा पहुचाकर भ्रोर कदाचित् बाघा न पहुचाकर, भ्रपने भावप्राणोको तो मिलनतासे भ्रवश्य ही बाघा पहुचाता हुम्रा जीव ज्ञानावरणादि कर्मोंको बाँघता है। इस प्रकार प्राण पौद्गलिक कर्मोंके कारग्णपनेको प्राप्त होते हैं।

प्रसंगविवरण-अनन्तरपूर्वं गाथामे इन्द्रियादि प्रागोकी पौद्गलिकता सिद्ध की गई थी। ग्रब इस गाथामे प्राणोका पौद्गलिक कर्मकारणपना प्रकट किया गया है।

तथ्यप्रकाश——(१) जीव प्राणोक द्वारा कर्मफलोको भोगता है। (२) कर्मफलोको भोगता हुग्रा जीव मोह रागद्वेषको प्राप्त होता है। (३) मोह रागद्वेषसे यह प्राणी भ्रपने व परजीवके प्राणोका घात करता है। (४) कभी दूसरेके प्राणोको बाघा पहुचे भ्रयवा न पहुचे, भ्रपने प्राणोका घात करता हुग्रा यह प्राणी ज्ञानावरणादिक कर्मोंसे बँघ जाता है। (५) उक्त

प्रथ प्रागानां पौद्गलिककर्मकारगत्वमुन्मीलयति—

#### पागाबाधं जीवो मोहपदेसेहिं कुगादि जीवागां। जदि सो हवदि हि बंधो गागावरगादिकम्मेहिं।।१४६॥ मोह राग हेषों वश, जीव स्वपरप्राग्रघात करता यदि। तो ज्ञानावरगादिक, कर्मोसे बन्ध हो जाता।। १४६॥

प्राणावाध जीवो मोहप्रद्वेषाभ्या करोति जीवयो । यदि स भवति हि वन्धो ज्ञानावरणादिकर्मभि ॥१४६॥

प्राग्रीहि तावज्जीवः कर्मफलमुपभुक्ते, तदुपभुञ्जानो मोहप्रद्वेषावाष्नोति ताभ्यां स्व-जीवपरजीवयो प्राणाबाध विद्याति । तदा कदाचित्परस्य द्रव्यप्राग्गानाबाध्य कदाचिदनाबाध्य स्वस्य भावप्राणानुपरक्तत्वेन बाधमानो ज्ञानावरणादीनि कर्माणा बध्नाति । एवं प्राग्गाः पौद्-गलिककर्मकारगातामुपयान्ति ।। १४६ ।।

नामसंज्ञ —पाणाबाघ जीव मोहपदेस जीव जिंद ति हि वध णाणावरणादिकम्म । धातुसंज्ञ — कुण करणे, हव सत्ताया । प्रातिपदिक —प्राणाबाघ जीव मोहप्रदेष जीव यदि तत् हि वन्ध ज्ञानावरणादिक मृन् । मूलघातु — डुकु अ्करणे, भू सत्ताया । उभयपदिविवरण —पाणावाघ प्राणावाध —द्वितीया एक । जीवो जीव सो सः बधो वन्ध —प्रथमा एक । मोहपदोसे हिं — तृतीया बहु । मोहप्रदेषाभ्या — तृतीया द्विवचन । कुणदि करोति हवदि भवति —वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । जीवाण —षष्ठी वहु । जीवयो —षष्ठी द्विवचन । जिंद यदि हि —अव्यय । णाणावरणादिक मेहिं ज्ञानावरणादिक मेिंस — तृतीया बहु वचन । निरुष्ति अनेन भावेन इति मोह । समास — प्राणाना आवाध प्राणाबाध त, मोहश्च प्रदेषश्च मोह प्रदेषो ताभ्या ।। १४६ ।।

प्रकारसे प्राप पौद्गलिक कर्मों के कारगाभूत होते है।

सिद्धान्त-१- प्राग्णपोद्गलिककर्मबन्धके कारग्णभूत होते हैं। हिष्ट-१- निमित्तदृष्टि, निमित्तपरम्परादृष्टि (५३, ५३ व)।

प्रयोग— भ्रात्मरक्षाके लिये सहजात्मस्वरूपके ज्ञानबल द्वारा प्राणप्रेरित भावोसे भ्रप्र-भावित होते हुए भ्रपनेको शाश्वत सहज चैतन्यप्राणमय भ्रनुभवना ॥१४६॥

श्रब पौद्गलिक प्राणोकी परम्पराकी प्रवृत्तिका अन्तरगहेतु सूचित करते है—[कर्म-मलीमसः श्रात्मा] कर्मसे मलीन आत्मा [पुनः पुनः] तब तक पुनः पुन. [श्रन्यान प्राणान्] अन्य नवीन प्राणोको [धारयित] धारण करता है। [यावत्] जब तक [देहप्रधानेषु विषयेषु] देहप्रधान विषयोमे [ममत्व] ममत्वको [न त्यजित] नही छोड़ता।

तात्पर्य-क्मंसे मलिन जीव दिषयोमे ममत्व करके श्रन्य श्रन्य प्रागोको धारगा करता है श्रधित जन्म लेता रहता है। अथ पुद्गलप्राणसन्ततिप्रवृत्तिहेतुमन्तरङ्गमासूत्रयति—

### ञ्चादा कम्ममिलिमसो धरेदि पागो पुणो पुणो चण्गो। गा चयदि जाव ममत्तं देहपधागोसु विसयेसु।।१५०॥

कर्ममलीमस श्रात्मा, पुनः पुनः अन्य प्रारा धरता है।

देह विषय भोगोमे, जब तक न ममत्व यह तजता ॥१५०॥

आत्मा कर्ममलीमसो घारयति प्राणान् पुन पुनरन्यान् । न त्यजित यावन्ममत्व देहप्रधानेसु विषयेषु ।१४०। येयमात्मनः पौद्गलिकप्राणाना सतानेन प्रवृत्तिः तस्या ग्रनादिपौद्गलकर्ममूल, शरीरा-दिममत्वरूपमूपरक्तत्वमन्तरङ्को हेत् ॥ १४०॥

नामसज्ञ—अत्त कम्ममलीमस पाण पूणो अण्ण ण जाव ममत्त देहपधाण विसय। धातुसज्ञ—घर घारणे, च्चय त्यागे। प्रातिपदिक—आत्मन् कमंमलीमस प्राण पुनर् अत्य न यावत् ममत्व देहप्रधान विषय। मूलधातु—घर् घारणे, त्यज त्यागे। उभयपदिववरण— आदा आत्मा कम्ममिलमसो कमंमली-मस —प्रथमा एकवचन। घरेदि घारयित चयदि त्यजित—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया। पाणे प्राणान् अण्णे अन्यान्—द्वितीया वहुवचन। पुणो पुन ण न जाव यावत्—अव्यय। ममत्त ममत्व—द्वि एकः। देहपधाणेसु देहप्रधानेषु विसयेसु विषयेषु—सप्तमी वहुवचन। निरुक्ति— मलते घारयते दुर्दशा इति मलम् मलेन युक्त मलीमसः। समास—कर्मणा मलीमस कर्ममलीमस, देह प्रधान येषु ते देहप्रधाना तेषु देहप्रधानेसु।। १५०।।

टीकार्थ — ग्रात्माकी पौद्गलिक प्राणोकी सतानरूप जो यह प्रवृत्ति है, उसका ग्रन्त-रगहेतु शरीरादिका ममत्वरूप उपरक्तपना है, जिसका मूल निमित्त ग्रनादि पौद्गलिक कर्म है। प्रसंगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे प्राणोका पौद्गलिककर्मकारणपना बताया गया था। ग्रब इस गाथामे यह बताया गया है कि पौद्गलिक प्राणोकी परम्पराकी प्रवृत्ति क्यो होती ग्राई है उसका ग्रन्तरङ्ग कारण क्या है ?

तथ्यप्रकाश—१- यह ग्रात्मा स्वभावतः कर्ममलसे विविक्त होनेसे ग्रत्यन्त निर्मलः स्वरूप वाला है। २- यह जीव पर्यायत ग्रनादि 'कर्मबन्धनवश होनेसे मिलन है। ३- रागः हेषमोहिविकारसे मिलन यह जीव बार बार ग्रन्य ग्रन्य पौद्गिलिक प्राणोको घारण करता रहता है। ४- इन पौद्गिलिकप्राणोकी सतानसे जो प्रवृत्ति चली ग्रा रही है उसको मूल निमित्त कारण ग्रनादिप्रवृत्त पौद्गिलिक कर्म है, किन्तु शरीरादिसे ममत्वरूप उपराग ग्रन्तरङ्ग कारण है। ५- जब तक देहादिक विषयोमे ममत्वरूप उपराग नही छूटेगा तब तक पौद्गः लिक प्राणोको सतित बनी रहेगी। ६- सर्व क्लेशोका मूल यह पौद्गिलक प्राणासयोग है।

सिद्धान्त-१- इन्द्रियप्राण व बलप्रागा पुद्गलका निमित्त पाकर होनेसे पौद्गलिक

श्रथ पुद्गलप्राग्तसंतितिवृत्तिहेतुमन्तरङ्गं ग्राहयति—

जो इंदियादिविजई भवीय उवत्रोगमप्पगं भादि । कम्मेहिं सो ग्रा रजदि किह तं पाग्रा त्रग्राचरंति ॥१५१॥ जो इन्द्रियादि विजयी, हो निज उपयोगमात्रको घ्याता । निहं कर्मरक्त होता, उसको फिर प्राग्रा निहं लगते ॥१५१॥

य इन्द्रियादिविजयी भूत्वोपयोगमात्मक ध्यायति । कर्मभि स न रज्यते कथ त प्राणा अनुचरन्ति ॥१५१॥ पुद्गलप्राणसतितिवृत्तेरन्तरङ्गो हेतुहि पौद्गलिककर्ममूलस्योपरक्तत्वस्याभावः । स

तु समस्तेन्द्रियादिपरद्रव्यानुवृत्तिविजयिनो भूत्वा समस्तोपाश्रयानुवृत्तिव्यावृत्तस्यस्फटिकमगोरि-

नामसज्ञ—ज इदियादिविजड उवओग अप्पग कम्म त ण किह त पाण । धातुसंज्ञ—ज्भा ध्याने, रज्ज रागे, जय जये । प्रातिपदिक—यत् इन्द्रियादिविजयिन् उपयोग आत्मक कर्मन् तत् न कथ तत् प्राण । मूलधातु—ध्ये ध्याने, रज रागे, जि जये, इदि परमैश्वर्ये । उभयपदिववरण—जो य इंदियादिविजयी इन्द्रियादिविजयी सो स —प्रथमा एकवचन । भवीय भूत्वा—असमाप्तिकी क्रिया । उवओग उपयोग अप्पग

हैं। २- ग्रायुप्राण व श्वासोच्छ्वासप्राण योग्य जीवके सान्निध्यमे कर्मवर्गणा व ग्राहारवर्गणा का परिणमन होनेसे पौद्गलिक हैं।

हष्टि—१- निमित्तहष्टि (५३म्र)। २- उपादानहष्टि (४६ब)।

प्रयोग—समस्त पौद्गलिक प्राणोको भिन्न दुःखहेतु जानकर उनसे ममत्व हटाना व सहजसिद्ध चैतन्यप्राणमे ग्रपना उपयोग लगाना ॥१५०॥

श्रव पौद्गलिक प्राणोको सनितको निवृत्तिका श्रन्तरङ्ग हेतु ग्रहण कराते है—[य:] जो [इन्द्रियादिविजयीभूत्वा] इन्द्रियादिको जीतने वाला होकर [उपयोगं आत्मक] उपयोग मात्र श्रातमाको [ध्यायित] ध्याता है, [सः] वह [कर्मिभः] कर्मीके द्वारा [न रज्यते] रंजित नही होता; [तं] उसे [प्राणाः] प्राणा [कथं] कैसे [श्रनुचरित] लग सकते हैं ?

तात्पर्य— जो विषयोको जीतकर ज्ञानदर्शनस्वरूप स्वका ध्यान करता है, प्राण उसका पीछा न करेंगे।

टोकार्थ—वास्तवमे पौद्गलिक प्राणोकी सतितकी निवृत्तिका ग्रंतरङ्ग हेतु पौद्गलिक कमं है कारण जिसका ऐसे उपरक्तपनेका भ्रभाव है ग्रीर उस उपरक्तताका कारण (निमित्त) पौद्गलिक कमं है। ग्रीर वह ग्रभाव, समस्त इन्द्रियादिक परद्रव्योकी ग्रमुवृत्तिका विजयी होकर, ग्राश्रयानुसार सारी परिणितिसे पृथक् हुये स्फटिक मिणिकी तरह ग्रत्यन्त विशुद्ध उप-योगमात्र भ्रकेले ग्रात्मामे सुनिश्चलतया रहने वाले जीवके होता है। यहां यह तात्पर्य है कि

वात्यन्तविशुद्धमुपयोगमात्रमात्मान सुनिश्चलं वेचलमधिवसतः स्यात् । इदमत्र तात्पर्यं ग्रात्म-नोऽत्यन्तविभक्तसिद्धये व्यवहारजीवत्वहेतव पुद्गलप्राणा एवमुच्छेत्तव्याः ॥ १५१ ॥

आत्मक त-द्वितीया एकवचन । भादि ध्यायित रजिद रज्यते-वर्तमान अन्य पुरुप एकवचन किया । कम्मे-हिं कर्मभि -तृतीया वहुवचन । ण न किंह कथ-अन्यय । पाणा प्राणा -प्रथमा बहुवचन । अगुज्यति अनु-चरन्ति-वर्तमान अन्य० वहुवचन किया । निरुक्ति-इन्द्रस्य ससारिण आत्मन लिङ्ग इन्द्रियम् । समास-इन्द्रियादीना विजयी इन्द्रियविजयी ।।१५१॥

श्रात्माकी श्रत्यन्त विभक्तताकी सिद्धि करनेके लिये व्यवहारजीवत्वके हेतुभूत पौद्गलिक प्राग्। इस प्रकार हटाने योग्य हैं।

प्रसंगविवरगा—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे पौद्गलिक प्रागोकी सतितकी प्रवृत्तिका प्रन्त-रङ्ग कारण वताया गया था। ग्रव इस गाथामे पौद्गलिक प्राणोकी सतित हटे उसका उपाय भूत ग्रन्तरङ्ग कारण ग्रहण कराया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) पुद्गलप्राणसतिको प्रवृत्तिका अन्तरङ्ग कारण देहादिविषयक ममत्व है। (२) पुद्गलप्राणसंतिको निवृत्तिका अन्तरङ्ग कारण मोह राग द्वेषरूप उपराग का बिल्कुल हट जाना है। (३) देहादिविषयक उपरागका अभाव इन्द्रियविजयो आत्माके हो सकता है। (४) इन्द्रियविजय कषायविजय होनेपर ही संभव है। (५) कषायविजय अक-षाय आत्मस्वभावके अवलम्बनसे होता है। (६) इन्द्रियविजय व कषायविजयको प्रक्रियाका प्रारम्भ अतीन्द्रिय आत्मीय आनन्दामृतसे सतोष पानेके बलपर होता है। (७) सर्वक्लेशके कारणभूत पौद्गलप्राणोके विनाशका उपाय कषायविजय व इन्द्रियविजय है।

सिद्धान्त—१- विषयकषायविजयरूप चारित्रसे पौद्गलिकप्राण्ञ्न्य ग्रात्माकी सहज परिणति प्रकट होती है। २- ज्ञानमात्र ग्रात्मामे ग्रात्ममर्वस्वताके मननसे इन्द्रियकषायविजय पूर्वक प्राणोपाधिरहित स्थिति होती है।

दृष्टि-- १- क्रियानय (१६३)। २- ज्ञाननय (१६४)।

प्रयोग—प्राणसयोगमूलक सर्व क्लेशोसे छुटकारा पानेके लिये श्रविकार सहजानन्दमय सहजज्ञानस्वरूपकी ग्राराधना करना ॥१५१॥

ग्रब फिर भो, ग्रात्माकी अत्यन्त विभक्तताकी सिद्धिके लिये, व्यवहारजीवत्वकी हेतुभूत देव-मनुष्यादि गतिविशिष्ट पर्यायोका स्वरूप ग्रपने समीप जांचते हैं—[श्रस्तित्विविवतस्य अर्थस्य हि] सहजस्वरूपके ग्रस्तित्वसे निश्चित परमात्म पदार्थका [अर्थान्तरे समूतः]
पुद्गलके सयोगमे उत्पन्न हुन्ना [अर्थः] भाव [पर्यायः] पर्याय है [सः] वह [संस्थानादिन्न-

ग्रथ पुनरप्यात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वसिद्धये गतिविशिष्टव्यवहारजीवत्वहेतुपर्यायस्वरूपमु-र्णयति—

## अत्थित्ति चिछदस्स हि अत्थस्सत्थंतरिम संभूदो । अत्थो पजाओ सो संठागादिण भेदेहिं ॥ १५२ ॥

स्वास्तित्वसे सुनिश्चित, द्रव्यका श्रन्य द्रव्यमें बँधना । है संस्थानादि सहित पर्याय श्रनेकद्रव्यात्मक ॥१५२॥

स्तत्विनिश्चतस्य ह्यर्थस्यार्थान्तरे सभूतः । अर्थ पर्याय स सस्थानादिप्रभेदै ।। १५२ ।। स्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्विनिश्चितस्यैकस्यार्थस्य स्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्विनिश्चितः वान्यस्मिन्नर्थे विशिष्टरूपतया सभावितात्मलाभोऽर्थोऽनेकद्रव्यात्मकः पर्यायः । स खलु पुद्गल-पुद्गलान्तर इव जीवस्य पुद्गले सस्थानादिविशिष्टतया समुपजायमानः सभाव्यत एव ।

नामसंज्ञ—अत्थित्तणिच्छिद हि अत्थ अत्थतर सभूद अत्थ पज्जाअ त सठाणादिप्पभेद । धातुसंज्ञ— स सत्ताया, भव सत्ताया । प्रातिपदिक—अस्तित्विनिश्चित हि अर्थ अर्थान्तर संभूत अर्थ पर्याय तत् स्थानादिप्रभेद । मूलधातु—अस् भुवि, भू सत्ताया । उमयपदिववरण—अत्थित्तणिच्छिदस्स अस्तित्विन-चतस्य अत्थस्स अर्थस्य-पष्ठी एकवचन । अत्थतरिम्म अर्थान्तरे-सप्तमी एकवचन । सभूदो संभूत अत्थो

#### विः] संस्थानादि भेदोसे बनी है।

तात्पर्य-नर नारकादिक ग्रसमानजातीय विभावद्रव्य व्यञ्जन पर्याय है।

टोकार्थ—स्वलक्षणभूत स्वरूप-ग्रस्तित्वसे निश्चित एक द्रव्यका, स्वलक्षणभूत स्वरूपप्रस्तित्वसे ही निश्चित ग्रन्य ग्रथंमे विशिष्ट रूपसे उत्पन्न होता हुमा ग्रथं (भाव) ग्रनेकद्रव्यात्मक पर्याय है। वह वास्तवमे, पुद्गलकी ग्रन्य पुद्गलमे उत्पन्न होनेकी तरह जीवकी, पुद्गल
मे सस्थानादिसे विशिष्टतया उत्पन्न होती हुई परिचयमे ग्राती ही है। ग्रोर ऐसी पर्याय योग्य
घटित है, क्योंकि केवल जीवकी व्यतिरेकमात्र ग्रस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही ग्रनेक द्रव्योकी
संयोगात्मकतासे बुद्धिमे प्रतिभासित होती है।

प्रसंगिववरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे पौद्गलिक प्राग्गसंतितकी निवृत्तिका उपाय बताया गया था । ग्रब इस गाथामे भ्रात्माको भ्रत्यन्त विविक्त सिद्ध करनेके लिये व्यवहार-जीवत्वकी कारगाभूत देव मनुष्यादि गतियुक्त पर्यायोका स्वरूप कहा गया है ।

तथ्यश्रकाश—१- प्रत्येक द्रव्यका स्वरूपास्तित्व अपने-अपने द्रव्यके ही प्रदेशोमे स्व-रूपमे है, अन्य सब द्रव्योसे भिन्न है। २- अपने अपने स्वरूपसे सत् होनेपर भी निमित्तनैमि-त्तिकयोगवश पुद्गल पुद्गलोका स्कन्धरूप विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याय हो जाता है। ३- अपने अपने स्वरूपसे सत् होनेपर भी निमित्तनैमित्तिक योगवश जीव पुद्गलोका देवादिक भावरूप उपपन्नश्चैवविध पर्यायः, श्रनेकद्रव्यसयोगार्त्मत्वेन केवलजीवव्यतिरेकमात्रस्यैकद्रव्यपर्यायस्या-स्खलितस्यान्तरवभासनात् ॥ १५२॥

अर्थ पज्जाओ पर्याय सो स -प्रथमा एकवचन । सठाणादिप्पमेदेहि सस्थानादिप्रभेदै -नृतीया बहुवचन । निरुक्ति अर्थते निरुचीयते य स अर्थ । समास --अस्तित्वेन निरुचत अर्थते सस्थानादीना प्रभेदा सस्थानादिप्रभेदो ।।१५२॥

विभावद्रव्यव्यञ्जन पर्याय हो जाता है। ४-पुद्गल पुद्गलोके बन्धनसे समानजातीय विभावद्रव्यव्यञ्जन पर्याय होता है। ५- जीव पुद्गलोके बन्धनसे ग्रसमानजातीय विभावद्रव्यव्यञ्जन पर्याय होता है। ६- ग्रनेक द्रव्योका सयोग होनेपर जीव कही पुद्गलोके साथ एकरूप पर्याय नही करता। ७- विभावद्रव्यव्यञ्जन पर्यायके समय भी एक द्रव्यकी दृष्टिसे देखनेपर पुद्गल पर्यायसे भिन्न जीवकी ग्रयनी एक द्रव्यपर्याय सदैव प्रवर्तमान रहती है। ६- पुद्गलकर्मीपाधिसे रिहत होनेपर जीवका स्वभावद्रव्यव्यञ्जन पर्याय प्रकट होता है। ६- जीवका स्वरूपास्तित्व चिदानन्दैकरूप है।

सिद्धान्त—(१) जीव व कर्म नोकर्मरूप पुद्गलोके बन्धनसे नर नारकादि पर्याय प्रकट होता है।

हष्टि—१- ग्रसमानजातीय विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायदृष्टि (२१६)।

प्रयोग — क्लेशमूल व्यवहारजीवपनासे छुटकारा पानेके लिये सहजिचदानन्टमय सहज स्वरूपमे ग्रात्मत्वका मनन करना ॥१५२॥

ग्रव पर्यायके भेदोको दिखाते हैं — [नामकर्मण: उदयादिभिः] नामकर्मके उदयादिक के कारण [नरनारकतिर्यक्सुराः] मनुष्य, नारक, तिर्यंच ग्रीर देव [जीवानां पर्यायाः] जीवो की पर्यायें हैं, [संस्थानादिभिः] जो कि सस्थानादिके द्वारा [ग्रन्यथा जाताः] ग्रन्य-ग्रन्य प्रकारकी हो हुई हैं।

तात्पर्य - नारक, तियँच, मनुष्य, देव ये प्रसमानजातीय द्रव्यव्यञ्जन पर्यायें है।

टीकार्थ — नारक, तियँच, मनुष्य और देव जीवोकी पयिं हैं। वे नामकर्मरूप पुद् गलके विपाकके कारण भ्रमेक द्रव्यसंयोगात्मक होनेसे तुषकी भ्रम्नि भ्रोर भ्रगार इत्यादि भ्रम्नि की पर्यायें चूरा भ्रौर डली इत्यादि भ्राकारोसे भ्रन्य-भ्रन्य प्रकारकी होनेकी तरह सस्थानादिके द्वारा भ्रन्यान्य प्रकारकी ही हुई हैं।

प्रसङ्गिववरण—भ्रनन्तरपूर्व गाथामे व्यवहारजीवत्वके हेतुभूत पर्यायोको बताया गया था । भ्रव इस गाथामे उन पर्यायोके प्रकार बताये गये हैं ।

#### र पर्यायव्यक्तीर्दर्शयति-

### ण्रागारयतिरियसुरा संठाणादीहिं त्रण्णहाजादा। पजाया जीवाणं उदयादिहिं गामकम्मस्स ॥१५३॥

तर नारक तिर्यक् सुर, नाना संस्थान आदि रूपोमे । हुईं जीव पर्यायें, नामकर्मोदयादिसे ये ॥ १५३ ॥

नारकितर्यक्सुरा संस्थानादिभिरन्यथा जाता । पर्याया जीवानामुदयादिभिनीमकर्मण ।। १५३ ॥ नारकित्यंड्मनुष्यो देव इति किल पर्याया जीवानाम् । ते खलु नामकर्मपुद्गलिवपा-कारणत्वेनानेकद्रव्यसयोगात्मकत्वात् कुकूलाङ्गारादिपर्याया जातवेदसः क्षोदिखल्वसस्थानादि-मरिव संस्थानादिभिरन्यथैव भूता भवन्ति ॥१५३॥

नामसंज्ञ—णरणारयितिरियसुर सठाणादि अण्णहा जाद पज्जाय जीव उदयादि णामकम्म । घातुज्ञा प्रादुर्भावे । प्रातिपदिक—नरनारकितर्यक्सुर सस्थानादि अन्यथा जात पर्याय जीव उदयादि
मकर्मन् । मूलघातु—जनी प्रादुर्भावे । उभयपदिवरण—णरणारयितिरियसुरा नरनारकितर्यक्सुरा.
ज्ञाया पर्याया —प्रथमा बहुवचन । सठाणादीहिं सस्थानादिभि उदयादिहिं उदयादिभि —तृतीया वहुचन । अण्णहा अन्यथा—अव्यय । जादा जाता —प्रथमा बहु० कृदन्त किया । जीवाण जीवाना—षष्ठी बहुचन । णामकम्मस्स नामकर्मण —षष्ठी एकवचन । निरुक्ति—नरान् कायन्ति इति नारका कै शब्दे
जादि, तिरः अचतीति तिर्यक्, सुरित इति सुर पुर ऐश्वर्यदीष्त्यो , उद् अयन उदय इण् गतौ । समास—
रक्ष नारकक्च तिर्यक् च सुरक्चेति नरनारकितर्यक्सुरा ।।१८३।।

तथ्यप्रकाश—१- नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य व देव ये ४ जीवकी ग्रसमानजातीय वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याय है। २- जीव व ग्रनेक पुद्गलोंके बन्धसे नारकादि पर्याय होनेपर मी वे जीवकी ग्रशुद्ध पर्याय कहलाती है, क्योंकि इस संयोगके होनेमें जीवविभाव मुख्यतया कारण है। ३- विभिन्न पौद्गलिक नामकर्मके उदयविपाकके ग्रनुसार इन जीवभवोमे भिन्त-भिन्न प्रकारके संस्थान हो जाते है जैसे कि लकड़ी कोयला ग्रादि भिन्न भिन्न इँधनोंके संयोग में ग्रिनिका ग्राकार भिन्न भिन्न हो जाता है। ४- भिन्न भिन्न संस्थान होनेपर भी यह भगवान ग्रात्मद्रव्य ग्रपने सहजज्ञानानन्दस्वरूपको नही छोडता जैसे कि भिन्न ग्राकार होनेपर ग्रिनि ग्रपने ग्रीष्ण्यस्वरूपको नही छोड़ती। ५- नरनारकादि पर्याय कर्मोदयके निमित्तसे होती है, इस कारण ये पर्याय ग्रात्माका स्वभाव नही हैं।

सिद्धान्त-(१) नर नारक भ्रादि व्यवहारसे जीव कहे जाते है।

हृष्टि—१- विकल्पनय, स्थापनानय, विशेषनय, श्रनियतिनय, एकजातिपर्याये अन्य-जातिद्रव्योपचारक ग्रसद्भूत व्यवहार, एकजातिद्रव्ये श्रन्यजाति द्रव्योपचारक श्रसद्भूत व्यवः ń

श्रयात्मनोऽन्यद्रव्यसंकीर्णत्वेऽय्पर्थनिश्चायकमस्तित्वं स्वपरिवभागहेतुत्वेनोद्योतयित— तं सञ्भाविणावद्धं दञ्वसहाव तिहा समक्खादं। जाणादि जो सवियणं गा मुहदि सो अण्णादिवयिष्ट ॥१५४॥ निजसद्भावकनिबन्धक, त्रिधा द्रव्यका स्वभाव बतलाया। सविशेष जानता जो, वह परमे मुग्ध नहिं होता ॥१५४॥

त सद्भावनिबद्ध द्रव्यस्वभाव त्रिघा समाख्यातम् । जानाति य. सविकल्प न मुह्यति सोऽयन्द्रव्ये ॥१५४॥ यत्खलु स्वलक्षराभूत स्वरूपिस्तत्वमर्थनिष्ठचायकमाख्यात स खलु द्रव्यस्य स्वभाव एव, सद्भावनिबद्धत्वाद्द्रव्यस्वभावस्य । यथासौ द्रव्यस्वभावो द्रव्यगुरापर्यायत्वेन स्थित्युत्पाद-

नामसज्ञ—त सब्भावणिवद्ध दन्त्रसहाव तिहा समक्खाद ज सवियप्प ण त अण्णदिवअ। धातुसज्ञ— क्खा प्रकथने, जाण अववोधने, कप्प सामर्थ्ये, मुज्भ मोहे। प्रातिपदिक—तत् सद्भावनिबद्ध द्रव्यस्वभाव त्रिधा समाख्यात यत् सविकल्प न तत् अन्यद्रव्य। मूलधातु—ख्या आख्याने, क्लपू सामर्थ्ये, मुह वैचित्ये।

हार (१६१, १६४, १६८, १७८, १२१, १०६)।

प्रयोग--पुद्गलकर्मोदयजनित नर नारकादि पर्यायोको ग्रात्मस्वभावसे भिन्न जानकर उनसे उपेक्षा करके सहज ज्ञानानन्दमय ग्रात्मतत्त्वमे उपयुक्त होना ॥१५३॥

श्रव श्रात्माके श्रन्य द्रव्यके साथ सयुक्तपना होनेपर भी श्रर्थनिश्चायक श्रस्तित्वको स्व-पर विभागके हेतुके रूपमे समभाते हैं—[य:] जो जीव [तं] उस पूर्वकथित [सद्भाव- निबद्धं] स्वरूपास्तित्वसे निष्पन्न [त्रिधा समाख्यात] तीन प्रकारसे कथित, [सविकर्त्यं] भेदो वाले [द्रव्यस्वमाव] द्रव्यस्वभावको [जानाति] जानता है, [सः] वह [श्रन्य द्रव्ये] श्रन्य द्रव्ये [न मुह्यति] मोहको प्राप्त नही होता।

तात्पर्य—जो भ्रपने स्वरूपास्तित्वको यथार्थ जानता है वह परपदार्थोंमे मोह नहीं करता ।

टोकार्थ — द्रव्यको निश्चित करने वाला, स्वलक्षगाभूत जो स्वरूपास्तित्व कहा गया है वह वास्तवमे द्रव्यका स्वभाव ही है, क्योंकि द्रव्यका स्वभाव ग्रस्तित्वनिष्यन है। द्रव्य गुण-पर्याय रूपसे तथा ध्रोव्य-उत्पाद व्ययरूपसे श्रयात्मक भेदभूमिकामे ग्रारूढ द्रव्यस्वभाव ज्ञात होता हुग्रा चूंकि परद्रव्यके प्रतिके मोहको दूर करके स्व-परके विभागका हेतु होता है, इस कारण स्वरूपास्तित्व ही स्व-परके विभागकी सिद्धिके लिये पद पदपर लक्ष्यमे लेना चाहिये। स्पष्टीकरण चेतनत्वका ग्रन्वय जिसका लक्षण है ऐसा जो द्रव्य, चेतनाविशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा जो प्रव्य, चेतनाविशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा जो गुण, ग्रोर चेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी जो पर्याय

यत्वेन च त्रितयी विकल्पभूमिकामधिक्तः परिज्ञायमानः परद्रव्ये मोहमपोह्य स्वपरिविभागभंवित ततः स्वरूपास्तित्वमेत्र स्वपरिविभागसिद्धये प्रिनिपदमवधार्यम् । तथाहि—यच्चेतनान्वयलक्ष्मण् द्रव्य यश्चेतनाविशेषत्वलक्ष्मण्यो गुण्यो यश्चेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्त्रयाकं, या पूर्वोत्तरत्र्यतिरेकस्पिशाना चेतनत्वेन स्थितियोंबुत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेन चेतनस्योत्पादव्ययौ
त्रयात्मकं च स्वरूपास्तित्व यस्य नु स्वभावोऽह स खल्वयमन्य । यच्च।चेतनत्वान्वयलक्षणः
य योऽचेतनाविशेषत्वलक्षणो गुण्यो योऽचेतनत्वव्यिनरेकलक्षणः पर्यायस्तत्त्रयात्मक, या पूर्वोरव्यितरेकस्पिशानाचेतनत्वेन स्थितियांबुत्तरपूर्वव्यितरेकत्वेनाचेतनस्योत्पादव्ययौ तत्त्रयात्मक
स्वरूपास्तित्वम् यस्य नु स्वभाव पुद्गलस्य स खल्वयमन्यः । नास्ति मे मोहोऽस्ति स्वपरअभागः ॥१५४॥

भयपदिवरण—तं सब्भावणिबद्ध सद्भावनिवद्ध दव्वसहाव द्रव्यस्वभाव समक्खाद समाख्यात सवियप्प विकल्प-द्वितीया एकवचन । जो य सो स -प्रथमा एक० । अण्णदिवयम्हि अन्यद्रव्ये, तिहा त्रिघा ण -अव्यय । अण्णदिवयम्हि अन्यद्रव्ये-सप्तमी एकवचन । निरुक्ति—विशेषेण कल्पन विकल्प । समास— द्भावेन निबद्ध सद्भावनिबद्ध त, द्रव्यस्य स्वभाव द्रव्यस्वभाव त द्रव्यस्वभावम् ॥१४४॥

वह त्रयात्मक स्वरूप-ग्रस्तित्व तथा पूर्व श्रीर उत्तर व्यतिरेकको स्वर्ण करने वाले चेतनस्वरूप से जो झौव्य श्रीर चेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय, वह त्रया- मिक स्वरूप-ग्रस्तित्व जिसका स्वभाव है ऐसा मैं वास्तवमे यह श्रन्य हू। श्रीर, श्रचेतनत्वका श्रन्वय जिसका लक्षण है ऐसा जो द्रव्य, श्रचेतना विशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा जो गुरा, श्रीर श्रचेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी जो पर्याय, वह त्रयात्मक स्वरूपास्तित्व तथा पूर्व श्रीर उत्तर व्यतिरेकको स्पर्ण करने वाले श्रचेतनत्वरूपसे जो झौव्य श्रीर श्रचेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद श्रीर व्यय, वह त्रयात्मक स्वरूपास्तित्व जिस पुद्- गलका स्वभाव है वह वास्तवमे श्रन्य है। मुक्ते मोह नही है श्रीर सही स्वपरका विभाग है।

प्रसंगिववरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे जीवकी गितिविशिष्ट पर्यायोके प्रकार बताये गये थे। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि ग्रन्य द्रव्योके साथ संयुक्तपना होनेपर भी स्वरूपा-स्तित्व स्वपरिवभागका हेतु होता है।

तथ्यप्रकाश—१ - स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्व उस लक्ष्य पदार्थका निश्वायक होता है। २ - स्वरूप द्रव्यका स्वभाव हो है। ३ - द्रव्यस्वभाव सब द्रव्योका ग्रपना ग्रपना जुदा जुदा है। ४ - सर्वद्रव्य स्वद्रव्यगुरापर्यायात्मक हैं, उत्पादव्ययझीव्यातमक है। ५ - किसी द्रव्य के द्रव्य गुण पर्यायका ग्रन्य द्रव्यसे कुछ सम्बन्ध नहीं है। ६ - सब द्रव्योका स्वरूपास्तित्व स्वपर विभागका कारण होता है। ७ - जिसमे स्वचेतनत्वका ग्रन्वय है विशेष है परिणमन

ष्रधात्मनोऽत्यन्तविमक्तत्वाय परद्रव्यसंयोगकारग्गस्वरूपमालोचयति—

## यपा उनयोगपा उनयोगोणाणदंसणं भागदो । सो वि सुहो यसहो वा उनयोगो यपणो हनदि ॥१५५॥

श्रात्मा उपयोगात्मक, उपयोग कहा ज्ञानदर्शनात्मक ।

शुद्ध प्रशुद्ध द्विविध वह, होता उपयोग श्रात्माका ॥१५५॥

आत्मा उपयोगात्मा उपयोगो ज्ञानदर्शन भणित । सोऽवि शुभोऽगुभो वा उपयोग आत्मनो भवति ।१४४। श्रात्मनो हि परद्रव्यसयोगकारणमुपयोगविशेषः उपयोगो हि तावदात्मनः स्वभावश्चै-

तन्यानुविधायिपरिणामत्वात् । स तु ज्ञान दर्शन च साकारनिराकारत्वेनोभयरूपत्वाच्चैतन्यस्य

नामसज्ञ—अप्प उनओगप्प उनओग णाणदसण भणिद त नि सुह असुह ना उनओग अप्प । घातु-सज्ञ—हन सत्ताया, भण कथने । प्रातिपदिक—आत्मन् उपयोगात्मन् उपयोग ज्ञानदर्शन भणित तत् अपि जुभ अशुभ ना उपयोग आत्मन् । मूलघातु—भण शन्दार्थं , भू सत्ताया । उभयपदिविवरण—अप्पा आत्मा

है वह मैं हू। द- जिसमे परचेतनत्वका या अचेतनत्वका अन्वय है विशेष है परिणमन है वह अन्य है। ६- अन्य मेरा कुछ नहीं है इस परिज्ञानमें मोह नहीं रहता, क्योंकि स्व व परका स्पष्ट विभाग हो गया है। १०-स्वपरभेदिक्जानी आत्मा अन्य द्रव्यमें मुख्य नहीं हो सकता।

सिद्धान्त—१- लक्षणभेदसे द्रव्योमे परस्पर विलक्षणता विदित होती है। हि - वैलक्षण्यनय (२०३)।

प्रयोग — सर्व परद्रव्य व परभावोसे विविक्त निज चैतन्यस्वभावमे स्वत्व ग्रनुभव कर सहज ग्रानन्दमय रहना ॥१५४॥

श्रव श्रात्माको श्रत्यन्त विभक्त करनेके लिये परद्रव्यके सयोगके कारणके स्वरूपकी श्रालोचना करते है—[श्रात्मा उपयोगात्मा] श्रात्मा उपयोगस्वरूप है, [उपयोगः] उपयोग [ज्ञानदर्शनं भिरातः] ज्ञान-दर्शन कहा गया है, [श्राप] श्रोर [आत्मनः] श्रात्माका [सः उपयोगः] वह उपयोग [श्रुभः श्रश्भः वा] श्रुभ श्रथवा श्रशुभ [भवति] होता है।

तात्पर्य-परद्रव्यके सयोगका कारण जीवका शुभ अथवा अशुभ उपयोग है।

टोकार्थ—वास्तवमे परद्रव्यके संयोगका कारण ग्रात्माका उपयोगिवशेष है। उपयोग तो वास्तवमे ग्रात्माका स्वभाव है, क्योंकि वह चैतन्यका ग्रनुसरण करके होने वाला परिणाम है। ग्रीर वह ज्ञान तथा दर्शन है, क्योंकि चैतन्य साकार ग्रीर निराकार रूप होनेसे उभयरूप है। ग्रब यह उपयोग दो प्रकारसे विशेषित होता है शुद्ध ग्रीर ग्रशुद्ध। उसमेसे शुद्ध उपयोग निविकार है, ग्रीर ग्रशुद्ध उपयोग सविकार है। वह ग्रशुद्धोपयोग शुभ ग्रीर ग्रशुभ—दो प्रकार म्रथायमुपयोगो द्वेघा विशिष्यते शुद्धाशुद्धत्वेन । तत्र शुद्धो निरुपरागः, श्रशुद्धः सोपरागः । स तु विशुद्धिसवलेशरूपत्वेन द्वैविष्यादुपरागस्य द्विविधः शुभोऽशुभश्च ॥१४४॥

उवकोगप्पा उपयोगात्मा उवकोगो उपयोग णाणदसण ज्ञानदर्शन सो स सुहो शुभ असुहो अशुभ उव-कोगो उपयोग —प्रथमा एकवचन । अप्पणो आत्मन —पण्ठी एकवचन । वि अपि वा—अव्यय । हवदि भवति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । भणिदो भणित —प्रथमा एकवचन किया कृदन्त । निरुक्ति— उपयोजन उपयोग युभिर् योगे युज् सयमने युज् समाधौ । समास——उपयोग आत्मा यस्य स उपयोगा-तमा, ज्ञान च दर्शन चेति ज्ञानदर्शन तयो समाहार ज्ञानदर्शनम् ।।१५५।।

का है, क्यों कि उपराग विशुद्धिरूप भ्रौर सक्लेशरूप दो प्रकारका है।

प्रसंगिववरण—ग्रनन्तरपूर्वं गाथामे स्वपरिवभागके कारणभूत स्वरूपास्तित्वका सकेत किया गया था। ग्रब इस गाथामे ग्रात्माको ग्रत्यत विभक्त करनेके लिये परद्रव्यसयोगके कारणका स्वरूप विचारा गया है।

तथ्यप्रकाश — १ — ग्रात्माके साथ कर्म नोकर्मरूप परद्रव्यके संयोगका कारण ग्रात्मा का शुभाशुभ उपयोग है। २ — उपयोग तो ग्रात्माका स्वभाव है, क्योंकि वह चैतन्यका ग्रनुस-रण करने वाला परिणाम है। ३ — उपयोग निराकार व साकार दो रूप होता है। ४ — साकार उपयोग ज्ञान है। ५ — निराकार उपयोग दर्शन है। ६ — इस ग्रात्माके साथ उपाधि ग्रनादि कालसे चली ग्रा रही है, जिससे ग्रात्मापर उपराग लदा है। ७ — उपराग शुभ व ग्रशुभ दो प्रकारका है। ६ — शुभ उपरागके सम्बन्धसे उपयोग शुभोपयोग होता है। ६ — ग्रशुभ उपराग के सम्बधसे उपयोग ग्रशुभोपयोग होता है। १० — जब उपराग नही रहता तब उपयोग शुद्धो पयोग होता है। ११ — मात्र शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा रहन। शुद्धोपयोग है। १२ — धर्मानुरागरूप उपयोग शुभोपयोग है। १३ — विषयानुरागरूप व द्रेष मोहरूप उपयोग ग्रशुभोपयोग है।

सिद्धान्त—(१) शुद्धोपयोग स्वाभाविक श्रवस्था है। २- शुभोपयोग व श्रशुभोपयोग वेभाविक श्रवस्था है।

हष्टि— १- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय, स्वभाव गुणव्यञ्जनपर्याय (२४য়, २६२)। २- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्याधिकनय, विभावगुरणव्यक्षनपर्याय (२४, २१३)।

प्रयोग—शाश्वत पवित्र व निराकुल रहनेके लिये सोपरागोपयोग न करके मात्र ज्ञाता द्रष्टा रहनेका पौरुष करना ॥१५५॥

श्रव कौनसा उपयोग परद्रव्यके सयोगका कारण है यह बताते हैं—-[उपयोगः] उप-योग [यदि हि] यदि [शुभः] शुभ हो तो [जीवस्य] जीवका [पुण्यं] पुण्य [संचयं याति] सचयको प्राप्त होता है, [तथा वा श्रशुभः] श्रौर यदि श्रशुभ हो तो [पापं] पाप संचयको श्रथात्र क उपयोगः परद्रव्यसंयोगकारग्गमित्यावेदयति—

उवञ्जोगो जिद हि सुहो पुण्णां जीवस्स संचयं जादि। ञ्रसुहो वा तध पावं तेसिमभावे ण चयमित्थ ॥१५६॥ उपयोग यदि अशुभ हो, तो हो जीवके पापका संचय। शुभसे हि पुण्यसंचय, निहं बन्ध उमय श्रमावोमे ॥१५६॥

उपयोगो यदि हि शुभ पुण्य जीवस्य सचय याति । अगुभो वा तथा पाप तयोरभावे न चयोऽस्ति ॥१४६॥ उपयोगो हि जीवस्य परद्रव्यसयोगकारणमशुद्धः । स तु विशुद्धिसक्लेशरूपोपरागवशात् शुभाशुभत्वेनोपात्तद्दैविध्यः पुण्यपापत्वेनोपात्तद्दैविध्यस्य परद्रव्यस्य स ोगकारणत्वेन निवर्तयति । यदा तु द्विविधस्याप्यस्याशुद्धस्याभावः क्रियते तदा खलूपयोगः शुद्ध एवावतिष्ठते । स पुनरकारणमेव परद्रव्यसयोगस्य ॥१५६॥

नामसज्ञ जवकोग जिद हि सुह पुण्ण जीव सचय असुह वा तथ पाव त अभाव ण चय। घातुसज्ञ जा गतो, अस सत्ताया। प्रातिपदिक — उपयोग यदि हि गुभ पुण्य जीव सचय अगुभ वा तथा पाप स अभाव ण चय। मूलघातु — पूत्र पवने क्यादि, चि चयने, या प्रापि, अस् भुवि। उमयपदिववरण — उवओगो उपयोग सुहो गुभ पुण्ण पुण्य असुहो अगुभ पाव पाप चय चय — प्रथमा एकवचन। जिद यदि हि वा तथ तथा ण न — अव्यय। जीवस्स जीवस्य — पष्ठी एक०। सचय — द्वितीया एक०। जादि याति अत्य अस्ति — वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया। तेसि — पष्ठी वहु०। तयो — पष्ठी द्विचन। अभावे — सप्तमी एकवचन। निरुवत — पुनाति आत्मान इति पुण्य, पाति रक्षति आत्मान गुभात् इति पाप। चयन चय, शोभन गुभ।। १४६।।

प्राप्त होता है। [तयो ग्रभावे] उन दोनोके ग्रभावमे [चयः नास्ति] सचय नही होता। तात्पर्य—शुभोपयोगसे पुण्य, ग्रशुभोपयोगसे पाप संचित होता है, किन्तु शुभ ग्रशुभ दोनोके ग्रभावमे पुण्य पाप दोनोका सचय नही।

टीकार्थ-परद्रव्यके सयोगका कारण जीवका ग्रशुद्ध उपयोग है। ग्रीर वह विशुद्धि तथा सक्लेशरूप उपरागके कारण शुभ ग्रीर ग्रशुभरूपसे द्विविधताको प्राप्त होता हुग्रा, पुण्य ग्रीर पापरूपसे द्विविधताको प्राप्त होते हुए परद्रव्यके संयोगके कारणरूपसे काम करता है। किन्तु जब दोनो प्रकारके ग्रशुद्धोपयोगका श्रभाव किया जाता है तब वास्तवमे उपयोग शुद्ध ही रहता है, ग्रीर वह परद्रव्यके सयोगका श्रकारण ही है।

प्रसंगिववरग्—भनन्तरपूर्व गाथामे परद्रव्यसंयोगके कारणका विचार किया गया था। भ्रव इस गाथामे बताया गया है कि कौनसा उपयोग परद्रव्य सयोगका कारण है। तथ्यप्रकाश—(१) जीवका भ्रशुद्ध उपयोग परद्रव्यके सयोगका कारण है। (२)

ग्रथ शुभोपयोगस्वरूपं प्ररूपयति-

# जो जाणादि जिणिंदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे। जीवेसु साणुकंपो उवअोगो सो सुहो तस्स ॥१५७॥

परमेश्वर अहँतों, सिद्धों व साधुवोंकी भक्तीमें।

जीवदयामें तत्पर, है शुभ उपयोग वह उसका ॥१५७॥

यो जानाति जिनेन्द्रान् पश्यति सिद्धास्तथैवानागारान् । जीवेषु सानुकम्प उपयोग स शुभस्तस्य ॥ १५७ ॥ विशिष्टक्षयोपशमदशाविश्रान्तदर्शनचारित्रमोहनीयपुद्गलानुवृत्तिपरत्वेन परिग्रहीतशोभ-

नामसंज्ञ—ज जिणिद सिद्ध तह एव अणगार जीव सागुकप उवओग त सुह त । धातुसंज्ञ—जाण अवबोधने, दिरस दर्शनाया । प्रातिपदिक—यत् जिनेन्द्र सिद्ध तथा एव अनगार जीव सानुकम्प उपयोग तत् शुभ तत् । मूलधातु—ज्ञा अवबोधने, हिशर् प्रेक्षणे । उभयपदिववरण—जो य सागुकपो सानुकम्पः

ग्रशुद्धोपयोग दो प्रकारका है-- शुभोपयोग व श्रशुभोपयोग। (३) शुभोपयोगमे विशुद्धि भाव रूप उपराग है, ग्रतः शुभोपयोग पुण्यकर्मके बन्धनका कारण है। (४) ग्रशुभोपयोगमे सक्लेश भावरूप उपराग है, ग्रतः श्रशुभोपयोग पापकर्मके बन्धनका कारण है। (५) शुद्धोपयोगमें विशुद्धिरूप व सक्लेशरूप दोनो ही श्रशुद्ध उपरागका ग्रभाव है, ग्रतः शुद्धोपयोग परद्रव्यके संयोगका याने बन्धका कारण नही है। (६) श्रविकार निजपरमात्मद्रव्यकी भावनासे शुभाश्युभ उपयोगका ग्रभाव होकर शुद्धोपयोग प्रकट होता है।

सिद्धान्त—(१) पुण्यबन्धका निमित्तकारण विशुद्धोपरागयुक्त उपयोग है। (२) पाप-बन्धका निमित्त कारण सक्लेशोपरागयुक्त उपयोग है।

हष्टि-१, २- निमित्तदृष्टि, निमित्तपरम्परादृष्टि (५३,५,५३ब)।

प्रयोग —ससारविपदाके निमित्तभूत कर्मविपाकसे छुटकारा पानेके लिये मूल उपाय-भूत निज सहज परमात्मतत्त्वकी श्रभेदोपासनाका पुरुषार्थ होने देना ॥१५६॥

भ्रव शुभोपयोगके स्वरूपका प्ररूपण करते है—[यः] जो [जिनेन्द्रात्] जिनेन्द्रोको [जानाति] जानता है, [सिद्धान् तथंव अनागारान्] सिद्धो तथा भ्रनगरोको [पश्यित] देखता है, [जीवेषु सानुकम्पः] भ्रोर जीवोके प्रति भ्रनुकम्पायुक्त है, [तस्य] उसके [सः] वह [शुभः उपयोगः] शुभ उपयोग है।

तात्पर्य — पूज्य भ्रात्मावोकी भक्ति तथा जीवदयाका भाव होना शुभोपयोग है।
टीकार्थ — विशिष्ट क्षयोपशमदशामे रहने वाले दर्शनमोहनीय श्रोर चारित्रमोहनीय
रूप पुद्गलोके श्रनुसार परिएातिमे लगा होनेसे शुभ उपरागका ग्रहण करनेसे, परमभट्टारक

नोपरागत्वात् परमभट्टारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वराहंत्सिद्धसाधुश्रद्धाने समस्तभूतग्रामानुकम्पाच-रखे च प्रवृत्तः शुभ उपयोग ॥ १५७॥

उवओगो उपयोग सो स सुहो गुभ -प्रथमा एकवचन । जाणादि जानाति पेच्छिद पश्यित-वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । जिणिदे जिनेन्द्रान् सिद्धे सिद्धान् अणगारे अनगारान्-द्वितीया बहुवचन । जीवेसु जीवेषु-सप्तमी बहुवचन । तस्स तस्य-पष्ठी एकवचन । निरुक्ति- पे सेधितस्म इति सिद्धे पिघ गतौ गतौ भवादि । समास--जिनाना इन्द्रा जिनेन्द्रा तान्, न अगार येपा ते अनगारा तान्, अनुकम्पया सहित इति सानुकमा ॥१५७॥

महादेवाधिदेव, परमेश्वर ग्रहँत, सिद्धको ग्रीर साधुको श्रद्धा करनेमे तथा समस्त जीवसमूहकी ग्रनुकम्पाका श्राचरण करनेमे प्रवृत्त हुग्रा उपयोग शुभोपयोग है।

प्रसङ्गिविवरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे परद्रव्यके सयोगका कारराभूत उपयोगिवशेषका निर्देश किया गया था । ग्रब इस गाथामे उन उपयोगिवशेषोमे से शुभोपयोगके स्वरूपका प्ररूप्त किया गया है ।

तस्यप्रकाश—(१) ग्ररहत, सिद्ध, साधुकी श्रद्धामे प्रवृत्त तथा समस्त जीवोके प्रति श्रनुकम्पाके ग्राचरणमे प्रवृत्त हुग्रा उपयोग शुभोपयोग कहलाता है। (२) शुभोपयोगमे शुभ उपरागका प्रवर्तन है। (३) शुभ उपरागका निमित्त कारण मोहनीय कमंकी क्षयोपशमदशा है। (४) श्रनन्तज्ञानादिचतुष्टयसहित सकलपरमात्माके गुगामे विनय ग्रास्था श्रनुराग भक्ति होना श्रहंद्भक्ति है। (४) ज्ञानावरणादि ग्रष्ट कमंसे रहित, सम्यक्तादिक ग्रष्ट गुणमे श्रन्तभूत श्रनन्त गुणोसे सहित श्रात्मज्योतिके प्रति भक्ति होना सिद्धभक्ति है। (६) निष्परिग्रह, ज्ञानाचारादि पाँच ग्राचारोके धारगहार साधुजनोके गुणोमे भक्ति होना साधुभक्ति है। (७) त्रस स्थावर जीवोके प्रति दयाभाव होना श्रनुकम्पा है।

सिद्धान्त—(१) शुभोपयोग द्यात्माका विभाव परिणमन है। (२) शुभोपयोगका निमित्त विशिष्ट क्षयोपशमदशामे रहने वाला मोहनीयकर्म है। (३) शुभोपयोगका आश्रयभूत कारण देव शास्त्र गुरु ग्रादि होनेसे उनमे भक्ति होनेको शुभोपयोग कहा जाता है।

हष्टि—१- ध्रशुद्धनिष्चयनय (४७) । २-उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्याधिकनय, निर्मि-सहष्टि (२४, ५३प्र) । ३- पराधिकरणत्व असद्भूत व्यवहार (१३४) ।

प्रयोग—विशुद्ध निराकुल होनेके लिये घ्रशुभोपयोगसे हटकर शुभोपयोगके भावोसे गुजरकर शुद्धोपयोगी होनेका पौरुष होने देना ।।१५७॥

प्रब प्रशुभोपयोगका स्वरूप कहते है - [यस्य उपयोगः] जिसका उपयोग [विषय-कषायावगाइः] विषय-कषायमे मग्न है, [दुःश्रुतिदुश्चित्तदुष्टगोष्टियुतः] कुश्रुति, कुविचार शोर

म्रथाशुभोपयोगस्वरूपं प्ररूपयति——

विसयकसाञ्चोगाढो दुस्सुदिदुचित्तदुइगोट्ठिजुदो । उग्गो उम्मग्गपरो उवञ्चोगो जस्स सो श्रमुहो ॥१५८॥ विषयकषायविरंजित, चिन्तन सेवन श्रवण मलीमस हो । उग्र उन्मार्गगामी, उपयोग श्रमुभ जीवका है ॥ १५८॥

विषयकषायावगाढो दु श्रुतिदुश्चित्तदुष्टगोष्ठियुत । उग्र उन्मार्गपर उपयोगो यस्य सोऽशुभ ॥ १५८॥ विशिष्टोदयदशाविश्रान्तदर्शनचारित्रमोहनीयपुद्गलानुवृत्तिपरत्वेन परिग्रहीताशोभनोप- रागत्वात्परमभट्टारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वराहित्सद्धसाधुभ्योऽन्यत्रोन्मार्गश्रद्धाने विषयकषायदु श्र- वर्णदुराशयदुष्टसेवनोग्रताचर्णे च प्रवृत्तोऽशुभोपयोगः ॥१५८॥

नामसज्ञ—विसयकसाओगाढ दुस्सुदिदुन्चित्त दुटुगोट्ठिजुद उग्ग उम्मग्गपर उवओग ज त असुह । धातुसंज्ञ— कस तन् करणे । प्रातिपदिक—विषयकषायावगाढ दु श्रुतिदुिन्चित्तदुप्टगोप्टियुत उग्र उन्मार्गपर उपयोग यत् तत् अशुभ । मूलघातु— वि सिञ् बन्धने, कष तन् करणे । उमयपदिववरण—विसयकसाओ-गाढो विषयकषायावगाढ दुस्सुदिदुिन्चित्तदुटुगोट्ठिजुदो दु श्रुतिदुिन्चित्तदुष्टगोिष्टियुत उग्गो उग्र उम्मग्ग-परो उन्मार्गपर उवओगो उपयोग सो स असुहो अशुभ —प्रथमा एकवचन । जस्स यस्य—षष्ठी एकवचन । निरुवित— विषिण्वन्ति सबध्नन्ति स्वात्मकतया विषयिण इति विषया , कषन्ति आत्मान ये इति कषाया , गोष्ठन गोष्ठ स्त्रिया डीप् गोष्ठ समूहे भ्वादि, ओचन उग्र उच् प्रचण्डे दिवादि उच् + रक गादेश । समास—विषयाञ्च कषायाञ्च इति विषयकषाया तेषु अवगाढः इति विषयकषायावगाढ ।।१५८।।

कुसंगतिमे लगा हुम्रा है, [उग्नः] उग्र है तथा [उन्मार्गपरः] उन्मार्गमे लगा हुम्रा है, [सः म्रशुभः] वह उपयोग म्रशुभोपयोग है।

तात्पर्य — विषयक्षायमे लीन उपयोग प्रशुभोपयोग है।

टीकार्थ—विशिष्ट उदयदशामे रहने वाले दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयरूप पुद्• गलोके श्रनुसार परिगातिमे लगा होनेसे अशुभरागको ग्रहण करनेसे, परम भट्टारक, महोदेवा-घिदेव, परमेश्वर—ग्रहँत सिद्ध ग्रीर साधुको छोडकर ग्रन्य-उन्मार्गकी श्रद्धा करनेमे तथा विषय, कषाय, कुश्रवण, कुविचार ग्रीर कुसग ग्रीर उग्रताका ग्राचरण करनेमे प्रवृत्त हुग्रा उपयोग ग्रशुभोपयोग है।

प्रसंगविवरण- ग्रनन्तरपूर्व गाथामे शुभोपयोगका स्वरूप बताया गया था। ग्रब इस गाथामे प्रशुभोपयोगके स्वरूपका प्ररूपण किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) विपरीत मार्गके श्रद्धानमे प्रवृत्त हुग्रा उपयोग ग्रशुभीपयोग है। (२) विषय, कषाय, कुशास्त्रश्रवण— खोटा श्रवण, ग्रपध्यानादिक खोटा ग्राशय, कुसग व

प्रथ परद्रव्यसंयोगकारणविनाशभभ्यस्यति--

अमुहोवञ्चोगरहिदो सुहोवजुत्तो गा श्रण्णादवियम्हि। होज्जं मज्भत्थोंऽहं गागापगमपगं भाए।। १५६॥ अशुभोवयोगविरहित, शुभोवयोगी न हो परार्थोंमे। मै मध्यस्य रहूं श्ररु, ज्ञानात्मक श्रापको घ्याऊँ।।१५६॥

अशुभोपयोगरिहत शुभोपयुक्तो न अन्यद्रव्ये । भवन्मध्यस्थोऽह ज्ञानात्मकमात्मक ध्यायामि ॥ १५६ ॥ यो हि नामाय परद्रव्यसयोगकारणत्वेनोपन्यस्तोऽशुद्ध उपयोगः स खलु मन्दतीन्नोदय-दशाविश्रान्तपरद्रव्यानुवृत्तितन्त्रत्वादेव प्रवर्तते न पुनरन्यस्मात् । ततोऽहमेपसर्वस्मिन्नेव परद्रव्ये

नामसज्ञ— असुहोवओगरहिद सुहोवजुत्त ण अण्णदिवय मज्भत्य णाणप्पग अप्पग । धातुसज्ञ-हो सत्ताया, जभा ध्याने । प्रातिपदिक—अशुभोपयोगरिहत शुभोपयुक्त न अन्यद्रव्य मध्यस्य ज्ञानात्मक आत्मक । मूलधातु—भू सत्ताया, ध्ये ध्याने रह त्यागे भ्वादि। उभयपदिववरण— असुहोवओगरिहओ अशुभोपयोग-

उग्रताके ग्राचरणमे प्रवृत्त हुग्रा उपयोग ग्रशुभोगयोग है। (३) सहजात्मस्वरूप व उसके साधनो साधको व सिद्धोके ग्रतिरिक्त ग्रन्य जीवोमे देवत्व व गुरुत्वका श्रद्धान विपरीत मार्ग है। (४) ग्रशुभोगयोगमे ग्रशुभ उपरागका ग्रहण हैं। (५) ग्रशुभ उपराग होनेका निमित्त कारण मोहनीयकर्मका उदयविशेष है। (६) ग्रात्मस्वभाव विषयकषाय ग्रादि विभावोसे रहिन शुद्ध चित्प्रकाश है उसके विरुद्ध है उक्त सर्वचेष्टायें, ग्रत ये सब विपरीत मार्ग हैं।

सिद्धान्त—(१) श्रशुभोपयोगके परिगाम श्रोपाधिक व विकृत भाव हैं।
हिष्ट---१- उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्यायिकनय, उपचरित श्रशुद्ध स्रसद्भूत व्यवहार
(२४, ७५)।

प्रयोग—ग्रात्मरक्षाके लिये ग्रत्यत हेय ग्रशुभोपयोगसे पूर्णतया हटकर शुभोपयोगमें रहकर शुद्धोपयोगके लाभके लिये पौरुष करना ॥१४८॥

ग्रव परद्रव्यके सयोगके कारगाके विनाशका ग्रभ्यास करते है—[ग्रन्य द्रव्ये] ग्रन्य द्रव्यमे [मध्यस्थः] मध्यस्थ [मवन्] होता हुग्रा [ग्रहम्] मैं [ग्रशुमोपयोगरहितः] प्रशुभोप-पयोगसे रहित हुग्रा, तथा [श्रुभोपयुक्तः न] श्रुभोपयुक्त न होता हुग्रा [ज्ञानात्मकम्] ज्ञानस्व- रूप [आत्मकं] ग्रात्माको [ध्यायामि] ध्याता हू।

तात्पर्य-प्रशुद्धोपयोगसे रहित होकर ज्ञानस्वरूप श्रात्माकी श्राराघनासे परद्रव्यसयोग हटता है।

टीकार्थ — जो यह १५६वी गाथामे परद्रव्यके सयोगके कारणरूपमे कहा गया श्रशुद्धो-

मध्यस्थो भवामि । एव भवंश्चाह परद्रव्यानुवृत्तितन्त्रत्वाभावात् शुभेनाशुभेन वाशुद्धोपयोगेन निर्मुक्तो भूत्वा केवलस्वद्रव्यानुवृत्तिपरिग्रहात् प्रसिद्धशुद्धोपयोग उपयोगात्मनात्मन्येव नित्य निश्चलमुपयुक्तस्तिष्ठामि । एष मे परद्रव्यसयोगकारणविनाशाभ्यास ॥१५६॥

रिहत सुहोवजुत्तो शुभोपयुक्त मज्भत्थो मध्यस्थ अह-प्रथमा एकवचन।ण न-अव्यय। अण्णदिवयमिह अन्यद्रव्ये-यप्तमी एथवचन। होज्ज भूत्वा-असमाप्तिकी क्रिया कृदन्त। णाणप्पग ज्ञानात्मक अप्पग आ-त्मक-द्वितीया एकवचन। भाये ध्यायामि-वर्तमान उत्तम पुरुष एकवचन क्रिया। निरुक्ति- शोभन शुभ, द्रवित द्रोरयित अदुद्रुवत् पर्यायान् इति द्रव्य। समास-अशुभश्चासौ उपयोग अशुभोपयोग तेन रिहत अ०, मध्ये तिष्ठित इति मध्यस्थ, शुभे उपयुक्त शुभोपयुक्त ॥१५६॥

पयोग है यह बास्तवमे मन्द तीव्र उदयदशामे रहने वाले परद्रव्यानुसार परिणितिके भ्राधीन होनेसे ही प्रवर्तता है, भ्रन्य कारणसे नहीं । इसलिये यह मैं समस्त परद्रव्यमे मध्यस्थ होऊँ भ्रीर इस प्रकार मध्यस्थ होता हुम्रा मैं परद्रव्यानुसार परिणितिके भ्राधीन न होनेसे शुभ भ्रथवा भ्रशुभ-भ्रशुद्धोपयोगसे मुक्त होकर, मात्र स्वद्रव्यानुमार परिणितिको ग्रहण करनेसे प्रसिद्ध हुम्रा है शुभोपयोग जिसको ऐसा यह मैं उपयोगस्वरूप निजस्वरूपके द्वारा भ्रात्मामे ही सदा निश्चलया उपयुक्त रहता हूं। यह मेरा परद्रव्यके सयोगके कारणके विनाशका भ्रभ्यास है।

प्रसंगविवरण--- अनन्तरपूर्व गाथामे अज्ञुभोपयोगके स्वरूपका प्ररूपण किया गया था। अब इस गाथामे परसयोगके कारणके विनाशका अभ्यास कराया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) अशुभोपयोग व शुभोपयोग दोनोको अशुद्धोपयोग कहते है। (२) अशुद्धोपयोग कमींदयके निमित्तसे एव परद्रव्योके अवलम्बनसे प्रकट होता है, अत. समस्त परद्रव्योमे मध्यस्थ होनेपर अशुद्धोपयोगसे छुटकारा मिलेगा। (३) जब किसी परपरिणतिके आधीन यह आत्मा न होगा तो अशुद्धोपयोगसे मुक्त होकर केवल स्वद्रव्यमे मग्न रहेगा। (४) मात्र स्वद्रव्यमे मग्न होनेको शुद्धोपयोग कहते है। (५) अशुद्धोपयोगसे छूटकर निज सहज चैतन्यस्वरूपमे आत्मत्वको अनुभवना, यह परद्रव्यके सयोगके कारणका विनाश करनेका अमीध तन्त्र है। (६) परविषयक समस्त विकल्प छोडकर स्वरसत. ज्ञानसे रचे ज्ञानात्मक निज परमात्मद्रव्यको ज्ञानदृष्टिसे निरखना शुद्ध उपयोग है।

सिद्धान्त--(१) उपाधिका भ्रभाव होनेपर शुद्धोपयोग प्रकट होता है। हिष्ट---१- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४म्र)।

प्रयोग—-शरीर म्रादि सब पदार्थींमे राग द्वेष न कर, सहजानन्दमय ज्ञानस्वरूप निज

श्रथ शरीरादाविप परद्रव्ये माध्यस्थं प्रकटयित--

णाहं देहो गा मणो गा चेव वाणी गा कारणं तेसि। कत्ता गा गा कारयिदा अगुमंता गोव कत्तीगां ॥१६०॥

देह न मन निंह वार्गी, उनका काररा भि हूं नहीं मै यह।

कर्ता न कारयिता, कर्ताका हूं न श्रनुमोदक ॥ १६०॥ नाह देहो न मनो न चैव वाणी न कारण तेपाम्। कर्ता न न कारयिता अनुमन्ता नैव कर्तृणाम्॥१६०॥

शरीर च वाच च मनश्च परद्रव्यत्वेनाह प्रपद्ये, ततो न तेषु किषवदिष मम पक्षपातो-ऽस्ति । सर्वत्राप्यहमत्यन्त मध्यस्थोऽस्मि । तथाहि—न खल्वह शरीरवाड्मनसा स्वरूपाधार-भूतमचेतनद्रव्यमस्मि, तानि खलु मा स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मन स्वरूप धारयन्ति । ततोऽह शरीरवाड् मन पक्षपातमपास्यात्यन्त मध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीरवाड्मन कारणाचेतनद्रव्य त्वमस्ति, तानि खलु मा कारणमन्तरेणापि कारणवंति भवन्ति । ततोऽहं तत्कारणत्वपक्षगतमन

नामसज्ञ-ण अह देह ण मण ण च एव वाणी ण कारण त कत्तार ण ण कारियतार अगुमतार

ग्रब शरीरादि परद्रव्यमे भी माध्यस्य भाव प्रगट करते हैं—-[ग्रहं न देह:] मैं न देह हू, [न मनः] न मन हू, [च] ग्रीर [न एव वागी] न वाणी ही हू, [तेषां कारण न] उनका कारण नहीं हू [कर्ता न] कर्ता नहीं हू [कर्त्रा न] कराने वाला नहीं हू, [कर्त्रुगां ग्रनुमन्ता न एव] ग्रीर कर्ताका श्रनुमोदक भी नहीं हू।

तात्पर्य--मैं परद्रव्यसे श्रत्यत निराला हु।

टीकार्थ—मैं शरीर, वाणी ग्रीर मनको परद्रव्यके रूपसे समक्तता हूं, इसलिये मुक्ते उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है। मैं उन सबके प्रति ग्रत्यत मध्यस्य हूं। स्पष्टीकरण—वास्तवमें मैं शरीर, वाणी ग्रीर मनके स्वरूपका ग्राधारभूत ग्रचेतन द्रव्य नहीं हूं, वे वास्तव में मुक्त स्वरूपधारके बिना ही ग्रपने स्वरूपको धारण करते हैं। इसलिये मैं शरीर, वाणी ग्रीर मनका पक्षापत छोडकर ग्रत्यन्त मध्यस्य हूं। ग्रीर मेरे शरीर, वाणी तथा मनका कारण भूत ग्रचेतनद्रव्यपना नहीं है। वे निश्चयतः मुक्तके कारण हुए बिना ही कारणवान हैं। इस कारण उनके कारणत्वका पक्षपात छोडकर यह मैं ग्रत्यन्त मध्यस्य हूं। ग्रीर मेरे स्वतत्र शरीर, वाणी तथा मनका कर्ताभूत ग्रचेननद्रव्यपना नहीं है, वे निश्चयतः मुक्तके कारण हुए बिना ही किये जाते है। इस कारण उनके कर्तृत्वका पक्षपात छोडकर यह मैं ग्रत्यन्त मध्यस्य हूं। ग्रीर मेरे स्वतत्र शरीर, वाणी तथा मनका कर्ताभूत ग्रचेतन द्रध्यका प्रयोजकपना नहीं है। वे निश्चयत मुक्त कारक प्रयोजकके बिना ही ग्रथित् मैं उनके कर्ताका प्रयोजक हुये बिना

पास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यम्थः । न च मे स्वतन्त्रशारीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां कर्तारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽह तत्कर्तृ त्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्त मध्यः स्य । न च मे स्वतन्त्रशारीरवाङ्मनःकारकाचेतन द्रव्यप्रयोजकत्वमस्ति, तानि खलु मा कारकः प्रयोजकमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽह तत्कारकप्रयोजकत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्रशारीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यानुज्ञातृत्वमस्ति, तानि खलु मां कारकानुज्ञातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि ततोऽह तत्कारकानुज्ञातृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः ।। १६०॥

ण एव कत्तार । धातुसंज्ञ—कर करिं। मन्न अवबोधने । प्रातिपिदक—न अस्मत् देह न मनस् न च एव वाणी न कारण तत् कर्तृ न न कारियतृ अनुमतृ न एव कर्तृ । मूलधातु— डुक्रुञ् करिंग, मनु अवबोधने । उमयपदिववरण—ण न एव—अव्यय । अह देहो देह मणो मन वाणी कारण कत्ता कर्ता कारियदा कारियता अगुमता अनुमता—प्रथमा एकवचन । तेसि तेषा कत्तीणं कर्तृणाम्—षष्ठी बहुवचन । निरुषित—विद्यते य स देह दिह उपचये, मन्यते बुध्यते अनेन इति मन , वणन वाणी वण शब्दे ।। १६० ।।

ही वे वास्तवमे किये जाते हैं। इस कारण यह मैं उनके कर्ताके प्रयोजकत्वका पक्षपात छोड-कर ग्रत्यन्त मध्यस्थ हू। ग्रोर मेरे स्वतन्त्र शरीर, वाणी तथा मनका कारकभूत ग्रचेतनद्रव्य का श्रनुमोदकपना नहीं है। निश्चयतः वे मुक्त कारक श्रनुमोदकके बिना ही श्रर्थात् उनके कर्ताका ग्रनुमोदक हुये बिना ही किये जाते हैं। इस कारण उनके कर्ताके ग्रनुमोदक होनेका पक्षपात छोडकर यह मैं श्रत्यन्त मध्यस्थ हूं।

प्रसंगविवरग्---- श्रनन्तरपूर्व गाथामे परद्रव्यके संयोगके कारग्राभूत श्रजुद्धोपयोगके विनाशका श्रभ्यास कराया गया था। श्रब इस गाथामे शरीरादिक परद्रव्यके विषयमे माध्य-स्थ्य भाव प्रकट किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) मेरा शरीर ग्रांदि सर्व परद्रव्योमे माध्यस्थ्य भाव है। (२) शरीर, वचन, मनको मैं परद्रव्यरूपसे जानता हू। (३) परद्रव्यरूप शरीर वचन मन ग्रांदि समस्त पदार्थोंमे किसीमे भी मेरा कुछ भी पक्षपात नहीं है। (४) मैं शरीर वचन मनके स्वरूपका ग्राधारभूत नहीं हू, वे सब मुक्तसे भिन्न ही अपने स्वरूपको घारण करते है। (५) मैं शरीर वचन मनका कारणभूत नहीं हू, वे मुक्त उपादानसे भिन्न ही श्रपने कारण वाले हैं। (६) मैं शरीर वचन मनका कर्ता नहीं हू, वे मुक्त कर्ताके बिना ही ग्रपने उपादानभूत ग्रचेतन द्रव्य के द्वारा ही किये जाने वाले हैं। (७) मैं शरीर वचन मनका प्रयोजक नहीं हू, वे मेरे प्रयोजनके बिना ही ग्रपने उपादानभूत ग्रचेतन द्रव्यके बना ही ग्रपने उपादानभूत ग्रचेतन द्रव्यके बना ही ग्रपने उपादानभूत ग्रचेतन द्रव्यके बना ही क्रयमाण है। (६) में शरीर वचन मनका श्रमुमोदक भी नहीं हू, वे मुक्त श्रमुमोदक बिना ही क्रियमाण है। (६)

श्रथ शरीरवाड्मनसां परद्रव्यत्वं निश्चिनोति-

देहो य मगाो वागाी 'पोग्गलदव्वपग ति गिहिझा। पोग्गलदव्वं हि पुगाो पिंडो परमागुदव्वागां ॥१६१॥

देह तथा मन वागाी, ये पुद्गलद्रव्यमय हैं बताये। पुद्गलद्रव्य श्रचेतन, श्रागुवोका पिण्ड यह सब है।।१६१॥

देहश्च मनो वाणी पुद्गलद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टा । पुद्गलद्रव्यमिष पुन विण्ड परमाणुद्रव्याणाम् ।१६१। शरीरं च वाक् च मनश्च त्रीण्यपि परद्रव्य पुद्गलद्रव्यात्मकत्वात् । पुद्गलद्रव्यत्व तु तेषा पुद्गलद्रव्यस्वलक्षराभूतस्वरूपास्तित्वनिश्चितत्वात् । तथाविधपुद्गलद्रव्य त्वनेकपरमाणु-

नामसंज्ञ—देह य मण वाणी पोग्गलदन्वप्पग त्ति णिहिंद्व पोग्गलदन्व हि पुणो पिंड परमाग्रुदन्व । धातुसंज्ञ—निर् दिस पेक्षणे दाने च । प्रातिपदिक—देह च मनस् वाणी पुद्गलद्रन्यात्मक इति निर्दिष्ट पुद्गलद्रन्य हि पुनर् पिण्ड परमाग्रुद्रन्य । मूलधातु— निर् दिश् अतिसर्जने । उमयपदिववरण—देहो देह मणो मन वाणी पोग्गलदन्वं पुद्गलद्रन्य पिंडो पिण्ड —प्रथमा एकवचन । पुग्गलदन्वप्पगे—प्रथमा बहु ।

मैं शरीर वचन मनका न कर्ता हू, न कराने वाला हू, न करने वालेको अनुमोदने वाला हू, घतः शरीरादि समस्त परद्रव्यके प्रति मैं श्रद्यन्त मध्यस्य हु।

सिद्धान्त--- म्रात्मा शरीरादिका कर्ता म्रादि नही है। हि -- १- प्रतिषेधक शुभनय (४६ म्र)।

प्रयोग—किसी भी परद्रव्यसे श्रात्माका किसी भी कारकरूप सम्बन्ध नहीं, प्रत. समस्त परद्रव्योको श्रप्रयोजक मानकर किसी भी परद्रव्यमे रागद्वेष न करना, मध्यस्य रहना ॥ १६० ॥

ध्रव शरीर, वाणी और मनका परद्रव्यपना निश्चित करते है—[देहः मनः च वाणी] देह, मन धीर वाणी [पुद्गल द्रव्यात्मकाः] पुद्गल द्रव्यात्मक [इति निविष्टाः] हैं, ऐसा सर्वज्ञ देवने कहा है [ग्रपि पुनः] श्रीर [पुद्गल द्रव्यं] वे पुद्गल द्रव्यं [परमाणुद्रव्याणां पिण्डः] परमाणुद्रव्योका पिण्ड है।

तात्पर्य—शरीर वचन व मन पुद्गलद्रव्यात्मक हैं श्रीर श्रात्मासे श्रत्यन्त भिन्न हैं।
टोकार्य—शरीर वाणी श्रीर मन तीनो ही परद्रव्य हैं क्योंकि वे पुद्गल द्रव्यात्मक
हैं। उनके पुद्गलद्रव्यपना है, क्योंकि वे पुद्गलद्रव्यके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वमे निश्चित
है। श्रीर उस प्रकारका पुद्गलद्रव्य श्रनेक परमाणुद्रव्योंका एक पिण्ड पर्यायरूपसे परिणाम
है, क्योंकि श्रनेक परमाणुद्रव्योंके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्व श्रनेक होनेपर भी कथिचत् श्रयींत्
स्निग्धत्व-रूक्षत्वकृतं बन्ध परिणामको श्रपेक्षासे एकत्वरूप श्रवभासित होते हैं।

द्रव्यागामेकपिण्डपर्यायेगा परिणामः । श्रनेकपरमागुद्रव्यस्वलक्षगाभूतस्वरूपास्तित्वानामनेकत्वे-ऽपि कथचिदेकत्वेनावभासनात् ॥१६१॥

य च त्ति इति हि—अव्यय । निर्दिष्टा –प्रथमा बहुवचन कृदन्त किया । परमागुद्रव्वाण परमागुद्रव्याण– षष्ठी बहु० । निरुक्ति—पिण्डन पिण्ड पिडि सघाते भ्वादि । समास—पुद्दगलद्रव्य आत्मक येषा ते पुद्-गलद्रव्यात्मका ।। १६१ ।।

प्रसंगविवरग- भनन्तरपूर्व गाथामे शरीरादिके प्रति ग्रत्यन्त माध्यस्थ्व भाव प्रकट्र किया गया था । भ्रब इस गाथामे शरीरादिका परद्रव्यपना सुदृढ़ निश्चित किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) शरीर, वचन ग्रीर मन तीनो ही पुद्गलद्रव्यक्ष्प होनेसे परद्रव्य हैं। (२) यद्यपि व्यवहारसे जीवके साथ शरीर वचन मनका एकत्व है, किन्तु निश्चयतः परम चैतन्यप्रकाशवृत्तिलक्षण वाले जीवसे शरीरादि ग्रत्यन्त भिन्न हैं। (३) शरीर, वचन, मन पुद्गलद्रव्यके स्वरूपास्तित्वसे निश्चित हैं, ग्रतः पुद्गलद्रव्यक्ष्प है। (४) शरीर वचन मनकी ऐसी पिण्डक्ष्प रचना ग्रनेक परमाणुद्रव्योके एक पिण्डक्ष्प पर्यायसे बनी है। (५) शरीरादि की इस पिण्डक्ष्प एक स्कन्चकी दशामे भी ग्रपने-ग्रपने स्वरूपास्तित्वसे ग्रनेक परमाणुवोका ग्रपना-ग्रपना सत्त्व है। (६) ये शरीरादि मुक्ससे ग्रत्यन्त पृथक् हैं।

सिद्धान्त — (१) आत्मा अपने चैतन्यमय स्वरूपास्तित्वसे हो है। (२) आत्मा अचे-तनद्रव्यके स्वरूपसे नहीं है। (३) आत्माका स्वरूप अखण्ड द्वैतन्यप्रकाश है। हि—-१— स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२८)। २— परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२८)। ३— परमभावग्राहक द्रव्याधिकनय (३०)।

प्रयोग-समस्त परद्रव्योसे उपयोग हटाकर अपने स्वरूपमे ही उपयुक्त होना ॥१६१॥ अब आत्माके परद्रव्यपनेका अभाव और परद्रव्यके कर्तापनका अभाव सिद्ध करते हैं—[अहं पुद्गलमयः न] मैं पुद्गलमय नही हूं, और [ते पुद्गलाः] वे पुद्गल [मया] मेरे हारा [पण्डं न कृताः] पिण्डरूप नही किये गये है; [तस्मात हि] इस कारण निश्चयतः [अहं न देहः] मैं देह नही हूं, [वा] तथा [तस्य देहस्य 'कर्ता] उस देहका कर्ता नही हूं । तात्पर्य—मैं देह नही हूँ और न-देहका कर्ता हूं, वयोकि देह पुद्गलमय है।

टीकार्थ—जिसके भीतर वाणी ग्रीर मनका समावेश हो जाता है ऐसा जो यह प्रक-रणमे निर्धारित पुद्गलात्मक शरीर नामक परद्रव्य है, वह मैं नही हू, क्योंकि मुक्त ग्रपुद्गला-त्मकका पुद्गलात्मक शरीररूप होनेमे विरोध है। ग्रीर इसी प्रकार उस शरीरके कारण द्वारा, कर्ता हारा, कर्ताके प्रयोजक द्वारा या कर्ताके श्रनुमोदक द्वारा शरीरका कर्ता मैं नहीं हू, क्योंकि ष्रथात्मनः परद्रव्यत्वामाव परद्रव्यकर्तृत्वाभावं च साधयति—

णाहं पोग्गलमङ्झों ण ते मया पोग्गला कया पिंडं। तम्हा हि ण देहोऽहं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥१६२॥ मै पुद्गलमय निंह हुँ, न वे किये पिण्ड पौद्गलिक मैने। इससे मैं देह नहीं, निंह हूं उस देहका कर्ता। १६२॥

नाह पुद्गलमयो न ते मया पुद्गला कृता पिण्डम् । तस्माद्धि न देहोऽह कर्ता वा तस्य देहस्य ॥ १६२ ॥ यदेतत्प्रकरणानिर्घारित पुद्गलात्मकमन्तर्नीतवाड्मनोद्धैतं शरीर नाम परद्रव्य न ताव-दहमस्मि, ममापुद्गलमयस्य पुद्गलात्मकशरीरत्विवरोधात् । न चापि तस्य कारणद्वारेण कर्तृ-द्वारेण कर्तृ प्रयोजकद्वारेण कर्त्रनुमन्तृद्वारेण वा शरीरस्य कर्ताहमस्मि, ममानेकपरमाणुद्रव्यैक-पिण्डपर्यायपरिणामस्याकर्तु रनेकपरमाणुद्रव्यैकपिण्डपर्यायपरिणामात्मकशरीरकर्तृ त्वस्य सर्वथा विरोधात् ॥१६२॥

नामसंज्ञ—ण अम्ह पोग्गलमइअ ण त अम्ह पोग्गल कय पिंड त हि ण देह अम्ह कत्तार व त देह। घातुसंज्ञ—कर करणे। प्रातिपदिक— न अस्मत् पुद्गलमय न तत् अस्मत् पुद्गल कृत पिण्ड तत् हि न देह अस्मत् कर्तृ वा तत् देह। मूलघातु—इक्त्र्ज्ञ् करणे। उमयपदिववरण—ण न हि वा—अव्यय। अह पोग्गलमइओ पुद्गलमय देहो देह अह कत्ता कर्ता—प्रथमा एकवचन। ते पोग्गला पुद्गला—प्रथमा बहु०। मया—तृतीया एक०। कृता —प्रथमा बहु० कृदन्त किया। पिंड पिण्ड—कियाविशेषण पिण्ड यथा स्यात्तथा। तम्हा तस्मात्—पचमी एक०। तस्स तस्य देहस्स देहस्य—षष्ठी एकवचन। निरुक्ति—पूरयन्ति गलन्ति इति पुद्गला पूरी आप्यायने गल स्रवणे, दिह्यते उपचीयते असौ इति देह दिह उपचये, पुद्गलेन निर्वृत्त इति पुद्गलमय ।।१६२।।

भ्रनेक परमार्गु द्रव्योके एकपिण्ड पर्यायरूप परिग्णामका न करने वाले मेरेके भ्रनेक परमार्गु द्रव्योके एकपिण्ड पर्यायरूप परिणामात्मक शरीरका कर्ता होनेमे सर्वथा विरोध है।

प्रसङ्गविवरण--- श्रनन्तरपूर्व गाथामे शरीर वचन मनका परद्रव्यत्व निश्चित किया गया था। श्रव इस गाथामे बताया गया है कि श्रात्मामे न तो परद्रव्यपना है श्रीर न परद्रव्य का कर्तापना है।

तथ्यप्रकाश—(१) मैं ग्रात्मा हू, चैतन्यस्वरूप हू। (२) मैं पुद्गलात्मक शरीररूप नहीं हू। (३) जब मैं शरीररूप नहीं तो वचन व मनरूप तो हो ही कैसे सकता हू, वचन व मनका तो शरीरमें ही समावेश हो जाता है। (४) पुद्गल ग्रीर में परस्पर ग्रत्यन्त भिन्न भिन्न है। (४) मै पुद्गलात्मक शरीरका न कर्ता हू, न कारण हू, न कराने वाला हू, न शरीरके कर्ताका ग्रनुमोदक हू। (६) मैं ग्रमूर्त चैतन्यमात्र ग्रनेकपरमाराष्ट्रव्यक पिण्डपर्यायरूप देहका

अथ कथं परमाणुद्रच्याणां पिण्डपर्यायपरिणातिरिति संदेहमपनुदति—

अपदेसो परमाणु पदेसमेत्तो य सयमसदो जो।

णिद्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादित्तमगुहवदि ।।१६३॥

परमाणु अप्रदेशी, एकप्रदेशी, स्वयं श्रशब्द कहा।

स्निग्धत्व रूक्षतावश, द्विप्रदेशादित्व अनुभवता ।।१६३॥

अप्रदेश परमाणु प्रदेशमात्रश्च स्वयमशब्दो य । स्निग्घो वा रूक्षो वा द्विप्रदेशादित्वमनुभवति ॥१६३॥ परमाणुहि द्वचादिप्रदेशानामभावादप्रदेश., एकप्रदेशसद्भावात्प्रदेशमात्रः, स्ययमनेक-परमाणुद्रव्यात्मकशब्दपर्यायव्यवत्यसभवादशब्दश्च । यतश्चतुःस्पशंपञ्चरसद्विगन्धपञ्चवणिनाम-

नामसंज्ञ—अपदेस परमागु पदेसमेत्त य सय असह् ज णिद्ध वा लुक्ख वा दुपदेसादित्त । धातुसंज्ञ— अगु हव सत्ताया, सह आह्वाने । प्रातिपदिक—अप्रदेश परमागु प्रदेशमात्र च स्वय अशब्द यत् स्निग्ध वा रूक्ष द्विप्रदेशादित्व । मूलधातु—अनु भू सत्ताया, शप शब्दे । उभयपदिववरण—अपदेसो अप्रदेश परमाणू परमागु पदेसमेत्तो प्रदेशमात्र असद्दो अशब्द जो य णिद्धो स्निग्धः लुक्खो रूक्ष -प्रथमा एकवचन । य

त्रिकाल भी कर्ता नहीं हो सकता। (७) पुद्गलिषड परिगामात्मक शरीरके कर्ता निश्चयतः पुद्गलद्रव्य ही है।

सिद्धान्त—(१) ग्रात्मा शरीरका कर्ता कारियता कारण ग्रादि कुछ भी नहीं है। (२) जीवको शरीरका कर्ता ग्रादि कहना उपचार है।

हि - १ - प्रतिषेधक शुद्धनय (४६ श्र)। २ - परकर्तृत्व उपचरित असद्भूत व्यवहार (१२६)।

प्रयोग—परद्रव्यसे अत्यन्त विविक्त श्रात्माको मात्र अपने परिणमनका कर्ता निर-खना ॥१६२॥

श्रव ''परमाणुद्रव्योकी पिण्डपर्यायरूप परिणित कैसे होती है" इस सदेहको दूर करते हैं—[परमाणु:] परमाणु [यः श्रप्रदेशः] जो कि अप्रदेश है, [प्रदेशमात्रः] एक प्रदेशमात्र है, [च] श्रीर [स्वयं श्रशब्दः] स्वय शब्दरहित है, [स्निग्धः वा रूक्षः वा] वह स्निग्ध श्रयवा रूक्ष होता हुआ [द्विप्रदेशादित्वम् अनुभवित] द्विप्रदेशादित्वका श्रनुभव करता है।

तात्पर्य — एकप्रदेशी परमार्गु सघातयोग्य स्निग्धता च रूक्षताके कारण दृधगुक आदि स्कन्घ हो जाता है।

टीकार्थ—वास्तवमे परमाणु दो-तीन श्रादि प्रदेशोका श्रभाव होनेसे श्रप्रदेश है, एक प्रदेशका सद्भाव होनेसे प्रदेशमात्र है, श्रोर स्वय श्रनेक परमाणु द्रव्यात्मकशब्दपर्यायकी प्रगटता

विरोधेन सद्भावात् स्निग्धो वा रूक्षो वा स्यात् । तत एव तस्य पिण्डपर्यायपरिणतिरूपा द्विप्र-देशादित्वानुभूतिः । प्रथैवं स्निग्धरूक्षत्व पिण्डत्वसाधनम् ॥१६३॥

च सय स्वय वा-अव्यय । दुपदेसादित्त द्विप्रदेशादित्व-द्वितोया एकवचन । अगुहवदि अनुभवति-वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । निरुष्ति- शपन शब्द , शप्यते य स शब्द , प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादिपर्याय प्रसपसामर्थ्येन अण्यते शब्दते इति अगु अण शब्दे । समास-न प्रदेश (एकेनाधिक प्रदेश) यस्य स अप्रदेश , न शब्द इति अशब्द । ॥१६३॥

का ग्रसभव होनेसे ग्रशब्द है। चूँकि वह परमाणु चार स्पर्श, पाँच रस, दो गध ग्रोर पाँच वर्णोंके ग्रविरोधपूर्वक सद्भावके कारण स्निग्ध ग्रथवा रूक्ष होता है, इस कारण उसके पिण्ड-पर्याय-परिरणतिरूप द्विप्रदेशादित्वकी ग्रनुभूति होती है। ग्रब इस प्रकार स्निग्धरूक्षत्व पिण्ड-पनेका कारण हुग्रा।

प्रसंगिववरग्— अनन्तरपूर्व गाथामे आत्मामे परद्रव्यपनेका श्रभाव व परद्रव्यके कर्तृ -त्वका श्रभाव बताया गया था। अब इस गाथामे यह बतलाया गया है कि परमागुद्रव्योकी पिण्डपर्यायपरिणति कैसे होती है।

तथ्यप्रकाश—(१) परमागु एकप्रदेशी होता है। (२) परमागु शब्दरहित है, क्यों कि शब्दकी व्यक्ति स्कन्धमें ही हो सकती है, परमागुमें नहीं। (३) परमागुवोमें चार स्पर्श, पाँच रस, दो गन्ध व पाँच रूप अविरोधरूपसे रहते हैं, सो स्निग्धत्व व रूक्षत्व तो परमागुमें होता ही है। (४) परमागुमें होने वाले स्निग्धत्व व रूक्षत्व गुणके ही कारण परमागुवोकी पिण्ड-पर्यायरूप परिगाति होती है, जैसे कि अगुद्ध जीवके राग द्वेषके कारण कर्मबन्ध होकर नरना-रकादिक पर्याय होतो है। (४) परमागुवोकी पिण्डपर्यायरूप परिगाति होनेसे द्विप्रदेशीसे लेकर अनन्तप्रदेशी तकके स्कन्ध हो जाते है। (६) परमागुवोके पिण्डपना होनेका कारण परमागुवो का स्निग्धपना व रूक्षपना है। (७) पिण्ड परिणमनविधिसे हो इन शरीर वचन मन आदि स्कन्धोकी रचना बनी है, इनका में कर्ता आदि नहीं हू।

सिद्धान्त—(१) शरीर, वचन, मन पौद्गलिक हैं। (२) पौद्गलिक स्कन्धोका कर्ता कर्म करण श्रादि कारकपना पुद्गलोमे ही है।

हिष्ट--१- उपादान दृष्टि (४६ब)। २- कारककारिकभेदक शुद्ध सद्भूत व्यवहार (७३) ।

प्रयोग—पौद्गलिक पिण्डोका कर्तृत्व आदि पुद्गलोमे ही है ऐसा निरखकर उनका अकर्तृत्व अपनेमे निश्चित कर उनका विकल्प छोडना और अपनेमे अपनेको ज्ञानमात्र निहार-कुर परम विश्राम पाना ॥१६३॥

अथ कीहशं तित्स्निग्धरूक्षत्वं परमाग्गोतित्यावेदयति—

एगुत्तरमेगादी अगुस्स गिद्धत्तगां च लुक्खतं । परिणामादो भगिदं जाव त्रगांतत्तमगुभवदि ॥१६४॥

एकादिक एकोत्तर, ग्राणुके स्निग्धत्व रूक्षता होती । परिरातिस्वभाववशसे, जब तक भि अनन्तता होती ॥१६४॥

एकोत्तरमेकाद्यणोः स्निग्धत्व वा रूक्षत्वम् । परिणामाद्भणित यावदनन्तत्वमनुभवति ॥ १६४॥

परमाणोहि तावदस्ति परिणामः तस्य वस्तुस्वभावत्वेनानितक्रमात् । ततस्तु परिणा-मादुपात्तकादाचित्कवैचित्र्य चित्रगुणयोगित्वात्परमाणोरेकाद्येकोत्तरानन्तावसानाविभागपरिच्छेद-व्यापि स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वं वा भवति ॥१६४॥

नामसंज्ञ—एगुत्तर एगादि अगु णिद्धत्तण च लुक्खत्त परिणाम भणिद जाव अणतत्त । धातुसंज्ञ—
अगु भव सत्ताया । प्रातिपदिक— एकोत्तर एकादि अगु स्निग्धत्व वा रूक्षत्व परिणाम भणित यावत् अनतत्व । मूलधातु—अनु भू सत्ताया । उमयपदिववरण—एगादि एकादि एगुत्तर एकोत्तरं णिद्धत्तण स्निग्ध
त्व लुक्खत्त रूक्षत्व—प्रथमा एकवचन । अगुस्स अणो –षष्ठी एक० । परिणामादो परिणामात्—पचमी
एक० । भणिद भणित—प्र० एक० कृदन्त किया । च जाव यावत्—अव्यय । अणतत्त अनन्तत्व—द्वितीया
एकवचन । अगुभवदि अनुभवति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । निरुवित्— स्निह्मति स्म य. सः
स्निग्ध. ष्टिणह प्रीतौ दिवादि ष्टिणह स्नेहने चुरादि ।।१६४।।

श्रव परमागुके वह स्निग्ध रूक्षत्व किस प्रकारका होता है, यह बतलाते हैं— [श्रगो:] परमागुके [परिगामात्] परिणमनके कारण [एकादि] एक ग्रविभाग प्रतिच्छेदसे लेकर [एकोत्तरं] एक एक बढता हुग्रा [स्निग्धत्वं वा रूक्षत्व] स्निग्धत्व ग्रथवा रूक्षत्व [भिगितम्] कहा गया है। [यावत्] जब तक कि [श्रनन्तत्वं श्रनुभवित्] श्रनन्त ग्रविभाग-प्रतिच्छेदपनेको प्राप्त होता है।

तात्पर्य-परमाराषु एक डिग्रीसे ग्रनन्त डिग्री तकके स्निग्ध रूक्ष होते हैं।

टीकार्थ—वास्तवमे परमागुके परिगामन होता है, क्यों कि वस्तुस्वभावपनेसे उसका उलघन नहीं होता। इस कारण अनेक प्रकारके गुगो वाले परमागुके परिगामनके कारण प्राप्त किया है क्षिगिक वैचित्र्य जिसने ऐसा, एकसे लेकर एक एक बढते हुये अनन्त अविभागी-प्रतिच्छेदो तक व्याप्त होने वाला स्निग्यत्व अथवा रूक्षत्व होता है।

प्रसंगिववरग् - ध्रनंतरपूर्व गाथामे परमाणुवोका पिण्डरूप होनेको कारग परमाणुमें होने वाला स्निग्वत्व व रूक्षत्वको बताया गया था । अब इस गाथामे बताया गया है कि पर-माणुवोको वह स्निग्वत्व रूक्षत्व पिण्डरूप होनेका अर्थात् परस्पर बत्व होनेका कारग कैसे

अथात्र की हशारिस्नाधरूक्षत्वारिपण्डत्विमत्यावेदयति—

# णिद्धा वा लुक्खा वा अगुपरिगामा समा व विसमा वा । समदो दुराधिगा जदि बज्भंति हि आदिपरिहीगा। ॥१६५॥

रूक्ष हो स्निग्ध हो अणु-के वे परिगाम सम व विषम हो। समसे द्वचिक हो यदि, बंधते है किन्तु आदि रहित।।१६४॥

स्निग्धा वा रूक्षा वा अगुपरिणामा समा वा विषमा वा। समतो द्वचिथका यदि वध्यन्ते हि आदिपरि-

समतो द्वचिधकगुणाद्धि स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्ध इत्युत्सर्गं, स्निग्धरूक्षद्वचिकगुण्त्वम्य हि परिणामकत्वेन बन्धसाधनत्वात् । न खल्वेकगुणात् स्निग्धरूक्षत्वाद्वन्ध इत्यपवादः एकगुण्

नामसज्ञ णिद्ध वा लुक्ख अग्रुपरिणाम सम विसम समदो दुराधिग जिद हि आदिपरिहीण। धातुसज्ञ – वध बन्धने । प्रातिपदिक — स्निग्ध वा रूक्ष वा अग्रुपरिणाम सम वा विषम वा समत द्वचिक

#### होता है ?

तथ्यप्रकाश—(१) परमाणुके परिणमन तो होता ही रहता है, क्यों परिणमन (पर्याय) होते रहना प्रत्येक वस्तुका स्वभाव है। (२) परमाणुवोमे स्निग्धत्व, रूक्षत्व, शोत, उच्णा ये चार प्रकारके पर्याय होते हैं। (३) परमाणुके वे चार गुषपर्यायके एकसे लेकर अनत तक श्रविभागप्रतिच्छेदोमे होते है। (४) पुद्गलके उन चार पर्यायोमे स्निग्धत्व व रूक्षत्व ये दो ही परिणमन परमाणुवोके परस्पर बन्धके कारणभूत है।

' सिद्धान्त—(१) परमागु परस्पर बैंघ बैंघकर आरीरादि पिण्डरूपमे बहुप्रदेशी स्कन्ध हो जाते हैं।

दृष्टि—१- स्वजात्यसद्भूत व्यवहार, भ्रशुद्ध स्थूल ऋजुसूत्र (३१)।

प्रयोग—-शरीरादि पिण्डोका कर्तृत्व पुद्गलोमे ही देखकर श्रपनेको श्रकर्ती जानकर समस्त पिण्ड श्रादि परपदार्थोंसे ममत्व पूर्णतया दूर करना श्रोर उनकी किसी भी परिग्रति मे रागद्वेष न कर मध्यस्य रहना ॥१६४॥

ग्रव यहां किस प्रकारके स्निग्धत्व-रूक्षत्वसे पिण्डपना होता है, यह बतलाते हैं— [अगुपरिग्णामाः] परमागुके परिणाम ग्रर्थात् पर्याय [स्निग्धाः वा रूक्षाः वा] स्निग्ध हो या रूक्ष हो [समाः वा विषमाः वा] सम ग्रश वाले हो या विषम ग्रंश वाले हो [यदि आदि-परिहोनः समतः द्वाधिकाः] यदि जघन्य ग्रशसे रहित व समानतासे दो ग्रधिक ग्रश वाले हो तो [बस्यन्ते हि] बधते हैं।

## स्निग्धरूक्षत्वस्य हि परिणम्यपरिणामकत्वाभावेन बन्धस्यासाधनत्वात् ॥१६५॥

यदि हि आदिपरिहीन । सूलधातु—वन्ध बन्धने । उमयपदिववरण—णिद्धा स्निग्धा लुक्खा रूक्षा अगु-परिणामा अगुपरिणामा समा समा विसमा विषमा दुराधिगा द्वचिका आदिपरिहीणा आदिपरिहीणा –प्रथमा बहुवचन । वर्ष्भित बध्यन्ते—वर्तमान अन्य पुरुष बहुवचन भावकर्मप्रिक्रिया । निरुक्ति—रूक्ष पारुष्ये, परिणमन परिणाम । समास— अणो परिणामाः अगुपरिणामा ।।१६४।।

तात्पर्य—दो व ग्रधिक डिग्रीके स्निग्ध या रूक्ष परमाणु श्रपनेसे दो श्रधिक डिग्रीके स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ बैंध जाते हैं।

टीकार्थ—समानसे दो ग्रंश ग्रधिक स्निग्धत्व या रूक्षत्व होनेसे बघ होता है, यह उत्सर्ग है, क्यों कि स्निग्धत्व या रूक्षत्वकी द्विगुणाधिकता निश्चयसे परिग्णामक होनेसे बघका कारण है। निश्चयत एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्व होनेसे बंध नहीं होता, यह श्रपवाद है, क्यों कि एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्वके परिग्णम्य परिग्णामकताका श्रभाव होनेसे बधके कारण पनेका श्रभाव है।

प्रसङ्गिववरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे परमागुवोके पिण्डत्वके साधनभूत स्निग्धत्व व स्कादवके ग्रनेक ग्रविभाग प्रतिच्छेदोके रूपमे परिग्गमन बताया गया था। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि किस प्रकारके ग्रविभागी प्रतिच्छेदोमे परिग्गत परमागुवोका स्निग्धत्व रूक्षत्व परस्पर बन्धका कारण होता है।

तथ्यप्रकाश—(१) एक ग्रविभागप्रतिच्छेदमे परिगात स्निग्धत्व व रूक्षत्व बन्धका कारण नही होता, जैसे कि जघन्य गुण वाला स्नेह मोह परिणाम मोहनीय प्रकृतिके बन्धका कारण नही होता। (२) दो ग्रादि ग्रविभाग प्रतिच्छेदोमे परिगात स्निग्धत्व व रूक्षत्व बन्ध का कारण हो सकता है। (३) जिन परमाणुवोमे स्निग्धत्व व रूक्षत्व एकसे दूसरेमे दो ग्रिधक ग्रविभागप्रतिच्छेद वाला हो, उन परमाणुवोका परस्पर बन्ध होता है, वे परमाणु परस्पर चाहे स्निग्ध स्निग्ध हो या रूक्ष रूक्ष हो या रूक्ष स्निग्ध हो।

सिद्धान्त—(१) परमाणुवोका पिण्डरूप पर्यायमे श्रानेका कारण विशिष्ट स्निग्धत्व रूक्षत्व युक्त परमाणु ही है।

हिष्ट--१- उपादानहिष्ट (४६व)।

प्रयोग—ग्रात्मा शरीरादि पिण्डरूप बनानेका कर्ता ग्रादि रच मात्र भी नहीं है, ग्रतः इन समस्त परपदार्थोंको ग्रपनेसे ग्रत्यन्त भिन्न जानकर उनसे उपयोग हटाना ग्रोर ग्रपने स्व-रूपमे उपयोग लगाना ॥१६४॥

श्रब परमाराष्ट्रश्रोके पिण्डपनेका यथोक्त हेतु हढ़तासे निश्चित करते हैं--[स्निग्धत्वेन

म्रथ परमाणूनां पिण्डत्वस्य यथोदितहेतुत्वमवधारयति—

# णिद्धत्तगोग दुगुगो चदुगुगगिद्धे ग वंधमगुभवदि । जन्म जन्मित्र पंचगुगज्तो ॥१६६॥

हिनग्ध द्विगुरा परमाणु, बद्ध चतुगुरा हिनग्धसे होता । त्रिगुरा रूक्षसे बँधता, पश्चगुरा श्रन्य परमाणु ॥१६६॥

स्निग्धत्वेन द्विगुणश्चतुर्गुं णस्निग्धेन बन्धमनुभवति । रूक्षेण वा त्रिगुणितोऽस्पुर्वध्यते पचगुणगुक्त ॥१६६॥ यथोदितहेतुकमेव परमासूना पिण्डत्वमब्धार्यं द्विचतुर्गुं णयोस्त्रिपञ्चगुरायोश्च द्वयो स्निग्धरूक्षयोवी , परमास्वीर्बन्धस्य प्रसिद्धे । उनत च "णिद्धा

नामसंज्ञ--णिद्धत्तण दुगुण चदुगुणणिद्ध बघ लुक्ख वा तिगुणिद अगु पचगुणजुत्त । धातुसज्ञ-अगु हव सत्ताया, बघ बघने । प्रातिपदिक--स्निग्धत्व द्विगुण चतुर्गु णस्निग्धत्व बन्ध वा रूक्ष वा त्रिगुणित अगु पंचगुणयुक्त । मूलधातु-अनु भू सत्ताया, बन्ध बन्धने । उभयपदिववरण-णिद्धत्तरोण स्निग्धत्वेन चदुगुणणिद्धेण चतुर्गु णस्निग्धेन लुक्खेण रूक्षेण-तृतीया एकवचन । दुगुणो द्विगुण तिगुणिदो त्रिगुणितः

द्विगुराः] स्निग्वरूपसे दो ग्रश वाला परमारा [चतुर्गुरास्निग्धेन] चार ग्रश वाले स्निग्ध [वा रूक्षेरा] ग्रथवा रूक्ष [बंधं अनुभवित] बंधको प्राप्त होता है। [त्रिगुरियतः ग्रयाः] तथा तीन ग्रश वाला परमारा [पंचगुरायुक्तः] पांच ग्रश वालेके साथ युक्त होता हुग्रा [बध्यते] बधता है।

तात्पर्य--परमागु ग्रपनेसे दो ग्रश ग्रधिक स्निग्ध रूक्ष परमागुसे बैंघ जाता है, किन्तु एक ग्रशके स्निग्ध रूक्ष ग्रगुका बंध नहीं होना।

टीकार्य—यथोक्त हेतुसे ही परमागुद्योके पिण्ड त्व होता है, यह करना चाहिये, नयोकि दो श्रीर चार गुण वाले तथा तीन श्रीर पांच गुण वाले दो स्निग्ध परमागुश्रोके श्रथवा दो स्वाध परमागुश्रोके श्रथवा दो स्वाध-रूक्ष परमागुश्रोके बधकी प्रसिद्धि है। कहा भी है— ''णिभा णिद्धेगा बज्भित लुक्खा लुक्खा य पोग्गला। णिद्धलुक्खा य बज्भित रूवारूबी य पोग्गला।' ''णिद्धस्स गिद्धेगा दुराहिएण लुक्खस्स लुक्खेगा दुराहिएण। गिद्धस्स लुक्खेगा हुवेदि बंधो जहण्णवज्जे विसमे समे वा।।"

प्रसंगविवरगा— अनतरपूर्व गाथामे बताया गया था कि कैसे स्निग्घ रूक्षपनेसे पिण्ड-पना होता है। अब इस गाथामे परमागुवोके पिण्डपनेका पूर्व गाथाकथित हेतुपनेका सोदाह-रगा हढ़तासे निश्चय किया गया है:

तथ्यप्रकाश—(१) परमारा वोके पिण्डपना होनेका कारण जघन्यगुरा रहित व एक

णिद्धरण बज्भति लुक्खा लुक्खा य पोग्गला। णिद्धलुक्खा य बज्भति रूवारूवी य पोग्गला।।" णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण। णिद्धस्स लुक्खेण हवेदि बंघो जह-ण्णावज्जे विसमे समे वा ॥१६६॥

अगु अगु पचगुणजुत्तो पचगुणयुक्त -प्रथमा एकवचन । अगुहर्वाद अनुभवति-वर्तमान अन्य पुरुष एक-वचन किया । बज्भिदि बध्यते-वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन भावकर्मप्रकिया । निरुवित--गुणयन गुण. गुण आमन्त्रणे चुरादि । समास--द्दे गुणे यस्मिन् स द्विगुण चत्वार गुणा. यस्मिन् स चतुर्गुण चतुर्गु-णश्चासौ स्निग्धश्चेति चतुर्गुणस्निग्ध तेन च०, पचिभि. गुणे: युक्त इति पच० ।।१६६॥

से दूसरेका दो ग्रधिक ग्रविभाग प्रतिच्छेद वाला स्निग्धपना व रूक्षपना है। (२) जैसे दो गुण वाले व चार गुण वाले स्निग्ध स्निग्ध या रूक्ष रूक्ष या स्निग्धरूक्ष या रूक्षिस्नग्ध परमा- णुवोका बन्ध हो जाता है। (३) यहां गुण शब्दका वाच्य ग्रविभागप्रतिच्छेद है। (४) यहां परमाणुवोके बन्धके प्रसगमे २ ग्रविभागप्रतिच्छेद वाले स्निग्ध रूक्षसे लेकर ग्रनन्त ग्रविभागप्रतिच्छेद वाले स्निग्ध रूक्षसे लेकर ग्रनन्त ग्रविभागप्रतिच्छेद वाले स्निग्ध रूक्ष तक घटित करना। (४) दो से ग्रधिक कितने ही ग्रविभागप्रतिच्छेद हो, परस्पर एकसे दूसरेके दो ग्रविभाग प्रतिच्छेद होनेपर ही बन्ध होता है।

सिद्धान्त—(१) पुद्गलपरमाणुवोका परस्पर बन्ध होनेपर एक पिण्डरूपता हो जाती है।

हष्टि---१- समानजातीयविभावद्रव्यव्यञ्जन पर्यायहिष्ट (२१५)।

प्रयोग—शरीर म्रादि पौद्गलिक पिण्डोसे विविक्त निज म्रात्माको किन्ही भी व्यक्त पर्यायोमे न निरखकर म्रर्थपर्यायको दृष्टिसे म्रन्तः निहारकर उससे भी परे परमशुद्ध चित्स्वरूप मे उपयोग करना ।।१६६॥

अब आत्माके, पुद्गलिपण्डकर्तृत्वका स्रभाव निष्चित करते हैं — [सूक्ष्मा वा वादराः] सूक्ष्म प्रथवा वादर और [ससस्थानाः] स्राकारो सहित [द्विप्रदेशादयः स्कंघाः] दो से लेकर स्रनन्तप्रदेश तकके स्कन्च [पृथिवो जलतेजोवायवः] पृथ्वी, जल, तेज भीर वायुरूप [स्वकप-रिगामें: जायन्ते] अपने परिणामोंसे उत्पन्न होते हैं।

तात्पर्य- पुद्गलिपण्डोके कर्ता पुद्गल ही हैं, ग्रात्मा उनका कर्ता नही।

टोकार्थ—पूर्वोक्त प्रकारसे ये उत्पन्न होने वाले द्विप्रदेशादिक स्कंघ-जिनने कि विशिष्ट ध्रवगाहनकी शक्तिके वश सूक्ष्मता ग्रीर स्थूलतारूप भेद ग्रहण किये हैं, ग्रीर विशिष्ट ग्राकार घारण करनेकी शक्तिके वश होकर विचित्र संस्थान ग्रहण किये हैं वे ग्रपनी योग्यतानुसार स्पर्श रस गंघ वर्णके ग्राविभाव ग्रीर तिरोभावकी दूस्वशक्तिके वश होकर पृथ्वी, जल, ग्राग्न ग्रीर वायुरूप ग्रपने परिणामोसे ही होते हैं। इससे निश्चित होता है कि द्व्यणक्रसे लेकर

अथात्मनः पुद्गलिपण्डकर्तृत्वाभावमवधारयित--

दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा बादरा ससंठाणा। पुढविजलतेउवाऊ सगपरिणामेहि जायंते ॥१६७॥ दुप्रदेशी श्रादि स्कन्ध, सूक्ष्म व वादर विचित्रसस्थानी। क्षिति सलिल श्रग्नि वामू, निज परिणामोसे उपजें सब ॥१६०॥

द्विप्रदेशादय स्कन्धा सूक्ष्मा वा वादरा. ससस्थाना । पृथिवीजलतेजीवायव स्वकपरिणामैजीयन्ते ॥१६७॥ एवममी समुपजायमाना द्विप्रदेशादय स्कन्धा विशिष्टावगाहनशक्तिवशादुपात्तसीक्ष्मय-स्थीलयिवशेषा विशिष्टाकारघारणशक्तिवशाद्गृहीतविचित्रसस्थानाः सन्तो यथास्व स्पर्शादिचतु- क्कस्याविभीवितरोभावस्वशक्तिवशमासाद्य पृथिव्यप्तेजीवायव स्वपरिणामैरेव जायन्ते । स्रतो- ऽवधार्यते द्वचर्णुकाद्यनन्तानन्तपुद्गलाना न पिण्डकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥१६७॥

नामसज्ञ—दुपदेसादि खघ मुहुम वा वादर ससठाण पुढिविजलतेजवाउ सगपरिणाम । वातुसंज्ञ—जा प्रादुर्भावे । प्रातिपदिक—द्विप्रदेशादि स्कन्ध सूक्ष्म वा वादर ससस्थान पुथिवीजलतेजोवायु स्वकपरिणाम । सूलवातु—जनी प्रादुर्भावे । उमयपदिववरण—दुपदेसादी द्विप्रदेशादय खघा स्कन्धा सुहुमा सूक्ष्मा बादरा बादरा ससठाणा ससस्थाना पुढिविजलतेजवाऊ पुथिवीजलतेजोवायव -प्रथमा बहुवचन । सग-परिणामेहिं स्वकपरिणामे -तृतोया बहुवचन । जायते जायन्ते—वर्तमान पुरुष बहुवचन भावकमंप्रिक्षया । निरुवित-स्कन्द्यते य स स्कन्ध , लिङ्गेन आत्मान सूचयित सूचयित सूचनमात्र वा सूक्ष्म । समास-पृथिवी च जल च तेजश्च वायुश्चेतिपुथिवीजलतेजोवायव -प्रथमा बहुवचन । द्विप्रदेश आदि येषा ते द्विप्रदेशादय , सस्थानेन सहिता इति ससस्थाना ।।१६७।।

भ्रनन्तानन्त पूद्गलो तकके पिण्डका कर्ता भ्रात्मा नही है।

प्रसङ्गिववरगा— मनन्तरपूर्व गाथामे परमाणुवोके बन्धकी प्रक्रियाका सोदाहरण हढ निम्चय किया था। म्रब इस गाथामे यह भ्रवधारण किया गया है कि म्रात्मा पुद्गलिपण्डका कर्ता नहीं है।

तथ्यप्रकाश—(१) दो परमाणु वाले पिण्डसे लेकर अनन्तानन्त परमाणु तक पिण्डो का कर्ता ग्रात्मा नहीं है। (२) ये पुद्गलपरमाणु पिण्ड ही ग्रपने परिणमनसे पृथ्वी, जल, ग्रान्न वायुरूप परिणम जाते हैं। (३) यहाँ ग्रन्य दार्शनिकोके मन्तव्यके ग्रनुसार पृथ्वी कहने से वनस्पति ग्राद्य सब कुछ दृश्य पिण्डका ग्रह्ण कर लेना है। (४) पृथ्वीमे स्पर्श, रस, गध, वर्ण चारो ध्यक्त है, जलमे स्पर्श रस वर्ण व्यक्त हैं, ग्रान्नमे स्पर्श व वर्ण व्यक्त हैं, वायुमे मात्र स्पर्श व्यक्त हैं सो यह भिन्नता परमाणु पिण्डकी ग्राविभीव तिरोभावकी ग्रपनी शक्तिके कारण है। (५) पृथ्वी ग्रादिका जो विभिन्न ग्राकार है वह भी परमाणु पिण्डकी विशिष्टाकार-

श्रथात्मनः पुद्गलिपण्डानेतृत्वाभावमवधारयति—

# ञ्जोगाढगाढिगाचिदो पुग्गलकायेहिं सव्वदो लोगो । सुहुमेहिं बादरेहि य ऋषा ञ्जोग्गेहिं जोग्गेहिं ॥१६८॥

अवगाढ गाढ संभृत, पुद्गल कायोसे लोक संपूर्ण । सुक्ष्म व वादरोसे, योग्य श्रयवा श्रयोग्योंसे ॥१६८॥

अवगाढगाढिनिचित पुद्गलकायै सर्वतो लोक । सूक्ष्मैर्वादरैश्चाप्रायोग्यैर्योग्य ॥ १६८ ॥ यतो हि सूक्ष्मत्वपरिगातैर्वादरपरिगातैश्चानितसूक्ष्मत्वस्थूलत्वात् कर्मत्वपरिगामनशक्ति-

नामसंज्ञ—ओगाढगाढिनिचिद पुग्गलकाय सन्वदो लोग सुहुम वादर अप्पाओग्ग जोग्ग । धातुसंज्ञ— गाह स्थापनाग्रहणप्रवेशेषु । प्रातिपदिक—अवगाढगाढिनिचित पुद्गलकाय सर्वत लोक सूक्ष्म वादर अप्रा-योग्य योग्य । सूलधातु—गुहू प्रवेशने । उभयपदिविदरण—ओगाढगाढिणिचिदो अवगाढगाढिनिचित लोगो लोक —प्रथमा एकवचन । पुग्गलकायेहि पुद्गलकाये सुहुमेहि सूक्ष्मे वादरेहि वादरैः अप्पाओगोहि अप्रा-

धारणाशक्तिके कारण है। (६) पृथ्वी ग्रादिमे जो पतलापन मोटापनकी विशेषता है वह उन परमाणुपिण्डोकी विशिष्ट श्रवगाहन शक्तिके कारण है। (७) निश्चयत टङ्कोत्कीर्णज्ञायकैक-रूपसे शुद्ध बुद्ध एकस्वभाव ग्रात्मा है। (६) व्यवहारसे श्रनादिकमंबन्धनवश शुद्धात्मस्वभाव को न पाते हुए जीव पृथ्वी, जल, ग्रान्त, वायु कायिकोमे उत्पन्न होते है। (६) पृथ्वी ग्रादि कायिकोमे उत्पन्न होकर भी जीव श्रपने सुख दुःख ज्ञान विकल्प ग्रादि परिणातियोका ही उपादान कारण है, पृथ्वी ग्रादि कायाकार परिणातिका नहीं। (१०) पृथ्वी कायाकार परिणाति का उपादान कारण तो पुद्गलस्कन्ध ही है। (११) शरीर ग्रादि किसी भी पुद्गलपिण्डका कर्ता जीव नहीं है।

सिद्धान्त--जीव शरीर भ्रादि पौद्गलिक पिण्डोका कर्ता नही है। हि - प्रतिषेधक शुद्धनय (४६म्र)।

प्रयोग—ग्रात्मा शरीरादि पुद्गलिपण्डका व ग्रन्य भी किसी द्रव्यका कर्ता हो ही नहीं सकता, ग्रतः कर्तृत्वका विकल्प छोडकर ग्रपने स्वद्रव्यमे उपयुक्त होकर सत्य विश्राम करना ॥१६७॥

ग्रब ग्रात्मा पुदूगलिपण्डका लाने वाला नहीं है, यह निश्चित करते है—[लोकः] लोक [सर्वतः] सर्वतः [सूक्ष्मैः च वादरैः] सूक्ष्म तथा वादर [अप्रायोग्यैः योग्यैः] एव कर्मत्व के श्रयोग्य तथा योग्य [पुद्गलकायैः] पुद्गल स्कधोके द्वारा [श्रवगाढगाढनिचितः] ग्रवगाहित होकर गाढ भरा हुग्रा है।

योगिभिरतिसूक्ष्मस्यूलतया तदयोगिभिश्चावगाहिविशिष्टत्वेन परस्परमबाघमानै स्वयमेव सर्वत एव पुद्गलकायैगीढ निचितो लोक. । ततोऽवघार्यते न पुद्गलिपण्डानामानेता पुरुषोऽस्ति ।१६८।

योग्ये जोग्गेहि योग्ये -तृतीया बहुवचन । निरुक्ति -- अवगाहतेस्म असौ इति अवगाढ , चीयते य स काय चित्र चयने, योगाय प्रभवति य. स योग्य । समास -- गाढ निचित इति अवगाढनिचित अवगाढ- इचासौ गाढनिचित अवगाढनिचित ।।१६८।।

तात्पर्य--लोक विविध पुद्गलस्कंधोसे सारा भरा हुआ है, उनका लाने वाला आत्मा नहीं।

टीकार्थ — सूक्ष्मरूप परिणत तथा वादररूप परिणत, ग्रतिसूक्ष्म ग्रथवा ग्रितिस्थूल न होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्ति वाले, तथा प्रिति सूक्ष्म ग्रथवा ग्रिति स्थूल होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिसे रहित ग्रवगाहकी विशिष्टताके कारण परस्पर बाधा न करने वाले सूक्ष्मरूप परिणत व वादररूप परिणत पुद्गल स्कन्धोंके द्वारा स्वयमेव यह लोक सर्वत गाढ़ भरा हुग्रा है। इसमे निश्चित होता है कि पुद्गलिपण्डोका लाने वाला ग्रात्मा नहीं है।

प्रसंगविवरगा—ग्रनन्तरपूर्व गायामे बताया गया था कि ग्रात्मा पुद्गलिपण्डका कर्ता नहीं है। ग्रब इस गायामे बताया गया है कि ग्रात्मा पुद्गलिपण्डका लाने वाला भी नहीं है।

तथ्यप्रकाश—(१) यह लोक सब श्रोरसे स्वय ही सूक्ष्मरूप परिणत व वादररूप परिणत पुद्गल कायोसे भरा हुग्रा है। (२) उन पुद्गलकायों ऐसा ही परस्पर श्रवगाह विशेष है जिस कारण उनके एकत्र रहनेमे परस्पर कोई बाधा नहीं श्राती। (३) इन सब पौद्गलिक कायोमे (पिण्डोमे) श्रनेक तो कर्मत्वपरिणमनशक्ति वाले हैं जो कि न श्रतिस्थन है श्रीर न श्रतिस्थल हैं। (४) उन सब पुद्गलकायों (पिण्डो) में अनेक ऐसे है जो कर्मरूप परिणमन शक्तिसे रहित है जो कि श्रतिस्थन हैं व श्रतिस्थल हैं। (४) इस लोकमें सभी जगह जीव हैं श्रीर कर्मबन्धके योग्य कार्माणवर्गणा नामक पुद्गलिण्ड भी सभी जगह हैं। (६) प्रत्येक ससारी जीवके साथ भी एक चेत्रावगाही विश्वसोपचय वाली कार्माणवर्गणाय भी स्वय हैं। (७) जब जीव पूर्वबद्ध पुद्गलकर्मविपाकोदयका निमित्त पाकर श्रुम अश्रुम भावसे परिणत होता है तब तत्काल ही ये कार्माणवर्गणाय स्वय कर्मरूप परिणत हो जाती हैं। (८) इन कार्माणवर्गणारूप या कर्मरूप पुद्गलिपण्डोको किसी बाहरके स्थानसे जीव नहीं लाता। (६) ऐसा भी नहीं है कि जीव किसी बाहरके स्थानसे कर्मयोग्य पुद्गल लाकर उनका बन्ध करता हो। (१०) सो जैसे श्रात्मा पुद्गलिपण्डोका कर्ता नहीं है, इसी प्रकार श्रात्मा किन्ही भी पुद्गलिपण्डोका श्रानेता श्रावीत लाने वाला भी नहीं है। (११) हाथ श्रादिक संयोगका निमित्त

अथात्मनः पुद्गलिपण्डानां कर्मत्वकर्तृत्वाभावमवधारयति--

i

# कम्मत्तगापाञ्चोग्गा खंधा जीवस्स परिगाइं पप्पा। गच्छंति कम्मभावं गा हि ते जीवेगा परिगामिदा।।१६९।।

कर्मत्वयोग्य पुद्गल, जीवपरिगासका निमित्त पाकर । कर्मरूप परिगामते, जीव उन्हें परिगामाता नही ॥१६९॥

कर्मत्वप्रायोग्या स्कन्धा जीवस्य परिणित प्राप्य । गच्छिन्ति कर्मभाव न हि ते जीवेन परिणिमता ।।१६६।। यतो हि तुल्यचेत्रावगाढजीवपरिगाममात्र बहिरङ्गभाधनमाश्रित्य जीवं परिणमयितार-

नामसंज्ञ—कम्मत्तणपाओग खध जीव परिणइ कम्मभाव ण हि त जीव परिणिमद । धातुसंज्ञ—प अप्प अपंगो, गच्छ गतो । प्रातिपदिक—कर्मत्वप्रायोग्य स्कन्ध जीव परिणित कर्मभाव न हि तत् जीव पाकर कुछ पुद्गलोका चेत्रसे चेत्रान्तरमे अवस्थान देखकर निमित्तपरम्परामे श्राहमाके योग उपयोगका स्वातन्त्रय न देखकर उन स्कन्धोका जीवको लाने वाला कहना कोरा उपचार है।

सिद्धान्त-(१) भ्रात्मा पुद्गलिपण्डोका लाने वाला नही है।

हष्टि—१- प्रतिषेधक शुद्धन्य (४६म्र)ा

प्रयोग—श्रातमा द्वारा पुद्गलिपण्डोके लानेका प्रश्न तो दूर ही रहो, यह श्रातमा समस्त पुद्गलोसे श्रत्यन्त भिन्न मात्र श्रपने चैतन्यस्वरूपास्तित्व वाला है ऐसा जानकर समस्त परपदार्थविषयक विकल्पको तजकर श्रपने विश्वास स्वरूपमे उपयुक्त होकर परम विश्वास पाना ॥१६८॥

भ्रव म्रात्मा पुद्गलिपण्डोको कर्मरूप नही करता, यह निष्चित करते है—[कर्मत्व-प्रायोग्याः स्कंधाः] कर्मत्वके योग्य स्कध [जीवस्य परिगाति प्राप्य] जीवकी परिणितिको प्राप्त करके [कर्मभावं गच्छन्ति] कर्मभावको प्राप्त होते है; [न हि ते जीवेन परिगामिताः] निष्च-यतः वे जीवके द्वारा परिगामाये ग्ये नही हैं।

तात्पर्य — जीवपरिगामका निमित्तमात्र पाकर कार्माणवर्गगा स्वयं कर्मरूप परिणमते

टीकार्थ—कर्मरूप परिणमित होनेकी शक्ति वाले पुद्गल स्कंघ, तुल्य चेत्रावगाही जीवके परिणाममात्र बहिरग साघनका आश्रय लेकर, जीवके परिणमयिता हुए बिना ही स्वय-मेव कर्मभावसे परिणमित होते है। इससे निश्चित होता है कि पुद्गल पिण्डोको कर्मरूप करने वाला आत्मा नहीं है।

प्रसंगविवरगा—-ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ग्रात्मा पुद्गलिपण्डोका लाने वाला भी नहीं है। ग्रब इस गाथामे बता । गया है कि ग्रात्मा पुद्गलिपण्डोके कर्मपनेका भी मन्तरेगापि कर्मत्वपरिणमनशक्तियोगिनः पुद्गलस्कन्धा स्वयमेव कर्मभावेन परिणमन्ति । ततोऽवधार्यते न पुद्गलपिण्डानां कर्मत्वकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥१६९॥

परिणमित । मूलधातु—प्र आप्लृ व्याप्तो, गम्लृ गतो । उभयपदिविवरण—कम्मत्तणपाओग्गा कर्मत्वप्रायोग्या खधा स्कन्धा –प्रथमा बहुवचन । जीवस्स जीवस्य–षष्ठी एकः । परिणइ परिणिति—द्विः एकः । पप्पा प्राप्य—असमाप्तिकी क्रिया कृदन्त । गच्छिति गच्छिन्ति—वर्तमान अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया । कम्मभाव कर्मभाव—द्वितीया एकवचन । ण न हि—अव्यय । ते—प्रः बहुः । जीवेण जीवेन—तृतीया एकः । परिणमिता –प्रथमा बहुवचन कृदत क्रिया । निरुक्ति—क्रियते यत्तत्कर्म । समास—कर्मत्वस्य प्रायोग्या कर्मत्वप्रायोग्या , विग्रह —कर्मण भाव कर्मत्व, कर्मण भाव कर्मभाव त कर्मभाव ॥१६६॥

करने वाला नही है।

तथ्यप्रकाश—(१) समान चेत्रमे भ्रवगाही जीवके विभाव परिगामको निमित्तमात्र पाकर कार्माणवर्गगायें स्वय ही कर्मरूप परिणम जाते हैं। (२) वे कार्मागावर्गगायें भ्रपनी परिगातिसे ही कर्मरूप परिणमती हैं वहाँ उसरूप जीव रंच भी परिगाममान नही है। (३) जीव कार्माण पिण्डोको कर्मरूप नही परिणमाता भ्रौर न कार्माणपिण्डोके परिणमनमे साथ जुटता है। (४) भ्रात्मा पुद्गलपिण्डोके कर्मपनेका कर्ता नही है। (५) प्रत्येक पदार्थीका परिणमन भ्रपने भ्रपने भ्रपने भ्रपनो भ्रपनो परिगातिसे होता है।

सिद्धान्त—(१) कार्माग् परद्रव्यकी कर्मत्व परिग्गितिका कर्ता भ्रात्मा नही है।
हृष्टि—१- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय, प्रतिषेधक शुद्धनय (२६, ४६ भ्र)।
प्रयोग—कर्म ग्रादि समस्त परद्रव्यसे निराले भ्रपने भ्रापके भ्रात्मामे ज्ञानवृत्तिका ही
सहज कर्नृत्व निरखना ।।१६६।।

ग्रब ग्रात्मा कर्मरूप परिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरका भी कर्ता नही यह निश्चित करते हैं—[कर्मत्वगताः] कर्मरूप परिणत [ते ते] वे वे [पुद्गलकायाः] पुद्गल पिड [देहा-तरसंक्रमं प्राप्य] देहान्तररूप परिवर्तनको प्राप्त करके [पुनः ग्राप्य] पुनः पुन [जीवस्य] जीव के [देहाः] शरीर [संजायन्ते] बनते हैं।

तात्पर्य-शरीरोका कर्ता भी पुद्गल ही है, जीव नहीं।

टीकार्थ — जिस जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो जो ये पुद्गल पिंड स्वयमेव कर्मरूप परिग्रत होते हैं, वे वे पुद्गलपिण्ड जीवके श्रनादिसंतितसे प्रवर्तमान देहान्तररूव परि-वर्तनका श्राश्रय लेकर स्वयमेव शरीर बनते हैं। इससे निष्चित होता है कि कर्मरूप परिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरका कर्ता आहमा नहीं है।

प्रसगविवरण — श्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि श्रात्मा पुद्गलिण्डोका कर्ता

अथात्मनः कर्मत्वपिर्णतपुद्गलद्रव्यात्मकशरीरकर्तृ त्वाभावमवधारयित— ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुणो वि जीवस्स । संजायंते देहा देहंतरसंकमं पप्पा ॥ १७०॥

वे वे कर्मविपरिगात, पुद्गलिपण्ड देहान्यसंक्रम पा। बार बार परिवर्तित, जीवोंके देह बनते है।।१७०॥

ते ते कर्मत्वगताः पुद्गलकाया पुनरिप जीवस्य। सजायन्ते देहा देहान्तरसक्रम प्राप्य।। १७०॥ ये ये नामामी यस्य जीवस्य परिगाम निमित्तमात्रीकृत्य पुद्गलकायाः स्वयमेव कर्प-त्वेन परिगामन्ति, श्रथ ते ते तस्य जीवस्यानादिसंतानप्रवृत्तिशरीरान्तरसंक्रान्तिमाश्रित्य स्वयमेव च शरीराणि जायन्ते। श्रतोऽवधार्यते न कर्मत्वपरिणतपुद्गलद्रव्यात्मकशरीरकर्ता पुरुषो-ऽस्ति।। १७०॥

नामसंज्ञ—त त कम्मत्तगद पोग्गलकाय पुणो वि जीव देह दिहातरसकम । धातुसंज्ञ—सं जा प्रादुभवि, प अप्प अपंगो । प्रातिपदिक—तत् तत् कर्मत्वगत पुद्गलकाय पुनर् अपि जीव देह दहान्तरसकम ।
मूलधातु—स जनी प्रादुर्भावे, प्र आप्लृ व्याप्तो । उभयपदिववरण—ते ते कम्मत्तगदा कर्मत्वगता पोग्गलकाया पुद्गलकाया देहा देह —प्रथमा बहुवचन । पुणो पुन वि अपि—अव्यय । जीवस्स जीवस्य—पष्ठी एकवचन । सजायते सजायन्ते—वर्तमान अन्य पुरुष बहुवचन किया । पप्पा प्राप्य—सम्बधार्थप्रक्रिया कृदन्त ।
देहतरसकम देहान्तरसक्रम—द्वितीया एकवचन । निरुक्ति—स क्रमण सक्रम कमु पादविक्षेपे । समास—
देहान्तरस्य सक्रम देहान्तरसक्रमः सं देहान्तरसक्रम ॥१७०॥

नहीं है। श्रव इस गाथामें बताया गया है कि श्रात्मा कर्मरूपपरिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीर का भी कर्ता नहीं है।

तथ्यप्रकाश—(१) जीवके परिगामको निमित्तमात्र करके पुद्गलकाय स्वयं ही कर्म रूपसे परिगामते है। (२) ग्रव वे पुद्गलकाय उस जीवके शरीरान्तरके सक्रमगाका ग्राश्रय करके स्वयं ही शरीर हो जाते हैं, शरीरके बननेमे निमित्तरूप हो जाते हैं। (३) शरीररूप जो पुद्गलिपण्ड है, चूिक वे ही शरीररूप होते हैं, ग्रतः शरीरका कर्ता पुद्गलिपण्ड हो है। (४) ग्रात्मा पुद्गल कर्मके उदयसे होने वाले पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरका कर्ता नहीं है। (४) ग्रात्मा ग्रपने ही परिगामनका कर्ता है, ग्रन्यका नहीं।

सिद्धान्त—(१) पुद्गलिपण्ड ही शरीरका कर्ता है। (२) भ्रात्मा परद्रव्यात्मक शरीरका कर्ता नहीं है।

हिष्ट—१- उपादानहिष्ट (४६व) । २- प्रतिषेधक शुद्धनय (४६ म्र) । प्रयोग—शरीरका कर्ता पुद्गलिष्ड को ही निष्चित कर शरीरसे म्रत्यन्त विविक्त

ग्रथात्मनः शरीरत्वाभावमवधारयति—

## ञ्रोरालिञ्चो य देहो देहो वेउविवचो य तेजइचो। चाहारय कम्मइञ्चो पुग्गलदन्वपगा सन्वे ॥१७१॥

श्रीदारिक वैक्रियक, आहारक तैजस कार्माण तथा। ये सब शरीर पांचों हैं पुद्गलद्भव्यरूपी जड़ ॥१७१॥

'धौदारिकश्च देहो वैक्रियिकश्च तैजस । आहारक कार्मण पुद्गलद्रव्यात्मका सर्वे ।। १७१ ।।
यतो ह्यौदारिकवैक्रियिकाहोरकतैजसकार्मगानि शरीराणि सर्वाण्यपि पुद्गलद्रव्यात्मकानि । ततोऽत्रधार्यते न शरीर पुरुषोऽस्ति ।। १७१ ।।

नामसंज्ञ—ओरालिअ य देह देह वेगुव्विअ य तेजइअ आहारय कम्मइअ पुग्गलद्व्वप्पग सव्ब। धातुसज्ञ—आ हर हरणे। प्रातिपदिक—औदारिक च देह देह वैक्रियक च तेजस आहारक कार्मण पुद्-गलद्रव्यात्मक सर्व। सूलधातु—आ ह्रज् हरणे। उमयपदिविवरण—ओरालिओ औदारिक देहो देह वेगुव्विओ वैक्रियक तेजइओ तैजस आहारय आहारक कम्मइओ कार्मण -प्रथमा एकवचन। पुग्गल-द्व्वप्पगा पुद्गलद्रव्यात्मका सव्वे सर्वे-प्रथमा वहुवचन। निरुवित—उदारे भव औदारिक, विविधकरण विक्रिया विक्रिया प्रयोजन यस्य तत् वैक्रियक आहियते निर्वर्यते यत्तत् आहारक, तेजिस भव तैजस, कर्मणामिद कार्मणम्। समास—पुद्गलद्रव्यं आत्मक येषा ते पुद्गलद्रव्यात्मका ।।१७१॥

~ज्ञानस्वरूप भ्रन्तस्तत्त्वमे रमकर सतुष्ट रहना ॥१७०॥

भ्रब म्रात्माके शरीरपनेका ग्रभाव निश्चित करते हैं—[औदारिकः देहः च] ग्रोदा रिक शरीर ग्रीर [वैक्रियिकः देहः] वैक्रियिक शरीर, [तैजसः] तैजस शरीर [ग्राहारकः] श्राहारक शरीर [च] ग्रीर [कार्मणः] कार्मण शरीर [सर्वे] सब [पुद्गलद्रव्यात्मका] पुद्गलद्रव्यात्मक हैं।

तात्पर्य-श्रीदारिकादि सभी शरीर पुद्गलद्रव्यात्मक है जीवरूप नही।

टीकार्थ-भीदारिक, वैक्रियिक, भ्राहारक, तैनस भीर कार्मण सभी शरीर पुद्गल-द्रव्यात्मक है। इससे निश्चित होता है कि म्रात्मा शरीररूप नहीं है।

प्रसंगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ग्रात्मा शरीरका कर्ता भी नहीं है। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि ग्रात्माके तो ऊपर ही नहीं है।

तथ्यप्रकाश—(१) शरीर पाँच प्रकारके है—ग्रीदारिक, वैक्रियिक, ग्राहारक, तैजस व कार्मण। (२) पाँचो ही शरीर पुद्गलद्रव्यात्मक हैं, ग्रतः शरीर पृथक् रहा, ग्रात्मा पृथक् रहा। (३) ग्रीदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर व ग्राहारकशरीर ग्राहारवर्गणा नामक पुद्गल-स्कन्धोंसे बनता है। (४) तैजस शरीर तैजस वर्गणा नामक पुद्गलस्कन्धोंसे बनता है। (४) प्रथ कि तर्हि जीवस्य शरीरादिसर्वपरद्रव्यविभागसाधनमसाधारगा स्वलक्षग्रामित्यावेदयति—

# अरसमरूवमगंधं अञ्बत्तं चेदणागुणमसदः । जाण अलिंगगगहणं जीवमणिहिडसंठाणं ॥१७२॥

श्ररस श्ररूप श्रगंधी श्रव्यक्त अशब्द चेतनागुरामय।

चिह्नाग्रहरा अरु स्वयं असंस्थान जीवको जानो ॥१७२॥

अरसमरूपमगन्धमन्यक्त चेतनागुणमशन्दम् । जानीह्यलिङ्गग्रहण जीवमनिर्दिष्टसस्यानम् ॥ १७२॥

म्रात्मनो हि रसरूपगन्धगुणाभावस्वभावत्वात्स्पर्शगुणव्यक्त्यभावस्वभावत्वात् शब्दपः योयाभोवस्वभावत्वात्तथा तन्मूलादिलङ्गग्राह्यत्वात्सर्वसस्यानाभावस्वभावत्वाच्चपुद्गलद्रव्यवि-भागसाघनमरसत्वमरूपत्वमगन्धत्वमव्यक्तत्वमशब्दत्वमिलङ्गग्राह्यत्वमसंस्थानत्व चास्ति । सक-लपुद्गलापुद्गलाजीवद्रव्यविभागसाधन तु चेतनागुणत्वमस्ति । तदेव च तस्य स्वजीवद्रव्यमा-

नामसंज्ञ—अरस अरूव अगध अव्वत्त चेदणागुण असद् अलिंगगगहण जीव अणिद्दिहसठाण । धातु-संज्ञ— जाण अवबोधने, लिंग आलिंगने चित्रीकरणे । प्रातिपदिक—अरस अरूप अगन्ध अव्यक्त चेतनागुण कार्माणाशरीर कार्माणावर्गणात्मक पुद्गलस्कन्धोसे बनता है । (६) ग्रात्मा श्रमूर्त चैतन्यस्वरूप है । (७) ग्रात्मा शरीर नही है, ग्रात्माके शरीरपना नही है । (८) ग्रात्माका सत्त्व शरीरसे ग्रत्यन्त भिन्न है, ग्रतः निश्चयतः ग्रात्माके शरीरकर्तृत्वकी चर्चा बेतुकी है ।

सिद्धान्त-१- शरीरको देखकर उसे जीव कहना उपचार है। २- जीवको शरीर का कर्ता कहना लोकोपचार है।

हष्टि—१- एकजातिपर्याये अन्यजातिद्रव्योपचारक असद्भूतव्यवहार (१२१) । २- परकर्तृत्व उपचरित असद्भूतव्यवहार (१२६व)।

प्रयोग-पवित्र शुद्ध ग्रानन्दमय होनेके लिये शरीरसे विविक्त सहजानन्दमय ग्रात्म-तत्त्वरूप ग्रपनेको निरखना ॥१७१॥

तब फिर जीवका, शरीरादि सर्वपरद्रव्योसे विभागका साधनभूत ग्रसाधारण स्वलक्षण क्या है ? यह कहते है—[जीवस] जीवको [अरसम्] रसरिहत, [ग्ररूपम्] रूपरिहत, [ग्रगंध्यम्] गन्धरिहत, [ग्रव्यक्तम्] ग्रव्यक्त, [चेतनागुणस्] चेतनागुणम्य, [ग्रशब्दस्] शब्दरिहत, [ग्रिलंगग्रहणस्] लिंग द्वारा ग्रहण न होने योग्य, ग्रौर [ग्रिनिदिष्टसंस्थानस्] जिसका कोई सस्थान नहीं कहा गया ऐसा [जानीहि] जानो।

तात्पर्य-जीव स्पर्शरसगंघवर्णरहित ग्रमूर्तं चैतन्यस्वभावमय है। टोकार्य-ग्रात्मा रस, रूप व गधगुणके ग्रभावरूप स्वभाव वाला होनेसे, स्वर्शगुगरूप

त्राश्रितत्वेन स्वलक्षणतां विभ्राण शेषद्रव्यान्तरिवभागं साधयति । श्रलिङ्गग्राह्य इति वक्तव्ये यदलिङ्गग्रहगामित्युक्त तद्बहुतर।र्थप्रतिपत्तये । तथाहि—न लिगैरिन्द्रियग्रीहकतामापन्नस्य ग्रह्ण यस्येत्यतीन्द्रियज्ञानमयत्वस्य प्रतिपत्तिः । न लिगैरिन्द्रियैग्रह्यितामापन्नस्य ग्रह्णं यस्ये-तोन्द्रियप्रत्यक्षाविषयत्वस्य । न लिगादिन्द्रियगम्याद्घूमादग्नेरिव ग्रह्मा यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षपूर्वे कानुमानाविषयत्वस्य । न लिंगादेव परैः ग्रह्ण यस्येत्यनुमेयमात्रत्वाभावस्य । न लिंगादेव परेषा ग्रह्णं यस्येत्यनुमानृमात्रत्वाभावस्य । न लिगात्स्वभावेन ग्रहण् यस्येति प्रत्यक्षज्ञानुत्वस्य । न लिंगेनोपयोगारूयलक्षरोन ग्रहरा ज्ञेयार्थालम्बन यस्येति बहिरर्थालम्बनजानाभावस्य । न लिंगः स्योपयोगारूयलक्षणस्य ग्रह्ण स्वयमाहर्ण यस्येत्यनाहार्यज्ञानत्वस्य । न लिंगस्योपयोगारूयल-क्षणस्य ग्रहणं परेण हरणा यस्येत्यहार्यज्ञानत्वस्य । न लिगे उपयोगारूयलक्षणो ग्रहणं सूर्य इवो-परागो यस्येति शुद्धोषयोगस्वभावस्य । न लिगादुपयोगास्यलक्षरा।द्ग्रहरा पौद्गलिककर्मादान अशब्द अलिङ्गग्रहण जीव अनिर्दिष्टसस्थान । मूलधातु—ज्ञा अववोधने, लिगि चित्रीकरऐो, रस आस्वादे, रूप प्रेक्षऐो, घ्रा गधोपादाने, वि अजि शब्दार्थ । उमयपदिववरण-अरस अरूव अरूप अगध अगन्ध व्यक्तताके म्रभावरूप स्वभाववाला होनेसे, शब्दपर्यायके म्रभावरूप स्वभाव वाला होनेसे तथा इन सबके कारण लिगके द्वारा भ्रग्राह्य होनेसे, भ्रीर सर्व सस्थानोके भ्रभावरूप स्वभाव वाला होनेसे, भ्रात्माके, पुद्गलद्रव्यसे विभागका साधनभूत अरसत्व, श्ररूपत्व, श्रगधत्व, भ्रव्यक्तत्व, भ्रशब्दत्व, म्रलिगगाह्यत्व, भ्रीर म्रसंस्थानत्व है । पूद्गल तथा भ्रपूद्गल समस्त म्रजीव द्रव्योसे विभागका साधन तो चेतनाग्रामयपना है, भ्रीर वही, मात्र स्वजीवद्रव्याश्रित होनेसे स्वलक्षणः पनेको घारण करता हुआ, श्रात्माका शेष द्रव्योसे भेद सिद्ध करता है।

यहाँ 'ग्रलिगग्राह्य' ऐसा कहना योग्य होनेपर भी जो 'ग्रलिंगग्रहग्,' कहा है, वह वहुत से ग्रयोंकी प्रतिपत्ति करनेके लिये है। वह इस प्रकार है—(१) लिगोंके द्वारा ग्रयोंन् इन्द्रियों के द्वारा ग्राहकपनेको प्राप्त हो इस रूपका ग्रहण जिसका नहीं होता वह ग्रलिंगग्रहण है, इस प्रकार ग्राहमाके ग्रतीन्द्रयज्ञानमयपनेकी जानकारों होती है। (२) लिगोंके द्वारा ग्रयांत् इन्द्रियोंके द्वारा ग्राह्य हो इस रूपका ग्रहण जिसका नहीं होता वह ग्रलिंगग्रहण है, इस प्रकार 'ग्राहमा इन्द्रियप्रत्यक्षका विषय नहीं है' इस ग्रयंकी जानकारों होती है। (३) जैसे घु वेंसे ग्रान्का ग्रहण (ज्ञान) होता है, उसी प्रकार लिगसे ग्रयांत् इन्द्रियगम्य चिह्नसे जिसका ग्रहण नहीं होता वह ग्रलिंगग्रहण है। इस प्रकार 'ग्राह्मा इन्द्रियप्रत्यक्षपूर्वक ग्रनुमानका विषय नहीं है' इस ग्रयंकी जानकारी होती है। (४) मात्र लिगसे ही दूसरोंके द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह ग्रलिंगग्रहण है, इस प्रकार 'ग्राह्मा ग्रनुमेय मात्र नहीं है' इस ग्रयंकी जानकारी होती है। (४) जिसका लिगसे ही ग्रहण नहीं होता वह ग्रलिंगग्रहण है,

यस्येति द्रव्यक्रमसिपुक्तत्वस्य । न लिंगभ्य इन्द्रियेभ्यो ग्रहणं विषयाणामुपभोगो यस्येति विषयो-पभोक्तृत्वाभावस्य । न लिंगत्मनो वेन्द्रियादिलक्षणाद्ग्रहण जीवस्य धारणं यस्येति जुकार्तवा-नुविधायित्वाभावस्य । न लिंगस्य मेहनाकारस्य ग्रहणं यस्येति लोक्किसाधनमात्रत्वाभावस्य । न लिगेनामेहनाकारेण ग्रहण लोकव्याप्तिर्यस्येति कुहुकप्रसिद्धसाधनाकारलोकव्याप्तित्वाभावस्य । न लिगानां स्त्रोपुन्नपुसकवेदानां ग्रहण यस्येति स्त्रोपुन्नपु सकद्रव्यभावाभावस्य । न लिगानां

अन्वत्त अन्यक्त चेदणागुण चेतनागुण असद् अशब्द अलिग्गहण अलिङ्गग्रहण जीव अणिद्दिहसठाण अनि-दिंद्रसस्थान-द्वितीया एकवचन । जाण जानीहि-आज्ञार्थे मध्यम पुरुष एकवचन क्रिया । निरुवित--

इस प्रकार 'श्रात्मा श्रनुमाता मात्र नहीं है, इस श्रर्थकी जानकारी होती है। जिसका जिगसे नहीं किन्तु स्वभावके द्वारा ग्रहण होता है वह श्रखिगग्रहण है; इस प्रकार 'श्रात्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है' इस भ्रर्थकी जानकारी होती है। (७) लिंग द्वारा भ्रथीत् उपयोगनामक लक्षण द्वारा जिसका ग्रहण नहीं है भ्रथित् ज्ञेय पदार्थीका आलम्बन नहीं है, वह भ्रलिगग्रहण है, इस प्रकार 'म्रात्माके बाह्य पदार्थोंका म्रालम्बन वाला ज्ञान नहीं है', इस मर्थकी जानकारी होती है। (८) लिगका ग्रर्थात् उपयोग नामक लक्षणका ग्रहण ग्रर्थात् स्वयं कही बाहरसे लाया जाना नहीं है जिसका सो अलिंगग्रहरा है; इस प्रकार 'ग्रात्माके ग्रनाहार्य ज्ञानपनेकी जानकारी होती है। (६) लिगका भ्रर्थात् उपयोग नामक लक्षणका ग्रहण भ्रथित् परसे हरण नहीं हो सकता जिसका सो श्रलिगग्रहण है, इस प्रकार 'ग्रात्माका ज्ञान हरण नही किया जा सकता', ऐसे ध्रर्थकी जानकारी होती है। (१०) लिगमे अर्थात् उपयोग नामक लक्षरामे ग्रहण अर्थात् सूर्य की भाँति उपराग नहीं है जिसके वह ग्रलिंगग्रह्ण है, इस प्रकार 'आत्मा शुद्धोपयोगस्वभावी है' इस पर्थकी जानकारी होती है। (११) लिंगसे ग्रर्थात् उपयोग नामक लक्षणसे ग्रहण भ्रथीत् पौद्गलिक कर्मका ग्रहण जिसके नहीं है, वह भ्रलिंगग्रहण है; इस प्रकार 'भ्रात्मा द्रव्य-कमेंसे असंपूक्त है' इस अर्थकी जानकारी होती है। (१२) लिगोके द्वारा अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण ग्रर्थात् विषयोका उपभोग नहीं है जिसके सो ग्रलिंगग्रहण है; इस प्रकार 'ग्रात्मा विषयोका उपभोक्ता नहीं हैं इस अर्थको जानकारी होती है। (१३) लिङ्गात्मक इन्द्रियादि लक्षराके द्वारा ग्रहण भ्रयात् जीवत्वको धाररा कर रखना जिसके नही है वह म्रलिगग्रहरा है; इस प्रकार 'म्रात्मा शुक्र भीर रजके म्रनुसार होने वाला नहीं है' इस मर्थकी जानकारी होती है। (१४) लिगका भ्रथित् मेहनाकारका ग्रहण जिसके नहीं है सी भ्रलिगग्रहण है, इस प्रकार श्रात्मा लौकिकसाधनमात्र नहीं है, इस श्रर्थकी जानकारी होती है। (१४) लिंगके द्वारा ग्रर्थात् ग्रमेहनाकारके द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात् लोकमे व्यापकत्व नही है सो अलिंगग्रहण

धर्मध्वजानां ग्रहण्यस्येति बरिहङ्गयतिलिगाभावस्य । न लिग गुर्णो ग्रहण्मर्थावबोधो यस्येति गुर्णाविशेषानालीदशुद्धद्रव्यत्वस्य । न लिग पर्यायो ग्रहणमर्थावबोधविशेषो यस्येति पर्यायविशे

रस्यते य स रस, व्यजतेस्म असौ व्यक्त, लिङ्गन लिङ्ग। समास- चेतना गुण यस्मिन् स चे० त०,

है, इस प्रकार 'म्रात्मा पाखिण्डिंगिक प्रसिद्ध साधनरूप म्राकार वाला लोकव्याप्तिपना नहीं है' इस मर्थको जानकारी होती है। (१६) लिंगोका, म्रयात् स्त्री, पुरुष म्रोर नपु सक वेदोका प्रहण नहीं है जिसके वह म्रालिगमहण है, इस प्रकार 'म्रात्मा द्रव्यसे तथा भावसे स्त्री, पुरुष तथा नपु सक नहीं है, इस भ्रयंकी जानकारी होती है। (१७) लिंगोका म्रयात् धर्माचिह्नोका ग्रहण जिसके नहीं है वह म्रालिगमहण है, इस प्रकार 'म्रात्माके बहिरग यतिलिगोका म्रभाव है' इस म्रयंकी जानकारी होती है। (१८) लिंग म्रयात् गुणमहण म्रयात् म्रयावबोध जिसके नहीं है सो म्रालिगमहण है, इस प्रकार 'म्रात्मा गुण-विशेषसे म्रालिगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है' इस म्रयंकी जानकारी होती है। (१६) लिंग म्रयात् पर्यायमहण म्रयात् म्रयावबोध-विशेष जिसके नहीं है सो म्रालिगमहण है; इस प्रकार 'म्रात्मा पर्यायविशेषसे म्रालिगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है' इस म्रयंकी जानकारी होती है। (२०) लिंग म्रयात् प्रत्यभिज्ञानका कारगांक्ष्प महण म्रयात् म्रयावबोध सामान्य जिसके नहीं है वह म्रालिगमहण है, इस प्रकार म्रात्माके द्रव्यसे म्रनालिङ्गित गुद्ध पर्यायपनेकी जानकारी होती है।

प्रसगिववर्गा—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे ग्रात्माके शिरीरत्वका ग्रमाव बताया गया था। तब इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है। फिर जीवका ग्रसाधारण स्वरूप क्या है जिससे जीवको सर्वपरद्रव्योसे विविक्त जाना जा सके, इसी जिज्ञासाका समाधान इस गाथामे किया गया है।

षानालोढशुद्धद्रव्यत्वस्य । न लिग प्रत्यभिज्ञानहेतुर्ग्रहणमर्थावबोधसामान्य यस्येति द्रव्यानालीढ-े शुद्धपर्यायत्वस्य ॥१७२॥

अनिर्दिष्ट सस्थान यस्य स अ० त, (अलिङ्गग्रहणकी निरुक्ति आत्मख्याति टीकामे) ॥१७२॥

ध्रलिङ्गसे भ्रथीत् स्वभावसे ग्रात्माका ग्रह्ण होनेसे भ्रात्मा प्रत्यज्ञाता होता है" यह ज्ञात होता है। १०- दूसरोके द्वारा लिङ्गसे (साधनसे) ही श्रात्माका ग्रहण नहीं है, ग्रतः "प्रात्मा ग्रनु-मेयमात्र हो ऐसा नही है" यह विदित होता है। ११- लिङ्ग (साधन) से ही किसीके ग्रहणमे म्रात्मा माये ऐसा नहीं है भ्रतः ''म्रात्मा मनुमाता मात्र ही नहीं है' यह विदित होता है। १२- उपयोगरूप लिङ्गसे ज्ञेय प्रर्थका ग्रालम्बनरूप ग्रहण ग्रात्माके नही है, ग्रत बाह्य ग्रर्थ के म्रालम्बन वाला ज्ञान होनेके स्रभावकी जानकारी होती है। १३- उपयोगरूप लिङ्ग कही बोहरसे नही हरा जाता, श्रतः "श्रात्माका श्रनाहायँ ज्ञानपना ज्ञात होता है। १४-उपयोगरूप लिञ्जका दूसरेके द्वारा हरण नहीं होता श्रतः श्रात्माका श्रहार्य ज्ञानपना ज्ञात होता है । १५-उपयोगरूप लिङ्गमे ग्रहण (सूर्यग्रहणकी तरह) श्रर्थात् उपराग नही होता, श्रत. ग्रात्माके शुद्ध उपयोग स्वभावकी जानकारी होती है। १६- उपयोगरूप लिङ्गके द्वारा ग्रहण श्रर्थात् पोद्गलिक कर्मींका ग्रहण नहीं होता, ग्रतः "श्रात्मा द्रव्यकर्मसे विविक्त है" यह जाना जाता है। १७- इन्द्रियरूप लिङ्गोके द्वारा ग्रहग्ग ग्रर्थात् विषयोका उपभोग नही होता, श्रता "ग्रात्मा विषयोका उपभोक्ता नही है" यह ज्ञात होता है। १८- ग्रात्मामे स्त्री पुरुष नपुंसके-इन लिङ्जोका ग्रहण नहीं है, ग्रत ''ग्रात्माके स्त्रीपना पुरुषपना व नपु सकपना नहीं है' यह ज्ञात होता है। १६- श्रात्मामे घर्ममुद्रारूप लिङ्गोका ग्रहण नही है, ग्रत ग्रात्माके बाह्य द्रव्य मुनिलिङ्गका श्रभाव है यह जाना जाता है। २० - लिङ्ग श्रर्थात् गुणका ग्रहण याने भ्रवबोध भ्रात्माके नहीं है, भ्रतः भ्रात्मा गुणविशेषसे भ्रनालिङ्गित है" यह ज्ञात होता है। २१- लिङ्ग श्रर्थात् पर्यायका ग्रहण आत्माके नहीं है, श्रतः श्रात्मा पर्यायविशेषसे श्रनालिङ्गितः है" यह ज्ञात होता है। २२- लिङ्ग अर्थात् प्रत्यभिज्ञान कारगाभूत ग्रहगा ग्रात्माके नही है, भ्रतः द्रव्यसे भ्रनालिङ्गि शुद्ध (केवल) पर्यायपनेका ज्ञान होता है। २३- भ्रात्मा स्वतःसिद्धः धनादि अनत अहेतुक चेतनागुरामय है।

सिद्धान्त—(१) म्रात्मा स्वभावसे सत् है। (२) म्रात्मा परभावसे म्रसत् है। हिए—१- स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२८)। २- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिक। नय (२६)।

प्रयोग- म्रात्मसिद्धिके लिये परसे विविक्त स्वभावमय म्रपनेको ज्ञानमे लेना ॥१७२॥

प्रय कथममूर्तस्यात्मनः स्निग्धरूक्षत्वाभावाद्बन्धो भवतीति पूर्वपक्षयित— मुत्तो रूवादिगुणो बज्भदि फासेहिं अण्णामण्णोहिं। तिञ्ववरीदो अप्पा बज्भदि किथ पोग्गलं कम्मं ॥१७३॥

> रूपादिगुणी मूर्तिक, श्रन्योन्यस्पर्शीसे बँध जाते । कैसे श्रमूर्त श्रात्मा, बाघे पौद्गलिक कर्मीको ॥१७३॥

मूर्तो रूपादिगुणो बध्यते स्पर्शेरन्योन्ये । तद्विपरीतं बात्मा बध्नाति कथ पौद्गल कम ॥ १७३ ॥ मूर्तयोहि तावत्पुद्गलयो रूपादिगुण्युक्तत्वेन यथोदितस्निग्धरूक्षस्पर्शविशेषादन्योन्यब-न्धोऽवधार्यते एव । ग्रात्मकर्मपुद्गलयोस्तु स कथमवधार्यते । मूर्तस्य कर्मपुद्गलस्यरूपादिगुण-

नामसज्ञ—मुत्त रूवादिगुण फास अण्णमण्ण तिव्ववरीद अप्प िकध पोग्गल कम्म । धानुसज्ञ—वध बन्धने । प्रातिपदिक—मूर्त रूपादिगुण स्पर्श अन्योन्य तिद्वपरीत आत्मन् कथ पौद्गल कर्मन् । मूलधातु— बन्ध बन्धने । उमयपदिववरण-मुत्तो मूर्त रूवादिगुणो रूपादिगुण तिव्ववरीदो तिद्विपरीत अप्पा आत्मा—

ग्रब ग्रमूर्त ग्रात्माके, स्निग्धरूक्षत्वका ग्रभाव होनेसे बध कैसे होता है ? इस प्रकार पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं—[रूपादिगुर्गः] रूपादिगुर्ग्युक्त [मूर्तः] मूर्त पुद्गल [अन्योन्यैः स्पर्शैः] परस्पर स्निग्ध रूक्ष स्पर्शीसे [बध्यते] बधता है, लेकिन [तद्विपरीतः आत्मा] उससे विपरीत ग्रमूर्त ग्रात्मा [पोद्गलिक कर्मं] पौद्गलिक कर्मको [कथं] कैसे [बध्नाति] बांचता है।

तात्पर्य— अमूर्त आत्मा मूर्त पुद्गलकर्मोंको कैसे बाँघ लेता है ? यह यहाँ प्रश्न हुआ।
टोकार्थ— मूर्त पुद्गलोका तो रूपादि गुणयुक्तपना होनेसे यथोक्त स्निग्धरूक्षत्वरूप
स्पर्शविशेषके कारण उनका पारस्परिक बंध अवश्य निष्चित किया जा सकता है, किन्तु आत्मा
और कर्मपुद्गलका बध कैसे सममा जा सकता है ? क्योंकि मूर्त कर्मपुद्गलके रूपादिगुणयुक्तपना होनेसे यथोक्त स्निग्ध-रूक्षत्वरूप स्पर्शविशेष सभव होनेपर भी अमूर्त आत्माके रूपादिगुणयुक्तताका अभाव होनेसे यथोक्त स्निग्धरूक्षत्वरूप स्पर्शविशेष असभव होनेसे वहाँ एक अग
की विकलता है।

प्रसङ्गिविवरण--- ग्रनन्तरपूर्व गाथामे जीवका स्वलक्षण बताया गया था। ग्रव इस गाथामे प्रश्न किया गया है कि स्निग्घपने व रूक्षपनेका ग्रभाव होनेसे श्रमूर्त ग्रात्माके बन्व कैसे हो सकता है ?

तथ्यप्रकाश—(१) मूर्त पुद्गल पुद्गलोमे सो स्निग्धपना रूक्षपनाके कारण परस्पर बन्ध होना असदिग्ध है। (२) प्रश्न—अमूर्त आत्मामे मूर्तकर्मपुद्गलका बन्ध कैसे हो सकता

युक्तत्वेन यथोदितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषसभवेऽप्यमूर्तस्यात्मनो रूपादिगुरायुक्तत्वाभावेन यथो-दितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषासंभावनया चैकाङ्गविकलत्वात् ॥१७३॥

प्रथमा एकवचन । बज्भिदि बध्यते-वर्त० अन्य० एक० भावकर्मप्रिक्तिया । फारेहि स्पर्शे अण्णमण्णेहि अन्योन्ये -तृतीया वहु० । वज्भिदि बध्नाति-वर्त० अन्य० एक० किया । किध कथ-अव्यय । पोग्गल पौद्-गल कम्म कर्म-द्वितीया एकवचन । निरुक्ति- स्पर्शन स्पर्श स्पृश्यते य स स्पर्शे , विपर्ययतेस्म य स विपरीत वि परि इण् गतौ । समास- तस्माद् विपरीत . तद्विपरीत ।।१७३।।

है, क्यों कि कमें में स्निग्धरूक्षपना रहा आग्रो, किन्तु ग्रात्मामे तो स्निग्धरूक्षपना ग्रसभव हो है। (३) प्रश्न—दोनो मूर्तों में तो बन्ध हो सकता है, किन्तु एक ग्रमूर्त हो व दूसरा मूर्त हो उनका परस्पर बन्ध कैसे हो सकता है ?

सिद्धान्त — १ – ग्रमूर्तं ग्रात्मामे मूर्तं कमींका बध कहना मात्र उपचार कथन है। हिष्ट — १ – एक जात्याधारे ग्रन्यजात्याधेयोपचारक 'व्यवहार (१४२)।

प्रयोग—श्रात्मा व कर्ममे निमित्तनैमित्तिक बन्ध होनेपर भी श्रात्मसत्त्वकी दृष्टि करके श्रात्माको समस्त परतत्त्वोसे पृथक् देखना ॥१७३॥

भ्रब यह अमूर्त होनेपर भी आत्माके इस प्रकार बंध होता है यह सिद्धान्त निर्धारित करते है—[रूपादिक: रहितः] रूपादिकसे रहित आत्मा [यथा] जैसे [रूपादीनि] रूपादि को [द्रव्याणि च गुणान्] रूपी द्रव्योको और उनके गुणोको [पश्यित जानाति] देखता है श्रीर जानता है [तथा] उसी प्रकार [तेन] रूपोके साथ [बंध: जानीहि] बंध होता है ऐसा जानी।

तात्पर्य-- ग्ररूपी भ्रात्मा जैसे रूपी द्रव्यको जानता है वैसे जीव रूपी पुद्गलकर्मको बौधता है।

टीकार्थ — जिस प्रकारसे रूपादिरहित जीवरूपी द्रव्योको तथा उनके गुणोको देखता है तथा जानता है, उसी प्रकार रूपादिरहित जीव रूपी कर्मपुद्गलोके साथ बधता है; क्यों कि यदि ऐसा न हो तो अमूर्त मूर्तको कैसे देखता-जानता है ? इस प्रकार यहाँ भी प्रश्न अनिवार्य है । श्रीर ऐसा भी नहीं है कि अरूपीका रूपीके साथ बध होनेकी बात अत्यन्त दुर्घट होनेसे उसे दार्षान्तरूप बनाया है, परन्तु दृष्टान्त द्वारा आबालगोपाल सभीको स्पष्ट समभाया गया है । स्पष्टीकरण—जैसे बाल-गोपालका पृथक् रहने वाले मिट्टीके बैलको अथवा सच्चे बैलको देखने श्रीर जाननेपर बैलके साथ संबंध नहीं है तो भी विषयरूपसे रहने वाला बैल जिनका निमित्त है ऐसे उपयोगमे भासित वृषभाकार दर्शन-ज्ञानके साथका सबध बैलके साथके संबंध-रूप व्यवहारका साधक अवश्य है; इसी प्रकार आत्माका अरूपी होनेके कारण स्पर्शश्चन्यपना होनेसे कर्मपुद्गलोके साथ सबंध नहीं है तो भी एकावगाहरूपसे रहने वाले कर्म पुद्गल जिनके

अर्थवमसूर्तस्याप्यात्मनो बन्धो भवतीति सिद्धान्तयति--

रूवादिएहिं रहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि। दव्वाणि गुणे य जधा तह बंधो तेण जाणीहि ॥१७४॥ रूपादिरहित श्रात्मा, रूपी मूर्तीक द्रव्य व गुणोको।

देखता जानता ज्यों, बन्धनकी विधि भी त्यों जानो ।।१७४॥

स्पादिक रहित पश्यित जानाति रूपादीनि । द्रव्याणि गुणाश्च यथा तथा वन्धस्तेन जानीहि ॥१७४॥
येन प्रकारेगा रूपादिरहितो रूपीगा द्रव्याणि तद्गुगाश्च पश्यित जानीति च, तेनैव
प्रकारेगा रूपादिरहितो रूपिभ कर्मपुद्गले किल बन्यते । ग्रन्थथा कथममूर्तो मूर्तं पश्यित
जानाति चेत्यत्रापि पर्यनुयोगस्यानिवार्यत्वात् । न चेतदत्यन्तदुर्घटत्वाद्दाष्टान्तिकीकृत, किंतु
दृष्टान्तद्वारेगाबालगोपालप्रकटितम् । तथाहि—-यथा बालकस्य गोपालकस्य वा पृथगवस्थित
मृद्बलीवदं बलीवदं वा पश्यतो जानतश्च न बलीवदेन सहास्ति सबन्धः, विषयभावावस्थितबलीवदिनिमत्तोपयोगाधिरूढबलीवदिकारदर्शनज्ञानसबधो बलीवदसबन्धव्यवहारसाधकस्त्वस्त्येव,
तथा किलात्मनो नोरूपत्वेन स्पर्शशून्यत्वान्न कर्मपुद्गलेः सहास्ति संबन्धः, एकावगाहभावावस्थितकर्मपुद्गलनिमित्तोपयोगाधिरूढरागद्वेषादिभावसबन्धः कर्मपुद्गलबन्धव्यवहारसाधकस्त्वस्त्येव ॥१७४॥

नामसज्ञ—रुवादिअ रहिद रूवमादि दन्व गुण य जधा तह वध त। धातुसज्ञ—प इक्ख दर्शने न्यक्ताया वाचि च तृतीयगणी, जाण अवबोधने। प्रातिपदिक—रूपादिक रहित रूपादि दन्व गुण जधा तह बध त। मूलधातु—हिशर् दर्शने, ज्ञा अवबोधने। उभयपदिववरण—रूवादिएहिं रूपादिके -तृतीया बहु०। रहिदो रहित -प्रथमा एक०। पेच्छिद पश्यित जाणादि जानाति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया। रूवमादीणि रूपादीनि—द्वि० बहु०। दन्वाणि द्रव्याणि—द्वि० व०। गुरो गुणान्—द्वि० व०। य च जधा यथा तह तथा-अव्यय। वधो बन्ध -प्र० एक०। तेण तेन—तृतीया एक०। जाणीहि जानीहि— आज्ञार्थे मध्यम पुरुष एकवचन किया। निरुवित—रूप्यते य स रूप ॥१७४॥

निमित्त है ऐसे उपयोगमे भासित रागद्वेषादिभावोंके साथका सबध कर्मपुद्गलोंके साथके बध रूप व्यवहारका साधक प्रवश्य है।

प्रसंगविवररा—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे प्रश्न किया गया था कि स्निग्धपना व रूक्षपना होनेसे अमूर्त श्रात्माके बध कैसे हो सकता है ? श्रब इस गाथामे उक्त प्रश्नका समाधान दिया गया है।

तथ्यप्रकाश--(१) जैसे ग्ररूपी ग्रात्मा रूपी द्रव्यो ग्रीर गुर्गाको जान देख लेता है ऐसे ही भ्ररूपी ग्रात्मा रूपी कर्मपुद्गलोसे बैंघ जाता है। (२) जैसे वास्तवमे बालक पृथक् म्रय भावबन्धस्वरूपं ज्ञापयति--

# उवञ्चोगमञ्चो जीवो मुज्मदि रज्जेदि वा पदुरसेदि । पपा विविधे विसये जो हि पुगा तेहिं संबंधो ॥१७५॥

उपयोगमयी आत्मा-का नाना विषयभावको पाकर।

मोही रागी द्वेषी, होना ही भावबन्धन है ।। १७५ ॥ उपयोगमयो जीवो मूह्यति रज्यति वा प्रद्वेष्टि । प्राप्य विविधान् विषयान् यो हि पुनस्तै सबन्ध ॥१७५॥ श्रयमात्मा सर्व एव तावत्सविकल्पनिविकल्पपरिच्छेदात्मकत्वाद्रपयोगमयः। तत्र यो हि नाम नानाकारान् परिच्छेद्यानथिनासाद्य मोह वा राग वा द्वेषं वा समूपैति स नाम तैः

नामसंज्ञ उवओगमअ जीव विविध विसय ज हि पुणो त सबध। धातुसंज्ञ मुज्भ मोहे, रज्ज रागे, प दुस वैकृत्ये अत्रीतौ च, प अप्प अर्पेगे। प्रातिपदिक—उपयोगमय जीव विविध विषय यत् हि सत्ता वाले खिलीनेके घोडेको देखता हुआ कहता है मेरा घोडा, तो बालकका उस घोडेसे कुछ सम्बन्ध नही तथापि विषयविषयीभावसे वह सम्बन्ध बना है। (३) ऐसे ही ग्ररूपी ग्रात्माका स्पर्श शून्यपना होनेसे कर्मपुद्गलोके साथ कोई सम्बन्ध नही तथापि कर्मविपाकनिमित्तक उप-योगगत रागद्वेषादि भावका सम्बन्ध कर्मपुद्गलबधका व्यवहार सिद्ध करता है। (४) तादा-तम्य सम्बन्ध न होनेपर भी परमात्मा ग्राह्यग्राहक सम्बन्धसे रूपी पदार्थको जानता है। (५) तादात्म्यसम्बन्ध न होनेपर भी श्रावकका दूपरमात्माराधनामे श्राराध्यग्राराधक सम्बन्ध है। (६) तादात्ण्यसम्बन्ध न होनेपर भी सोपाधि जीवके साथ कर्म पुद्गलोका एक देत्रावगाह निमित्तनैमित्तिक बन्धनका सम्बन्ध है।

सिद्धान्त—(१) एकचेत्रावगाह निमित्तर्नेमित्तिक 'सम्बन्धसे श्रागे बढकर जीव कर्मका परस्पर बन्धन होना मानना उपचार है।

दृष्टि-१- संश्लिष्ट विजात्युपचरित ग्रसद्भूत व्यवहार (१२४)।

प्रयोग---श्रात्मीय शाश्वत सहज स्नानन्द पानेके लिये स्रन्यसत्ताक उपाधिसे भिन्त भ्रपनेको प्रविकार ज्ञानस्वभावमात्र निरखना व प्रनुभवना ॥१७४॥

श्रब भावबंधके स्वरूपका ज्ञापन करते हैं--[यः] जो [उपयोगमयः जीवः] उपयोग-मय जीव [विविधान् विषयान्] विविध विषयोको [प्राप्य] प्राप्त करके [मुह्यति] मोह करता है, [रज्यित] राग करता है, [वा] श्रथवा [प्रद्वेष्टि] द्वेष करता है, [हि पुनः] नि-श्चयसे वह जीव [तै:] उन मोह-राग-द्वेषके द्वारा [संबंद्ध:] वैंघा हुन्ना है।

तात्पर्य-राग द्वेष,मोह करता हुन्ना यह जीव निश्चयतः राग द्वेष मोहसे वैघा हुन्ना है। टोकार्थ—यह म्रात्मा सब हो सविकल्प म्रोर निर्विकल्प प्रतिभासस्वरूप होनेसे उप- परप्रत्ययैरिष मोहरागद्वेषैरुपरक्तात्मस्वभावत्वान्नीलपीतरक्तोपाश्रयप्रत्ययनीलपीतरक्तत्वैरुपरक्त-स्वभावः स्फटिकमणिरिव स्वयमेक एव तद्भावद्वितीयत्वाद्बन्धो भवति ॥१७५॥

पुनर् तत् सम्बन्ध । मूलधातु — मुह वैचित्ये, रज् रागे प्र द्विष् अप्रीतो । उमयपदिववरण — उवओगमओ उपयोगमय जीवो जीव — प्रथमा एक । मुज्भिद मुह्यित रज्जेदि रज्यित पदुस्सेदि प्रद्वेष्टि — वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । पप्पा प्राप्य — सम्बन्धार्यप्रिक्तया कृदन्त अन्यय । विविधे विविधान् विसये विषयान् द्वि बहु । जो य सबधो सम्बन्ध — प्रथमा एक । तेहि तै — तृतीया बहु । हि वा — अन्यय । निरुक्ति — विशेषण धान विधा विविधा विधा येषा ते विविधाः तान् डुधाञ् धारणपोषणयो , उपयोगेन निर्वृत्त उपयोगमय ।। १७४।।

योगमय है उसमे जो म्रात्मा विविधाकार प्रतिभासित होने वाले पदार्थोंको प्राप्त करके मोह, राग म्रथवा द्वेष करता है, वह काला, पीला म्रौर लाल म्राश्रय जिनका निमित्त है ऐसे काले-पन, पीलेपन म्रौर ललाईके द्वारा उपरक्त स्वभाववाले स्फटिक मणिकी तरह—पर जिनका निमित्त है ऐसे मोह, राग म्रौर द्वेषके द्वारा उपरक्त म्रात्मस्वभाववाला होनेसे स्वय एक ही है, तो भी मोह-राग-द्वेषादि भावकी द्वितीयता होनेसे बंधरूप होता है।

तथ्यप्रकाश — (१) यह ग्रात्मा सामान्यविशेषप्रतिभासात्मक होनेसे उपयोगमय है।
(२) उपयोगमय होनेसे यह ग्रनादिकर्मबन्धनबद्ध ग्रात्मा नाना ज्ञेय विषयोको पाकर मोह
राग द्वेषसे परिएात हो जाता है। (३) मोह राग द्वेषसे उपरक्त होनेसे स्वय एक होनेपर भी
स्वभावविरुद्ध भावका इस ग्राद्मामे बन्ध होना भावबन्ध है। (४) हरित पीत ग्रादि उपाधि,
के सयोगसे स्फटिक मणि भी स्वय एक है तो भी छायाविभावका वहाँ बन्ध है।

सिद्धान्त—(१) ग्रपने विकारपरिग्णमनका बन्धन भावबन्ध है। हिष्ट—१- ग्रशुद्धनिश्चयनय (४७)।

प्रयोग-भावबन्धकी विपत्तिसे हटनेके लिये श्रविकार चित्स्वभावमे श्रापा श्रनुभवना

धव भाववधकी युक्ति ग्रीर द्रव्यवधका स्वरूप बतलाते हैं—[जीवः] जीव [येन भावेन] जिस भावसे [विषये ग्रागतं] इन्द्रियविषयमे ग्राये हुए पदार्थको [पश्यित जानाति], देखता है, जानता है, [तेन एव] उसीसे [रज्यित] उपस्त होता है, [पुनः] ग्रीर उसीके निमित्तसे [कर्म बध्यते] कर्म बँघता है; [इति] ऐसा [उपदेशः] उपदेश है।

अय भावबन्धयुक्ति द्रव्यबन्धस्वरूपं प्रज्ञापयति —

# भावेण जेण जीवो पेच्छदि जाणादि आगदं विसये। रज्जदि तेगोव पुणो बज्मदि कम्म ति उवदेसो ॥१७६॥

जिस रागादि भावसे, विषयागत वस्तु जानता लखता। उससे ही रक्त होता, बँघ जाता कर्मसे वह फिर ॥१७६॥

भावेन येन जीव पश्यित जानात्यागत विषये। रज्यित तेनैव पुनर्बध्यते कर्मत्युपदेश ।। १७६ ।। श्रम्यमात्मा साकारिनराकारपरिच्छेदात्मकत्वात्परिच्छेद्यतामापद्यमानमर्थजात येनैव मोहरूपेगा रागरूपेगा द्वेषरूपेगा वा भावेन पश्यित जानाति च तेनैवोपरज्यत एव। योऽयमुप-राग स खलु स्निग्धरूक्षत्वस्थानीयो भावबन्धः। ग्रथ पुनस्तेनैव पौद्गलिक कर्म बध्यत एव, इत्येष भावबन्धप्रत्ययो द्रव्यबन्धः।।१७६।।

नामसंज्ञ—भाव ज जीन आगद विसय त एव पुणो कम्म त्ति उवदेस । धातुसंज्ञ—प इनख दर्शने, जाण अववोधने, रज्ज रागे, बध बधने । प्रातिपदिक—भाव यत् जीव आगत विषय तत् एव पुनर् कर्मन् इति उपदेश । मूलधातु—हिशर् प्रेक्षरो, ज्ञा अवबोधने, रज् रागे, बन्ध बन्धने । उभयपदिवदरण—भावेण भावेन जेण येन तेण तेन-तृतीया एकवचन । जीवो जीवः कम्म कर्म उवदेसो उपदेश —प्रथमा एक०। पेच्छदि पश्यति जाणदि जानाति रज्जदि रज्यति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । आगद आगत—दिः एक० । विसये विषये—सप्तमी एक० । एव पुणो पुन त्ति इति—अव्यय । बज्भदि बध्यते—वर्त० अन्य० एक०, भावकर्मप्रक्रिया । निरुक्ति— उपदेशन उपदेश ।।१७६।।

टीकार्थ—यह ग्रातमा साकार ग्रीर निराकार प्रतिभासम्बरूप होनेसे प्रतिभास्य पदार्थ समूहको जिस मोहरूप, रागरूप या द्वेषरूप भावसे देखता है ग्रीर जानता है, उसीसे उपरक्त होता है। जो यह उपराग (विकार) है वह वास्तवमे स्निग्धरूक्षत्वस्थानीय भावबध है। ग्रीर उसीसे ग्रवश्य पौद्गिलक कर्म बंधता है। इस प्रकार वह द्रव्यबधका निमित्त भावबध है।

प्रसंगविवररा—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे भावबन्धका स्वरूप बताया गया था। ग्रब इस गाथामे भावबन्धकी युक्ति ग्रीर द्रव्यबन्धके स्वरूपको बताया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) यह जीव जिस ही मोहरूप, रागरूप या द्वेषरूप भावसे पदार्थों को देखता जानता है उस ही भावसे उपरक्त (मिलन) हो जाता है। (२) जो भी यह उपराग है उसके ही द्वारा पौद्गिलिक कर्म बँध जाता है। (३) यह उपराग ही भावबंध है जो कि पुद्ग्गलकर्मके साथ जीवको बद्ध कर देनेमे कारण है। (४) जैसे पुद्गलका स्निग्ध रूक्षपना बन्ध का कारण है। (५) पौद्गलिककर्मबन्ध भाव-बन्धिनिमत्तक है।

अय पुद्गलजीवतदुभयबन्धस्वरूप ज्ञापयति---

# फासेहिं पुग्गलागां बंधो जीवस्स रागमादीहिं। अण्गोण्गामवगाहो पुग्गलजीवप्पगो भगिदो ॥१७७॥

स्पर्शसे पुद्गलोका, श्रात्माका बन्ध राग आदिकसे। पारस्पर श्रवगाहन, पुद्गलजीवात्मबन्ध कहा।।१७७॥

स्पद्य पुद्गलाना बन्धो जीवस्य रागादिभि । अन्योन्यमवगाह पुद्गलजीवात्मको भणित ॥ १७७ ॥ यस्तावदत्र कर्मणा स्निग्धरूक्षत्वस्पशंविशेषैरेकत्वपरिणामः स केवलपुद्गलबन्ध । यस्तु जीवस्यौपाधिकमोहरागद्वेषपर्यायैरेकत्वपरिणामः स केवलजीवबन्ध । यः पुन जीवकर्म-

नामसंज्ञ-फास पुग्गल वध जीव रागमादि अण्णोण्ण अवगाह पुग्गलजीवप्पग भणिद। धातुसंज्ञ-

सिद्धान्त—(१) भावबन्धकी योजना श्रशुद्धोपयोगसे होती है। (२) नवीन द्रव्यकर्म का बन्ध भावबन्ध निमित्तक है। (३) भावबन्ध द्रव्यप्रत्ययनिमित्तक है।

हिष्ट—१- उपादानदृष्टि (४६व)। २- उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्यायिकनय, निमित्त-त्विनिमित्तदृष्टि निमित्तदृष्टि (५३, ५३स, ५३व)। ३- उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्यायिकनय, निमित्तदृष्टि (५३, ५३ श्र)।

प्रयोग —भावबन्ध व द्रव्यबंधसे छुटकारा पानेके लिये प्रविकार चित्स्वभावमे म्नात्म-

त्वका ग्रनुभव करना ॥१७६॥

श्रव पुद्गलवध, जीववध श्रीर उन दोनोके बधस्वरूपको बतलाते हैं—[स्पर्शेः] स्पर्भोके द्वारा [पुद्गलानां बंधः] पुद्गलोका बध, [रागादिक्ताः जीवस्य] रागादिकोके द्वारा जीवका बध, श्रीर [श्रन्योन्यस् श्रवगाह ] श्रन्योन्य श्रवगाहरूप [पुद्गलजीवात्मकः मिणतः] पुद्गलजीवात्मक बध कहा गया है।

तात्पर्य-कर्मवर्गणाके परस्पर बधको द्रव्यबध, उपयोगमे रागादिक भ्रानेको जीवबध

व जीव एव कर्मपुद्गलके परस्पर भ्रवगाह होनेको उभयबघ कहते है।

टीकार्थ — प्रथम तो यहाँ, कर्मोंका जो स्निग्धतारूक्षतारूप स्पर्शविशेषोके साथ एक-त्वपरिणाम है यह केवल पुद्गलबंध है, श्रोर जीवका श्रोपाधिक मोह-राग द्वेषरूप पर्यायोके साथ जो एकत्व परिणाम है वह केवल जीवबंध है, श्रोर जीव तथा कर्मपुद्गलके परस्पर परिणामके निमित्तमात्रपनेसे जो विशिष्टतर परस्पर श्रवगाह है वह उभयबंध है।

प्रसंगविवरगा—म्ननन्तरपूर्व गाथामे भावबन्धकी युक्ति एव द्रव्यबन्धका स्वरूप बताया गया था । म्रब इस गाथामे द्रव्यबंध, भावबंध व उभयबधका स्वरूप बताया गया है । पुद्गलयो परस्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परमवगाहः स तदुभयबन्ध ।१७७।

भण कथने, गाह स्थापनाग्रहणप्रवेशेषु । प्रातिपदिक—स्पर्श पुद्गल बन्ध जीव रागादि अन्योन्य अवगाह पुद्गलजीवात्मक भणित । सूलधातु—भण शब्दार्थ गाहू विलोडने । उभयपदिववरण— फासेहि स्पर्शे राग-मादीहि रागादिभि —तृतीया बहु० । पोग्गलाण पुद्गलाना—षष्ठी बहु० । बधो बन्ध अवगाहो अवगाह पुग्गलजीवप्पगो पुद्गलजीवात्मक:—प्रथमा एक० । भणिदो भणित —प्रथमा एकवचन कृदन्त किया । अण्णोण्ण अन्योन्य कियाविशेषण अन्योन्य यथा स्यात्तथा अथवा कर्म द्वि० एक० (अवगाहः) । निरुवित- वन्धन बन्ध , अवगाहनं अवगाह ।।१७ ।।

तथ्यप्रकाश — १ — कर्मोंका स्निग्धपने व रूक्षपनेके विशेषोके द्वारा जो पूर्वबद्ध कार्माण पुद्गलसे नव पुद्गल एकत्वपरिगाम है वह पुद्गलबन्ध है। २ — कार्माग्यर्गणावोमे कर्मत्व-परिणमन हो होकर तत्क्षण कार्माग् शरीरसे बँध जाना द्रव्यबन्ध है। ३ — निरुपराग चैतन्य-स्वरूप ग्रन्तस्तत्त्वकी भावनासे रिहत जीवका ग्रोपाधिक मोह राग द्वेष पर्यायोके साथ एकत्व-परिगाम हो जाना जीवतन्ध है। ४ — विकारभावो द्वारा जीवस्वभाव तिरोहित हो जाना भावबन्ध है। ५ — निर्विकार-स्वस्वेदनज्ञानरहितपना होनेसे रागद्वेष परिणत जीवका ग्रोर बधयोग्य स्निग्धरूक्ष परिणत कर्म-पुद्गलका परस्पर परिणमननिमित्तमात्रसे ग्रति विशिष्ट परस्पर ग्रवगाह हो जाना उभयबध है।

सिद्धान्त—(१) भावबन्ध केवल जीवबन्ध है। (२) द्रव्यबन्ध केवलपुद्गलबन्ध है। (३) उभयबन्ध जीव व पुद्गलका परस्पर बध है।

हष्टि—१- ग्रशुद्धनिश्चयनय (४७)। २- ग्रशुद्धनिश्चयनय, निमित्तहष्टि (४७, ५३ग्र)। ३- निमित्तहष्टि (५३ग्र)।

प्रयोग—श्रन्तर्बाह्य उपाधिसे हटनेके लिये निरुपाधि चैतन्यस्भावमे श्रात्मत्व श्रनुभ-वना ॥१७७॥

प्रब द्रव्यवधकी भावबधहेतुकताको उज्जीवित करते हैं—[सः ग्रात्मा] वह ग्रात्मा [सप्रदेशः] सप्रदेश है, [तेषु प्रदेशेषु] उन प्रदेशोमे [पुद्गलाः कायाः] पुद्गलसमूह [प्रविश- नित] प्रवेश करते है, [च] ग्रौर [बध्यन्ते] बँधते है [यथायोग्यं तिष्ठति] यथायोग्य रहते है, फिर [यान्ति] जाते हैं।

तात्पर्य-सप्रदेश ग्रात्मामे कर्मस्कध ग्राते हैं, बँघते हैं, ठहरते है, फिर निकलते हैं।
टोकार्थ-यह ग्रात्मा लोकाकाशक बराबर ग्रसस्यप्रदेश वाला होनेसे सप्रदेश है।
सो उसके इन प्रदेशोमे कायवर्गणा, वचनवर्गणा ग्रीर मनोवर्गणाका ग्रालम्बन वाला परिस्पन्द जिस प्रकारसे होता है उस प्रकारसे कर्मपुद्गलके समूह स्वयमेव परिस्पन्द वाले होते हुये प्रवेश श्रथ द्रव्यबन्धस्य भावबन्धहेतुक्त्वमुज्जीवयति—

सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुग्गला काया।
पविसंति जहाजोग्गं चिट्टंति य जंति बज्मंति ॥१७८॥
सप्रदेश वह श्रात्मा, पुद्गल विधि काय उन प्रदेशोमे।
प्रविशते ठहरते वे, आते हैं श्रीर बँधते वे॥ १७८॥

सप्रदेश स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुद्गला काया । प्रविश्वन्ति यथायोग्य तिष्टन्ति च यान्ति वध्यन्ते ॥१७८॥ श्रयमात्मा लोकाकाशतुल्यासख्येयप्रदेशत्वात्सप्रदेश श्रथ तेषु तस्य प्रदेशेषु कायवाड्-मनोवर्गराालम्बन परिस्पन्दो यथा भवति तथा कर्मपुद्गलकायाः स्वयमेव परिस्पन्दवन्तः प्रविशान्त्यपि तिष्ठन्त्यपि गच्छन्त्यपि च । श्रस्ति चेज्जीवस्य मोहरागद्वेषरूपो भावो बध्यतेऽपि च । ततोऽवधार्यते द्रव्यबन्धस्य भावबन्धो हेतुः ॥१७८॥

नामसज्ञ—सपदेस त अप्प न पदेस पुग्गल काय जहाजोग्ग य । धातुसंज्ञ—प विष्त प्रवेशने, चिट्ठ गितिनिवृत्तों तृतीयगणी, जा गतौ, बध बन्धने । प्रातिपदिक—सप्रदेश तत् आत्मन् तत् प्रदेश पुद्गल काय यथायोग्य च । मूलधातु— प्र विश प्रवेशे, ष्ठा गितिनिवृत्तों, या प्रापणे, बन्ध वन्धने । उभयपदिववरण—सपदेसो सप्रदेश सो स अप्पा आत्मा—प्रथमा एक० । तेसु तेषु पदेसेसु प्रदेशेषु—सप्तमी बहु० । पुग्गला पुद्गला काया कायाः—प्रथमा बहुवचन । पिवसित प्रविशन्ति चिट्ठ ति तिष्ठित जित यान्ति—वर्तमान अन्य बहु० किया । बज्भिति बध्यन्ते—वर्तमान अन्य० बहु० भावकर्मप्रिक्तिया । जहाजोग्ग यथायोग्य—कियाविशेषण अन्यय । निरुक्ति—प्रकृष्टेत देशन प्रदेश , येन प्रकारेण इति यथा (यत् +थाल् तद्धित), अतित सतत गच्छित जानाति इति आत्मा । समास— प्रदेशेन सिहत सप्रदेश ॥१७६॥

भी करते है, रहते भी हैं, श्रौर जाते भी है, श्रौर यदि जीवके मोह-राग-द्वेषरूप भाव हो तो वधते भी हैं। इसलिये निष्चित होता है कि द्रव्यबधका हेतु भावबंध है।

प्रसंगिववरगा—म्ननन्तरपूर्व गायामे भावबध, द्रव्यबंध व उभयबधका स्वरूप बताया गया था । म्रब इस गाथामे द्रव्यबन्धकी भावबन्धहेतुकता प्रकट की गई है ।

तथ्यप्रकाश—१- प्रत्येक जीव लोकाकाशप्रदेशप्रमाण गणनामे ग्रसख्यातप्रदेशी है। २- जीवप्रदेशोमे मन वचन कायकी वर्गणाके ग्रवलम्बन वाला जैसे ही योगपरित्यक्त होता है वैसे ही पुद्गलकर्मवर्गणायें स्वय ही प्रवेश करती हैं, बँघती हैं, ठहरती हैं ग्रौर जांती भी हैं। ३- योगके समय यदि मोह राग द्वेषरूप भाव होता है तो पुद्गलकर्मवर्गणायें स्वय ही बँघ जाती है। ४- उक्तप्रक्रियामे द्रव्यबघका निमित्त भावबन्ध सूचित किया गया है। ४- कार्माणवर्गणावोमे कर्मत्वका प्रवेश होना प्रदेशबंघ है। ६- कर्मप्रदेशोमे प्रकृतित्वका बँवना प्रकृतिबन्ध है। ७- कर्मवर्गणावोका ठहरना स्थितबन्ध है। ६- फल देकर जाना नियत

ग्रथ द्रव्यबन्धहेतुत्वेन रागपरिगाममात्रस्य भावबन्धस्य निश्चयबन्धत्वं साधयति— रत्तो बंधिद कम्मं मुच्चिद कम्मेहिं रागरहिदणा । एसो वंधसमामो जीवागां जागा गिच्छयदो ॥१७६॥ रागी हि कर्म बांधे, व छूटता रागरहित कर्मोसे । संक्षिप्त बन्धविवरगा, जीवोंका जान निश्चयसे ॥१७६॥

रक्तो वध्नाति कर्म मुच्यते कर्मभी रागरहितात्मा । एष बन्धसमासो जीवाना जानीहि निश्चयत ॥१७६॥

यतो रागपरिणत एवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा बध्यते न वैराग्यपरिणत, ग्रभिनवेन द्रध्य-कर्मणा रागपरिणतो न मुच्यते वैराग्यपरिणत एव, बध्यत एव संस्पृशतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसचितेन पुरागोन च न मुच्यते रागपरिणतः, मुच्यत एव संस्पृशतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा

नामसंज्ञ—रत्त कम्म कम्म रागरिहदप्प एत बधसमास जीव णिच्छयदो। धातुसंज्ञ— वध बन्धने। मुच त्यागे, जाण अववोधने। प्रातिपदिक—रक्त कर्मन् कर्मन् रागरिहतात्मन् एतत् वन्धसमास जीव नि- श्चयत । पूलधातु—बन्ध बन्धने, मृच्लृ मोचने, ज्ञा अववोधने। उमयपदिववरण—रत्तो रक्त रागरिहद-प्पा रागरिहतात्मा एसो एष वधसमासो बन्धसमास —प्रथमा एकवचन। बधदि बध्नाति—वर्तमान अन्य

## होना ग्रनुभागबन्घ है।

सिद्धान्त-१- द्रव्यबन्धका मूल निमित्त भावजन्ध है।

दृष्टि-१- निमित्तत्वनिमित्तदृष्टि (५३व) ।

प्रयोग—द्रव्यबन्धके निमित्तभूत भावबन्धसे छुटकारा पानेके लिये ग्रबन्ध ग्राहमस्व-भावकी ग्रभेद उपासना करना ॥१७८॥

भव रागपरिणाममात्र भावबन्धके द्रव्यवन्धका हेतुपना होनेसे निश्चयबंधपना सिद्ध करते है—[रक्तः] रागी भ्रात्मा [कर्म बध्नाति] कर्म बोधता है, [रागरहितात्मा] रागरहित भ्रात्मा [कर्मिमः मुच्यते] कर्मोंसे मुक्त होता है;— [एषः] यह [जीवानां] जीवोके [बंध-समासः] बंधका सचेप है, ऐसा [निश्चयतः] निश्चयसे [जानीहि] जानो।

तात्पर्य-रागी जीव कमंसे वधता है श्रीर रागरहित जीव कमींसे छूटता है।

टोकार्थ—चूंकि रागपरिणत जीव ही नवीन द्रव्यकमंसे वंघता है, वैराग्यपरिणत नही, रागपरिणत जीव नवीन द्रव्यकमंसे मुक्त नहीं होता वैराग्यपरिणत ही मुक्त होता है, रागपरिणत जीव संस्पर्श करने वाले नवीन द्रव्यकमंसे ग्रीर चिरसंचित पुराने द्रव्यकमंसे वघता ही है मुक्त नहीं होता, वैराग्यपरिणत जीव सस्पर्श करने वाले नवीन द्रव्यकमंसे ग्रीर चिरसंचित पुराने द्रव्यकमंसे मुक्त हो होता है, वंघता नहीं है, इस कारण निश्चित होता है कि द्रव्यवंघ

चिरसचितेन पुरागोन च वैराग्यपरिगातो न बध्यते । ततोऽत्रघार्यते द्रव्यबन्यस्य साधकतमत्वा-द्रागपरिगाम एव निश्चयेन बन्धः ॥१७६॥

पुरुष एकवचन किया । कम्म कर्म-द्वितीया एक० । मुच्चित मुच्यते-वर्त० अन्य० एक० भावकर्मप्रिक्या । कम्मेहि कर्मिभः-तृतीया वहु० । जीवाण जीवाना-पष्ठी वहु० । जाण जानीहि-आज्ञार्थे मध्यम पुरुप एक-वचन किया । णिच्छ्यदो निश्चयत -पचम्यर्थे अव्यय । निरुवित—स 'असन समास अस गित दीप्त्यादा-नेषु भ्वादि । समास—रागेन रहित् रागरहित रागरहितश्चासौ आत्मा चेति रागरहितात्मा, वन्धस्य समास वन्धसमास ॥ १७६॥

का साधकतम होनेसे रागपरिग्णाम ही निश्चयसे वध है।

तथ्यप्रकाश—(१) रागपरिणात ही ग्रात्मा नवीन द्रव्यकमंसे वँघता है। (२) वैराग्यपरिणात ग्रात्मा नवीन द्रव्यकमंसे नहीं वँघता। (३) वैराग्यपरिणात हो ग्रात्मा वद्ध कमोंसे छूटता है। (४) रागपरिणात, ग्रात्मा वद्ध कमोंसे नहीं छूटता। (५) द्रव्यवन्धका साधकतम रागपरिणाम हो है। (६) रागपरिणामके होनेको भावबन्ध , कहते हैं। (७) भावबन्ध ही निष्चयसे बन्ध है, क्योंकि भावबन्ध ही द्रव्यवंधका हेतु है। (५) रागपरिणाम कहनेसे यहाँ सभी विकारोका ग्रहण करना।

सिद्धान्त—(१) रागरहित शुद्ध भाव होनेपर कर्मबन्ध दूर हो जाता है। (२) रा-गादिपरिणाम हो निश्चयसे बन्ध है।

हृष्टि—१-शृद्धभावनापेक्ष शृद्ध द्रव्यार्थिकनय (२४व) । २-ग्रशुद्धनिश्चयनय (४७) । प्रयोग — कर्मसे छुटकारा पानेके लिये ग्रविकार ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्वके श्राश्रयसे वैरा- ग्यपरिणत होना ॥१७६॥

स्रव परिणामका द्रव्यवधके साधकतम रागसे विशिष्टत्व भिदसहित प्रगट करते है—
[परिणामात् बंधः] परिणामसे बध होता है, [परिणामः रागहेषमोहयुतः] वह परिणाम
राग-हेष मोहसे युक्त है। [मोहप्रहेषो स्रशुमौ] उनमे मोह स्रोर हेष तो श्रशुभ है, किन्तु
[रागः] राग [शुभः वा श्रशुमः] शुभ श्रथवा श्रशुभ [मवति] होता है।

तात्पर्य—राग द्वेष मोह भावके निमित्तसे कर्म बँघता है। उनमे मोह द्वेष तो श्रशुभ ही होते, राग कोई शुभ होता, कोई श्रशुभ होता।

टोकार्थ — द्रव्यवंच तो विशिष्ट परिगामसे होता है। परिणामकी विशिष्टता राग-द्वेष-मोहमयताके कारण है। वह शुभत्व धौर श्रशुभत्वके कारण द्वैतका श्रनुसरण करता है श्रर्थात् प्रथ परिगामस्य द्रव्यबन्धसाधकतमरागविशिष्टत्वं सिवशेषं प्रकटयित—
परिगामादो बंधो परिगामो रागदोसमोहजुदो ।
असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो ॥१८०॥
बन्ध परिगामसे है, परिगाम भिरागद्वेषमोहसहित ।
द्वेष मोह प्रशुभ हि है, शुभ व अशुभ राग दोविध है ॥१८०॥

परिणामाद्वन्घ परिणामो रागद्वेषमोहयुत । अशुभौ मोहप्रद्वेषौ शुभो वाशुभो भवति राग ॥ १८० ॥ द्रव्यबन्धोऽस्ति तावद्विशिष्टपरिणामात् । विशिष्टत्वं तु परिणामस्य रागद्वेषमोहमयत्वेन । तत्र शुभाशुभत्वेन द्वैतानुवर्ति । तत्र मोहद्वेषमयत्वेनाशुभत्वं, रागमयत्वेन तु शुभत्वं चाशुभत्वं च विशुद्धिसक्लेशाङ्गत्वेन रागस्य द्वैविध्यात् भवति ॥१८०॥

नामसंज्ञ—परिणाम वध परिणाम रागदोसमोहजुद अपुह मोहपदोस सुह व असुह राग । धातुसंज्ञ—
हव सत्ताया । प्रातिपदिक—परिणाम बन्ध परिणाम रागद्वेषमोहयुत अग्रुभ मोहप्रद्वेष ग्रुभ वा अग्रुभ राग । मूलधातु—भू सत्ताया । उभयपदिववरण— परिणामादो परिणामात्—पचमी एक० । बघो बन्धः परिणामो परिणाम रागदोसमोहजुदो रागद्वेषमोहयुत —प्रथमा एक० । असुहो मोहोपदोसो—प्र० एक० । अग्रुभौ मोहप्रद्वेषौ—प्रथमा द्विवचन । सुहो ग्रुभ असुहो अग्रुभः रागो रागः—प्रथमा एक० । व—अव्यय । हवदि भवति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । निरुष्ति—यौतिस्म इति युतः यु मिश्रगो । समास—रागश्च द्वेषश्च मोहश्चेति रागद्वेषमोहा तै युत रागद्वेषमोहयुतः ।।१८०।।

दो प्रकारका है, उनमेसे मोह-द्वेषमयपनेसे तो श्रशुभत्व होता है, श्रौर रागमयपनेसे शुभत्व तथा श्रशुभत्व होता है, क्योकि विशुद्धि तथा सक्लेशयुक्त होनेसे राग दो प्रकारका होता है।

प्रसङ्गिविवररा—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे भावबन्धको हो निश्चयत बंध कहा गया था। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि द्रव्यबन्धका हेतुभूत परिणाम शुभ व ग्रशुभ ऐसे दो प्रकार रूप है।

तथ्यप्रकाश--(१) द्रव्यबन्धका कारण विशिष्ट परिणाम है, श्रविशिष्ट परिणाम नहीं। (२) परिणामकी विशिष्टता रागद्वेषमोहमयपना होनेसे होती है। (३) मोहमय व द्वेष-मय परिणाम अशुभ भाव है। (४) रागमय परिणाम शुभभाव भी हो सकता है व अशुभ भाव भी हो सकता है। (५) विशुद्धिका श्रङ्गभूत रागपरिणाम शुभभाव है। (६) सक्लेशका श्रङ्गभूत रागपरिणाम श्रशुभभाव है।

सिद्धान्त—(१) विशुद्धि ग्रीर सक्लेशका ग्रङ्ग होनेसे रागपरिगाम शुभ व ग्रशुभ दो प्रकारका है। (२) शुभ राग व ग्रशुभराग दोनो ही भावबन्धरूप है।

दृष्टि—१- वैलक्षण्यनय (२०३)। २- सादृश्यनय (२०२)।

अथ विशिष्टपरिस्मामविशेषमविशिष्टपरिस्मामं च कारतो कार्यमुपचर्य कार्यत्वेन निर्दिशति—
सुहपरिस्मामो पुण्यां असुहो पाव ति भिग्नियमण्योसु ।
परिस्मामो साण्यागदो दुक्खक्खयकारसां समये ॥१८१॥
शुभ परिस्माम पुण्य है, व ब्रश्चभ परिस्माम पाप कहलाता ।
परिस्माम स्वोपयोगो, दुखोके नाशका कारसा ॥ १८१॥

शुभपरिणामः पुण्यमशुभ पापिमिति भणितमन्येषु । परिणामोऽनन्यगतो दु खक्षयकारण समये ॥ १८१ ॥

द्विविधस्तावत्परिणाम परद्रव्यप्रवृत्त स्वद्रव्यप्रवृत्तश्च । तत्र परद्रव्यप्रवृत्त परोपरक्त-त्वाद्विविशिष्टपरिगाम स्वद्रव्यप्रवृत्तस्तु परानुपरक्तत्वादिविशिष्टपरिगाम । तत्रोक्तौ द्वौ वि-शिष्टपरिटपरिगामस्य विशेषौ, शुभपरिगामोऽशुभपरिणामश्च । तत्र पुण्यपुद्गलबन्धकारण-

नामसंज्ञ—सुहपरिणामो पुण्ण असुहो पाव इत्ति भणिय अण्ण परिणामो परिणामो णण्णगदो दुक्ख-क्लयकारण समय । धातुसंज्ञ—भण कथने । प्रातिपदिक—शुभपरिणाम पुण्य अशुभ पाप इति भणित अन्य परिणाम अनन्यगत दु लक्षयकारण समय । मूलघातु—भण शब्दार्थ । उभयपदिववरण—सुहपरि-णामो शुभपरिणाम पुण्ण पुण्य असुहो अशुभ पाव पाप परिणामो परिणामः णण्णगदो अनन्यगत दुक्ख-

प्रयोग—बन्धसे निवृत्त होनेके लिये शुभाशुभभावरहित सहज चैतन्यस्वरूपमे म्रात्मत्व स्वीकारना व स्रनुभवना ॥१८०॥

श्रव विशिष्ट परिणामके भेदको श्रीर श्रविशिष्ट परिणामको, कारणमे कार्यको उपच-रित करके कार्ये छपसे बतलाते है—[श्रन्येषु] दूसरोमे श्रर्थात् परपदार्थका श्राश्रय कर होने वाला [शुभ परिणामः] शुभ परिणाम [पुण्यम्] पुण्य है, [श्रशुभः] श्रशुभ परिणाम [पापम्] पाप है, [अनन्यगतः परिणामः] तथा श्रन्यमे न गया हुश्रा परिणाम [दुःखक्षयकारणस्] दु.खक्षयका कारण है [इति समये भिणतं] ऐसा श्रागममे कहा गया है।

तात्पर्य- शुभ परिणाम पुण्य है, श्रशुभ परिणाम पाप है श्रीर शुद्ध परिणाम धर्म है जो कर्मक्षयका कारण है।

टीकार्थ— मूलमे तो परिणाम दो प्रकारका है—परद्रव्यप्रवृत्त ग्रीर स्वद्रव्यप्रवृत्त । इनमेसे परद्रव्यप्रवृत्तपरिणाम परके निमित्तसे विकारो होनेसे विशिष्ट परिणाम है, ग्रीर स्व-द्रव्य प्रवृत्त परिणाम परके द्वारा उपरक्त न होनेसे श्रविशिष्ट परिणाम है। उसमे विशिष्ट परिणामके पूर्वोक्त दो भेद हैं — गुभपरिणाम ग्रीर श्रशुभपरिणाम। उनमे पुण्यरूप पुद्गलके विधका कारणपाना होनेसे शुभ परिणाम पुण्य है ग्रीर पापरूप पुद्गलके विधका कारण होनेसे श्रशुभ परिणाम पाप है। श्रविशिष्ट परिणामका तो शुद्धपना होनेसे एकत्व होनेके कारण कोई

त्वात् शुभपरिगामः पुण्य, पापपुद्गलबन्धकारगात्वादशुभपरिगामः पापम् । श्रविशिष्टपरिणाम-स्य तु शुद्धत्वेनैकत्वान्नास्ति विशेषः । स काले ससारदुः खहेतुकर्मपुद्गलक्षयकारगात्वादसंसार-दु खहेतुकर्मपुद्गलक्षयात्मको मोक्ष एव ॥१८१॥

क्खयकारण दु खक्षयकारण-प्रथमा एकवचन । अण्ऐसु अन्येषु-मप्तमी वहु० । समये-सप्तमीएकवचन । निरुक्ति-सम् अयन समय । समास-गुभरचासी परिणामरुचेति गुभपरिणाम, दु खाना क्षय दु खक्षय, तस्य कारण दु खक्षयकारण ॥१८१॥

भेद नहीं है। वह अविशिष्ट परिणाम समयपर ससार दुःखके हेतुभूत कर्मपुद्गलके क्षयका कारण होनेसे ससारदु खका हेतुभूत कर्मपुद्गलक्षयात्मक मोक्ष ही है।

प्रसङ्गिविवरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे द्रव्यवन्धके कारणभूत विकारपरिणामको शुभ व ग्रशुभ दो प्रकारका बताया गया था। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि ग्रविशिष्ट परि-णाम दु खरहित होनेका कारण है।

तथ्यप्रकाश—(१) परिणाम दो प्रकारका होता है—कोई परद्रव्यप्रवृत्त है, कोई स्वद्रव्यप्रवृत्त है। (२) परद्रव्यमे लगा हुम्रा परिणाम विशिष्ट परिणाम कहलाता है। (३) विशिष्ट परिणामके दो प्रकार है—शुभ परिणाम व म्रशुभपरिणाम। (४) शुभ परिणाम पुण्यभाव है, क्योंकि वह पुण्यपुद्गलोंके वन्धका कारण है। (५) म्रशुभ परिणाम पापभाव है,
क्योंकि वह पापपुद्गलोंके बन्धका कारण है। (६) शुभाशुभ भावरहित शुद्ध भावको म्रविशिष्ट परिणाम कहते है। (७) म्रविशिष्ट परिणाम एकरूप है, उसके विशेष म्रर्थात् भेद नही
है। (६) म्रविशिष्ट परिणाम ससारदु खंके कारणभूत कर्मपुद्गलोंके क्षयका कारणभूत है।
(६) समस्त कर्मपुद्गलोंके क्षय होनेका नाम मोक्ष है।

सिद्धान्त-१- शुभपरिणाम पुण्य है व श्रशुभपरिगाम पाप है। हि एकजातिकारगो अन्यजातिकार्योपचारक व्यवहार (१३७)।

प्रयोग—वन्धहेतुभूत गुभागुभ परिगामोधे रहित होनेके लिये प्रविशिष्ट सहज चैत-न्यस्वरूपमे प्रात्मत्वको धनुभवना ॥१८१॥

ग्रब जीवकी स्वद्रव्यमे प्रवृत्ति ग्रीर परद्रव्यसे निवृत्तिकी सिद्धिके लिये स्व-परका विभाग दिखलाते है—[अथ] ग्रब जो [पृथिवीप्रमुखाः] पृथ्वी ग्रादि, [जीव निकायाः] जीवनिकाय [स्थावराः च त्रसाः] स्थावर ग्रीर त्रस [भिराताः] कहे गये है, [ते] वे [जीवात् ग्रन्ये] जीवसे ग्रन्य है, [च] ग्रीर [जीवः ग्रिप] जीव भो [तेभ्यः ग्रन्यः] उनसे ग्रन्य है।

तात्पर्य - परमार्थतः पृथिवी ग्रादि ६ काय जीवसे ग्रन्य है, जीव उनसे ग्रन्य है।

ष्प्रथ जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्तिसिद्धये स्वपरिवभागं दर्शयित— भणिदा पुढविष्पमुहा जीविणिकायाध थावरा य तसा । त्रणणाः ते जीवादो जीवो वि य तेहिंदो ज्रण्णो ॥१८२॥

क्षित्यादि जीवकार्ये, त्रस थावर रूप जो कहे पड्विध । ग्रन्य वे जीवसे है, उन सबसे ग्रन्य है आत्मा ॥ १८२ ॥

भणितोः पृथिवीप्रमुखा जीवनिकाया अथ स्थावराश्च त्रसा । अन्ये ते जीवाज्जीवोऽिप च तेभ्योऽन्य ।१८२।
य एते पृथिवीप्रभृतयः षड्जीविनकायास्त्रसस्थावरभेदेनाभ्युपगम्यन्ते ते खल्वचेतनत्वाः

दन्ये जीवात्, जीवोऽपि च चेतनत्वादन्यस्तेभ्यः । श्रष्ठ षड्जीवनिकाया श्रात्मनः परद्रव्यमेक एवात्मा स्वद्रव्यम् ॥१८२॥

नामसंज्ञ—भणिद पुढविष्पमुह जीविणकाय अध थावर य तस अण्ण त जीव वि य त अण्ण । घातु-संज्ञ—भण कथने । प्रातिपिदक—भणित पुथिवीप्रमुख जीविनकाय अथ स्थावर च त्रस अन्य तत् जीव अपि तत् अन्य । मूलघातु—भण शब्दार्थः । उमयपदिववरण—भणिदा भणिता –प्रथमा बहुवचन कृदन्त किया । पुढिविष्पमुहा पुथिवीप्रमुखा जीविणकाया जीविनकाया थावरा स्थावरा तसा त्रसा अण्णा अन्ये ते—प्रथमा बहुवचन । जीवादो जीवात्—पचमी एक०। जीवो जीव —प्रथमा एक०। वि अपि अध अथ य च—अव्यय । तेहिंदो तेम्य —पचमी बहुवचन । अण्णो अन्य —प्र० एक०। निरुक्ति— पृथयित इति पृथिवा, स्थानकीला इति स्थावरा रूढी, त्रस्यन्ति इति त्रसा रूढी । समास—पृथिवी प्रमुखा येषा ते पृथिवी-प्रमुखा, जीवाना निकाया इति जीविनकाया ।।१८२।।

टीकार्थ—जो ये पृथ्वी इत्यादि छह जीवनिकाय त्रसस्थावर भेदके साथ माने जाते हैं, वे वास्तवमे श्रचेतनपना होनेके कारण जीवसे श्रन्य है, श्रीर जीव भी चेतनपना होनेके कारण उनसे श्रन्य है। यहाँ षट् जीवनिकाय श्रात्मासे भिन्न द्रव्य है, श्रात्मा एक ही स्वद्रव्य है, यह निश्चित हुआ।

प्रसंगिववरण--ग्रनन्तरपूर्व गाथामे स्वद्रव्यप्रवृत्त परिगामको दुःखक्षयका कारणरूप व परद्रव्यप्रवृत्तपरिणामको संसारदुःखका कारणभूत बताया गया था । ग्रब इस गाथामे स्व-द्रव्यितवृत्ति व परद्रव्यितवृत्तिको सिद्धिके लिये स्व व परका विभाग दिखाया गया है ।

तथ्यप्रकाश — १ – जीव तो परमार्थंसे ग्रखण्ड चित्स्वरूपमात्र है । २ – त्रस स्थावरके भेदरूप पृथ्वी, जल, श्राग्न ग्रादि छह जीवनिकाय इनमे ग्रचेतनपना होनेके कारण परमार्थ जीवसे ग्रन्य हैं । ३ – जीव भी चेतनपना होनेके कारण उन छह कायोसे ग्रन्य है । ४ – छह जीवनिकाय ग्रात्मासे भिन्न है, परद्रव्य है । ५ – एक यह स्वकीय ग्रात्मा ही स्वद्रव्य है । ६ – त्रस स्थावर नामकमँके उदयसे उत्पन्न होनेके कारण ये छह काय श्र्चेतन हैं । ७ – प्रखण्ड

श्रथं जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिमत्तत्वेन स्वपरिवभागज्ञानाज्ञाने श्रवधारयित— जो गावि जागादि एवं परमप्पागां सहावमासेज्ज । कीरिद श्रज्भवसागां त्रहं ममेसं ति मोहादो ॥१८३॥ जो स्वभाव आश्रय कर, निंह जाने स्वपरद्रव्यको ऐसे । वह मोही यह मेरा, ऐसा भ्रम मोहसे करता ॥१८३॥

यो नैव जानात्येव परमात्मान स्वभावमासाद्य। कुरुतेऽध्यवसानमह ममेदमिति मोहात् ॥ १८३॥ यो हि नाम नैव प्रतिनियतचेतनाचेतनत्वस्वभावेन जीवपुद्गलयोः स्वपरिवभागं।पश्यित

नामसंज्ञ—ज ण वि एव परमप्प सहाव अज्भवसाण अम्ह अम्ह इम ति मोह । धातुसंज्ञ— आ सद गमनिवशरणयोः, कर करणे । प्रातिपदिक—यत् न एव अपि परमात्मन् स्वभाव अध्यवसान अस्मत् अस्मत् इदम् इति मोह । मूलधातु—-आ शद् लृ गतौ, डुकृञ् करणे । उभयपदिववरण—जो य —प्रथमा एक० । ण न वि अपि एव ति इति—अव्यय । परमप्पाण परमात्मान सहात्र स्वभाव—द्वितोया एक० । आसेज्ज

एक ज्ञायकस्वरूप परमात्मतत्त्वकी भावना न होनेसे कर्मोदयज रागादिविकारको निमित्तमात्र करके कार्माणवर्गणावो नामकर्मत्व बैंघ गया था।

सिद्धान्त-१- छह कायोको जीव कहना उपचार है।

दृष्टि-- १- एकजातिद्रव्ये ग्रन्यजातिद्रव्योपचारक ग्रसद्भून व्यवहार (१०६)।

प्रयोग—ससारसकटोसे शरीरोसे मुक्ति पानेके श्रभिलाषियोका भेदविज्ञान करके पर-द्रव्यसे उपयोगको हटाकर स्वद्रव्यमे उपयुक्त होना चाहिये ॥१८२॥

श्रव जीवको स्वपरिवभागज्ञानको स्वद्रव्यप्रवृत्तिके निमित्तरूपसे व स्वपरिवभागके श्रज्ञानको परद्रव्यप्रवृत्तिके निमित्तरूपसे श्रवधारित करते हैं—[या] जो [एवं] इस प्रकार [स्वभावस श्रासाद्य] जीव-पुद्गलके स्वभावको निश्चित करके [परस श्रात्मानं] परको श्रीर स्वको [न एव जानाति] नही जानता, [मोहात्] वह मोहसे '[श्रहस इदं] मैं यह हू, [मम इदं] मेरा यह है, '[इति] इस प्रकार [श्रध्यवसानं] श्रध्यवसान [कुरुते] करता है।

तात्पर्य--स्व परके भेदज्ञानसे रहित जीव मिध्या भाव कर कष्ट पाने हैं।

टीकार्थ—जो ग्रातमा इस प्रकार जीव श्रीर पुद्गलके श्रपने-श्रपने निश्चित चेतनत्व श्रीर ग्रचेतनत्वरूप स्वभावके द्वारा स्व-परके विभागको नही देखता, वही ग्रात्मा 'मैं यह हूं, मेरा यह है' इस प्रकार मोहसे परद्रव्यको ग्रपने रूपसे मानता है, दूसरा नही। इससे यह निश्चित हुग्रा कि जीवको परद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त स्वपरके ज्ञानका ग्रभावमात्र ही है, श्रीर सामर्थ्यसे निश्चित हुग्रा कि स्वद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त उसका ग्रभाव है। स एवाहमिद ममेदिमत्यात्मात्मीयत्वेन परद्रव्यमध्यवस्यति मोहान्नान्य । ग्रतो जीवस्य परद्रव्य-प्रवृत्तिनिमित्त स्वपरपरिच्छेदाभावमात्रमेव सामर्थ्यात्स्वद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्त तदभावः ॥१८३॥

आसाद्य-सम्बन्धार्थप्रिक्तिया कृदन्त । कीरइ कुरुते-वर्तमान अन्य० एक० किया । अज्भवसाण अध्यवसान-द्वितीया एक० । अह-प्र० एक० । मम-पष्ठी एक० । इम इद-प्रथमा एक० । मोहादो मोहात्-पचमी एकवचन । निरुक्ति- अध्यवसन अध्यवसान अघि अव पोन्तकर्मणि उपसर्गादर्थपरिवर्तन । समास-परा मा लक्ष्मी विद्यते यत्र स परम परमञ्चासौ आत्मा चेति परमात्मा त परमात्मान ॥१८३॥

तथ्यप्रकाश—(१) अज्ञानी प्राणी मोहसे ही परद्रव्यको ग्रात्मीयरूपसे मानता है। (२) परद्रव्यको यह मैं हू या यह मेरा है इस प्रकारकी ग्रास्था होना ग्रात्मीयरूपसे मानना कहलाता है। (३) परद्रव्यको ग्रात्मीय वही जीव सममता है जो जीव व पुद्गलोका प्रतिनियत चेतन ग्रचेतन स्वभावरूपसे स्व व परका विभाग नहीं देखता है। (४) स्वपरका भेदिवज्ञान होनेपर परद्रव्यसे निवृत्ति व स्वद्रव्यमे प्रवृत्ति होती है। (५) स्व परका भेदिवज्ञान न होनेपर स्वद्रव्यको बेसुघी व परद्रव्यमे प्रवृत्ति होती है। (६) ग्रहकारममकाररिहत ग्रविकारस्वभाव ग्रन्तस्तत्त्वकी सुघ न होनेसे ग्रज्ञ जन्तु रागादिक विकारोको व परद्रव्योको यह मैं हू व ये मेरे हैं ऐसी प्रतीति करता है।

सिद्धान्त—(१) स्त्री पुत्र पशु मित्र ग्रादिको । ये मेरे है यह कथन मात्र उपचार है। (२) घन मकान ग्रादिको ये मेरे है यह कथन भी मात्र उपचार है। (३) ग्राभूषणसिज्जत पुत्री पुष्ठ ग्रादिको ये मेरे है यह कथन उपचार है। (४) ग्राम नगर मेरे हैं यह कथन भी उपचार है। (५) रागादिक भावको ग्रात्मा मानना उपचार है। (६) शरीर ग्रादिको ग्रात्मा मानना उपचार है।

हष्टि—१- असिश्लष्ट स्वजात्युपचिरत असद्भूत व्यवहार (१२४)। १- असिश्लष्ट विजात्युपचिरत असद्भूत व्यवहार (१२६)। ३- संश्लिष्ट स्वजातिविजात्युपचिरत असद्भूत व्यवहार (१२७)। ४- असिश्लष्ट स्वजातिविजात्युपचिरत असद्भूत व्यवहार (१२०)। ५- असिश्लष्ट स्वजातिविजात्युपचिरत असद्भूत व्यवहार (१२०)। ५- उपाधिज उपचिरत प्रतिफलन व्यवहार (१०४)। ५- एकजातिद्रव्ये अन्यद्रव्योपचारक व्यवहार ।

प्रयोग—स्वद्रव्यप्रवृत्तिको ही शाश्वत शुद्ध श्रानन्दका उपाय जानकर उसके लिये

अयात्मनः कि कर्मेति निरूपयति —

कुव्वं सभावमादा हवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स । पोग्गलदव्वमयागां गा दु कत्ता सव्व भावागां ॥१८४॥

करता स्वमावको यह, आत्मा निजभावका हि कर्ता है। किन्तु नहीं कर्ता यह, पुद्गलमय सर्व भावोंका ॥१८६॥

कुर्वन् स्वभावमात्मा भवति हि कर्ता स्वकस्य भावस्य । पुद्गलद्रव्यमयाना न तु कर्ता सर्वभावानाम् ।१८४। ग्रात्मा हि तावत्स्व भाव करोति तस्य स्वधर्मत्वादात्मनस्तथाभवनशक्तिसभवेनावश्यः

मेव कार्यंत्वात् । स त च स्वतन्त्र कुर्वाणस्तस्य कर्तावश्य स्यात्, क्रियमाराश्चातमना स्वो

नामसंज्ञ-कुट्वंत सभाव अत्त हि कत्तार सग भाव पोग्गलदव्वमय ण दु कत्तार सव्वभाव । धातु-संज्ञ-कुट्व करणे, हव सत्ताया । प्रातिपदिक-कुर्वंत् स्वभाव आत्मन् हि कर्तृ स्वक भाव पुद्गलद्रव्यमय न तु कर्तृ सर्वभाव । मूलधातु-डुक्त्रम् करणे । उभयपदिववरण-कुट्व कुर्वन्-प्रथमा एक० कृदत ।

प्रतिनियत लक्षगोसे स्वपरभेदविज्ञान करना ॥१८३॥

म्रब यह निरूपण करते हैं कि म्रात्माका कर्म क्या है—[स्वभावं कुर्वन्] ग्रपने भाव को करता हुम्रा [आत्मा] म्रात्मा [हि] निश्चयसे [स्वकस्य भावस्य] ग्रपने भावका [कर्ता भवित] कर्ता है, [तु] किन्तु [पुद्गलद्रव्यमयानां सर्वभावानां] पुद्गलद्रव्यमय मर्व भावोका [कर्ता न] कर्ता नही है।

तात्पर्य—ग्रात्मा परचतुष्टयसे नही है, श्रतः ग्रात्मा पुद्गलमय सभी भावोका कर्ता नही, मात्र ग्रपने भावका कर्ता है।

टीकार्थ—प्रथम तो ग्रात्मा वास्तवमे ग्रपने भावको करता है, क्योकि वह भाव उसका स्व धर्म है, इसलिये ग्रात्माको उसरूप होनेकी शक्तिको सभव है, ग्रतः वह भाव ग्रवश्यमेव ग्रात्माका कार्य है। ग्रीर वह ग्रात्मा ग्रपने भावको स्वतंत्रतया करता हुग्रा उसका कर्ता ग्रवश्य है, ग्रीर स्वभाव ग्रात्माके द्वारा किया जाता हुग्रा ग्रात्माके द्वारा प्राप्य होनेसे ग्रवश्य ही ग्रात्माका कर्म है। इस प्रकार स्वपरिणाम ग्रात्माका कर्म है। परन्तु, ग्रात्मा पुद्गलके भावो को नही करता, क्योंकि वे परके धर्म हैं, इसलिये ग्रात्माके उसरूप होनेकी शक्तिका ग्रसंभव होनेसे वे ग्रात्माका कार्य नही है। इस कारण वह ग्रात्मा उन्हें न करता हुग्रा उनका कर्ता नही होता, ग्रीर वे ग्रात्माके द्वारा न किये जाते हुये उसके कर्म नही है। इस प्रकार पुद्गल-प्रिणाम ग्रात्माका कर्म नही है।

प्रसगविवरण — अनन्तरपूर्व गाथामे स्वपरविभागके ज्ञान व अज्ञानको स्वपरद्रव्यकी

भावस्तेनाप्यत्वात्तस्य कर्मावश्यं स्यात् । एवमात्मनः स्वपरिणामः कर्मे न त्वातमा पुद्गलस्य भावान् करोति तेषा परधर्मत्वादात्मनस्तथाभवनशक्त्यसभवेनाकार्यत्वात् स तानकुर्वाणो न तेषा कर्ता स्यात् श्रक्रियमाणाश्चात्मना ते न तस्य कर्मे स्युः । एवमात्मन पुद्गलपरिणामो न कर्मे ॥१८४॥

सभाव स्वभाव-द्वि० एक० । आदा आत्मा-प्रथमा एक० । सगस्स स्वकस्य भावस्स भावस्य-षष्ठी एक० । पोग्गलदव्वमयाण पुद्गलद्रव्यमयाना सव्वभावाण सर्वभावाना-षष्ठी बहु० । कत्ता कर्ता-प्रथमा एक० । हि ण न दु तु-अव्यय । निरुक्ति—सरित सर्वत्र गच्छित इति सर्व । समास—सर्वे च ते भावाश्चेति सर्व-भावा तेषा सर्वभावानाम् ।।१८४।।

प्रवृत्तिका निमित्त बताया गया था। ग्रब इस गाथामे ''ग्रात्माका कर्म क्या है'' यह बताया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) ग्रातमा ग्रपने भावको हो करता है। (२) ग्रपने स्वके होनेकी हो शक्ति रखनेसे ग्रात्माका ग्रपना भाव हो कार्य है। (३) ग्रात्मा ग्रपने भावको परका कुछ लिये बिना स्वतत्र होकर करता है। (४) ग्रात्माके द्वारा किया जाने वाला निज भाव ही ग्रात्माका कर्म है। (५) ग्रात्मा पुद्गलके भावोको नहीं कर सकता, नयोंकि वे परके धर्म है। (६) ग्रात्मामे परके धर्म रूपसे होनेकी शक्ति नहीं है। (७) जब ग्रात्मा परव्रव्यका कार्य नहीं कर पाता तब ग्रात्मा परका कर्ता कैसे हो सकता ? (६) जब पुद्गलपिरिशामन ग्रात्माके द्वारा क्रियमाण नहीं है तब पुद्गलपिरिशाम ग्रात्माका कर्म कैसे हो सकता है ? (६) परमच्युद्धनिश्चयनयसे ग्रात्माका स्वभाव ग्रानादि ग्रनत ग्रहेतुक है वह क्रियमाशा न होनेसे ग्रात्मा ग्रात्मा श्रात्मा केवल ज्ञानादि स्वभावका कर्ता है। (११) ग्रशुद्ध निश्चयनयसे जीव रागादिपरिणमनरूप स्व भावका कर्ता है, यह परस्वभाव भावकर्म है। (१२) ग्रशुद्ध दशामे भावकर्म ग्रात्मासे द्वारा प्राप्य है व व्याप्य है, ग्रतः भावकर्म जीवका कर्म है। (१२) ग्रशुद्ध दशामे भावकर्म ग्रात्मासे द्वारा प्राप्य है व व्याप्य है, ग्रतः भावकर्म जीवका कर्म है। (१३) ग्रशुद्ध निश्चयनयसे जोवका रागादि स्वपरिणाम ही कर्म है ग्रीर इस भावकर्मका कर्ता नहीं है। (१४) ग्रशुद्ध निश्चयनयसे जोवका रागादि स्वपरिणाम ही कर्म है ग्रीर इस भावकर्मका कर्ता जीव है।

सिद्धान्त--(१) जीव भ्रकर्ता है। (२) जीव केवलज्ञानादि स्वभावपरिणमनका कर्ता है। (३) जीव रागादिभावकर्मको कर्ता है। (४) पुद्गलकर्म रागादिभावकर्मको कर्ता है। (५) जीव पुद्गलकर्मका कर्ता नहीं है।

हिए-१- परमशुद्धनिश्चयनय (४४)। २- शुद्धनिश्चयनय (४६)। ३- श्रशुद्धः निश्चयनय (४७)। ४-विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयनय (४८)। ५-प्रतिषेधक शुद्धनय (४६য়)।

प्रथ कथमात्मनः पुद्गलपरिणामो न कर्म स्यादिति संदेहमपनुदित— गेण्हिद् गोव गा मुंचिद करेदि गा हि पोग्गलागि कम्मागि । जीवो पुग्गलमज्मे वट्टणा वि सञ्बकालेखु ॥ १८५ ॥ पुद्गलके मध्य सदा, रहता भी जीव रंच करता निह । गहता निह निह तजता, पुद्गलमय कर्मभावोको ॥१८५॥

गृह्णाति नैव न मुचित करोति न हि पौद्गलानि कर्माणि। जीव पुद्गलमध्ये वर्तमानोऽपि सवकालेषु। १८/। न खल्वातमनः पुद्गलपरिगामः कर्म परद्रव्योपादानहानशून्यत्वात्, यो हि यस्य परि-

नामसंज्ञ — ण एव ण ण हि पोग्गल कम्म जीव पुग्गलमज्भ वट्ट त वि सव्वकाल । घातुसंज्ञ – गिण्ह ग्रहिंग, मुच त्यागे, कर करिंग, वत्त वर्तने । प्रातिपदिक—न एव न न हि पौद्गल कर्मन् जीव पुद्गलमध्य

प्रयोग—प्रत्येक द्रव्य ग्रपने परिणमनसे हो परिणमता है ग्रन्यके परिणमनसे नहीं परिणमता, इस न्यायसे ग्रपनेको ग्राश्रयभूत विषयभूत निमित्तभूत परपदार्थोंका ग्रकर्ता जान-कर परविषयकविकल्पसे निवृत्त होना ।।१८४॥

ग्रब पुद्गल परिगाम ग्रात्माका कर्म क्वो नही है ? इस संदेहको दूर करते है— [जीव:] जीव [सर्वकालेषु] सदा काल [पुद्गलमध्ये वर्तमानः ग्राप] पुद्गलके मध्यमे रहता हुग्रा भी [पुद्गलानि कर्माणि] पौद्गलिक कर्मीको [हि] वास्तवमे [न एव गृह्णाति] न तो ग्रहण करता है, [न मुंचित] न छोडता है, ग्रोर [न करोति] न करता है।

तात्पर्य-जीव पुद्गलके बीच रहता हुआ भी निश्चयसे न तो पुद्गलोको ग्रहगा करता है श्रोर न छोडता है।

टोकार्थ — वास्तवमे पुद्गलपरिगाम म्रात्माका कर्म नही है, क्योकि वह परद्रव्यके महण-त्यागसे रहित है। जो जिसका परिणमन कराने वाला देखा जाता है वह लोहपिण्डका म्राग्नकी तरह उसके महग्ग-त्यागसे रहित नहीं देखा जाता; म्रात्मा तो तुल्य चेत्रमे वर्तता हुम्रा भी परद्रव्यके महग्ग त्यागसे रहित ही है। इसलिये वह पुद्गलोको कर्मभावसे परिग्रमाने वाला नहीं है।

प्रसंगिववरण-अनतरपूर्व गाथामे बताया गया था कि आत्माका कर्म (कार्य) अपने स्वका भवन (परिणमन) है, किन्तु पुद्गलका परिणमन आत्माका कार्य नहीं है। अब इस गाथामे ''पुद्गलपरिणाम आत्माका कर्म कैसे नहीं है" इस सदेहकों दूर किया गया है।

तथ्यप्रकाश—१- म्रात्मा परद्रव्यको न ग्रहण करता, न त्यागता है, इस कारण पुद्गलपरिगाम म्रात्माका कर्म नहीं है। २- म्रात्मा किसी भी भिन्न सत्ता वाले पदार्थको

रामियता दृष्टः स न तदुपादानहानशून्यो दृष्टः, यथाग्निरय पिण्डस्य । ग्रात्मा तु तुल्यनेत्रवर्ति-त्वेऽपि परद्रव्योपादानहानशून्य एव । ततो न स पुद्गलाना कर्मभावेन परिगामियता स्यात् ।।१८४।।

वर्तमान अपि सर्वकाल । सूलधातु — ग्रह ग्रहिणे, मुच्लृ मोक्षणे, डुक्न करणे, वृतु वर्तने । उमयपदिववः रण — गिण्हिद गृह्णाति मुचिद मुचित करोदि करोति — वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । ण न हि वि अपि — अव्यय । पोग्गलाणि पौद्गलानि कम्माणि कर्माणि — द्वितीया बहुवचन । जीवो जीव — प्रथमा एक । पुग्गलम जभे पुद्गलमध्ये — सप्तमी एकवचन । वट्ट वर्तमान — प्रथमा एकवचन कृदन्त । सव्वकालेसु सर्वका लेषु — सप्तमी बहुवचन । निरुषित — कलयित आयु इति काल । १९६५।।

नहीं परिग्रामाता, परपदार्थंके परिग्रामनरूप नहीं परिग्रामीता, इस कारण पुद्गलपरिणाम श्रात्माका कर्म नहीं है। ३— जो जिसका परिग्रामाने वाला होता है वह उसके ग्रह्ण-त्यागसे रिहत नहीं होता, उत्तरपर्यायका ग्रह्ण व पूर्वपर्यायका त्याग रूप कर्म होता है। ४—कार्माण वर्गणायें तथा शरीरस्कध ग्रात्माके एकचेत्रावगाही है तो भी उन परद्रव्योके ग्रह्ण त्यागसे रिहत है। ५— ग्रात्मा पुद्गलोका कर्मभावसे परिग्रमाने वाला नहीं है। ६— जैसे सिद्ध भगवान पुद्गल द्रव्योके बीच रहते हुए भी परद्रव्यके ग्रह्ण त्याग व करणसे रिहत हैं, इसी प्रकार शुद्धनयसे सभी जीव परद्रव्यके ग्रह्ण त्याग व करणसे रिहत हैं।

सिद्धान्त—(१) शक्तिरूपसे सभी जीव सिद्ध समान शुद्धात्मा है। (२) ग्रात्मा ग्रपने ही परिणमनरूपसे हो सकता है, परके परिणमनरूपसे नही। (३) ग्रात्माका गुण, धर्म, परिणमन ग्रात्मामे ही ग्रात्माके द्वारा होता है।

हष्टि—१- उपाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यायिकनय (२१)। २- स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय, परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२८, २६)। ३- उपादानहिष्ट (४६व)।

प्रयोग—सदाकाल ग्रात्माका सजातीय विजातीय समस्त परद्रव्योमे श्रत्यन्ताभाव है यह निरखते हुए परद्रव्योका श्रकर्तृत्व श्रवधारित कर समस्त विकल्पोसे निवृत्त होकर श्रपने मे सहज विश्राम करना ॥१८४॥

तब फिर झात्माका किस प्रकार पुद्गल कर्मोंके द्वारा ग्रहण भ्रोर त्याग होता है ? इसका निरूपण करते हैं — [सः] वह [इदानीं] ससारावस्थामे [द्रव्यजातस्य] म्रात्मद्रव्यसे उत्पन्न हुए [स्वकपरिणामस्य] श्रशुद्ध स्वपरिणामका [कर्ता सन्] कर्ता होता हुम्रा [कर्मधूलि- [भ्रादीयते] ग्रहण किया जाता है, भ्रोर [कदाचित् विमुच्यते] कदाचित् छोडा जाता है।

तात्पर्य-- ग्रात्माके श्रशुद्ध परिणामका होना व न होना कर्मके बँघ व छुटकारेका

भ्रथात्मनः कुतस्ति पुद्गलकर्मभिरुपादानंहानं चेति निरूपयित-

स इदाणि कत्ता सं सगपरिणामस्स दव्वजादस्स । आदीयदे कदोई विमुच्चदे कम्मधूलीहिं ॥१८६॥ सत्त्वशुद्ध भी आत्मा, सम्प्रति हो स्वपरिणामका कर्ता।

कर्मधूलिसे होता, बद्ध कभी छूट भी जाता ॥ १८६ ॥ स इदानी कर्ता सन् स्वकपरिणामस्य द्रव्यजातस्य । आदीयते कदाचिद्विमुच्यते कर्मधूलिभि ॥ १८६ ॥

सोऽयमात्मा परद्रव्योपादानहानशून्योऽपि सांप्रत ससारावस्थाया निमित्तमात्री कृत परद्रव्यपरिणामस्य स्वपरिगाममात्रस्य द्रव्यत्वभूतत्वात्केवलस्य कलयन् कर्तृत्व तदेव तस्य स्वपरिणामंनिमित्तमात्रीकृत्योपात्तकर्मपरिगामाभि पुद्गलघूलीभिविशिष्टावगाहरूपेणोपादीयते कदाचिन्मुच्यते च ॥१८६॥

नामसंज्ञ—त इदाणि कत्तार स त सगपरिणाम दन्वजाद कदाई कम्मधूलि। धातुसंज्ञ—आ दा दाने, वि मुच त्यागे। प्रातिपदिक— तत् इदानी कर्तृ सत् स्वकपरिणाम द्रव्यजात कदाचित् कर्मधूलि। मूलधातु—दा दाने मुच्लृ मोक्षरो। उभयपदिववरण—स स कत्ता कर्ता स सन्-प्रथमा एकवचन। इदाणि इदानी कदाई कदाचित्—अव्यय। सगपरिणामस्स स्वकपरिणामस्य दव्वजादस्स द्रव्यजातस्य—षष्ठी एक०। आदीयदे आदीयते विमुच्चदे विमुच्यते—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन भावकर्मप्रक्रिया। कम्मधूलिहि कर्म- घूलिभि —तृतीया वहुवचन। निरुवित— धूयते या सा धूलि धूत्र, कम्पने।।१८६।।

टीकार्थ—वह यह ग्रात्मा परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित होता हुग्रा भी ग्रभी संसारा-वस्थामे निमित्तमात्र किया गया है परद्रव्यपरिणाम जिसके द्वारा ऐसे केवल स्वपरिणाममात्र का द्रव्यत्वभूत होनेसे कर्तृ त्वका ग्रनुभव करता हुग्रा, उसके इसी स्वपरिणामको निमित्तमात्र करके कर्मपरिणामको प्राप्त होतो हुई पुद्गलरजके द्वारा विशिष्ट ग्रवगाहरूपसे ग्रहण किया जाता है ग्रीर कदाचित् छोडा जाता है।

प्रसंगिववरण—श्रनन्तरपूर्व गाथामे युक्तिपूर्वक श्रात्माको पुद्गलपरिणामका श्रकर्ता प्रसिद्ध किया था । श्रब इस गाथामे बताया गया है कि फिर पुद्गलकर्मों द्वारा श्रात्माका ग्रहण व त्याग कैसे हो जाता है श्रर्थात् बन्ध मोक्ष कैसे हो जाता है ?

तथ्यप्रकाश—(१) ग्रात्मा वस्तुतः परद्रव्यके ग्रहण व त्यागसे परे है ग्रर्थात् बन्ध व मोक्षसे परे है। (२) ग्रात्मा परमशुद्धनिष्चयनयसे ग्रविकार सहजानन्दमय चिद्रूप ग्रोध कार- ग्रासमयसाररूप है। (३) ग्रात्मा ग्रनादिबन्धनोपाधिका निमित्त पाकर स्वभावसे विलक्षण रागादिविकाररूप परिणम जाता है। (४) रागादिविकारका निमित्त पाकर कार्माण वर्ग- ग्रायें कर्मरूप परिणम जाते हैं। (५) रागादि विकार ग्रात्माके ग्रपने ही पर्याययोग्य उपा- दानसे प्रकट हुए है। (६) ग्रात्मा, ग्रपने ही ग्रशुद्ध उपादान उत्पन्न रागादिविभावके निमि-

श्रथ किंकुत पुद्गलकर्मगां वैचित्र्यमिति निरूपयति—

### परिणामदि जदा अपा सुहिम्ह असुहिम्ह रागदोसजुदो। तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादि भावेहिं॥ १=७॥

परिरामता जब श्रात्मा, रागद्वेषयुत हो शुभाशुममे । तब ज्ञानावररा।दिक भावोसे कर्मरज बँधता ।।१८७॥

परिणमित यदात्मा शुभेऽशुभे रागद्वेपयुत । त प्रविशति कर्मरजो ज्ञानावरणादिभावे ॥ १८७॥ श्रस्ति खल्वात्मन शुभाशुभपरिगामकाले स्वयमेव समुपात्तवेचित्र्यकर्मपुद्गलपरिणाम नवघनाम्बुनो भूमिसयोगपरिगामकाले समुपात्तवैचित्र्यान्यपुद्गलपरिगामवत् । तथाहि—यथा

नामसंज्ञ— जदा अप्प सुह असुह रागदोसजुद त कम्मरय णाणावरणादिभाव। धातुसंज्ञ—परि णम प्रह्लत्वे, प विस प्रवेशने। प्रातिपदिक—यदा आत्मन् शुभ अशुभ रागद्वेषयुत तत् कर्मरजस् ज्ञानावरणादि त्तसान्निध्यमे कर्मधूलिसे बँध जाता है। (७) जब कभी ग्रात्मा ग्रोधकारणसमयसारके श्रनुरूप दृष्टि बनाता है ग्रोर परिणामन करता है तब कर्मधूलिसे मुक्त होने लगता है ग्रोर श्रन्तमे पूर्ण-तया मुक्त हो जाता है। (६) जीव श्रशुद्ध परिणामोसे बँधता है श्रीर शुद्ध परिणामोसे मुक्त हो जाता है।

सिद्धान्त—(१) सहजात्मस्वरूपके, श्रालम्बनरूप शुद्धभावके निमित्तसे कर्म दूर हो जाते हैं। (२) विकारभावके श्राश्रयरूप श्रशुद्ध भावके निमित्तसे जीव कर्मधूलिसे बँध जाता है।

हिए—१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याणिकनय (२४व)। २- उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्याणिकनय (२४ग्र)।

प्रयोग—निज सहज चित्स्वभावके भूलनेके कारण उत्पन्न हुए विकार ही कर्मबन्धके कारण है सो कर्मविपाकसे छूटनेके लिये निज सहजिचत्स्वभावमे आत्मत्व अनुभवना ॥१८६॥

श्रव पुद्गल कर्मोकी विचित्रता किसके द्वारा की गई है ? इसका निरूपण करते हैं— [यदा] जब [श्रात्मा] श्रात्मा [रागद्वेषयुत्तः] रागद्वेषयुक्त होता हुश्रा [शुभे श्रशुभे] शुभ श्रोर श्रशुभ भावमे [परिमणित] परिणमता है, तब [कर्मरजः] कर्मधूलि [ज्ञानावरणादि भावै:] ज्ञानावरणादिरूपसे [तं] उसमे [प्रविशति] प्रवेश करती है।

तात्पर्य — जीवके शुभ प्रशुभ विकारका निमित्त पाकर कर्म ज्ञानावरणादिरूपसे प्रवेश करता है।

टीकार्थ-जैसे नवभेघजलके भूमिसयोगरूप परिणामके समय अन्य पुद्गलपरिगाम

यदा नवघनाम्बु भूमिसयोगेन परिणमित तदान्ये पुद्गलाः स्वयमेव समुपात्तवैचित्रयै शाद्दलिश-लीन्ध्रशक्तगोपादिभावैः परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रागद्वेषवशोकृतः शुभाशुभभावेन परिण-मित तदा ग्रन्ये योगद्वारेण प्रविशन्तः कर्मपुद्गला स्वयमेव समुपात्तवैचित्रयैर्ज्ञानावरणादिभावैः परिणमन्ते । ग्रतः स्वभावकृत कर्मणां वैचित्र्य न पुनरात्मकृतम् ॥१८७॥

भाव । मूलधातु-परि णम प्रह्लत्वे, प्र विश प्रवेशने । उभयपदिवरण--जदा यदा-अव्यय । अप्पा आत्मा रागदोसजुदो रागद्वेषयुत -प्रथमा एकवचन । सुहम्मि शुभे असुहम्मि अशुभे-सप्तमी एक० । त-द्वि० एक० । परिणमित पिवसिद प्रविशति-वर्तमान अन्य० एक० किया । कम्मरय कर्मरज -प्रथमा एक० । णाणावरणादिभावेहिं ज्ञानावरणादिभाव -तृतीया बहुवचन । निरुक्ति—रज्यते अनेन इति रज । समास-रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ ताभ्या युत रागद्वेषयुत ।।१८७।।

स्वयमेव वैचित्र्यको प्राप्त होते है, उसी प्रकार आत्माके शुभाशुभ परिणामके समय कर्मपुद्गल-परिणाम वास्तवमे स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त होते हैं। इसका स्पष्टीकरण—-जैसे जब नया मेघजल भूमिसयोगरूपसे परिणमता है तब अन्य पुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त हरियाली, कुकुरमुत्ता और इन्द्रगोप आदि रूप परिणमित होता है, इसी प्रकार जब यह आत्मा राग द्वेषके वशीभूत होता हुआ शुभाशुभ भावरूप परिणमता है तब अन्य, योगद्वारोसे प्रविष्ट होते हुये कर्मपुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त ज्ञानावरणादि भावरूप परिणमते है। इससे यह निर्णीत हुआ कि कर्मीको विचित्रता होना स्वभावकृत है, किन्तु आत्मकृत नही।

प्रसंगिववरण—श्रनन्तरपूर्व गाथामे श्रात्माका पुद्गलकर्मसे बन्ध व मोक्ष कैसे होता है इसका सकेत किया गया था। श्रब इस गाथामे बताया गया है कि बद्ध पुद्गल कर्मोंमे पुण्य पाप श्रादि विविधता किस कारणसे होती है ?

तथ्यप्रकाश—(१) श्रात्माके शुभपरिगामके समय बद्ध कर्मपुद्गलपरिगाममे विवि-धता स्वय ही हो जाती है। (२) जैसे नवीन मेघजलका भूमिसयोगरूपसे परिगामनेपर श्रन्य पुद्गल स्वयं ही हरी घास ग्रादि व लाल पीले विविध कीट कायरूपसे परिगाम जाते है। (३) वैसे ही श्रात्मा जब रागद्वेषवश शुभ श्रशुभभावसे परिषमता है तब योगद्वारसे प्रवेश करने वाले कर्मपुद्गल स्वय ही ज्ञानावरगादि व पुण्यपापादि नानारूपोसे परिगाम जाते है। (४) निश्चयत. ज्ञानावरणादि कर्मोंकी उत्पत्ति उन्ही पुद्गलोके द्वारा होती है ग्रीर मूलप्रकृति, उत्तरप्रकृति व पुण्यपापकी विचित्रता भी उन्ही पुद्गलोके द्वारा होती है। (४) ग्रात्माके द्वारा पुद्गलका कोई भी परिगामन नही होता। (६) कर्मबन्धके लिये जीवविकार निमित्त-मात्र है। (७) जीवविकारके लिये कर्मविपाक निमित्तमात्र है। (६) धर्मानुरागरूप विशुद्ध परिणामका निमित्त पाकर शुभ प्रकृतियोमे अमृत समान प्रकृष्ट ग्रनुभाग होता है। (६) मोहा- श्रयेक एव आत्मा बन्ध इति विभावयति—

सपदेसो सो चप्पा कसायिदो मोहरागदोसेहि। कन्मरजेहिं सिलिङो वंधो त्ति परूविदो समये॥१८८॥

सप्रदेश वह श्रात्मा, कषाययुत मोह राग हे षोसे। कर्मरज लिप्त होता, इसको ही बन्ध बतलाया।।१८८॥

सप्रदेश स आत्मा कषायितो मोहरागद्वेपै । कर्मरजोभि शिलण्टो वन्ध इति प्रकृपित समये । यथात्र सप्रदेशत्वे सति लोध्नादिभिः कषायितत्वात् मञ्जिष्ठरङ्गादिभिरुपश्लिष्टमेक रक्त

नामसंज-सपदेस त अप्प कसायिद मोहरागदोस कम्मरण सिलिट्ठ वध त्ति पर्त्विद समय। धातुसंज-कस तन् करणे, सिलीस आर्लिंगने। प्रातिपदिक—सप्रदेश तत् आत्मन् कपायित मोहरागद्वेप कमरणस् दिती असंक्लेशभावका निमित्त पाकर अशुभप्रकृतियोमे हालाहल समान नीव्र अनुभाग वैंघता है। (१०) जीवकी जघन्यिवशुद्धिका निमित्त पाकर शुभप्रकृतियोमे गुड समान जघन्य अनुभाग बैंधता है। (११) जीवके जघन्यसक्लेशका निमित्त पाकर अशुभप्रकृतियोमे निम्बसमान जघन्य अनुभाग होता है। (१२) मध्यमविशुद्धिका निमित्त पाकर शुभ कर्मप्रकृतियोमे खड शक्कर समान मध्यम अनुभाग होता है। (१३) मध्यमसंक्लेशभावका निमित्त पाकर अशुभप्रकृतियोमे से काञ्जीर विष समान मध्यम अनुभाग वैंघता है। (१४) ये विविध कर्मपुद्गल हेतुभूत हैं और कर्मप्रकृतिरिह्त सहजानन्दस्वभाव परमात्मद्रव्यसे भिन्न है। (१४) निश्चयतः कर्मपुद्गलो की समस्त विचिश्रतार्य पुद्गलकृत है जीवकृत नही है।

सिद्धान्त—१- पुण्य, पाप, तीन्नानुभाग, मन्दानुभाग आदि सभी प्रकारके कर्म कर्म-त्वदृष्टिसे सदृश हैं। २- प्रकृति, अनुभाग श्रादिकी विचिन्नतासे पुण्य पाप आदि कर्मोंमे पर-स्पर विलक्षणता, विचित्रता व विविधता है।

हृष्टि—१- सादृष्यनय (२०२)। २- वैलक्षण्यनय (२०३)।

प्रयोग — बन्धनमुक्त होनेके लिये पुण्य पापकर्म व उसके निमित्तभूत शुभ भ्रशुभ भाव समस्त परभावोसे उपेक्षा कर निज सहज चित्स्वभावकी उपासना करना ॥१८७॥

तात्पर्य-सोपाधि विकारी जीव स्वय बन्धरूप हो रहा है।

हस्टं वासः, तथात्मापि सप्रदेशत्वे सति काले भोहरागद्वेषैः कषायितत्वात् कर्मरजोभिरुपश्लिष्ट एको बन्धो द्रष्टव्यः शुद्धद्रव्यविषयत्वान्निश्चयस्य ॥१८८॥

विलष्ट बन्ध इति प्ररूपित समय । मूलधातु – कष तनू करिंग, विलष् आलिङ्गने । उभयपदिवरण — सप-देसो सप्रदेश सो स अप्पा आत्मा कसायिदो कपायित – प्रथमा एक० । मोहरागदोसेहि मोहरागद्वेषै — तृतीया बहु० । कम्मरजेहि कर्मरजोभि – तृ० बहु० । सिलिट्ठो विलष्ट – प्र० ए० कृदन्त । बंधो बन्ध परू विदो प्ररूपित – प्रथमा एक० । समये – सप्तमी एक० । निरुवित — कषन कषाय कषाय सजात अस्य स कषायित । समास — मोहरव राग०व द्वेषश्च मोहरागद्वेषा तै मोहरागद्वेषै, कर्माणि च तानि रजासि चेति कर्मरजाति तै कर्मरजोभि । । १८८।।

टीकार्थ—जैसे जगतमे प्रदेशवानपना होनेपर लोघ—फिटकरी भ्रादिसे कसैलापन होने से मजीठादिके रंगसे सबद्ध होता हुम्रा वस्त्र भ्रकेला ही रंगा हुम्रा देखा जात। है, इसी प्रकार भ्रात्मा भी प्रदेशवान होनेसे यथाकाल मोह-राग द्वेषके द्वारा कषायित (मिलन—रगा हुम्रा) होनेसे कर्मधूलि द्वारा शिलब्ट होता हुम्रा भ्रकेला ही बध है; ऐसा मानना चाहिये, क्योंकि नि• श्चय शुद्ध द्रव्यको विषय करता है।

प्रसंगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे पुद्गलव मींकी विचित्रताका कारण बताया गया था। ग्रब इस गाथामे निश्चयतः एक इस जीवको बन्ध कहा गया है।

तश्यप्रकाश—(१) ग्रात्मा लोकाकाश प्रदेश प्रमाण ग्रसख्यात प्रदेश वाला होनेसे सप्रदेश है। (२) सप्रदेश यह ग्रात्मा यथासमय मोह रागद्वेषसे कषायित होनेसे कर्मधूलिसे बद्ध होता हुग्रा यही ग्रभेदनयसे बन्ध कहलाता है। (३) लोध फिटकरी ग्रादि द्रव्योसे कर्सेला किया गया वस्त्र भी तो मजीठ ग्रादि रङ्गोसे रिखत होता हुग्रा ग्रभेदसे रक्त (लाल) ही कहा जाता है। (४) केवल एक द्रव्यको देखकर परप्रसगसे उसपर हुए प्रभावको वह द्रव्य ही वैसा बताना ग्रसद्भूत व्यवहार है। (५) ग्रमद्भूतव्यवहार ग्रशुद्ध द्रव्यके निरूपणका प्रयोजक है। (६) ग्रशुद्धिनश्चयनयमे भावबन्ध जीव है, क्योकि निश्चयनयका विषय शुद्ध (एक) द्रव्य होता है। (७) शुद्ध ग्रर्थ यहाँ ग्रन्य द्रव्यसे पृथक् एक द्रव्य है।

सिद्धान्त—(१) निश्चयसे भावबन्घ जीव है। (२) मोहरागद्वेषसे कषायित ग्रोत्मा के कर्मरजसे हुए बन्धको जीव कहना उपचार है।

हष्टि—१- अशुद्धनिश्चयनय (४७)। २- एकजातिकार्ये ग्रन्यजातिकारणोपचारक व्यवहार (१३३)।

प्रयोग — बन्धविपदासे बचनेके लिये अबन्ध श्रविकार सहज चित्स्वरूपमे आत्मत्व श्रवुभवना ॥१८८॥

म्रथ निश्चयव्यवहाराविरोधं दर्शयति—

एसो बंधसमासो जीवागां गिच्छयेगा गिहिहो।

ग्ररहंतेहि जदीगां ववहारो अण्गाहा भगिदो।।१८॥

यह सब बन्धनिरूपण, प्रभुने यितको कहा विनिश्चयसे।

व्यवहारवचन इससे, अन्यान्य प्रकार बतलाया।।१८६॥

एव वन्धसमासो जीवाना निश्चयेन निर्दिष्ट । अर्हेद्भिर्यतीना व्यवहारोऽन्यथा भणित ।। १८६ ॥ रागपरिणाम एवात्मन कर्म, स एव पुण्यपापद्वैतम् । रागपरिगामस्यैवात्मा कर्ता तस्यैवोपादाता हाता चेत्येष शुद्धद्रव्यनिरूपगात्मको निश्चयनय यस्तु पुद्रगलपरिणाम स्रात्मनः कर्म स एव पुण्यपापद्वैत पुद्रगलपरिणामस्यात्मा कर्ता तस्योपादाता हाता चेति सोऽणुद्धद्रव्यनि-

नामसंज्ञ—एत वधसमास जीव णिच्छय णिह्टि अरहत जिंद ववहार अण्णहा मणिद। घातुसज्ञ—भण कथने। प्रातिपदिक—एतत् वन्धसमास जीव निश्चय निर्दिष्ट अर्हत् यित ववहार अन्यथा भणित। मूल-घातु—भण शब्दार्थ। उभयपदिववरण—एसो एष वधसमासो वन्धसमास –प्रथमा एक०। जीवाण जीवाना जदीण यतीना—पष्ठी बहु०। णिच्छयेण निश्चयेन—तृतीया एक०। णिह्टि निर्दिष्ट भणिदो

ग्रव निश्चय ग्रीर व्यवहारका ग्रविरोध दिखाते है— [एषः] यह (पूर्वोक्त प्रकारसे), [जीवानां] जीवोके [बधसमासः] बन्धका सचेप [अहंद्भिः] ग्रहंन्त भगवानने [यतीना] यितयोसे [निश्चयेन] निश्चयसे [निदिष्टः] कहा गया है, [ब्यवहारः] ग्रीर द्रव्यकर्मरूप व्यवहारबन्ध [भ्रन्यथा] व्यवहारसे [मिगित] कहा गया है।

तात्पर्य — उपयोगमे रागादिका म्राना निश्चयसे बन्ध है व जीवके साथ कर्मीका लिप्त होना व्यवहारसे बन्ध है।

टोकार्थ — रागपरिणाम ही ग्रात्माका कर्म है, वही पुण्य-पापरूप द्वंत है, रागपरिणाम का ही ग्रात्मा कर्ता है, उसीका ग्रहण करने वाला है ग्रीर उसीका त्याग करने वाला है, इसी प्रकार यह, शुद्धद्रव्यका निरूपण निश्चयनय है। ग्रीर जो पुद्गलपरिणाम ग्रात्माका कर्म है, वही पुण्य पापरूप द्वंत है, पुद्गल परिणामका ग्रात्मा कर्ता है, उसका ग्रहण करने वाला ग्रीर छोडने वाला है, यह ग्रशुद्ध द्रव्यका निरूपणस्वरूप व्यवहारनय है। ये दोनो नय हैं, क्योंकि शुद्धता ग्रीर ग्रशुद्धता दोनो प्रकारसे द्रव्य जाना जा रहा है। किन्तु यहाँ निश्चयनय साधकतम ग्रयात् उत्कृष्टसाधक होनेसे ग्रहण किया गया है, (क्योंकि) साध्यके ही शुद्धपना होनेसे द्रव्यका शुद्धपनेका प्रकाशक होनेसे निश्चयनय ही साधकतम है, किन्तु ग्रशुद्धत्वका छोतक व्यवहारनय साधकतम नहीं।

रूपणात्मको व्यवहारनयः । उभावप्येतौ स्तः, शुद्धाशुद्धत्वेनोभयथा द्रव्यस्य प्रतीयमानत्वात् । किन्त्वत्र निश्वयनयः साधकतमत्वादुपातः, साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस्य शुद्धत्वद्योतकत्वान्ति । श्वयनय एव साधकतमो न पुनरशुद्धत्वद्योतको व्यवहारनयः ॥१८६॥

भणित -प्र० ए० कृदन्त किया। अरहतेहि अर्हेन्ड्रि -तृतीया बहु०। ववहारो व्यवहार -प्र० एक०। अण्ण-हा अन्यथा-अव्यय। भणिदो भणित.-प्रथमा एक० कृदन्त किया। निरुक्ति—यतते य स यति यती प्रयत्ने भ्वादि। समास- बन्धाना समास इति बन्धसमास ॥१८६॥

प्रसंगविवरण-भनन्तरपूर्व गाथामे "एक जीव ही को निश्चयसे बन्ध कहा गया था। भ्रब इस गाथामे तिद्वषयक निश्चय व्यवहारका विरोध मिटाया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) निश्चयसे रागपरिणाम ही अ्रशुद्ध आत्माका कर्म (कार्य) है। (२) वह रागपरिणामरूप भावकर्म पुण्यरूप व पापरूप है। (३) रागपरिणामका ही यह अ्रशुद्ध आत्मा कर्ता है। (४) यह अ्रशुद्धात्मा रागपरिणामका ही ग्रहण करने वाला है। (४) यह आत्मा सहजात्मस्वरूपको अपनाता हुआ रागपरिणामका त्याग करने वाला है। (६) पुद्गलके परिण्यमको आत्माका कर्म बताना उपचार है। (७) पुद्गलकर्म पुण्यकर्म व पापकर्म यो दो प्रकारका है। (६) पुद्गलपरिणामका कर्ता, ग्राहक व त्याग करने वाला आत्माको कहना उपचार है। (६) निश्चयन्य एक द्रव्यका निरूपक है। (१०) व्यवहारनय परोपाधियुक्तताका निरूपक है। (११) उपचार एकद्रव्यके परिणामको अन्य द्रव्यमे आरोपित करता है। (१२) जीवद्रव्य स्वतन्त्र सत् है अतः शुद्ध है याने समस्त परसे विविक्त है विकारपरिण्यमनरूप भी यही परिण्याता है। (१३) जीवका विकार परिणाम सहजस्वभावसे नही होता है. किन्तु पर उपाधिका सान्निध्य निमित्त पाकर ही होता अतः अशुद्ध है याने सोपाधि है। (१४) निश्चयन्य वय केवल जीवद्रव्यको निरखता हुआ तिद्वयक ज्ञान कराता है। (१४) उपचारनामक व्यवहारनय निमित्तन्तिक भावको प्रकट करनेके लिये उसकी सीमासे बढकर जीवको पुद्गल द्रव्यका कर्ता, ग्रहणकर्ती व त्यागकर्ता बताता है। (१६) स्वयको साध्य केवल स्वय जीवद्रव्य है, अतः उसका ही निरखने वाला निश्चयनय सोधकतम है।

सिद्धान्त—१- ससारी जीव श्रपने ही श्रशुद्ध परिणामका करने वाला है। २-जीव पुद्गलादि किमी भी परद्रव्यका करने वाला नहीं हो सकता।

हिष्ट--१- अशुद्धनिश्चयनय (४७)। २- प्रतिषेघक शुद्धनय (४६ अ)। प्रयोग-- अपने आत्माको शुद्ध स्थितिमे रखनेके लिये कर्मोपाधिसे विविक्त केवल

श्रयाशुद्धनयादशुद्धात्मलाम एवेत्यावेदयति—

# ण चयदि जो दु ममतिं अहं ममेमंति देहदविगोसु। सो सामण्णं चता पडिवण्णो होदि उम्मग्गं ॥१६०॥

देह धनोमे मेरा, यह है यों जो ममत्व निंह तजता। सो श्रामण्य छोड़कर, कुमार्गको प्राप्त होता है ॥१६०॥

न त्यजित यस्तु ममतामह ममेदिमिति देहद्रविरोषु । स श्रामण्य त्यक्तवा प्रतिपन्नो भवत्युन्मार्गम् ॥ १६० ॥

यो हि नाम शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयनिरपेक्षोऽशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवहार-नयोपजनितमोह. सन् ग्रहमिद ममेदमित्यात्मात्मीयत्वेन देहद्रविणादौ परद्रव्ये ममत्व न जहाति

नामसंज्ञ—ण ज दु ममत्ति अम्ह अम्ह इम ति देहदिवण त सामण्ण पिडवण्ण उम्मग्ग । धातुसज्ञ— चय त्यागे, हो सत्ताया । प्रातिपिदक—न यत् तु ममता अस्मद् अस्मद् इदम् इति देहद्रविण तत् श्रामण्य

चित्प्रतिभासमात्र श्रनुभवना ॥१८६॥

श्रव श्रशुद्धनयसे श्रशुद्ध श्रात्माका ही लाभ होता है यह कहते है— [यः तु] जो [देहद्रविरोषु] देह-धनादिकमे [क्षहं इदं मम इदम्] 'मैं यह हू श्रोर मेरा यह है' [इति ममतां] ऐसी ममताको [न त्यजित] नही छोडता, [सः] वह [श्रामण्यं त्यक्त्वा] श्रमरापने को छोडकर [उन्मार्गं प्रतिपन्नः भवति] उन्मार्गको प्राप्त होता है।

तात्पर्य—जो देह धन ग्रादिमे ग्रहभाव व ममत्व नही छोडता वह मुनिपदसे च्युत हो जाता है।

टीकार्थ — जो ग्रात्मा शुद्ध द्रव्यके निरूपणस्वरूप निश्वयन पसे निरपेक्ष रहता हुम्रा व म्रशुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप व्यवहार नयसे उत्पन्न हुम्रा है मोह जिसके ऐसा वर्तता हुम्रा 'मै यह हूँ ग्रोर यह मेरा है' इस प्रकार ग्रात्मीयतासे देह धनादिक परद्रव्यमे ममत्व नही छोडता वह ग्रात्मा वास्तवमे शुद्धात्मपरिणतिरूप श्रामण्यनामक मार्गको दूरसे छोडकर ग्रशुद्धात्मपरिणतिरूप जनमार्गको ही प्राप्त होता है। इससे निश्चित होता है कि श्रशुद्धनयसे अगुद्धात्माका ही लाभ होता है।

प्रसंगविवरण्—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बन्धसमास बताकर जीवकी श्रशुद्धता बताई श्रीर साथ ही स्वभावदृष्टिसे, स्वसत्तापेक्षासे जीवकी शुद्धताका सकेत किया गया। ग्रव इस गाथामे बताया गया है कि श्रशुद्ध प्ररूपक नयके श्रवलम्बनसे श्रशुद्धात्मत्वका ही लाभ होता है।

तथ्यप्रकाश—(१) निश्चयनय शुद्ध (केवल एक) द्रव्यका निरूपण करने वाला है। (२) व्यवहारनय श्रशुद्ध (सम्बद्ध श्रन्य द्रव्यसिंहत) द्रव्यका निरूपण करने वाला है।

स खलु शुद्धात्मपरिणतिरूपं श्रामंण्याख्यं मार्गं दूरादपहायाशुद्धात्मपरिणतिरूपमुन्मार्गमेव प्रति-पद्यते । श्रतोऽवधार्यते प्रशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एव ।।१६०।।

प्रतिपन्न उन्मार्ग । मूलघातु—त्यज त्यागे, भू सत्ताया । उभयपदिववरण—ण न दु तु ति इति—अव्यय । चयदि त्यजित होदि भवति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । जो य सो सः पिडवण्णो प्रतिपन्न — प्रथमा एकवचन । मर्मात्त ममता सामण्ण श्रामण्य उम्मग्ग उन्मार्ग—दि एक । अह—प्र० एक । मम— षट्ठी एक । इमं इद—प्रथमा एक । देहदुविरोसु देहद्रविरोषु—सप्तमी बहु । चत्ता त्यक्तवा—सम्बन्धार्थ-प्रक्रिया । निरुक्ति—श्रमणस्य भाव श्रामण्य दूयते यत्र तत्र इति द्रविण द्रु गतौ भवादि । समास—देहा इव द्रविणानि चेति देहद्रविणानि तेषु ।।१६०।।

(३) निश्चयनयकी अपेक्षा न रखकर एकान्ततः व्यवहारनयका आलम्बन करनेसे मोह उत्पन्न होता है। (४) जिसके परद्रव्यमे व्यामोह उत्पन्न हुआ है वह देहमे यह मैं हू ऐसा अनुभव करता है। (५) देह व्यामुख जीव देहसुखसाधनभूत परद्रव्योमे यह मेरा है इस ममत्वको नही छोडता। (६) जो अहकार, ममकारको नही छोड़ता वह शुद्धोत्मपरिणतिरूप श्रामण्य मार्गको दूरसे ही छोड देता है। (७) जो शुद्धात्मदृष्टिरूप श्रामण्यमार्गसे दूर रहता है वह अशुद्धात्मपरिणतिरूप उन्मार्गमे रमता है। (५) अशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मक अशुद्धनयसे अशुद्धारमत्वका ही लाभ होता है।

सिद्धान्त-(१) अशुद्धनयसे अशुद्धात्माका लाभ होता है।

हष्टि—१- एकजातिद्रव्ये स्रन्यजातिद्रव्योपचारक स्रसद्भूत व्यवहार, स्वजात्यसद्भूत व्यवहार, विजात्यसद्भूत व्यवहार स्रादि (१०६, ६७, ६८)।

प्रयोग—पराश्रित सकलबाधावोसे दूर होनेके लिये परद्रव्य व परभावसे हिष्ट हटा ना ॥१६०॥

श्रव शुद्धनयसे शुद्धात्माका ही लाभ होता है यह श्रवधारित करते है—[अहं परेषां न भवामि] 'मैं परका नहीं हूं, [परे में न सन्ति] पर मेरे नहीं है, [श्रहम एक: ज्ञानम्] मैं एक ज्ञान हूं [इति यः ध्याने ध्यायित] इस प्रकार जो ध्यानमे रहता हुआ ध्यान करता है, [सः आत्मा] वह श्रात्माको [ध्याता भवित] ध्याने वाला होता है।

तात्पर्य--- श्रपनेको ज्ञानमात्र ध्याने वाला श्रात्मा श्रात्मध्याता कहलाता है।

टीकार्थ — जो ग्रात्मा मात्र ग्रपने विषयमे प्रवर्तमान ग्रशुद्ध द्रव्यके निरूपणस्त्र व्य-वहारनयके ग्रविरोधसे मध्यस्य होता हुगा शुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप निश्चयनयके द्वारा मोह को दूर किया है जिसने ऐसा होता हुगा, 'मैं परका नहीं हू, पर मेरे नहीं है' इस प्रकार स्व-परके परस्पर स्वस्वामिसवधको छोड कर, 'शुद्धज्ञान ही एक मैं हूं' इस प्रकार ग्रनात्माको **अय** शुद्धनयात् शुद्धात्मलाभ एवेत्यवधारयति—

गाहं होमि परेसिं गा, मे परे संति गागामहमेको। इदि जो भायदि भागो सो अप्पागां हवदि भादा।।१६१॥ मै परका निह हूं पर मेरा निह ज्ञानमाव इक हूं मै। यो निजको जो ध्याता, शुद्ध वही ध्यानमे ध्याता।।१६१॥

नाह भवामि परेषा न मे परे सन्ति ज्ञानमहमेक । इति यो ध्यायित ध्याने स आत्मा भवित ध्याता ।१६११ यो हि नाम स्वविषयमात्रप्रवृत्ताशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवहारनयाविरोधमध्यस्य शुद्ध-द्रव्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयापहस्तितमोह सन् नाह परेषामस्मि न परे मे सन्तीति स्वपरयोः परस्परस्वस्वामिसबन्धमृद्ध्य शुद्धज्ञानमेवैकमहमित्यनात्मानमृत्सुज्यात्मानमेवात्मत्वेनोपादाय

नामसज्ञ—ण अम्ह पर ण अम्ह पर णाण अम्ह एक्क इदि ज भाण त अप्प भादार । घातुसज्ञ—हो सत्ताया, अस सत्ताया, जभा ध्याने, हव सत्ताया । प्रातिपदिक—न अस्मद् पर न अस्मद् पर ज्ञान अस्मद्

छोडकर, श्रात्माको ही श्रात्मरूपसे ग्रहण करके, परद्रव्यसे जुदा हो जानेके कारण श्रात्मरूप ही एक श्रग्रमे चिन्तनको रोकता है, वह एकाग्रचिन्तानिरोधक उस एकाग्रचिन्तानिरोधके समय वास्तवमे शुद्धात्मा होता है। इससे निश्चित होता है कि शुद्धनयसे ही शुद्धात्माका लाभ होता है।

प्रसगविवरण-अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि अशुद्धनयसे अशुद्धात्मत्वका लाभ होता है। अब इस गाथामे बताया गया है कि शुद्धनयसे शुद्धात्मलाभ ही होता है।

तथ्यप्रकाश—(१) व्यवहारनय अशुद्ध (सोपाचि) द्रव्यका निरूपण करता है। (२) निश्चयनय शुद्ध (केवल एक) द्रव्यका निरूपक है। (३) ज्ञानी व्यवहारनयको यो निरखकर कि यह अपने विषयमात्रमे प्रवृत्त हो रहीं है, व्यवहारनयका विरोध न करके मध्यस्थ रहता है। (४) ज्ञानी व्यवहारनयके अविरोधसे मध्यस्थ होता हुआ निश्चयनयके द्वारा मोहको दूर कर देता है। (४) ज्ञानी निर्मोह होता हुआ स्व व परमे परस्पर स्वस्वामिसम्बन्धको खतम कर देता है। (६) निर्मोह होनेसे ज्ञानीका यह अबाधित निर्णाय रहता है कि न मैं किसी परद्वयका हू और न कोई परद्रव्य मेरा है। (७) ज्ञानी स्वपरमे परस्परस्वस्वामिसम्बन्धको खतम करके अपनेको मैं शुद्ध ज्ञानमात्र हू ऐसा मानता है, प्रतीत करता है। (६) ज्ञानी अपने को शुद्ध ज्ञानमात्र मानता हुआ समस्त धनात्मक पदार्थोंको त्याग देता है। (६) ज्ञानी अना-रमक पदार्थोंको त्यागकर व आत्माको आतमरूपसे ग्रहण कर परद्रव्योसे जुदा हो जानेके कारण एक स्वात्मामे ही ध्यान रखता है। (१०) जो ज्ञानो ज्ञानस्वरूपको शुद्धात्मा

परद्रव्यव्यावृत्तत्वादात्मन्येवैकस्मिन्नग्रे चिन्तां निरुणिद्धि स खल्वेकाग्रचिन्तानिरोधकस्तस्मिन्ने-काग्रचिन्तानिरोधसमये शुद्धात्मा स्यात् । ग्रतोऽवधार्यते शुद्धनयादेव शुद्धात्मलाभः ॥१६१॥

एक इति यत् ध्यान तत् आत्मन् ध्यातृ । मूलधानु-भू सत्ताया, अस् भुवि ध्यै ध्याने । उभयपदिववरण—न-अव्यय । अह णाणं ज्ञान एक्को एक जो यः सो स भादा ध्याता-प्रथमा एकवचन । परेरित परेषा-ष्ठी वहु० । मे-ष्ठी एक० । परे-प्र० व० । भागो ध्याने-सप्तमी एक० । अप्पाण आत्मान-द्वि० एक० । होमि भवामि-वर्त० उत्तम एक० । सित सन्ति-वर्त० अन्य० बहु० किया । भायदि ध्यायित हवदि भवि-वर्तमान अन्य० एक० किया । निष्कित- ध्यायित असौ इति ध्याता, ज्ञप्तिमात्र इति ज्ञान ।। १६१ । को ही जानता है वह उस कालमे शुद्धात्माका उपयोगी है । (११) शुद्धनयसे हो शुद्धात्माका उपयोग बना, श्रतः शुद्धनयसे हो शुद्धात्माका उपयोग बना, श्रतः शुद्धनयसे हो शुद्धात्मलाभ होता है, यह निश्चित हुग्ना । (१२) शुद्धात्मलाभके समय ज्ञानी भावकर्म द्रव्यकर्म व नोकर्मसे विविक्त एक ज्ञानमात्र ही श्रनुभवता है । (१३) शुद्धात्मध्यानमे स्थित हुग्ना ज्ञानी चिदानन्द एकस्वभाव सहजपरमात्माका ध्याता है ।

सिद्धान्त-१- शुद्धनयसे शुद्धात्मलाभ होता है। २- शुद्धस्वरूपकी भावनामे जीव निरुपाधि श्रात्मस्वरूपका ध्याता है।

दृष्टि—१- शुद्धनय (४६)। २- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याचिकनय (२४ब)।

प्रयोग — शुद्धात्मलाभके लिये ''मैं दूसरेका नहीं, दूसरे मेरे नहीं, मैं तो एक ज्ञानमात्र हू' इस प्रकार एकत्वविभक्त भ्रात्मतत्त्वको घ्यानमे लेना ॥१६१॥

भ्रब ध्रुवत्वके कारण शुद्धातमा ही पाने योग्य है यह उपदेश करते हैं—[अहम्] मैं [एवं] इस प्रकार [भ्रात्मकं] भ्रात्मको [ज्ञानात्मानं] ज्ञानात्मक, [दर्शनभूतम्] दर्शनभूत, [भ्रतीन्द्रियमहार्थं] भ्रतीन्द्रिय महापदार्थ, [भ्रुवम्] ध्रुव, [भ्रचलम्] भ्रचल, [अनालम्बं] निरालम्ब भ्रौर [शुद्धम्] शुद्ध [मन्ये] मानता हूं।

तात्पर्य--मैं भ्रपनेको ज्ञानदर्शनमय भ्रतीन्द्रिय ध्रुव भ्रचल निरपेक्ष शुद्ध सहज पर-मात्मतत्त्व मानता है।

टोकार्थ — सत् अहेतुक होनेके कारण अनादि-अनन्त और स्वतः सिद्ध होनेसे आत्मा का शुद्धात्मा ही ध्रुव है, उसके दूसरा कुछ भी ध्रुव नहीं है। श्रीर परद्रव्यसे भिन्नत्व श्रीर स्वधमंसे अभिन्नत्व होनेके कारण एकत्व होनेसे आत्मा अशुद्ध है। वह एकत्व आत्माके ज्ञा-नात्मकत्वके कारण, दर्शनभूतत्वके कारण, अतीन्द्रिय महापदार्थत्वके कारण, अचलताके कारण श्रीर निरालम्बत्वके कारण है। उनमेसे ज्ञानको ही अपनेमे धारण करने वाले, स्वय दर्शन-भूत आत्माका अतन्मय परद्रव्यसे भिन्नत्व होनेके कारण श्रीर स्वधमंसे अभिन्नत्व होनेके

श्रथ भ्रुवत्वात् शुद्ध आत्मैवोपलम्मनीय इत्युपिक्शिति— एवं गागापागां दंसगाभूदं अदिंदियमहत्थं। धुवमचलमगालिंबं मण्गोऽहं, अप्पगं सुद्धं।।१६२॥ यौं ज्ञानात्मक दर्शन-भूत अतीन्द्रिय महार्थ श्रविनाशी। श्रुव अचत निरालम्बी, निजको मै शुद्ध माता हुं।।१६२॥

एव ज्ञानात्मान दर्शनभूतमतीन्द्रियमहार्थम् । ध्रुवमचलमनालम्ब मन्येऽहमात्मक शुद्धम् ॥ ४६२ ॥

श्रात्मनो हि शुद्ध श्रात्मैव सदहेतुकत्वेनानाद्यनन्तत्वात् स्वतःसिद्धत्वाच्च ध्रुवो न किः चनाप्यन्यत् । शुद्धत्वं चात्मनः परद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चैकत्वात् । तच्च ज्ञानात्मकः त्वाद्दर्शनभूतत्वादतीन्द्रियमहार्थत्वादचलत्वादनालम्बत्वाच्च । तत्र ज्ञानमेवात्मिन विभ्रत स्वय दर्शनभूतस्य चातन्मयपरद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा प्रतिनियतस्पर्धः

नामसंज्ञ—एव णाणप्प दसणभूद अदिदियमहत्य घुव अचल अणालव अम्ह अप्पग सुद्ध । घातुसज्ञ— मन्न अवबोधने । प्रातिपदिक—एव ज्ञानात्मन् दर्शनभूत अतीन्द्रियमहार्थ ध्रुव अचल अनालम्ब अस्मद् आत्मक शुद्ध । मूलधातु— मन ज्ञाने । उभयपदिविदरण— एव—अव्यय । णाणप्पाण ज्ञानात्मान दसणभूद दर्शनभूत अदिदियमहत्य अतीन्द्रियमहार्थं घुव ध्रुव अचल अणालव अनालम्ब अप्पग आत्मक सुद्धं शुद्ध—

कारण एकत्व है। श्रीर, जो प्रतिनियत स्पर्श-रस गघ वर्ण्ह गुण तथा शब्द प्पर्यायको ग्रहण करने वाली अनेक इन्द्रियोका उलघन करके समस्त स्पर्श-रस-गघ-वर्ण्ह गुणो श्रीर शब्द ए पर्यायको ग्रहण करने वाले एक सत् महापदार्थका (श्रात्माका) इन्द्रियात्मक परद्र व्यसे भिन्नत्व होनेके कारण श्रीर स्पर्शादिके ग्रहण स्व ए (ज्ञानस्व ए एक्टव है। श्रीर, क्षण विनाश रूप्त प्रवर्तमान ज्ञेय पर्यायोको ग्रहण करने श्रीर छोडने का श्रभाव होनेसे श्रचल श्रात्माका ज्ञेयपर्यायस्व ए परद्र व्यसे भिन्नत्व होनेके कारण श्रीर तिन्निमत्तक ज्ञानस्व ए स्वधमंसे श्रभिन्नत्व होनेके कारण एकत्व है। श्रीर, नित्य रूपसे प्रवन्तिमत्तक ज्ञानस्व ए स्वधमंसे श्रभिन्नत्व होनेके कारण एकत्व है। श्रीर, नित्य रूपसे प्रवन्तिमत्तक ज्ञानस्व रूप स्वधमंसे श्रभिन्नत्व होनेके कारण एकत्व है। इस प्रकार चिन्मात्र शुद्धनयका उतना ही मात्र निरूपणस्व रूपमा होनेसे यही एक शुद्धातमा ही श्रुवत्व के कारण उपलब्ध करने योग्य है। पिथक श्रीरके श्रगोके साथ संसर्गमे श्राने वाली मार्गके वृक्षोकी श्रनेक छायाके तुल्य श्रन्य श्र श्रम् प्रवार्षेसे क्या प्रयोजन है?

प्रसंगिववरण-ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि शुद्धनयसे शुद्धातमलाभ होता है। श्रब इस गाथामे बताया गया है कि श्रुवपना होनेसे शुद्ध श्रातमा ही उपलम्भनीय

रसगन्धवर्णगुण्णश्ब्दपर्यायग्राहोण्यनेकानीन्द्रियाण्यतिक्रम्य सर्वस्पर्शरसगन्धवर्णगुण्णशब्दपर्यायग्रान्हिकस्यैकस्य सतो महतोऽर्थस्येन्द्रियात्मकपरद्रव्यिधभागेन स्पर्णादिग्रह्णात्मकस्वधमीविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा क्षणक्षयप्रवृत्तपरिच्छेद्यपर्यायग्रहण्णमोक्षणाभावेनाचलस्य परिच्छेद्यपर्यायात्त्रम्भपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधमीविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा नित्यप्रवृत्तपरिच्छेद्यद्रव्यालम्बनाभावेनानालम्बस्य परिच्छेद्यपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधमीविभागेन चास्त्येकत्वम् । एव शुद्धं ग्रात्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्य तावन्मात्रनिरूपणात्मकत्वात् ग्रयमेक एव च ध्रवत्वादुपलब्धव्यः किमन्यैरध्वनीनाङ्गसगच्छमानानेकमार्गपादपच्छायास्थानी-यैरध्रवै. ।।१६२।।

द्वितीया एकवचन । अह-प्रथमा एकवचन । मण्गो मन्ये-वर्तमान उत्तम पुरुष एकवचन किया । निरुक्ति-आलबन आलम्ब तेन रहित अनालम्ब त लवि अवलम्बने । समास-ज्ञान आत्मा स्वरूप यस्य स ज्ञा= नात्मा त ।।१६२।।

#### (प्राप्तव्य) है।

तथ्यप्रकाश--(१) ग्रात्माका ध्रुव सर्वस्व शुद्ध (केवल) ग्रात्मा ही है, ग्रन्य कुछ नहीं। (२) ग्रात्मा स्वय सत् ग्रहेतुक होनेसे भ्रनादि भ्रनन्त है भ्रीर स्वतः सिद्ध है, इसी कारण शाश्वत ध्रुव है । (३) धात्मा समस्त परद्रव्योसे जुदा है ग्रीर ग्रपने स्व धर्मीमे तन्मय है, यही एकत्व है, यही ग्रात्माकी यहाँ श्रभिप्रेत शुद्धता है। (४) ग्रपने ग्रापमे ज्ञानमय होने से श्रखण्ड ज्ञानात्मक यह श्रात्मा श्रतन्मय परद्रव्यसे जुदा व निजचित्स्वभावमे तन्मय होनेसे एकत्वगत शुद्ध है। (४) स्वय प्रतिभासमात्र होनेसे दर्शनभूत यह ग्रात्मा प्रतन्मय परद्रव्यसे जुदा व स्वचित्स्वभावमे तन्मय होनेसे एकत्वगत शुद्ध है। (६) प्रतिनियत स्पर्शादिको ग्रहण करने वाली मूर्त विनक्ष्वर इन्द्रियोसे परे श्रीर सर्वस्पर्शादिका ज्ञाता श्रमूर्त श्रविनक्ष्वर यह श्रतीन्द्रियस्वभाव श्रात्मा इन्द्रियात्मक परद्रव्योसे जुदा व ज्ञायकस्वरूप स्वधर्ममे तन्मय होनेसे एकत्वगत शुद्ध है। (७) क्षणिक परिच्छेद्य पर्यायोका ग्रहण मोक्षण न होनेसे चञ्चल त्रियोग-व्यापाररहित स्वरूपतः श्रचल यह श्रात्मा परिच्छेद्यपर्यायात्मक परद्रव्यसे जुदा व परिच्छेदा-त्मकस्वधर्ममे तन्मय होनेसे एकत्वगत शुद्ध है। (८) परिच्छेद्य द्रव्यका श्रालम्बन न होनेसे ग्रनालम्ब यह स्वोधीन ग्रात्मा परिच्छेद्य परद्रव्यसे जुदा व परिच्छेदात्मकस्वधर्ममे तन्मय होने से एकत्वगत शुद्ध है। (६) विकारमयित्रवर्गसाधनकी स्वाभाविकता न होनेसे मोक्षमहापुरुषार्थ का साधक यह ग्रात्मा परवृत्तियोसे जुदा व स्वसहजवृत्तियोमे तन्मय होनेसे एकत्वगत शुद्ध है। (१०) उक्त प्रकार सुनिष्चित चिन्मात्र यह एक आत्मा ही ध्रुव है ग्रीर उपलब्धन्य है।

अथाध्रुवत्वादात्मनोऽन्यन्नोपलभनीयमित्युपदिशति--

देहा वा दिवणा वा सुहदुक्खा वाध सत्तुमित्तजणा। जीवस्स ण संति धुवा धुवोवञ्चोगप्पगो त्रपा।।१६३॥ देह द्रविण सुख दुख या, शत्रू मित्र परिवार ब्रादि सभी। जीवके न छुव ये कुछ, छुव है उपयोगमय ब्रात्मा ॥१६३॥

देहा वा द्रविणानि वा सुखदु खे वाथ शत्रुमित्रजना । जीवस्य न सन्ति घ्रुवा : घ्रुव उपयोगात्मक आत्मा ॥

श्रात्मनो हि परद्रव्याविभागेन परद्रव्योपरज्यमानस्वधर्मविभागेन चाशुद्धत्वनिबन्धनं न

नामसंज्ञ—देह वा दिवण वा सुहदुक्ख वा अध सत्तुमित्तजण जीव ण घुव घुवोवओगप्पग अप। धातुसंज्ञ—अस सत्ताया। प्रातिपदिक—देह वा द्रविण वा सुखदु ख वा अथ शत्रुमित्रजन जीव न ध्रुव ध्रुवोपयोगात्मक आत्मन्। मूलधातु—अस भुवि। उभयपदिववरण—देहा देहा दिवणा द्रविणानि सत्तु-मित्तजणा शत्रुमित्रजना धुवा ध्रुवा –प्रथमा बहु०। सुह दुक्खा–प्रथमा बहु०। सुख दु खे—प्र० द्वि०। जी-वस्स जीवस्य—षष्ठी एकवचन। ध्रुवोवओगप्पगो ध्रुवोपयोगात्मक अप्पा आत्मा—प्रथमा एकवचन। सित

सिद्धान्त-१- ग्रखण्ड सहज चैतन्यस्वभावमय एकत्वगत शुद्ध पात्मा ध्रुव है। हि ए-१- ग्रखण्ड परमशुद्धनिश्चयनय [४३]।

प्रयोग — शाश्वत सहज म्रानन्दमय होनेके लिये म्रझुव पदार्थींसे व म्रात्मवृत्तियोसे हटकर घ्रुव सहज चैतन्यस्वभावकी म्राराघना करना ।।१६२।।

श्रव श्रध्नुवपनाके कारण ग्रात्माके श्रितिरिक्त दूसरा कुछ भी उपलब्ध करने योग्य नहीं है यह उपदेश करते हैं—[देहाः वा] शरीर, [द्रविगानि वा] धन, [सुखदु.खे] सुख दुःख [अथ वा] श्रथवा [शत्रुमित्रजनाः] शत्रुमित्रजन ये सब [जीवस्य] जीवके [ध्रुवाः न सन्ति] ध्रुव नहीं हैं, [ध्रुवः] ध्रुव तो [उपयोगात्मकः आत्मा] उपयोगात्मक श्रात्मा है।

तात्पर्य-ग्रपना घ्रव तो ज्ञानदर्शनमय श्रात्मतत्त्व है श्रन्य कुछ नही।

टीकार्थ-परद्रव्यसे ग्रिभन्न होनेके कारण ग्रीर परद्रव्यके द्वारा उपरक्त होने वाले स्वधर्मसे भिन्न होनेके कारण ग्रात्माकी श्रशुद्धिका कारणभूत ऐसा वुछ भी ग्रन्य कोई भी मुक्त ग्रात्माका घ्रुव नहीं है, क्योंकि वह ग्रस्त् ग्रीर हेतुमान होनेसे ग्रादि ग्रन्तवाला ग्रीर परता सिद्ध है, घ्रुव तो उपयोगात्मक शुद्ध ग्रात्मा ही है इस कारण मैं उपलभ्यमान ग्राप्टुव श्रार्थादिको उपलब्ध नहीं करता, ग्रीर घ्रुव शुद्धात्माको उपलब्ध करता हूं।

प्रसंगविवररा—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे यह बताया गया था कि ध्रुवपना होनेसे ग्रपना शुद्ध ग्रात्मा ही प्राप्त करने योग्य है। ग्रब इस गाथामे वताया गया है कि ग्रध्नवपना होनेसे किंचनाप्यन्यदसद्धेतुमत्त्वेनाद्यन्तवत्त्वात्परतः सिद्धत्वाच्च ध्रुवमस्ति । ध्रुव उपयोगात्मा शुद्ध श्रात्मैव । श्रतोऽध्रुवं शरीरादिकमुपलभ्यमानमपि नोपलभे शुद्धात्मानमुपलभे ध्रुवम् ॥१६३॥

सन्ति-वर्तमान अन्य पुरुष बहुवचन त्रिया। वा अघ-अन्यय। निरुवित--सीदयित इति शत्रु षद्लृ विश-रणगत्यवसीदनेषु, मेद्यति स्नि ह्यति यत्तन्मित्र मिदास्नेहने भ्वादि जिमिदा स्नेहने दिवादि। समास- सुख च दु ख च सुखदु खे।।१६३।।

श्रात्मातिरिक्त ग्रन्य कुछ भी पदार्थ प्राप्त करनेके योग्य नही है।

तश्यप्रकाश—(१) परद्रव्यसे मैं अत्यन्त भिन्न हू अत. कोई भी परद्रव्य मुक्त श्रात्मा का ध्रुव नही है, क्यों कि समस्त परद्रव्य मुक्तमे असत् है। (२) पर पौद्गलिक कर्मविपाकका निमित्त पाकर उत्पन्न हुए जीवगत विकारसे मैं अत्यत भिन्न हू, अत नैमित्तिक परभाव भी मुक्त श्रात्माका ध्रुव नही है, क्यों कि वे सहेतुक होनेसे श्राद्यन्तवान् है व परत. सिद्ध हैं। (३) उपयोगात्मक शुद्ध (केवल) श्रात्मा ही मेरा ध्रुव है। (४) श्रध्नुव शरीरादिक भले ही जब तक बद्ध हैं रहो, मैं तो उपलभ्यमान उस शरीरादिकको भी नही प्राप्त कर शुद्ध ध्रुव श्रात्माको ही प्राप्त करता हूं। (५) देह देहरहित मुक्त सहजपरमात्मतत्त्वसे भिन्न है। (६) इन्द्रियभोगोपभोगके साधनभूत घन मुक्तसे श्रत्यन्त भिन्न है। (७) श्रविकार स्वात्मासे श्राविभूत सहजानन्दामृ से विपरीत सुख दु:खरूप विकारभाव मुक्त सहजपरमात्मतत्त्वसे भिन्न हैं। (८) शत्रु मित्रादि भावरहित चिन्मात्र सहज स्वतत्त्वसे विलक्षरा शत्रु मित्रादिजन मुक्तसे श्रत्यन्त भिन्न हैं।

सिद्धान्त—१- म्रात्मा समस्त परद्रव्य व परभावोसे भिन्न केवल स्वभावमात्र है। हिष्ट—१- परद्रव्यादिग्राहक शुद्ध द्रव्याधिकनय (२६)।

प्रयोग—समस्त परपदार्थं व परभावोको ग्रध्युव जानकर घ्रुव चित्स्वभावमात्र स्वा-त्मामे ग्रात्मत्वकी भावना करना ॥१६३॥

इस प्रकार शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है श्रव यह निरूपण करते है—[यः] जो [सागार श्रानगारः] श्रावक व मुनि [एवं ज्ञात्वा] ऐसा जानकर [विशुद्धात्मा] विशुद्धात्मा होता हुश्रा [परमात्मान] परम श्रात्माको [ध्यायित] ध्याता है, [सः] वह [मोहदुर्गीथ] मोहदुर्गथिको [क्षपयित] नष्ट करता है।

टीकार्थ—इस यथोक्त विधिके द्वारा शुद्धात्माको घ्रुव जानने वाले ग्रात्माके उसीमे प्रवृत्ति होनेसे शुद्धात्मत्व होता है; इस कारण श्रनन्तशक्ति वाले चिन्मात्र परम ग्रात्माका एका- ग्रसचेतनलक्षण ध्यान होता है; श्रीर इस कारण सविकल्प उपयोग वालेकी या निविकल्प

प्रयेवं शुद्धात्मोपलम्भात्कि स्यादिति निरूपयति-

जो एवं जाणित्ता भादि परं अप्पगं विसुद्धपा। सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहदुग्गंठिं॥१६४॥

यौं जानि विशुद्धात्मा, जो ध्याता परम स्रात्मशक्तीको । गेही या निर्गेही, मोह ग्रन्थिका क्षपण करता ॥१६४॥

य एव ज्ञात्वा ध्यायति परमान्मान विशुद्धात्मा । सागारोऽनागार क्षपयति स मोहदुर्ग्नन्थम् ॥ १६४ ॥

ग्रमुना यथोदितेन विधिन। शुद्धातमान प्रृवमिधगच्छतस्तिस्मिन्नेव प्रवृत्ते शुद्धातमत्व स्यात् । ततोऽनन्तशक्तिचिन्मात्रस्य परमस्यात्मन एकाग्रसचेतनलक्षरा ध्यान स्यात्, तत सा-कारोपयुक्तस्यानाकारोपयुक्तस्य वाविशेषेणैकाग्रचेतनप्रसिद्धेरासंसारबद्धदृढतरमोहदुर्ग्रन्थेरुद्ग्रथन स्यात् । श्रत शुद्धात्मोपलम्भस्य मोहाग्रन्थिभेद फलम् ॥१६४॥

नामसंज्ञ—ज एव पर अप्पा विसुद्धप्प सागार अणागार त मोहदुग्गिठ । घातुसंज्ञ—जाण अवबोघने, जमा ध्याने, खव क्षये । प्रातिपदिक—यत् एव पर आत्मक विशुद्धात्मन् साकार अनाकार तत् मोहदुर्गं न्यि । मूलघातु—जा अवबोघने, ध्यं चिन्ताया, क्षि क्षये क्षपादेशो विकल्पात् क्षप् क्षये वा । जमयपदिववरण—जो य विसुद्धप्पा विशुद्धात्मा सागारो साकार अणागारो अनाकार सो स —प्रथमा एकवचन । एवं अव्यय । जाणित्ता ज्ञात्वा—सम्बधार्थप्रिक्तिया अव्यय । भादि ध्यायति खवेदि क्षपयति-धर्तमान अन्य० एकवचन किया । परं अप्पा आत्मान—द्वि० ए० । मोहदुर्गिठ मोहदुर्गं न्थि—द्वितीया एकवचन । निष्कित—वा ऋच्छिति इति अगार , ग्रथिकौटिल्ये, ग्रन्थ बन्धन चुरादि ग्रन्थयित बध्नाति इति ग्रन्थि । समास—विशुद्धश्चासौ आत्मा चेति विशुद्धात्मा, दुष्टा ग्रन्थि दुर्गन्थि मोह एव दुर्गन्थि मोहदुर्गं न्य ता मोहदुर्गं न्थि ।।१६४।।

उपयोग वालेकी — दोनोकी ग्रविशेषरूपसे एकाग्रसचेतनकी प्रसिद्धि होनेसे ग्रनादि ससारसे बधी हुई ग्रतिहढ मोहदुग्रैथि छूट जाती है।

इससे (यह कहा गया है कि) मोहग्रथि भेद (दर्शनमोहरूपी गाठका दूटना) शुद्धात्मा की उपलब्धिका फल है।

प्रसंगिववरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ग्रध्नुवता होनेसे देह धन भ्रादिक पदार्थ उपलब्धव्य नहीं है। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि ग्रध्नुवको छोड़कर ध्रुव शुद्ध ग्रात्माको उपलब्धिसे क्या जाता है ?

तथ्यप्रकाश—(१) ग्रध्नुवको छोडकर घ्रुव शुद्ध स्वात्माकी उपलब्धि करने वाले ग्रात्माकी शुद्धात्मस्वरूपमे प्रवृत्ति होती है जिससे शुद्धात्मत्व होता है। (२) शुद्धात्मामे उप-योगवृत्ति होनेसे परमात्मत्वका उत्तम ध्यान होता है। (३) सहजपरमात्मत्वके उत्तम ध्यानमे अथ मोहग्रन्थिभेदार्तिक स्यादिति निरूपयति-

जो गिहदमोहगंठी रागपदोसे खवीय सामण्गो । होज्जं समसुहदुक्खो सो सोक्खं अक्खयं लहदि ॥१६५॥ जो निहतमोहग्रन्थो, क्षत करके रागद्वेष मुनिपनमें। हो मुख दुखमे सम वह, श्रविनाशी सौख्य पाता है ॥१६५॥

यो निहतमोहग्रन्थो रागप्रद्वेषो क्षपियत्वा श्रामण्ये । भवेत् समसुखदु ख स सौख्यमक्षय लभते ॥ १६५ ॥ मोहग्रन्थिक्षपणाद्धि तन्मूलरागद्देषक्षपण तत समसुखदुःखस्य परममाध्यस्थलक्षणो श्रा-

नामसंज्ञ- ज णिहदमोहगिठ रागप्पदोस सामण्ण समसुहदुक्ख त सोक्ख अक्खय । धातुसंज्ञ--खव क्षयकरि, हो सत्ताया, लह लामे । प्रातिपदिक--यत् निहतमोहदुर्ग्निक्य रागप्रद्वेष श्रामण्य समसुखदु ख तत् सौख्य अक्षय । मूलधातु--क्षि क्षये, भू सत्ताया, डुलभष् प्राप्तौ । उभयपदिववरण--जो य णिहद-मोहगठी समसुहदुक्खो सममुखदु ख सो स -प्रथमा एकवचन । राग।दोसे-द्वि० बहु०। रागप्रद्वेपौ-द्वि०

उपयुक्त ग्रात्माके ग्रासंसारबद्ध मोहको खोटी गांठ छूट जाती है। (४) शुद्धात्मोपलब्धिका यह महान् फल त्वरित प्राप्त होता है कि मोहकी गाठका भेदन हो जाता है ग्रथींत् ग्रात्मा मोहिवकाररिहन हो जाता है। (५) सहजपरमात्मस्वसवेदन ज्ञान ही स्वात्मोपलम्भ है। (६) शुद्धात्मरुचिका प्रतिबन्धक दर्शनमोह ही खोटी गाठ है जिसके कारण भव भवमे जन्म मरण का व जीवनमे ग्रनेक कष्टोको भोगते रहना पडता है।

सिद्धान्त—(१) ग्रात्माका सर्वस्व घ्रुव शुद्ध सहज परमात्मतत्त्व है। हिए—१- उपाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२१)।

प्रयोग—समस्त ससारसकटोके मूल मोह दुर्ग्रन्थिसे छुटकारा पानेके लिये सहजसिद्ध ग्रविकार ज्ञायकस्वभावी सहज परमात्मत्वकी ग्रभेद ग्राराधना करना ॥१६४॥

श्रव मोहग्रंथिके दूटनेसे क्या होता है यह निरूपण करते है—[निहतमोहग्रंथि:] नष्ट किया है मोहको गांठको जिसने ऐसा [य:] जो श्रात्मा [रागप्रद्वेषो क्षपियत्वा] रागद्वेषको नष्ट करके, [समसुख दुःख] सुख-दु खमे समान होता हुग्रा [श्रामण्ये भवेत्] श्रमणपनेमे परिणमता है, [स:] वह [ग्रक्षयं सौख्यं] ग्रक्षय सौख्यको [लमते] प्राप्त करना है।

टीकार्थ — मोहग्रथिका क्षय होनेसे मोहग्रथि जिसका मूल है ऐसे रागद्वेषका क्षय होता है; उससे सुख दु:खमे समान रहने वाले जीवका परम माध्यम्थ्यस्वरूप श्रमणपनेमे परिगामन होता है, श्रीर उससे श्रनाकुलता जिसका लक्षण है ऐसे श्रक्षय सुखका लाभ प्राप्त होता है। इससे यह कहा है कि मोहरूपो ग्रथिके छेदनेसे श्रक्षय सौख्यरूप फल होता है। मण्ये भवन ततोऽनाकुलत्वलक्षणाक्षयसीख्यलाभः। ग्रतो मोहग्रन्थिभेदादक्षयसीख्य फलम्।१६५।

हिवचन । खबीय क्षपियत्वा—सम्बन्धार्थप्रिक्तिया कृदन्त अव्यय । सामण्णे श्रामण्ये—सप्तमी एक । होज्ज भवेत्-विधौ अन्य पुरुष एक । क्रिया । सोवख सौख्य अवखय अक्षय-हितीया एक । लहिंद लभते-वर्तमान अन्य एक । क्रिक्ति—श्राम्यित इति श्रमण तस्य भाव श्रामण्य श्रमु तपिस खेदे च दिवादि । समास- निहता मोहदुर्ग्रन्थि येन स नि ०, रागश्च प्रद्वेषश्च रागप्रद्वेषौ ॥ १६५ ॥

प्रसंगिववरग् — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि शुद्धात्मोपलब्धिसे मोहदुर्य-न्थिका विनाश होता है। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि मोहग्रन्थिके भेदसे (विनाशसे) आत्मा राग देव भावको नष्ट कर सुख दुःखमे समान होता हुग्रा ग्रक्षय सुखको प्राप्त करता है।

तथ्यप्रकाश—(१) शुद्धात्मोपलब्धिक प्रसादसे मोहग्रन्थि नष्ट हो जाती है। (२) मोहग्रन्थिसे रहित ग्रन्तरात्मा निश्चलानुभूतिरूप वीतराग चारित्रके प्रतिबन्धक राग द्वेष नामक चारित्रमोहकी नष्ट कर देता है। (३) राग द्वेषके दूर होनेसे सुख दु ख ग्रादि भावोमे समता ग्रा जाती है। (४) सुख दु खमे समान रहने वाले श्रन्तरात्माके परममाध्यम्थ्यरूप स्वभाववृत्तिरूप श्रामण्य होता है। (४) जिनके परममाध्यस्थ्यभाव हुग्रा है उनको निजशुद्धान्तसम्वेदनसे उत्पन्न परमानद्देश तृष्ठि होनेसे श्रनाकुलतारूप श्रक्षय सौख्यका लाभ होता है।

सिद्धान्त—(१) शुद्धात्मतत्त्वकी भावनासे रागद्वेष दूर होकर सहजात्मविकास होता है।

हष्टि — १ - शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व)।

प्रयोग—ग्रविनश्वर सहज ग्रानन्दके लाभके लिये ग्रविकारस्वभावी सहजित्पति-भासमात्र ग्रन्तस्तत्त्वमे ग्रात्मत्वका ग्रनुभव करनेका पौरुष करना ॥१६५॥

श्रव एकाग्रसचेतन जिसका लक्षण है, ऐसा ध्यान श्रात्मामे अशुक्तता नहीं लाता, यह निष्ठचत करते है—[क्षिपतमोहकलुषः] नष्ट किया है मोहमल जिसने ऐसा [णः] जो श्रात्मा [विषयविरक्तः] विषयसे विरक्त होता हुग्रा [मनः निरुध्य] मनका निरोध करके, [स्वभावे समवस्थितः] स्वभावमे समवस्थितःहै, [सः] वह [आत्मान] ग्रात्माको [ध्याता भवति] ध्याने वाला है।

तात्पर्य - निर्मोह जीव स्वभावमे स्थित होता हुग्रा ग्रात्मध्याता होता है।

टोकार्थ — जिसने मोहमलका क्षय किया है ऐसे ग्रात्माके, मोहमल जिसका मूल है ऐसी परद्रव्यप्रवृत्तिका ग्रभाव होनेसे विषयविरक्तता होती है, उससे, समुद्रके मध्यगत जहाज के पक्षीकी भाँति, श्रधिकरगाभूत द्रव्यान्तरोका ग्रभाव होनेसे जिसे ग्रन्य कोई शरण नहीं रहा है ऐसे मनका निरोध होता है। श्रीर मन जिसका मूल है ऐसी चचलताका विलय होनेके

अर्थकाग्रचसचेतनलक्षणं ध्यानमञ्चढ्ढत्वमात्मनो नावहतीति निश्चनोति—
जो खिवदमोहकलुसो विसयविरत्तो मणो णिरुंभित्ता ।
समविद्विदो सहावे सो अप्पाणं हविद भादा ॥१६६॥
जो मोहनाशकर्ता, विषयविरक्त भनका निरोधन कर ।
सुस्थित स्वभावमे है, वह स्रातम तत्त्वका ध्याता ॥१६६॥

य क्षिपतमोहकलुषो विषयविरक्तो मनो निरुध्य । समवस्थित स्वभावे स आत्मान भवित ध्याता ।।१६६।। ग्रात्मनो हि परिक्षिपितमोहकलुषस्य तन्मूलपरद्रव्यप्रवृत्त्यभावाद्विपयविरक्तत्व स्यात्, ततोऽधिकरणभूतद्रव्यान्तराभावादुवधिमध्यप्रवृत्तंकपोतपतित्रिण इव ग्रनन्यशरणस्य मनसो नि-रोध स्यात् । ततस्तन्मूलचञ्चलत्वविलयादनन्तसहजचैतन्यात्मनि स्वभावे समवस्थान स्यात् ।

नामसंज्ञ—ज खिवदमोहकलुस विसयविरत्त मण समबिंद्विद सहाव त अप्प भादार । घातुसंज्ञ-हव सत्ताया । प्रातिपदिक-यत् क्षपितमोहकलुप विपयविरक्त मनस् समबिंद्विद सहाव तत् आत्मन् ध्यातृ । मूल-धातु—भू सत्ताया । उभयपदिविदरण—जो य खिवदमोहकलुसो क्षपितमोहकलुप विसयविरत्तो विपयवि-रक्त सो स -प्रथमा एकवचन । मणो मन अप्पाण आत्मान-द्वितीया एकवचन । णिरु भित्ता निरुध्य-

कारण ग्रनन्त सहज चैतन्यात्मक स्वभावमे दृढतासे रहना होता है। ग्रीर वह स्वभावसमव स्थान स्वरूपमे प्रवर्तमान, ग्रनाकुल, एकाग्रसचेतन होनेसे ध्यान कहा जाता है। इससे यह निष्चित हुग्रा कि ध्यान, स्वभावसमवस्थानरूप होनेके कारण ग्रात्मासे ग्रनन्यपना होनेसे ग्रजुद्धताके लिये नहीं होता।

प्रसंगविवरण-ग्रनन्तरपूर्व गाथामे "मोहग्रन्थिक भेदसे क्या होता है" यह कहा गया था। ग्रव इस गाथामे यह बताया गया है कि स्वभावमे उपयुक्त भव्यात्मा शुद्धात्माका ध्याता होता है।

तथ्यप्रकाश—(१) परद्रव्यमे विषयोमे प्रवृत्तिका मूल कारण मोह है। (२) जिसने भोहकालुप्यका क्षय कर दिया है उसकी परद्रव्योमे प्रवृत्ति नहीं होती। (३) निर्मोह ग्रात्माके विषयप्रवृत्तिका ग्रभाव हो जानेसे वास्तविक विषयविरक्ति होती है। (४) निर्मोह भव्यात्मा को ग्रविदारस्वात्मसवेदनसे उत्पन्न सहजानन्दका ग्रनुभव हो चुका है, ग्रतः उसके विषयमुख को ग्राकाक्षा ग्रसंभव होनेसे ग्रचलित विषयविरक्ति होतो है। (५) विषयविरक्ति एवं सह-जात्मभक्ति होनेपर ग्रणरण होकर मन निरुद्ध हो जाता है। (६) मनका निरोध होनेपर योग ग्रोर उपयोगको चञ्चलताका विलय हो जाता है। (७) योग ग्रोर उपयोगको चञ्चलताका विलय होनेस ग्रनन्तसहजचैतन्यात्मक स्वभावमे दृढतासे ग्रवस्थान हो जाता है। (६) स्वरूप

तत्तु स्वरूपप्रवृत्तानाकुलैकाग्रसंचेतनत्वात् ध्यानमित्युपगीयते । ग्रत स्वभावावस्थानरूपत्वेन ध्यानमात्मनोऽनन्यत्वात् नाश्र्द्धत्वायेति ॥१६६॥

सम्बन्धार्थप्रिक्तिया अन्यय कृदन्त । समयिद्वदो समवस्थित भादा ध्याता-प्र० एक० कृदन्त सहावे स्व-भावे-सप्तमी एक० । हवदि भवति-वर्तमान अन्य० एक० क्रिया । निरुक्ति- मन्यते अनेन इति मन । समास- क्षपित मोहकलुप येन स क्षपितमोहकलुप , विषयाद् विरक्त विषयविरक्त ॥ १६६ ॥

समवस्थान ही ग्रनाकुलशुद्धात्ममचेतन होनेसे परमध्यान कहलाता है। (६) स्वभावसमवस्थान रूप परमध्यान ग्रात्मासे ग्रनन्य है वह ग्रात्माकी भ्रशुद्धताके लिये नही है, विन्तु परमशुद्धता के लिये है।

सिद्धान्त--(१) सहज न्वभावमे उपयोग होनेके पौरुषसे स्वतत्र सहज विलासका अनुभव होता है।

हृष्टि—१- पुरुषकारनय, ग्रनीश्वरनय, शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय (१८३, १८६, २४व)।

प्रयोग — वीतराग सर्वज्ञ सहजानन्दमय होनेके लिये ग्रविकार ज्ञानमात्र सहजात्मस्व-रूपका ध्यान करना ॥१६६॥

ग्रब जिनने शुद्धात्माको उपलब्ध विया है ऐसे सर्वज्ञ क्या घ्याते हैं ? यह प्रश्न ग्रा-सूत्रित करते हैं—[निहितघनघातिकर्मा] नष्ट किया है घनघातिकर्मको जिसने ऐसा [प्रत्यक्षं सर्वभावतत्वज्ञः] प्रत्यक्षरूपसे सर्व पदार्थोके स्वरूपको जानने वाले तथा [ज्ञेयान्तगतः] ज्ञेयोके पारको प्राप्त [श्रसदेहः श्रमणः] सदेहरहित श्रमण [क्स् श्रर्थं] किस पदार्थको [ध्यायति] ध्याते है ?

तात्पर्य--घातियाकर्मरहित सर्वज्ञदेव किस पदार्थंको ध्याते है, यहा यह एक प्रश्न हम्रा।

टोकार्थ— मोहका सद्भाव होनेपर तथा ज्ञानशक्तिक प्रतिबधकका सद्भाव होनेपर तृष्णा सहित होनेके कारण पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होनेसे ग्रीर विषयको ग्रवच्छेदपूर्वक जानना नहीं होनेसे लोक ग्रिमलिषत, जिज्ञासित ग्रीर सिदग्ध पदार्थका ध्यान करता हुम्रा दिखाई देता है, परन्तु घनघातिकर्मका नाश किया जानेसे मोहका ग्रभाव होनेके कारण तथा ज्ञानशक्तिके प्रति-वधकका ग्रभाव होनेसे तृष्णा नष्ट की गई होनेसे तथा समस्त पदार्थीका स्वरूप प्रत्यक्ष है, तथा ज्ञेयोका पार पा लिया है, इस कारण भगवान सर्वज्ञदेव, ग्रिभलाषा नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते, तब फिर (उनके) ग्रिभलिषत, जिज्ञासित ग्रीर सिदग्ध पदार्थ कहाँसे हो सकता है ? जब कि ऐसा है तब फिर वे क्या ध्याते हैं ?

## ग्रथोपलब्धशुद्धातमा सकलज्ञानी कि ध्यायतीति प्रधनमासूत्रयति— ग्रिहद्धगा्घादिकम्मो पचक्खं सञ्बभावतञ्चगहु ।

ग्रोयंतगदो समग्रो भादि कमद्वं असंदेहो ॥१६७॥

निहतघनघातिकर्मा, प्रत्यक्षहि सर्व तत्त्वका ज्ञाता । ज्ञेयान्तगत ग्रसंशय, प्रभुवर क्या ग्रर्थ ध्यान करे ॥१६७॥

निहतघनघातिकर्मा प्रत्यक्ष सर्वभावतत्त्वज्ञ । ज्ञेयान्तगत श्रमणो ध्यायित कमर्थमसदेह ।। १६७ ।। लोको हि मोहसद्भावे ज्ञानशक्तिप्रतिबन्धकसद्भावे च सतृष्णत्वादप्रत्यक्षार्थत्वानविच्छ न्त्रिविषयत्वाभ्या चाभिलिषतं जिज्ञासित सदिग्ध चार्थं ध्यायन् दृष्टः, भगवान् सर्वज्ञस्तु निहत-घनघातिकर्मतया मोह।भावे ज्ञानशक्तिप्रतिबन्धकाभावे च निरस्ततृष्णत्वात्प्रत्यक्षमर्वभावतत्त्व-

नामसंज्ञ—णिहदघणघादिकम्म पच्चवख सव्वभावतच्चण्हु रोयतगद समण क अट्ठ असदेह । धातुसज्ञजभा ध्याने । प्रातिपदिक—निहतघनघातिकर्मन् प्रत्यक्ष सर्वभावतत्त्वज्ञ ज्ञेयान्तगत श्रमण किम् अर्थ असदेह । मूलघातु—ध्ये चिन्ताया । उभयपदिववरण—णिहदघनघादिकम्मा निहतघनघातिकर्मा सव्वभावतच्चण्ह् सर्वभावतत्त्वज्ञ रोयतगदो ज्ञेयान्तगत समणो श्रमणः असदेहो असन्देह —प्रथमा एकवचन । पच्चक्ख प्रत्यक्ष—अन्तर्गतिक्रियाविरोषण प्रत्यक्ष यथा स्यात्तथा अव्यय पश्चात् । कं अट्ठ अर्थ-द्वितीया एक० ।
भादि ध्यायति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । निरुषित—अन्तन अन्त अति बन्धने भ्वादि, ज्ञातु

प्रसङ्गविवरण — अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि निमेहि विषयविरक्त भव्या-त्मा स्वभावमे समवस्थित होता हुआ शुद्धात्माका ध्याता है। अब इस गाथामे प्रश्न अथवा आचेप किया गया है कि घातिकर्मरहित सर्वज्ञाता श्रमण किस पदार्थको ध्याते है ?

तथ्यप्रकाश—१ मोहभाव होनेपर तृष्णा जगती है। २ — तृष्णा जगनेपर इष्ट अर्थकी अभिलाषा होती है। ३ — इष्ट अर्थका अभिलाषी अभिलाषत अर्थका ध्यान किया करता है। ४ — ज्ञानशक्तिके प्रतिबन्धक ज्ञानावरणकर्मका विपाक होनेसे बहुतसे पदार्थोंको यह जीव जानता नहीं है। ५ — सर्व पदार्थोंका ज्ञान न होनेसे कुछ ज्ञात व बहुधा अज्ञात पदार्थको स्पष्ट जाननेकी इच्छा होती है। ६ — जिज्ञासु जीव जिज्ञामित अर्थका ध्यान किया करता है। ७ — कितपय सर्वसाधारण अश्च ज्ञात होनेपर तथा शेष असाधारणाश अज्ञात होनेपर सदेह होता है। ५ — सदेह रखने वाला जीव सदिग्ध पदार्थका ध्यान किया करता है। ६ — मोहनीय कर्म के नाश होनेसे जिस आत्माके मूलत समस्त मोह नष्ट हो गया वह तृष्णाञ्चन्य परमात्मा क्या अभिलाषा करता है ? १० — जिस आत्माके ज्ञानशक्तिका प्रतिबन्धक ज्ञानावरण समस्त नष्ट हो गया वह सर्वज्ञाता परमात्मा क्या जिज्ञासा करता है ? वया सन्देह करता है ? ११ — जब परमात्माके अभिलाषा नहीं, जिज्ञासा नहीं, सन्देह नहीं तब वह क्या ध्याता है ? १२ — पर-

ज्ञेयान्तगतत्वाभ्या च नाभिनपति न जिज्ञासिन न संदिद्यति च कुनोऽभिनपितो जिज्ञासितः सिदम्धण्यार्थं । एव सित कि ध्यायित ॥१६७॥

योग्य ज्ञेय । समास-निहतानि पनघातिकर्माणि येन सः घनघातिकर्मा, नर्वे च ते भावाञ्चेति सर्वभावः तेपा तत्त्व म० सर्वभावतत्त्व जानाति ।। १६७॥ तत्त्व म० सर्वभावतत्त्व जानाति ।। १६७॥

मात्माने पहिले श्रमणावस्थामे वेवलज्ञान य वेवलज्ञानके फलभूत ग्रनन्त मुखके निमित्त शुद्धा-त्मभावनारूप घ्यान विया था। १३— शृद्धात्मभावनारूप ध्यानके प्रतापसे जब केवलज्ञान व श्रनन्तसुख प्राप्त हो गया तब विसलिये घ्यान किया जाता है ? १४— जब सकलप्रत्यक्ष ज्ञान न हो, पदार्थ परोक्ष रहे तब तो घ्यान बनता है, भगवानके सबं सत् प्रत्यक्ष जात है फिर कैसे घ्यान हो सकता है ?

सिद्धान्त— (१) परमात्मा पूर्ण सर्वज्ञ है। (२) परमात्मा ग्रनन्तानन्दमय है।
हष्टि—१- सर्वगतनय, प्रणूत्यनय (१७२, १७४)। २- शुद्धनिश्चयनय (४६)।
प्रयोग— इम गाथोक्त प्रश्न ग्रथवा ग्रावेपके (समाधानमे परमात्माको पूर्ण निर्दोपता
व पूर्ण सर्वज्ञता निरस्तकर ग्रपने दोप व जिज्ञासा विकत्पको दूर कर स्वयमे स्वयंको ग्रविकार
स्वभाव ज्ञानमय च महजानन्दमय ग्रनुभवनेका पौरुप करना ॥१६७॥

श्रव जिसने गुद्धात्मानो उपलब्ध किया है वह मकलज्ञानो परमसीस्यको ध्याना है, ग्रयांत् श्रनुभवता है यह उत्तर ग्रामूत्रित करने हैं—[श्रनक्षः] श्रनिन्द्रिय ग्रोर [श्रक्षातोतः मूतः] इन्द्रिणतीत हुग्रा ग्रात्मा [सर्वावाधिवयुक्तः] सर्व वाधारहित ग्रोर [समंतसर्वाक्षसीस्य-ज्ञानाढ्यः] सर्व प्रकारके, परिपूर्ण सीस्य तथा ज्ञानसे समृद्ध रहना हुग्रा [परं सीस्यं] परम सीस्यनो [ध्यायित] ध्याता है ग्रथांत् ग्रनुभवता है।

तात्पर्य--सर्वज्ञ प्रभु ग्रनन्त ग्रानन्दको ग्रनुभवते हैं इसरूप हो उनका ध्यान है।

टीकार्य—यह ग्रात्मा जय ही सहज सुख ग्रीर ज्ञानकी वाधाके ग्रायतनभूत तथा ग्रसवल ग्रात्मामे ग्रसवंप्रकारके मुख ग्रीर ज्ञानके ग्रायतनभूत इन्द्रियोके ग्रभावके कारण स्वय 'ग्रतीन्द्रिय' रूपसे वर्तता है, उसी समय वह दूसरोको 'इन्द्रियातीत' वर्तता हुग्रा निरावाध सहजसुख ग्रीर ज्ञान वाला होनेसे 'सर्ववाधारहित' तथा सकल ग्रात्मामे सर्व प्रकारके (परिपूर्ण) सुख ग्रीर ज्ञानसे परिपूर्ण होनेसे 'समस्न ग्रात्मामे समत सौख्य ग्रीर ज्ञानमे समृद्ध' होता है। इस प्रकारका वह ग्रात्मा सर्व ग्रिमलाषा, जिज्ञासा ग्रीर सदेहका ग्रसम्भव होनेपर भी ग्रपूर्व ग्रीर ग्रनाकुलत्व लक्षण परमसौख्यको ध्याता है, ग्रयात् ग्रनाकुलत्वसे सगत एक ग्रात्माके सचेतनमात्ररूप ग्रवस्थित रहता है, ग्रीर ऐसा ग्रवस्थान सहज ज्ञानानन्दस्वभाव

प्रयंतदुवलब्धशुद्धात्मा सकलज्ञानी ध्यायतीत्युत्तरमासूत्रयति—— सञ्चाबाधविजुत्तो समंतसञ्ज्ञक्खसोक्खणाणाङ्ढो । भूदो अक्खातीदो सादि अण्वखो परं सोक्खं ॥१६८८॥

> सर्वबाधाविवर्जित, समन्त सर्वाक्षज्ञानसौक्यमयो । इन्द्रियातीत इन्द्रिय विगत परम सौक्यको पाते ॥१६५॥

सर्वाबाधिवयुक्त समन्तसर्वाक्षसौख्यज्ञानाढ्य । भूतोऽक्षातीतो ध्यायत्यनक्ष पर सौख्यम् ॥ १६८ ॥ भ्रयमात्मा यदैव सहजसौख्यज्ञानबाधायतनानामसार्वदिक्कासकलपुरुषसौख्यज्ञानायत-नानौ चाक्षाणामभावात्स्वयमनक्षत्वेन वर्तते तदैव परेषामक्षातीतो हुभवन् विराबाधसहजमौख्य-ज्ञानत्वात् सर्वीबाधिवयुक्तः, सार्वदिक्कसकलपुरुषसोख्यज्ञानपूर्णत्वात्समन्तसर्वाक्षसौख्यज्ञानाढ्य-

नामसंज्ञ—सन्वाबाधिवजुत्त समतसन्वक्खसोक्खणाणड्ढ भूद अक्खातीद अक्षाति पर सौख्य । घातु-संज्ञ—ज्भा ध्याने । प्रातिपदिक—सर्वाबाधिवयुक्त समन्तसर्वाक्षसौख्यज्ञानाढच भूत अक्षातीत अनक्ष पर सौख्य । मूलघातु—ध्य चिन्ताया । उभयपदिववरण—सर्वाबाधिवयुक्त समन्तसर्वाक्षसौख्यज्ञानाढच भूत अक्षातीत अनक्ष सन्वाबाधिवजुत्तोसमतसन्वक्षसोक्खण ।णड्ढो भूदो अक्खातीदो अणक्खो—प्रथमा एक-वचन । पर सोक्ख सौख्य—द्वितीया एकवचन । भादि ध्यायति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया ।

#### सिद्धत्वकी सिद्धि ही है।

प्रसगिववरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे ग्राचेपरूप ग्रथवा ग्रन्तः स्वरूप जाननेके लिये प्रशन ग्रासूत्रित किया गया था कि उपलब्ध शुद्धातमा सर्वज्ञ भगवान क्या ध्यान करते हैं। ग्रब इस गाथामे उसी प्रश्नका उत्तर ग्रासूत्रित किया गया है कि सर्वज्ञ भगवान ग्रपनेको ग्रनन्तानन्द-मय ग्रनुभवते हैं।

तथ्यप्रकाश—(१) जब तक सहज ज्ञानानन्दकी बाधिकार्ये इन्द्रियां हैं तब तक यह भ्रात्मा सर्वबाधावोसे बाधित है। (२) यद्यपि ये इन्द्रिया कुछ किल्पत सुख व ज्ञानके बाह्य साधन हैं तथापि वह हीनता व भ्रान्तिके कारण क्षोभ व मिलनतासे भ्राकुल स्थिति है। (२) जब इन्द्रियरहित भ्रविकार सहज चित्प्रकाशमात्र भ्रन्तस्तत्त्वकी भ्रभेद भ्राराधनासे भ्रात्मा भ्रतीन्द्रिय हो जाता है तब ही त्वरित निर्वाध सहज परिपूर्ण ज्ञान व भ्रानन्दरूप परिणत होता हुम्ना सर्वबाधावोसे रहित हो जाता है। (४) जो भ्रात्मा निर्विकार निर्वाध व परिपूर्णसहजानन्तानन्दमय हो गया है उसके भ्रमिलाषाका होना भ्रसभव है। (५) जो ग्रात्मा सर्वतः परिपूर्ण सर्वज्ञाता है, वीतराग है उसके जिज्ञासा व संदेह होना भ्रसम्भव है। (६) जहां रंच भी भ्रमिलाषा, जिज्ञासा व सन्देह त्रिकाल कभी हो हो नहीं सकता वह वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा

श्च भवति । एवभूतश्च सर्वाभिलाषिजिज्ञासासदेहासभवेऽप्यपूर्वमनाकुलत्वलक्षरा परमसौस्यं ध्यायित । श्रनाकुलत्वसगतैकाग्रसचेतनमात्रेगावितष्ठत इति यावत् । ईदृशमवस्थान च सहज-ज्ञानानन्दस्वभावस्य सिद्धदेव ॥१६८॥

निरुक्ति—आ समन्ताद् वाघन वाघ आवाघ वाघृ प्रतिघाते भ्वादि । समास- सर्वे च ते आवाघाश्चेति सर्वावाघा तेभ्य वियुक्त सर्वावाघवियुक्त ॥ १६८ ॥

परम सहज ग्रनन्त ग्रानन्दको सत्त ग्रनुभवता रहता है। (७) यदि घ्यान शब्दसे ही परमा-हमाका रहस्य समभनेका ग्राग्रह है तो कह लीजिये कि वे परम सहज ग्रानन्दको घ्याते हैं ग्रथित् परमात्मा ग्रनाकुल ग्राहमाके सचेतनमात्रसे ग्रवस्थित रहते हैं। (८) ग्रनाकुल ग्राहमा के सचेतनमात्रसे ग्रवस्थित रहना ही सहजज्ञानानन्दस्वभावका सिद्धपना है।

सिद्धान्त—(१) शुद्ध परिपूर्ण ज्ञानादि विकासी परमात्मा सहजानन्तानन्दरूप ग्रपने को श्रनुभवते है।

दृष्टि-१- शुद्धनिश्चयनय (४६)।

प्रयोग—परम सहज ग्रानन्द ग्रनुभवते रहनेके लिये इन्द्रिय व विकारसे रहित सहज ज्ञानमात्र ग्रपनेको प्रनुभवना ॥१६८॥

श्रव यह निश्चित करते हैं कि—'यही (पूर्वोक्त ही) शुद्ध ग्रात्माकी उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्षका मार्ग है'— [जिनाः जिनेन्द्राः श्रमणाः] श्रर्थात् सामान्यकेवली, तीर्थं कर श्रीर मुनि [एवं] इस प्रकारसे [मार्ग समुत्थिताः] मार्गमे श्रारूढ होते हुये [सिद्धाः जाताः] सिद्ध हुये हैं [तेभ्यः] उनके लिये [च] श्रीर [तस्मै निर्वाण मार्गाय] उस निर्वाण मार्गके लिये [नमः श्रस्तु] नमस्कार हो।

ृ तात्पर्य — जैसा कि मार्ग बताया गया है उस मार्गमे श्राह्द श्रमण ही सिद्ध होते है, इन सबको व उस मोक्षमार्गको नमस्कार हो।

दोकार्थ—सभी सामान्य चरमशरीरी तीर्थं कर ग्रीर ग्रचरमशरीरी मुमुक्षु इसी यथोक्त शुद्धात्मतत्वप्रवृत्तिरूप विधिसे प्रवर्तमान मोक्षके मार्गको प्राप्त करके सिद्ध हुये, किसी दूसरी विधिसे नहीं। इससे निश्चित होता है कि केवल यह एक ही मोक्षका मार्ग है, दूसरा नहीं। ग्रिधिक विस्तारसे पूरा पढें। उस शुद्धात्मतत्वमे प्रवर्ते हुये सिद्धोको तथा उस शुद्धात्मतत्व-प्रवृत्तिरूप मोक्षमार्गको, भाव्यभावकविभागरहितपनेसे नोग्रागमभावनमस्कार हो। मोक्षमार्गनिश्चित कर लिया है, ग्रब कर्तव्य किया जा रहा है।

प्रसङ्गिववरण-ग्रनन्तरपूर्व गाथामे उससे पूर्वकी गाथामे किये गये इस प्रश्नका

ग्रयायमेव शुद्धात्मोपलम्भलक्षणो मोक्षस्य मार्ग इत्यवधारयति—

एवं जिणा जिणिदा सिद्धा मग्गं समुहिदा समणा। 
जादा ग्रामोत्थु तेसिं तस्स य ग्रिव्वाण्मग्गस्स ।।१६६॥

यो जिनमार्गश्रय कर, श्रमण हुए जिन जिनेन्द्र सिद्ध प्रभू।

या जिनमागाश्रय कर, श्रमरा हुए जिन जिनन्द्र सिद्ध प्रभू । उनको उनके शिवपथ-को हो मेरा प्रणाम मुदा ॥ १६६ ॥

एवं जिना जिनेन्द्रा सिद्धा मार्गं समुत्यिता श्रमणाः । जाता नमोऽस्तु तेभ्यस्तस्मे च निर्वाणमार्गाय ।१९९।'

यतः सर्व एव सामान्यचरमशरोरास्तीर्थकराः श्रचरमशरीरा मुमुक्षवश्चामुनैव यथोदितेन शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिलक्षरोन विधिना प्रवृत्तमोक्षस्य मार्गमिधगम्य सिद्धा बभूवुः, न पुनरन्य-स्व थापि । ततोऽवधार्यते केवलमयमेक एव मोक्षस्य मार्गो न द्वितीय इति । श्रलं च प्रपञ्चेन ।
तेषा शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तानां सिद्धानां तस्य शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिरूपस्य मोक्षमार्गस्य च प्रत्यस्तमितभाव्यभावकविभागत्वेन नोश्रागमभावनमस्कारोऽस्तु । श्रवधारितो मोक्षमार्गः कृत्यमनुष्ठीयते
॥१६६॥

नामसंज्ञ;—एव जिण जिणिद सिद्ध मग्ग समुद्विद समण जाद णमो त त य णिव्वाणमग्ग । धातुः संज्ञ—अस सत्ताया । प्रातिपदिक— एव जिन जिनेन्द्र सिद्ध मार्ग समुित्यत श्रमण जात नम तत् तत् च निर्वाणमार्ग । मूलधातु—अस् भुवि । उभयपदिववरण—एव णमो नम य च—अव्यय । जिणा जिना जिनेन्द्राः समुद्विदा समुित्यताः समणा श्रमणा जादा जाता —प्रथमा एकवचन । मग्ग मार्ग—द्वितोया एक० । अत्यु अस्तु—आज्ञार्थे अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । तेसि तेषा—षष्ठी बहु० । तस्स तस्य णिव्वाणमग्गस्स निर्वाणमार्गस्य—षष्ठी एकवचन । निरुवित—वियुज्य तेस्म यः स वियुक्त वि युजिर् योगे रुधादि । समास—जिनाना इन्द्राः जिनेन्द्राः, निर्वाणस्य मार्गः निर्वाणमार्ग तस्य निर्वाणमार्गस्य ॥ १६६ ॥

उत्तर दिया गया था कि वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा क्या घ्यान करते है। ग्रब इस गाथामे उक्त उपदेशोका उपसंहार करते हुए कहा गया है कि यह शुद्धात्मोपलम्भलक्षण वाला हो परमार्थ-धर्मपालन मोक्षका मार्ग है।

तथ्यप्रकाश—(१) तीर्थंकर पुरुषो तथा ध्रन्य भन्य पुरुषोने शुद्ध ग्रात्मतत्त्वमे प्रवृत्त होनेको विधिसे मोक्षमार्ग पाकर सिद्धावस्था प्राप्त की । (२) केवल सहजित्स्वरूपकी ग्रनुभूतिके ग्रतिरिक्त ध्रन्य प्रकारसे सिद्धावस्था नहीं प्राप्त की जा सकती । (३) मोक्षका मार्ग मात्र सहज चित्स्वभावकी श्रनुभूति है । (४) सहज चित्स्वभावकी श्रनुभूतिके बलसे शुद्धातमः तत्त्वमे प्रवृत्त सिद्ध भगवतोको नोग्रागमभावनमस्कार हो । (५) शुद्धात्मतत्त्वमे प्रवृत्तिरूप मोक्षमार्गको नोग्रागमभावनमस्कार हो । (६) ग्रन्तः प्रयोगात्मक ग्रभेदनमस्कारको नोग्रागमभावनमस्कार कहते हैं, जहां कि ग्राराध्य ग्राराधक भावका विभाग समाप्त हो जाता है ।

अयोपसपद्ये साम्यमिति पूर्वप्रतिज्ञां निर्वहन् मोक्षमार्गभूतां स्वयमि शुद्धात्मप्रवृत्तिमासूत्रयित-तम्हा तह जागिता अप्पागां जागागं सभावेगा । परिवज्जामि ममर्त्तं उविद्धदो गिम्ममत्तम्मि ॥२००॥

इससे यथार्थ श्रमिगत, कर श्रात्माको स्वभावसे ज्ञायक। तजता समत्वको हूं, निर्ममतामे बर्तता हूं।। २००॥

सस्मात्तवा ज्ञात्वात्मानं ज्ञायक स्वभावेत । परिवर्जयामि ममतामुपिस्थितो निर्ममत्वे ।। २००॥ श्रहमेष मोक्षाधिकारी ज्ञायकस्वभावात्मतत्त्वपरिज्ञानपुरस्सरममत्विनिर्ममत्वहानोपादान-विधानेन कृत्यान्तरस्याभ।वात्सर्वारम्भेगा शुद्धात्मिन प्रवर्ते । तथाहि— ग्रह हि तावत् ज्ञायक एव स्वभावेन, केवलज्ञायकस्य च सतो मम विश्वेनापि सहवज्ञेयज्ञ।यकलक्षगा एव संबन्ध न

नामसंज्ञ—त तह अप्प जाणग सभाव ममत्ति उविद्विद णिम्ममत्त । घातुसंज्ञ— जाण अववोधने, परि वज्ज वर्जने उव द्वा गतिनिवृत्तौ । प्रातिपदिक—तत् तथा आत्मन् ज्ञायकस्वभाव ममता उपस्थित निर्मम-

(७) ग्रनन्तज्ञानादिसिद्धगुणोका स्मरण होना सिद्धोके प्रति भावनमस्कार है। (६) निज सहज पर-स्वसवेदन होना निश्चयरत्नत्रयरूप मोक्षमार्गके प्रति भावनमस्कार है। (६) निज सहज पर-मात्मतत्त्वकी धनुभूति होना ही मोक्षमार्ग है यह तो निश्चित कर लिया, ग्रब तो उसका कर्तव्य किया जाता है।

सिद्धान्त— (१) ग्रात्माका परिपूर्ण स्वतत्र स्वाभाविक विलास ग्रनुभवनेका उपाय सहजात्मस्वभावकी ग्रभेदोपासना है।

हृष्टि—१- सामान्यनय, नियतिनय, स्वभावनय, श्रनीश्वरनय, शुद्ध भावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याणिकनय (१६७, १७७, १७६, १८६, २४व)।

प्रयोग—सहजपरमानन्दसम्पन्नता रूप सिद्धिके लिये सहजज्ञानानन्दमय सहजपरमा-हमतत्त्वकी श्रभेद श्राराघना करना ॥१६६॥

श्रव 'साम्यको प्राप्त करता हू' ऐसी पूर्वप्रतिज्ञाका निर्वाह करते हुये श्राचार्यदेव स्वयं मोक्षमागंभूत शुद्धात्मप्रवृत्ति श्रास्चित करते है—[तस्मात्] शुद्धात्मामे प्रवृत्तिके द्वारा ही मोक्ष होनेके कारण [तथा] उसी प्रकार [श्रात्मानं] श्रात्माको [स्वभावेन ज्ञायकं] स्वभावसे ज्ञा-यक [ज्ञात्वा] जानकर [निर्ममत्वे उपस्थितः] निर्ममत्वमे स्थित रहता हुश्रा में [ममतां परिवर्जयाभि] ममताका परित्याग करता हू ।

तात्पर्य—स्वभावसे ज्ञायकमात्र ग्रपनेको जानकर मैं निर्ममत्व होता हू। टीकार्थ—मैं यह मोक्षाधिकारी, ज्ञायकस्वभावी ग्रात्मतत्त्वके परिज्ञानपूर्वक ममत्वका

पुनरन्ये स्वस्वामिलक्षणादय सबन्धाः । ततो मम न ववचनापि ममत्वं सर्वत्र निर्ममत्वमेव । ग्रयौकस्य ज्ञायकभावस्य समस्तज्ञेयभावस्वभावत्वात् प्रोत्कीर्णालिखितनिखातकीलितमिञ्जतसमा- वितिप्रतिबिम्बितवत्तत्र क्रमप्रवृत्तानन्तभूतभवद्भाविविचित्रपर्यायप्राग्भारमगाधस्वभाव गम्भीर समस्तमिष द्रव्यजातमेकक्षण एव प्रत्यक्षयन्त ज्ञेयज्ञायकलक्षणसंबन्धस्यानिवार्यत्वेनाशवयविवे- चनत्वादुपात्तवैश्वरूप्यमिष् सहजानन्तशक्तिज्ञायकस्वभावेनैवयरूप्यमनुज्भन्तम।ससारमनयैव

त्व । मूलधातु – ज्ञा अववोधने, परि वर्ज वर्जने, उप ष्ठा गतिनिवृत्तो । उभयपदिववरण – तम्हा तस्मात् – पचमी एकवचन । तह तथा – अव्यय । जाणित्ता ज्ञात्वा – सम्बन्धार्थप्रिक्तिया कृदन्त अव्यय । अप्पाण आत्मान

त्यागक्रप श्रोर निर्ममत्वका ग्रहरारूप विधानके द्वारा सर्व उद्यमसे शुद्धात्मामे प्रवृत्त होता हू, क्योकि दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है। स्पष्टीकरण-वास्तवमें मैं स्वभावसे ज्ञायक ही हूं, केवल ज्ञायक होनेसे मेरा समस्त पदार्थीं साथ भी सहज ज्ञेयज्ञायकलक्षण ही सबध है, किन्तु श्रन्य स्वस्वामिलक्षणादि सम्बंध नहीं है, इसलिये मेरा किसीके प्रति ममत्व नहीं है, सर्वत्र निर्ममत्व ही है। प्रव एक ज्ञायकभावका समस्त ज्ञेयोको जाननेका स्वभाव होनेसे क्रमशः प्रवर्तमान, भ्रनन्त, भूत-वर्तमान-भावी विचित्रपर्यायसमूहवाले, ग्रगाधस्वभाव ग्रौर गम्भीर समस्त द्रव्यमात्रको - मानो वे द्रव्य ज्ञायकमे उत्कीर्गा हो गये हो, चित्रित हो गये हो, भीतर घुस गये हो, कीलित हो गये हो, डूब गये हो, समागये हो, प्रतिबिम्बित हुये हो, इस प्रकार एक क्षरामे ही प्रत्यक्ष करने वाले, ज्ञेयज्ञायकलक्षरा सबधकी श्रनिवार्यताके कारण ज्ञेय-ज्ञायक को भिन्न करना प्रशक्य होनेसे विश्वरूपताको प्राप्त होते हुए भी सहज ग्रनन्तशक्ति वाले ज्ञाय-कस्वभावके द्वारा एकरूपताको नही छोडते हुए ग्रनादि संसारसे इसी स्थितिसे स्थित ग्रीर मोहके द्वारा दूसरे रूपसे जाने गये उस शुद्धात्माको यह मैं मोहको उखाड फेंककर, ग्रतिनिः ष्कम्प रहता हुआ जैसाका तैसा ही प्राप्त करता हू। इस प्रकार दर्शनविश् द्धि जिसका मूल है ऐसी, सम्यग्ज्ञानमे उपयुक्तताके कारण भ्रत्यन्त निर्वाध लीनता होनेसे, साध्र होनेपर भी साक्षात् सिद्धभूत निज ग्रात्माको तथा सिद्धभूत परमात्माग्रोको, उसीमे एकपरायगाता जिसका लक्षगा है ऐसा भावनमस्कार सदा ही स्वयमेव होग्रो । जैनं इत्यादि—ग्नर्थ—इस प्रकार ज्ञेयतत्वको समभाने वाले जिनेन्द्रश्रोक्त ज्ञानमे व विशाल शब्दब्रह्ममे—सम्यक्तया प्रवगाहन करके हम मात्र शुद्ध घात्मद्रव्यरूप एक वृत्तिसे सदा युक्त रहते हैं।।१०।। ज्ञेथीकुर्वन् इत्यादि — श्रर्थ — भ्रात्मा परमात्मत्वको, शीघ्र प्राप्त करके, भ्रनन्त विश्वको एक समयमे ज्ञेयरूप करता हुग्रा, भ्रनेक प्रकारके ज्ञेयोको ज्ञानमे जानता हुम्रा भ्रीर स्वपरप्रकाशक ज्ञानको म्रात्मरूप करता हुआ प्रगट दैदोप्यमान होता है ॥११॥ ॥२००॥

स्पित्या स्पित मोहेनान्यथान्यवस्यमानं शुद्धास्मानमेष मोहमुत्खाय यथास्थितमेवातिनिःप्रकम्पः संप्रतिपद्धे । स्वयमेव भवतु चास्यैवं दर्शनिवशुद्धिमूलया सम्यग्ज्ञानोपयुक्ततयात्यग्तमव्याबाध-रतस्वात्साभोरिप साक्षात्सिद्धभूतस्य स्वात्मनस्तयाभूतानां परमात्मनां च नित्यमेव तदेकपरा-यग्त्वलक्षणो भावनमस्कार ॥ जैन ज्ञान ज्ञेयतत्त्वप्रगोतृ स्फीत शब्दब्रह्म सम्यग्विगाह्य ॥ संशुद्धात्मद्रव्यमात्रकृत्वन्या नित्य युक्तः स्थीयतेऽस्माभिरेवम् ॥१०॥ ज्ञेयोकुर्वन्तञ्जसासीमविश्वं ज्ञानीकुर्वन् ज्ञेयमाद्धान्तभेदम् । ग्रात्मीकुर्वन् ज्ञानमात्मान्यभासि स्फूर्जस्यात्मा ब्रह्म सपद्यः सद्यः ॥११॥ द्रव्यानुसारि चरण् चरणानुसारि द्रव्य मिथो द्वयमिद ननु सव्यपेक्षम् । तस्मान्मुमुक्षुर-

जाणग ज्ञायक-द्वितीया एक । सभावेण स्वभावेन-तृतीया एक । परिवज्जामि परिवर्जयामि-वर्तमान उत्तम पुरुष एकवचन क्रिया । मर्मीत ममता-द्वि एक । उवद्विवो उपस्थित -प्रथमा एकवचन । णिम्म-यत्तिम निर्ममत्वे-सप्तमी एकवचन । निरुषित-नि शेषेण वान निर्वाण वा गतिवन्धनयोः, मार्ग्यते यत्र स

द्रव्यानुसारि इत्यादि— अर्थ—चारित्र द्रव्यानुसार होता है श्रीर द्रव्य चारित्रानुसार, होता है। इस प्रकार वे दोनो परस्पर सापेक्ष है; इस कारण या तो द्रव्यका श्राश्रय लेकर या चारित्रका आश्रय लेकर मोक्षके इच्छुक जन मोक्षमार्गमे आरोहण करो।

प्रसंगविवरशा—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे "शुद्धात्मतस्वोपलव्यि ही मोक्षमार्ग है" यह निश्चित किया गया था। प्रव इस गाथामे समताको प्राप्त होने विषयक पूर्व प्रतिज्ञाका निर्वाह कराते हुए शुद्धात्मतत्त्वमे स्थित कराया गया है।

तथ्यप्रकाश — (१) ग्रव इस मुक्त मोक्षाधिकारीको पर व परभावसे ममत्व छोड़ देनेसे, ग्रविकार ज्ञानस्वरूपको ग्रपना लेनेसे श्रन्य कुछ भी करने योग्य न रहा। (२) जब मुक्ते करनेको कोई ग्रन्य कुत्य न रहा तब मैं सहज ही समस्त पौरुषसे ग्रविकार सहज शुद्ध ग्रन्तस्तत्त्वमे ही रहूगा। (३) कृतकृत्य सहजानन्दमय होनेका मूल उपाय ज्ञायकस्वभाव ग्रात्म-तत्त्वका श्रद्धान, ज्ञान व ग्राचरण है। (४) मैं स्वभावसे ज्ञायकस्वरूप ही हू। (५) केवल जाननहार स्वभाव वाले मुक्त ग्रात्माका समस्त पदार्थों साथ मात्र सहज ज्ञेयज्ञायक रूप ही सम्बन्ध है। (६) निश्चयसे तो पर पदार्थों साथ ज्ञेयज्ञायकसम्बन्ध भी नही है। (७) पर व परभावसे विविक्त मुक्त सहज्ञानस्वभाव ग्रात्माका पर व परभावसे कुछ भी ममत्व नही है। (६) मैं भनन्त सिद्ध पुरुषोकी तरह परम सहज भाग्त निज शुद्धात्मामे ठहरूंगा। (६) जो भी भव्यात्मा सिद्ध भगवत हुए वे निज सहज परम भाग्त ज्ञायकस्वभाव शुद्धात्मस्वरूपमे लीन होकर ही हुए है। (१०) सिद्ध भगवतोको व सहजात्मस्वरूपको शुद्धात्मस्वरूपरायग होनेरूप भावनमस्कार होशो।

धिरोह्तु मोक्षमार्गं द्रव्य प्रतीत्य यदि वा चरण प्रतीत्य ॥१२॥ ॥२००॥

इति तत्त्वदीपिकाया प्रवचनसारवृत्तो श्रीमव्मृतच्चन्द्वस्टि विरचिताया इयतस्वप्रज्ञापमो नाम द्वितीय श्रुतस्कन्ध. समाप्त ॥ २ ॥

मार्ग मार्ग अन्वेषरो चुरादि । समास- स्वस्य भाव स्वभाव तेन स्वभावेन ।। २००।।

सिद्धान्त—(१) निविकार परिपूर्ण विकास पानेका उपाय ग्रविकारस्वभावी सहज ज्ञानघन सहजात्मस्वरूपका ग्रालम्बन है।

हृष्टि— १ - पुरुषकारनय, भ्रनीश्वरनय, शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय (१८३, १८६, २४ब)।

प्रयोग—परमसहजानन्दधाम निर्वाणकी प्राप्तिके लिये परमात्माके गुग्गस्मरग्पपूर्वक ज्ञानदर्शनप्रधान सहजात्माश्रमका श्राश्रय करके साम्यभावरूप परिणमना ॥२००॥

इति पूज्य श्रीकुन्दकुन्दाचार्यप्रणीत प्रवचनसार पूज्य श्रीग्रमृतचद्रजी सूरिकृत
तत्त्वप्रदीपिका टोकापर श्रेयतत्त्वप्रज्ञापन नामक द्वितीय
स्कंधसे सम्बन्धित सहजानन्द
सप्तदशाङ्गी टीका
समाप्त।



्श्रय परेषां चरणानुयोगसूचिका चूलिका। तत्र—द्रव्यस्य सिद्धी चरणस्य सिद्धिः द्रव्यस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धी। बुद्ध्वेति कर्माविरताः परेऽपि द्रव्याविरुद्ध चरण चरंतु ॥१३॥ इति चरणाचरणे परान् प्रयोजयति—'एस सुरासुर' इत्यादि, सेसे इत्यादि, ते ते इत्यादि।

#### ३-चरणानुयोगस्चिका चूलिका

श्रव दूसरोको चरणानुयोगको सूचिका चूलिका है। वहाँ प्रथम हो, द्रव्यस्य इत्यादि। श्रर्थ—द्रव्यकी सिद्धिमे चारित्रकी सिद्धि है, धीर चारित्रकी सिद्धिमे द्रव्यकी सिद्धि है, ऐसा जानकर, कर्मोंसे ध्रविरत दूसरे भी, द्रव्यसे ध्रविरुद्ध चारित्रका ध्राचरण करो। इस प्रकार पूज्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य दूसरोको चारित्रके ध्राचरण करनेमे योजित करते हैं।

"एस सुरासुरमणुसिंदविद्धोदघाइकम्ममल । पणमामि वङ्ढमाण तित्यधम्मस्स कत्तार ॥ सेसे पुण तित्थयरे ससन्वसिद्धे विसुद्धसब्भावे । समणे थ णाणदसणचरित्ततववी-रियायारे ॥ ते ते सन्वे समगं समग पत्तेगमेव पत्तेग। वदामि य वट्ट ते घ्ररहृते माणुसे खेते ॥"

# एवं पण्मिय सिद्धे जिण्वरवमहे पुण्गे पुण्गे समणे। पडिवज्जदु सामण्णं जिद इच्छिद दुक्खपरिमोक्खं॥२०१॥

यों प्रगाम करि सिद्धों, जिनवर वृषभों पुनीत श्रमगोंको। श्रामण्य प्राप्त कर लो, यदि चाहो दुःखसे मुक्ती।। २०१।।

एव प्रणम्य सिद्धान् जिनवरवृषभान् पुन पुन श्रमणान् । प्रतिपद्यता श्रामण्य यदीच्छिति दुःखपिरमोक्षम् ॥ यथा ममात्मना दु.खमोक्षार्थिना, 'किच्चा प्ररहतागा' इति 'तेसि" इति प्रहित्सिद्धा- चार्योपाध्यायसाधूना' प्रणतिवन्दनात्मकनमस्कारपुर'सर विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधान साम्यनाम श्राम-

नामसंज्ञ—एव सिद्ध जिणवरवसह पुणो समण सामण्ण जिद दुक्खपरिमोक्ख । घातुसंज्ञ— प्र नम नम्रीभावे, पिड पज्ज गतौ । प्रातिपदिक-एव सिद्ध जिनवरवृषभ पुनर्श्रमण श्रामण्य यदि दु खपरिमोक्ष ।

ग्रब इस ग्रधिकारकी गाथा प्रारम्भ करते हैं—[एव] यो पूर्वोक्त तीन गाथावोके ग्रनुसार [पुनः पुनः] बारबार [सिद्धान्] सिद्धोको, [जिनवरवृषमान्] ग्रहंन्तोको तथा [श्रमणान्] श्रमणोको [प्रणम्यं] प्रणाम करके [यदि दुःखपरिमोक्षम् इच्छिति] यदि दुःखोसे छुटकारा पानेकी इच्छा हो, तो [श्रामण्यं प्रतिपद्यताम्] श्रामण्यको ग्रगीकार करो ।

तात्पर्य-बार-बार सिद्धो व ग्रर्हन्तोको प्रणाम कर श्रामण्यको ग्रपनाग्रो।

टोकार्थ — जैसे दु खोसे मुक्त होनेके भ्रर्थी मेरे प्रात्माने — ''किच्चा श्ररहतागां" इस प्रकार व ''तेसि" इस प्रकार भ्रहन्तो, सिद्धो, ग्राचार्यों, उपाध्यायो तथा साधुग्रोको प्रणाम वदनात्मक नमस्कारपूर्वक 'विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधान साम्य नामक श्रामण्यको जिसका इस ग्रन्थ मे कहे हुए दो ग्रधिकारोको रचना द्वारा सुस्थितिपना हुग्रा है उसे स्वय स्वीकार किया, उसी प्रकार दूसरोका भ्रात्मा भी, यदि दुःखोसे मुक्त होनेका इच्छुक हो तो, उसे स्वीकार करे। उस श्रामण्यको श्रगीकार करनेका जो यथानुभूत मार्ग है उसके प्रणीता हम खड़े हुये है।

प्रसङ्गिविवरगा—ग्रनन्तरपूर्व गाथा तक ग्रात्महित गवेषगापूर्वक पहिले ज्ञानतत्त्वका वर्णन करके ज्ञेयतत्त्वका वर्णन किया श्रीर श्रन्तमे सहजात्मस्वरूपके श्रनुरूप श्रध्यातम श्राचरण के कर्तव्यका सकेत किया । श्रव इस गाथामे श्रध्यातम श्राचरणको सिद्धिके लिये उसके श्रवि-रुद्ध श्राचरण करनेका श्रादेश किया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) श्रातमहितार्थी पुरुष जो श्रातमा वीतराग सर्वज्ञ है उनको बार बार भावनमस्कार व द्रव्यनमस्कार करता है। (२) श्रात्महितार्थी पुरुष जो भव्यातमा वीत-राग सर्वज्ञ देवके द्वारा उपिदष्ट मोक्षमार्गमे लगकर शुद्धातमा होनेके प्रयत्नमे है उनको द्रव्य-नमस्कार व भावनमस्कार करता है। (३) दुःखमोक्षार्थी, भव्यातमा पञ्चगुरुनमस्कारपूर्वक

ण्यमवान्तरग्रन्थसन्दर्भोभयसभावितसौस्थित्य स्वय प्रतिपन्न परेषामात्मापि यदि दु खमोक्षार्थी तथा तत्प्रतिपद्यतां यथानुभूतस्य तत्प्रतिपत्तिवत्र्मन प्रऐतारो वयमिमे तिष्ठाम इति ॥२०१॥

मूलवातु—प्र नम नमने, प्रति पद गतो । उमयपदिववरण—एव पुणो पुन जिद यदि—अन्यय । पणिमय प्रणम्य-सम्बन्धार्थप्रिक्तिया अन्यय कृदन्त । सिद्धे सिद्धान् जिणवरवसहे जिनवरवृषभान् समगो श्रमणान्— द्वितीया बहु० । पिडविज्जदु प्रतिपद्यताम्—आज्ञार्थे अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । सामण्ण श्रामण्य—द्वितीया एकवचन । इच्छिदि इच्छिति—वर्तमान अन्य० एक० क्रिया । दुक्खपिरमोक्ख दु खपिरमोक्ष—द्वितीया एक० । निरुक्ति— वरण वर वृत्र् वरगो क्र्यादि । वर्षयन वृष धर्म वृष शक्तिबन्धने प्रजनन सामर्थ्ये च, वृषो भाति यस्मात्स वृषभ , । समास—दु खेभ्य परिमोक्ष दु खपिरमोक्ष त दु० ।। २०१ ।।

मात्र ज्ञाता द्रष्टा रहनेरूप श्रामण्यको प्राप्त होता है। (४) मात्र ज्ञाता द्रष्टा रहनारूप परम-श्रामण्य निर्ग्रन्थ दिगम्बर महाब्रती हुए बिना नही हो सकता, ग्रतः उसकी विधि जानना व करना ग्रावश्यक है, वह विधान इस चारित्राधिकारमे कहा जावेगा।

सिद्धान्त — (१) आत्मस्वभावके श्रनुरूप, श्रात्मस्वभावके श्रविरुद्ध श्राचरणसे परिपूर्ण श्रात्मविकासरूप सिद्धि होती है।

हृष्टि—१- पुरुषकारनय, कियानय, शुद्ध भावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (१८३, १६३, २४ब)।

प्रयोग—सर्वं दु.खोसे छूटनेके लिये पञ्चगुरुस्मरणपूर्वक श्रामण्यदीक्षा लेकर परमसा-म्य नामक श्रामण्य भावरूप परिणमना ॥२०१॥

श्रव श्रमण होनेके लिये चाहता हुआ पहले क्या क्या करता है उसका उपदेश करते हैं—श्रमण होनेका इच्छुक पुरुष [बन्धुवर्गम् श्रापृच्छ्य] बघुवर्गसे विदा मांगकर [गुरुकलत्र-पुत्रः विमोचितः] बड़ोसे तथा स्त्री श्रीर पुत्रसे मुक्त होता हुआ [ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्यचा-रम् श्रासाद्य] ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार तपाचार श्रीरवीर्याचारको श्रंगीकार करके...

तात्पर्य — मृनि होनेका इच्छुक परिचितोसे विदा लेकर पचाचार ग्रगीकार करता है। टीकार्थ — जो श्रमण होना चाहता है वह पहले ही बंघुवर्गसे विदा मांगता है, गुरु जनोसे तथा स्त्री ग्रीर पुत्रोसे ग्रपनेको छुड़ाता है, फिर ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारिवाचार, तपाचार तथा वीर्याचारको ग्रगीकार करता है। इसका स्पष्टीकरण — बघुवर्गसे इस प्रकार विदा लेता है — ग्रहो ! इस पुरुषके शरीरके बंघुवर्गमे रहने वाले ग्रात्माग्री ! इस पुरुषका ग्रात्मा किचित्मात्र भी तुम्हारा नही है, इस प्रकार तुम निश्चयसे जानो । इसलिए में तुमसे विदा लेता हू । जिसके ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह ग्रात्मा ग्राज ग्रपने ग्रात्मारूपी ग्रपने भनादिबंघुके पास जा रहा है। ग्रहो । इस पुरुषके शरीरके जनकके ग्रात्मा । ग्रहो । इस पुरुष भने भनादिबंघुके पास जा रहा है। ग्रहो । इस पुरुष के शरीरके जनकके ग्रात्मा । ग्रहो । इस पुरुष

## अथ श्रमणो भवितुमिच्छन् पूर्वं कि कि करोतीत्युपदिशति— आपिच्छ बंधुवरगं विमोचिदो गुरुकलत्तपुत्तेहिं। आसिज गागादंसगाचरित्ततववीरियायारं।।२०२॥

पूछकर बन्धुवोंको, छूटकर गुरु कलत्र पुत्रोसे। चारित्र ज्ञान दर्शन, तप वीर्याचार आश्रय करि।।२०२॥

आपुच्छच बन्धुवर्गं विमोचितो गुरुकलत्रपुत्रै । आसाद्य ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारम् ॥ २०२ ॥ यो हि नाम श्रमाणो भवितुमिच्छिति स पूर्वमेव बन्धुवर्गमापुच्छते, गुरुकलत्रपुत्रेभ्य ग्रा-त्मान विमोचयित, ज्ञानदर्णनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदित । तथाहि— एव बन्धुवर्गमापुच्छते, श्रहो इदजनशरीरबन्धुवर्गवितन ग्रात्मानः, ग्रस्य जनस्य ग्रात्मा न किचनापि युष्माक भवतीति निश्चयेन यूय जानीत तत ग्रापृष्टा यूय, श्रयमात्मा श्रद्धोद्भिन्नज्ञानज्योतिः ग्रात्मानमेवात्मनो-ऽनादिबन्धुम्पस्पति । श्रहो इदजनशरीरजनकस्यात्मन्, ग्रहो इदजनशरीरजनन्या ग्रात्मन्,

नामसज्ञ वधुवग्ग विमोचिद गुरुकलत्तपुत्त णाणदसणचरित्ततववीरियायार । धातुसंज्ञ आ सद गमन विशरणयो । प्रातिपदिक वन्धुवर्ग विमोचित गुरुकलत्रपुत्र ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचार । मूल-

के शरीरकी जननीके आत्मा । इस पुरुषका आत्मा तुम्हारे द्वारा उत्पन्न नही है, ऐसा तुम निश्चयसे जानो । इसलिये तुम इस आत्माको छोडो । जिसके ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज आत्मारूपी अपने अनादिजनकके पास जा रहा है । ग्रहो । इस पुरुषके शरीर की रमगीके आत्मा । तू इस पुरुषके आत्माको रमगा नहीं कराता, ऐसा तू निश्चयसे जान इसलिये तू इस आत्माको छोड । जिसे ज्ञान ज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपनी स्वानुभूति रूपी अनादि-रमगीके पास जा रहा है । ग्रहो । इस पुरुषके शरीर के पुत्रके आत्मा । तू इस पुरुषके आत्मासे जन्य नहीं है, ऐसा तू निश्चयसे जान । इसलिये तू इस आत्माको छोड । जिसके ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज आत्मारूपी अपने अवादि जन्यके पास जा रहा है । इस प्रकार बडोसे स्त्रीसे और पुत्रसे अपनेको छुड़ाता है ।

तथा ग्रहों काल, विनय, उपधान, बहुमान, ग्रनिह्नव, ग्रर्थ, व्यजन, ग्रीर तदुभयसे सपन्न ज्ञानाचार । मैं यह निश्चयसे जानता हू कि तू शुद्धात्माका नहीं है; तथापि मैं तुभे तभी तक ग्रगीकार करता हू जब तक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध कर लूँ। ग्रहों नि.शिकतत्व, निकक्षितत्व, निर्विचिकित्सकत्व, निर्मूढदृष्टित्व, उपवृहण, स्थितिकरण, वात्सल्य, ग्रीर प्रभावना लक्षण वाले दर्शनाचार । मैं यह निश्चयसे जानता हू कि तू शुद्धात्माका नहीं है, तथापि तुभे तब तक ग्रगोकार करता हू जब तक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध

श्रस्य जनस्यात्मा न युवाभ्यां जिनतो भवतीति निष्चयेन युवां जानीत तत इममात्मानं युवां विमुञ्चत, श्रयमात्मा श्रद्योद्भिन्नज्ञान्ज्योतिः श्रात्मानमेवात्मनोऽनादिजनकमुपसपिति । श्रहो इदजनशरीररमण्या श्रात्मन्, श्रस्य जनस्यात्मान न त्व रमयसीति निष्चयेन त्व जानीहि तत इममात्मान विमुञ्घ, श्रयमात्मा श्रद्योद्भिन्नज्ञानज्योति स्वानुभूतिमेवात्मनोऽनादिरमग्गीमुप्रस्पिति । श्रहो इदजनशरीरपुत्रस्यात्मन्, श्रस्य जनस्यात्मनो न त्वं जन्यो भवसीति निष्चयेन त्व जानीहि तत इममात्मान विमुञ्च, श्रयमात्मा श्रद्योद्भिन्नज्ञानज्योति श्रात्मानमेवात्मनो-ऽनादिजन्यमुपसपिति । एव गुरुकलत्रपुत्रेभ्य श्रात्मान विमोचयित । तथा श्रहोकालिवनयोपधानबहुमानानिह्नवार्थव्यञ्जनतदुभयसपन्नत्वलक्षग्रज्ञानाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निष्चयेन जानामि तथापि त्वा तावदासीदामि यावत्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । श्रहो नि शिद्धतन्त्वनिःकाङ्क्षितत्विनिविचिकत्सत्वनिर्मूढदृष्टित्वोपबृहणस्थितिकरणवात्सल्यप्रभावनालक्षणदर्शना-त्वनिःकाङ्क्षितत्विनिविचिकत्सत्वनिर्मूढदृष्टित्वोपबृहणस्थितिकरणवात्सल्यप्रभावनालक्षणदर्शना-

धातु—आ षद्लृ गतौ । उभयपदिववरण- वधुवग्ग बन्धुवर्ग-द्वि० एक० । विमोचिदो विमोचित -प्रथमा एक० । गुरुकलत्तपुत्तेहि गुरुकलत्रपुत्रै -तृतीया बहु० । आसिज्ज झासाद्य-सम्बन्धार्थप्रित्रिया कृदन्त अव्यय ।

कर लू। ग्रहो मोक्षमागंमे प्रवृत्तिके कारणभून, पचमहाव्रतसहित काय-वचन-मनगुष्ति श्रोर ईर्या-भाषा-ऐषण ग्रादानिचिपण-प्रतिष्ठापन समिति लक्षण वाले चारित्राचार! मैं यह निश्चयसे जानता हू कि तू शुद्धात्माका नही है, तथापि तुभे तब तक श्रगी-कार करता हू जब तक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध कर लूँ। ग्रहो ग्रनशन, ग्रथमौद्यं, वृत्तिपरिसख्यान, रसपित्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान ग्रोर व्युत्सर्ग लक्षण वाले तपाचार! मैं यह निश्चयसे जानता हू कि तू शुद्धात्माका नही है तथापि तुभे तब तक ग्रगोकार करता हू जब तक तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध कर लू! ग्रहो समस्त इतर ग्रथात् वीर्याचारके ग्रतिरक्त ग्रन्य ग्राचारमे प्रवृत्ति कराने वाली स्वशक्तिके ग्रगोपन लक्षण वाले वीर्याचार! मैं यह निश्चयसे जानता हू कि तू शुद्धात्माका नही है, तथापि तुभे तब तक ग्रगीकार करता हू जब तक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध कर लूँ। इस प्रकार श्रामण्यार्थी पुरुष ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्रा-चार, तपाचार तथा वीर्याचारको ग्रगोकार करता है।

प्रसंगविवरण—भ्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि यदि दुःखोसे छूटनेको भ्रभि-लाषा है तो श्राम्यण्यको भ्रङ्गीकार करो । श्रव इस गाथामे बताया गया है कि श्रमण होनेका इच्छुक पुरुष पहिले क्या क्या करता है ?

त्रध्यप्रकाश—(१) जो श्रमण होना चाहता है वह बन्धुवर्गको कहता है कि हे इस

चार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत् त्वत्प्र-सादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । ग्रहो मोक्षमार्गपवृत्तिकारणपञ्चमहाव्रतोपेतकायवाड्मनोगुप्तीर्या-भाषेषगादानिन्नेपणप्रतिष्ठापनसमितिलक्षगाचारित्राचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदापीदामि यावत्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । ग्रहो ग्रनशनाव-मौदर्यवृत्तिपरिसख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायवलेशप्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्याय-ध्यानव्युत्सर्गलक्षणतपग्राचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीतिः निश्चयेन जानामि तथापि त्वां ताव-

णाणदसणचरित्ततपवीरियायार ज्ञानदर्शनचरित्रतपोवीर्याचार-द्वितीया एकवचन। निरुवित-वध्नाति य स बन्धुः बन्ध बन्धने, गृणाति असौ इति गुरु, कल त्राति इति कलत्र, पुनाति वश इति पुत्र । समास-वन्धूना वर्ग बन्धुवर्गस्त ब०, गुरुश्च कलत्र च पुत्रश्च इति गुरुकलत्रपुत्रा तेभ्य गु०, ज्ञान च दर्शन च

मनुष्यदेहके बन्धुवर्गमे रहने वाले ग्रात्माग्रो । इस मनुष्यकी ग्रात्मा ग्राप लोगोका कुछ भी नहीं है, इसलिये मैं तुमसे विदा लेता हू, ग्रब यह श्रात्मा ग्रपने श्रनादिबन्धुके पास जा रहा है। (२) श्रामण्येच्छू पुरुष माता पितासे कहता है कि इस मनुष्यशरीरके उत्पादककी श्रात्मा-थ्रो । इस मनुष्यका भ्रात्मा तुम दोनोके द्वारा उत्पन्न नही हुन्ना सो जानो भ्रौर इस मुक्त भ्रा-त्माको छुट्टी दो, ग्रव यह भ्रात्मा भ्रपने भ्रनादिजनकके पास जा रहा है। (३) श्रामण्येच्छु पुरुष रमगा (स्त्री) से कहता है कि ग्रहो इस मानवशरीरको रमाने वालीकी ग्रात्मा । तुम इस मनुष्यकी भ्रात्माको नही रमाती हो यह निश्चयसे जानो, भ्रत इस ग्रात्माकी छुट्टी करो, म्राज यह म्रात्मा म्रपनी म्रनादिरमणी स्वानुभूतिके निकट जा रहा है। (४) श्रामण्येच्छु पुरुष पुत्रसे कहता है कि ग्रहो इस जनशरीरके पुत्रकी ग्रात्मा । तुम इस जनशरीरकी ग्रात्मासे उत्पन्न नहीं हुए हो, यह निश्चयसे जानो, भ्रत इस आत्माको छोडो, भ्रब यह म्रात्मा भ्रपने ही अनादिजन्य आत्माके निकट जा रहा है। (५) श्रामण्यार्थी पुरुष माता पिता स्त्री पूत्र बन्धुवर्गसे अपनेको हटाकर अब पञ्च आचारोके धारणकी भावना करता है। (६) अहो अष्ट श्रद्भिसे सम्पन्न ज्ञान।चार । यद्यपि तुम सहजज्ञुद्ध श्रात्माके स्वरूप नहीं हो यह निश्चयसे जानता हु, तो भी मैं तब तक तुमको श्रङ्गीकार करता हू, जब तक तुम्हारे प्रसादसे निविकार शुद्ध ग्रात्मतत्त्वको प्राप्त कर लू। (७) ग्रहो ग्रष्ट ग्रङ्गोसे सम्पन्न दर्शनाचार। यद्यपि तूम सहजशुद्ध म्रात्माके स्वरूप नहीं हो यह निश्चयसे जानता हू, तो भी मै तुमको तब तक भले प्रकार श्रङ्गीकार करता हू, जब तक तुम्हारे प्रसादसे निविकार शुद्ध श्रात्मतत्त्वको प्राप्त कर लूं। (८) ग्रहो त्रयोदशाङ्गसम्पन्न चारित्राचार । यद्यपि तुम सहजशुद्ध ग्रात्माके स्वरूप नही हो यह निश्चयसे जानता हू तो भी मैं तुमको तव तक भले प्रकार श्रङ्गीकार करता हू, जब

दासीदामि यावत्त्वतप्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । ग्रहो समस्तेतराचारप्रवर्तंकस्वशक्तयिनगूहन-लक्षण्वीर्याचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वा तावदासीदामि या-वत्त्वतप्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । एव ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति च ॥२०२॥

चारित्र च तपश्च वीर्यं च ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याणि तेषा आचार ज्ञा० त ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्या- चारम् ॥२०२॥

तक तुम्हारे प्रसादसे निविकार शुद्ध ग्रात्मतत्त्वको प्राप्त कर लू। (६) ग्रहो द्वादशिवध बा-ह्याभ्यन्तर तप ग्राचार ! यद्यपि तुम शुद्ध ग्रात्माक स्वरूप नही हो यह निश्चयसे जानता हू, तो भी मैं तुम्हे तब तक ग्रङ्गीकार करता हू, जब तक तुम्हारे प्रसादसे निविकार शुद्ध ग्रात्म-तत्त्वको प्राप्त कर लू। (१०) समस्त पञ्च ग्राचारोमे लगनेमे ग्रपनी शक्ति न छिपाने वाले वीर्याचार ! यद्यपि तुम सहज शुद्ध ग्रात्माके स्वरूप नही हो यह निश्चयसे जानता हू तो भी मैं तुमको तब तक भले प्रकार ग्रङ्गीकार करता हू, जब तक तुम्हारे प्रसादसे निविकार शुद्ध ग्रात्मतत्त्वको प्राप्त कर लू। (११) इस प्रकार सद्भावनासहित यह श्रामण्यार्थी श्रामण्यसिद्धि के लिये किन्ही श्रमण ग्राचार्यके निकट पहुचता है।

सिद्धान्त—(१) श्रात्मा सतत सहजशुद्धात्मदृष्टिरूप पुरुषार्थंसे शुद्धात्म स्थितिको प्राप्त होता है।

हि - १- पुरुषकारनय (१८३)।

प्रयोग—सहज शाश्वत शान्ति प्राप्त करनेके लिये सर्वसगमुक्त होकर ग्रविकार सहज ज्ञायकस्वभाव ग्रन्तस्तत्त्वकी सतत ग्राराधना करना ॥२०२॥

भ्रव इसके बाद वह कैंसा होता है यह उपदेश करते हैं—[श्रमणं] श्रमण [गुणा-ढ्यं] गुणाढ्य [कुलरूपवयो विशिष्टं च] कुल, रूप तथा वयसे विशिष्ट भ्रीर [श्रमणं: इष्ट-तरं] श्रमणोको भ्रति इष्ट [तम् श्रपि गणिनं] ऐसे गणीको [प्रणतः] प्रणत होता हुम्रा [माम् प्रतीच्छ इति] 'मुभे स्वीकार करो' ऐसा निवेदन करता हुम्रा [श्रनुग्रहीतः] भ्रनुग्रहीत होता है।

तात्पर्य- श्रामण्यार्थी ग्राचार्य द्वारा दीक्षा शिक्षासे बनुगृहीत होता है।

टीकार्थ—तदनन्तर श्रामण्यार्थी प्रणत श्रीर अनुग्रहीत होता है। स्पष्टीकरण— ग्राचरण करनेमे श्रीर श्राचरण करानेमे श्राने वाली समस्त विरितकी प्रवृत्तिके समान श्रात्म-स्प श्रामण्यपनेके कारण 'श्रमण' व ऐसे श्रामण्यका श्राचरण करनेमे श्रीर शाचरण करानेमे प्रवीण होनेसे 'गुण'क्य' सर्वलीकिक जनोके द्वारा नि शकतया सेवा करने योग्य होनेसे श्रीर प्रयातः कोहशो भवतीत्युपदिशति —

समगां गिंगां गुगाड्ढं कुलरूववयोविषिट्ठिमट्ठदरं।
समगोहि तं पि पगादो पिडच्छ मं चेदि अगागहिदो।।२०३॥
श्रवण गणी गुणसंयुत, कुलरूपवयोविशिष्ट मुनिष्ठिय तर।
सूरिको तमि श्रवुग्रह याचे होता अनुगृहोत भि ॥२०३॥

श्रमण गणिन गुणाढ्य कुलरूपवयोविशिष्टिमिष्टतरम्। श्रमणैस्तमिष प्रणतः प्रतीच्छ मा चेत्यनुगृहीतः।।
ततो हि श्रामण्यार्थी प्रग्तोऽनुगृहीतश्च भवति। तथाहि—ग्राचिरताचारितसमस्तविरितप्रवृत्तिममानात्मरूपश्रामण्यत्वात् श्रमगा, एविद्यश्रामण्याचरणाचारणप्रवीणत्वात् गुणाढ्यः,
सकललकौकिकजनिःशङ्कसेवनीयत्वात् वुलक्रमागतकौर्यादिदोषविज्ञतत्वाच्च कुलिविशिष्टं,
ग्रन्तरङ्गशुद्धरूपानुमापकबहिरङ्गशुद्धरूपत्वात् रूपविशिष्ट, शैशववार्धक्यकृतबुद्धिविक्लवत्वाभा-

नामसज्ञ —समण गणि गुणड्ढ कुलक्ष्ववयोविसिट्ठ इट्टदर समण त पि पणद् अम्ह च इदि अगुगि-हिद । घातुसंज्ञ—पिंड इच्छ इच्छाया । प्रातिपदिक—श्रमण गणिन् गुणाढच कुलक्ष्पवयोविशिष्ट इष्टतर श्रमण तत् अपि प्रणत अस्मद् च इति अनुगृहीत । सूलधातु—प्रति इषु इच्छाया । उभयपदिवरण—समण श्रमणं गणि गणिन गुणड्ढ गुणाढच कुलक्ष्ववयोविसिट्ठ कुलक्ष्पवयोविशिष्ट इट्ठदर इष्टतर—द्वितीया

कुलक्रमागत कूरतादि दोषोंसे रहित होनेसे 'कुलिविशिष्ट' ग्रंतरंग शुद्ध रूपका ग्रनुमान कराने वाला बिहरंग शृद्धरूप होनेसे 'रूपविशिष्ट' बालकत्व ग्रीर वृद्धत्वसे होने वाली बुद्धिविक्लवता का श्रमाव होनेसे तथा यौवनोद्रेककी विक्रियासे रहित बुद्धि होनेसे 'वय विशिष्ट' ग्रीर यथोक्त श्रामण्यका ग्राचरण करने तथा ग्राचरण कराने सबधी पौरुषेय दोषोको नि शेषतया नष्ट कर देनेसे मुमुक्षुग्रोके द्वारा श्रत्यन्त मान्य होनेसे 'श्रमणोंको अतिइष्ट' गणी व शुद्धात्मतत्त्वकी उपलिधिके साधक ग्राचार्यको 'शुद्धात्मतत्त्वकी उपलिधिक्प सिद्धिसे मुक्ते श्रनुगृहीत करो' ऐसा कहकर (श्रामण्यार्थी) निकट जाता हुग्रा प्रगत होता है। 'इस प्रकार यह तेरी शुद्धात्मतत्त्वकी उपलिधिक्प सिद्धि ऐसा कहकर उस गणीके द्वारा (वह श्रामण्यार्थी) प्राथित श्रथंसे संयुक्त किया जाता हुग्रा श्रनुगृहीत होता है।

प्रसङ्गिविवरगा—अनन्तरपूर्व गायामे बताया गया था कि श्रामण्यार्थी पुरुष बन्धु जनोको किस प्रकार सबोध कर श्रामण्यकी प्राप्तिके लिये गगी श्रमगाके निकट जाता है। श्रब इस गायामे यह बताया गया है कि गगी श्रमगाके निकट पहुचकर क्या करता है।

तथ्यप्रकाश--(१) श्रामण्यार्थी पुरुष श्रनेकगुणविशिष्ट श्राचार्यके निकट पहुंचता है। (२) श्राचार्य श्रमण है ग्रयित् समस्त ग्राचरण व विरक्तिमे जैसा समस्त साधुवोके ग्रन्तबिह्य

वाद्यांवनोद्रेकविकियाविविक्तवुद्धित्वाच्च वयोविणिष्ट, निःशेपितयथोक्तश्रामण्याचरणाचरणावि षयपौरुषेयदोषत्वेन मुमुक्षुभिरभ्युपगततरत्वात् श्रमणौरिष्टतरं च गणिनं शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाः घकमाचार्यं शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसिद्धचा मामनुगृहाणेत्युपसपंन् प्रणतो भवति । एविमय ते शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसिद्धिरिति तेन प्राथितार्थेन सयुज्यमानोऽनुगृहीतो भवति ॥२०३॥

एक०। समरोहि श्रमणें -नृतीया बहु०। त-द्वि० एक०। पि अपि च इदि इति-अब्यय। पणदो प्रणत - प्र० ए० छदत। पिडच्छ प्रतीच्छ-आज्ञार्थे मध्यम पुरुप एक० श्रिया। म मा-द्वि० ए०। अर्गुगहिदो अनु गृहीतः-प्रथमा एक० छदन्त। निरुपित—गण्यते यस्मिन् रा गण गणस्य प्रमुख गणी गण सस्याने कोल तीति कुल कुल सस्त्याने बन्धुपु च भ्वादि अजि गतिक्षेपणयो भ्वादि अजे वी आदेश वी + असुच् वयस् कुलरूपवयोविशिष्ट त कु०॥ २०३॥

मुद्रा होती है वैसी ही श्राचार्यमे है। (३) जैनशासनमे समस्त साधृवीका एक समान श्राचरण व निवृत्ति होती है, भिन्न भिन्न रूप व मुद्रा नहीं होती। (४) ग्राचार्य पञ्च ग्राचारों के ग्राचरण करने व करानेमे प्रवीणता होनेसे गुराविणिष्ट हैं। (४) ग्राचार्य कुलक्रमागत क्रूरतादि दोषोसे रहित होनेसे कुलविशिष्ट हैं, इसी काररण समस्त पुरुपोके द्वारा ये नि शंक सेवनीय होते हैं। (६) ग्रन्तरङ्ग शुद्ध वर्तनाका श्रनुमान कराने वाला वहिरङ्ग शुद्ध रूप होनेसे ग्राचार्य रूपविशिष्ट हैं। (७) ग्राचार्य योग्यवयोविशिष्ट होते हैं, क्योंकि तभी वचपन व बुढापेमे होने वाली बुद्धिविक्लवता नहीं है, ग्रीर तभी जवानीका लौकिक जोश नहीं है। (६) ग्राचार्य सभी श्रमणोको ग्रधिक इष्ट है, क्योंकि श्राचार्यके योग्य पुरुपार्थमे कोई दोष नहीं होनेसे मुमुक्षुवों द्वारा मान्य हैं। (६) श्रामण्यार्थी सम्मान्य शुद्धात्मोपलम्भके साधक ग्राचार्यके निकट जाकर ''जैनो दोक्षा देकर शुद्धात्मोपलब्धिरूप सिद्धिसे मुभे ग्रनुगृहीत कीजिये' ऐसा कहकर नम्नीभूत होता है। (१०) ग्राचार्य द्वारा ''तुम्हारे लिये यह है शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भको सिद्धि व उसका साधन जैनी दीक्षा' इस प्रकार ग्रपने प्रयोजनसे युक्त होता हुन्ना ग्रथित दिगम्बरी दीक्षा लेता हुन्ना ग्रनुगृहीत होता है।

सिद्धान्त—(१) निश्चयचारित्रप्रधान वृत्तिसे श्रात्माके ज्ञाननिधिको सिद्धि होती है। हृष्टि—१- क्रियानय, पुरुषकारनय, ज्ञाननय (१६३, १८३, १६४)।

प्रयोग—श्रसार संसारमे दुर्लभ ज्ञानसुयोगको पाकर निज शुद्धात्मभावनासे, दर्शन ज्ञान चारित्र तपकी श्राराधनासे जन्म सफल करना ।।२०३॥

थ्रब इसके बाद भी वह कैंसा होता है यह उपदेश करते हैं — [श्रहं] मैं [परेषां] दूसरोका [न मवामि] नहीं हू [परे में न] पर मेरे नहीं हैं, [इह] इस लोकमे [मम] मेरा [किंचित्] कुछ भी [न ग्रस्ति] नहीं है,—[इति निश्चितः] ऐसा निश्चयवान ग्रौर [जिते-

म्रयातोऽपि कोहशो भवतीत्युपदिशति—

## णाहं होमि परेसिं गा मे परे गातिथ मज्भमिह किंचि । इदि गिच्छिदो जिदिंदो जादो जघजादरूवधरो ॥२०४॥

मै परका निहं मेरे, पर कुछ भी नहीं यों सुनिश्चित कर । यथाजात मुद्रा धरि, हो जाता है वह जितेन्द्रिय ।। २०४ ॥

नाह भवामि परेषा न मे परे नास्ति समेह किंचित्। इति निश्चितो जितेन्द्रियः जातो यथाजातरूपघरः।। ततोऽपि श्रामण्यार्थी यथाजातरूपघरो भवति । तथाहि—ग्रहं तावन्न किंचिदपि परेषां भवामि परेऽपि न किंचिदपि मम भवन्ति, सर्वेद्रव्यागां परेः सह तत्त्वतः समस्तसंबन्धशून्य-

नामसंज्ञ—ण अम्ह पर ण अम्ह पर ण अम्ह इह किंचि इदि णिच्छिद जिदिद जाद जधजादरूवधर। धातुसंज्ञ—हो सत्ताया, अस सत्ताया। प्रातिपदिक—न अस्मद् पर न अस्मद् पर न अस्मद् इह किंचित इति निश्चित जितेन्द्रिय जात यथाजातरूपधर। मूलधातु—भू सत्ताया, अस् भुवि। उभयपदिववरण—ण न इदि इति—अव्यय। अह णिच्छिदो निश्चितः जिदिदो जितेन्द्रिय जादो जातः जहजादरूवधरो यथाजातरूपधर — प्रथमा एकवचन। होमि भवामि—वर्तमान उत्तम० एक० किया। परेसि परेषा—षष्ठी बहु०। मे मज्भ

न्द्रियः] जितेन्द्रिय होता हुम्रा [यथाजातरूपघरः] यथाजात रूपघर (सहजरूपघारी) [जातः] होता है।

टीकार्थ---तत्पश्चात् श्रामण्यार्थी यथाजातरूपघर होता है। इसका स्पष्टीकरण-'प्रथम तो मैं किंचित्मात्र भी परका नहीं हूं, पर भी किंचित्मात्र मेरे नहीं है, क्योंकि समस्त
द्रव्य तत्त्वतः परके साथ समस्न सम्बन्धसे रिहत है, इस कारण इस षड्द्रव्यात्मक लोकमे
श्रात्मासे श्रन्य कुछ भी मेरा नहीं है; इस प्रकार निश्चित मित वाला परद्रव्योंके साथ स्वस्वामि संबधके ग्राधारभूत इन्द्रियों ग्रीर नौ इन्द्रियोंके जयसे जितेन्द्रिय होता हुग्रा वह श्रामण्यार्थी ग्रात्मद्रव्यका यथानिष्पन्न शुद्धरूप धारण करनेसे यथाजातरूपधर होता है।

प्रसंगिववरण—अनन्तरपूर्व गाथामे यह 'बताया गया था कि श्रामण्यार्थी प्राचार्यके निकट जाकर उनसे अपनी साधनाके उपायके लिये निवेदन करता है श्रीर ग्राचार्य महाराज उसे स्वीकार कर लेते है। अब इस गाथामे बताया गया है कि अब यह श्रामण्यार्थी दिगम्बरी यथाजातरूपको धारण कर लेता है।

तथ्यश्रकाश—(१) श्रामण्यार्थी निरखता है कि मैं दूसरोका किसी भी प्रकार कुछ नहीं हूं। (२) श्रामण्यार्थी निरखता है कि परपदार्थ भी मेरे कुछ भी नहीं है। (३) श्रामण्यार्थीकी हिष्टमे निश्चित हो गया कि सर्व द्रव्योका समस्त परपदार्थीके तत्त्वतः कुछ भी

त्वात् । तिवह षड्द्रव्यात्मके लोके न मम किंचिदप्यात्मनोऽन्यदस्तीति निश्चितमितः परद्रव्य-स्वस्वामिसबन्धनिबधनानामिन्द्रियनोइन्द्रियाणा जयेन जितेन्द्रियश्च सन् धृतयथानिष्पन्नात्म-द्रव्यशुद्धरूपत्वेन यथाजात्रूपधरो भवति ॥२०४॥

मम-षष्ठी एक । परे-प्र० बहु । अतिथ अस्ति-वर्त । अन्य । किचि किचित्-अन्यय अन्त प्र० एक । निरुक्ति-पारयतीति पर पृ पूर्गो । समास-जितानि इन्द्रियाणि येन त जितेन्द्रिय , यथा-जातरूप घरित इति यथाजातरूपघर ।।२०४।।

सम्बन्ध नहीं है। (४) जिसने अपनी परिविक्तिताका निश्चय किया है वह परसम्बन्धनिबन्ध-नक इन्द्रिय व मनको जीत लेनेके कारण जितेन्द्रिय होता है। (४) जितेन्द्रिय होता हुआ यह श्रामण्यार्थी यथाजातरूपको धारण कर लेता है, क्योंकि यथाजातरूप अर्थात् कषायपरिग्रह-रहित दिगम्बरी मुद्रा आत्मद्रव्यके अविरुद्ध शुद्ध रूप है। (६) निश्चयसे यथाजातरूप स्वसह-जात्मरूप है।

सिद्धान्त— (१) श्रामण्याधी स्रान्तरिक यथाजातशुद्धात्मरूपको घारण करता है। हिष्ट— १- वर्तमान नैगमनय (३)।

प्रयोग—परविविक्त स्वचेतना मात्र श्रात्मतत्त्वकी सिद्धिके लिये निर्ग्रेन्य गात्रमात्र जैनी दीक्षा घारण करके ज्ञानघन श्रन्तस्तत्त्वको ग्राराधना करना ॥२०४॥

ग्रव ग्रनादिससारसे ग्रनभ्यस्त होनेके कारण ग्रत्यन्त ग्रप्रसिद्ध है ऐसे इस यथाजातरूपधरत्वके बहिरंग ग्रीर ग्रन्तरग दो लिंगोका—जो कि ग्रभिनव ग्रभ्यासमे कुशलतासे उपलब्ध होने वाली सिद्धिके सूचक है उनका उपदेश करते है—[यथाजातरूपजातस्] जन्म समय
के रूप जैसा रूपवाला, [उत्पादितकेशश्मश्रुकं] सिर ग्रीर दाढी-मूछके बालोका लोच किया
हुग्रा [शुद्धं] सर्व लेपसे रहित [हिसादितः रहितस्] हिंसादिसे रहित ग्रीर [अप्रतिकमं]
शारीरिक ग्रु गारसे रहित [लंगं भवित्] श्रामण्यका बहिरंग चिह्न है। [मुच्छिरम्भिवयुकस्] ममत्रव ग्रीर ग्रारम्भसे रहित [ज्ययोगयोगशुद्धिभ्यां युक्तं] उपयोग ग्रीर योगकी शुद्धि
से युक्त तथा [न परापेक्षं] परकी ग्रपेक्षासे रहित [जैनं] जिनेन्द्रदेवकथित [लंगस्] श्रामण्य
का ग्रन्तरग लिंग [ग्रयुनर्भवकारराम्] मोक्षका कारण है।

तात्पर्य - निरपेक्ष निर्लेप निर्ग्रन्थ दिगम्बर लिङ्ग मोक्षका मार्ग है।

टीकार्य वस्तुतः ग्रपने द्वारा यथोक्तक्रमसे यथाजातरूपघर हुए ग्रात्माके प्रयथाजात-रूपघरत्वके कारणभूत मोहरागद्वेषादिभावोका ग्रभाव होता ही है, ग्रीर उनके ग्रभावके कारण, उनके सद्भावमे होने वाले वस्त्राभूषणाघारणका, सिर ग्रीर दाढी मूछोके वालोके रक्षणका अर्थतस्य यथाजातरूपघरत्वस्यासंसारानभ्यस्तत्वेनात्यन्तमप्रसिद्धस्याभिनवाभ्यासकोश-लोपलभ्यमानायाः सिद्धेर्गमकं बहिरङ्गान्तरङ्गलिङ्गद्वेतमुददिशति —

जधजादरूवजादं उपाडिदकेसमंसुगं सुद्धं। रहिदं हिसादीदो अपडिकम्मं हवदि लिंगं।।२०५॥ मुच्छारंभविजुत्तं जुत्तं उवजोगजोगसुद्धीहिं। लिंगं गा परावेक्खं अपुगाब्भवकारगां जेण्हं।।२०६॥ यथाजात जिनमुद्रा, कचलुश्चन विगतवसनभूषणता।

यथाजात जिनमुद्रा, कचलुश्चन विगतवसनभूषएाता । हिंसारंभरहितता, श्रप्रति कर्मत्व मुनिलक्षरा ॥२०४॥ मूच्छिरम्भरहितता, उपयोगयोगिवशुद्धसंयुतता । परापेक्षविरहितता, श्रपुनर्भवहेतु मुनिलक्षरा ॥२०६॥

यथाजातक्त्पजातमुत्पाटितकेशश्मश्रुक शुद्धम् । रहितं हिसादितोऽप्रतिकर्म भवति लिङ्गम् ॥ २०५॥ मूर्च्छारम्भवियुक्त युक्तमुपयोगयोगशुद्धिभ्याम् । लिङ्ग न परापेक्षमपुनर्भवकारण जैनम् ॥ २०६॥

म्रात्मनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपघरस्य जातस्यायथाजातरूपघर-त्वप्रत्ययानां मोहरागद्वेषादिभावानां भवत्येवाभावः, तदभावात्तृतद्भावभाविनो निवसनभूषगा-घारणस्य मूर्घजव्यञ्जनपालनस्य सिकचनत्वस्य सावद्ययोगयुक्तत्वस्य शरीरसस्कारकरगात्वस्य

नामसज्ञ— जधजादरूवजाद उप्पाडिदकेसमसुग सुद्ध रहिद हिंसादीदो अप्पिडकम्म लिंग मुच्छारभिव-जुत जुत्त उवजोगजोगसुद्धि लिंग ण परावेक्ख अपुणव्भवकारण जेण्ह । धातुसंज्ञ—हव सत्ताया । प्राति-सिकचनत्वका सावद्ययोगसे युक्तपनेका तथा शारीरिक सस्कारके करनेका ग्रभाव होता है; जिससे उस ग्रात्माके जन्म समयके रूप जैसा रूप, सिर ग्रीर दाढी मूछके बालोका लोच, शुद्धत्व, हिंसादिरहितपना तथा शारीरिक श्रुगार-सस्कारका ग्रभाव होता ही है । इसलिये यह बहिरग लिंग है ।

श्रीर फिर, श्रात्माके यथाजानरूपधरत्वसे दूर किये गये श्रयथाजातरूपधारत्वके कारए।भूत मोहरागद्वेषादि भावोका श्रभाव होनेसे ही, उनके सद्भावमे होने वाले ममत्वके श्रीर
कर्मप्रक्रमके परिए।। मका, शुभाशुभ उपरक्त उपयोग श्रीर तत्पूर्वक तथाविध योगकी श्रशुद्धिसे
युक्तपनेका तथा परद्रव्यसे सापेक्षत्वका श्रभाव होनेसे उस श्रात्माके मूर्छा श्रीर श्रारम्भसे रहित
पना, उपयोग श्रीर योगकी शुद्धिसे युक्तपना तथा परकी श्रपेक्षासे रहितपना होता ही है।
इस कारए। यह श्रन्तरग लिंग है।

प्रसंगविवरगा-- अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि श्रामण्यार्थी पुरुष प्रव यथा-

चाभावसथाजातरूपत्वमुरपाटितकेशश्मश्रुत्वं शुद्धत्व हिंसादिरहितत्वमप्रतिकर्मत्व च भवत्येव, तदेतद्वहिरग लिंगम् । तथाटमनो यथाजातरूपधरत्वापसारितायथाजातरूपधरत्वप्रत्ययमोहराग द्वेषादिभावानामभावादेव तद्भावभाविनोममत्वकर्मप्रक्रमपरिणामस्य शुभाशुभोपरक्तोपयोगतत्पूर्व-

दिक—यथाजातरूपजात उत्पाटितकेशश्मश्रुक शुद्ध रिहत हिंसादित अप्रतिकर्म लिङ्ग मुच्छारम्भवियुक्त युक्त उपयोगयोगशुद्धि लिङ्ग व परापेक्ष अपुनर्भवकारण जैन । मूलधातु—सू सत्ताया । उभयपदिववरण—जधजादरूवजाद यथाजातरूपजात उप्पाटिदकेसमसुग उत्पाटितकेशश्मश्रुक सुद्ध शुद्ध रिहद रिहत अप्प- डिकम्म अप्रतिकर्म लिंग लिङ्ग —प्रथमा एकवचन । हिंसादीदो हिंसादित —अन्यय पचम्यर्थे । हवदि भवित- वर्तमान अन्य एकवचन किया । मुच्छारभविषुत्त मूर्च्छारम्भवियुक्त जुत्त युक्त लिंग लिङ्ग परावेक्ख परापेक्ष अपुणवभवकारण अपुनर्भवकारण जेण्ह जैन—प्रथमा एकवचन । उवजोगजोगसुद्धीहि—तृतीया

जातरूपधारो हो जाता है अर्थात् निर्ग्रन्थदीक्षा घारण कर लेता है। ग्रव इस गाथामे यथाजात रूपके बहिरङ्ग व अन्तरङ्ग चिह्नोको बताया गया है।

तथ्यप्रकाश-(१) यथाजातरूप (तत्काल उत्पन्न नग्न शिशुवत् सहजात्मरूप) धारण करने वाले पुरुषके ग्रयथाजातरूपधरता (सपरिग्रहता) के कारण होते रहने वाले मोह राग हेष श्रोदि विकारोका श्रभाव हो जाता है। (२) मोहरागहेषादिभावोका स्रभाव हो जानेसे स्रब वस्त्राभूषगोका घारण कैसे बने, वयोकि वस्त्राभूषणधारगा तो मोह रागद्वेष भावोके होनेपर होता है, ग्रत नग्नत्व हो जाता है। (३) मोहरागद्वेषादि भावोका ग्रभाव हो जानेसे प्रबं शिर सुछ दाढीके बालोको कैसे सम्भाला जाय, ग्रत केश मूँछ दाढीके बालोको उखाड दिया जाता है । (४) मोहरागद्वेषादिभावोका भ्रभाव हो जानेसे सिक्टिचनता अर्थात् किसी चीजका रखना कैसे बने, श्रतः शुद्धता, निर्लेपता, निष्परिग्रहता प्रकट होती है। (४) मोहरागद्वेषादि का श्रभाव हो जानेसे सावद्य श्रारम्भका योग कैसे बने, ग्रत हिंसादिरहितपना सिद्ध होता है। (६) मोहरागद्वेषादिका अभाव हो जानेसे अब शरीरके संस्कारका करना कैसे बने, अत शारीरिक संस्कार व शृङ्गारका श्रभाव हो जाता है। (७) नग्नत्व, केशलुञ्च, निष्परिग्रहत्व, हिंसादिरहित तथा भ्रप्रति कर्मंट्व (शारीरिक संस्कार श्रृङ्गाररहितपना) ये यथाजातरूप मुद्रा के बहिरङ्ग लिङ्ग (चिह्न) हैं। (८) सहजात्मरूप धारण करनेसे मोहरागद्वेषादि विकारभाव का श्रभाव हो जाता है। (६) मोहरागद्देषादिका श्रभाव हो जानेसे ममत्व परिणाम कैसे बने, श्रत. मूर्च्छारिहतपना प्रकट होता है। (१०) मोहरागद्वेषादिका श्रभाव होनेसे किसी लौकिक कार्यमे कैसे लगा जाय, भ्रतः भ्रारम्भरहितपना प्रकट होता है। (११) मोहरागद्वेषादिका भ्रभाव होनेसे भव उपयोग शुभ व भ्रशूभ भावोसे कैसे उपरक्त होवे, ग्रतः निविकार स्वसवे-दन होनेसे उपयोगशुद्धि हो जाती है प्रर्थात् शुद्धोपयोग होता है। (१२) विकाराभावके कारण

कतथाविधयोगाशुद्धियुक्तत्वस्य परद्रव्यसापेक्षत्वस्य चाभावान्मूच्छिरम्भवियुक्तत्वमुपयोगयोगशु-द्धियुक्तत्वमपरापेक्षत्व च भवत्येव, तदेतदन्तरंगं लिंगम् ॥ २०४-२०६ ॥

वहु०। उपयोगयोगशुद्धिभ्या-तृतीया दिवचन। ण न-अव्यय। निरुक्ति- विलश्नातीति केश. विलशू वि-वाधने विलश् + अच् ललोपः, रम पुमुख श्रूयते लक्ष्यते अनेन इति रमश्रुः। समास- उत्पादित केश रम-श्रुक यत्र तत् उत्पादितकेशरमश्रुक, मूच्छां च आरम्भरच मूच्छारम्भौ ताभ्या वियुक्त मूच्छारम्भवियुक्त, उपयोगश्च योगश्चेति उपयोगयोगौ तयो शुद्धिः उपयोगयोगशुद्धिः ताभ्याम् उपयोगयोगशुद्धिभ्याम् ॥२०५-२०६॥

शुभ व अशुभ उपयोग न होनेसे योग अशुद्ध कैसे बने, अतः निर्विकल्पसमाधिरूप योगशुद्धत्व प्रकट होता है, श्रब मन वचन कायकी चञ्चलता नहीं रहती। (१३) मोहरागद्वेषादिभावका श्रभाव होनेसे परकी अपेक्षा कैसे बने, श्रतः निर्मलानुभूति परिणति व निरपेक्ष सहज ज्ञानवर्तना होती है। (१४) मूच्छीरहितपना, श्रारम्भभावरहितपना, शुद्धोपयोग, स्थिरपना व निरपेक्ष-पना ये यथाजातरूप मुद्राके श्रन्तरङ्ग लिङ्ग (चिह्न) है।

सिद्धान्त — १ – ग्रन्तरङ्ग बहिरङ्ग उपाधियोका ग्रभाव होनेसे शुद्ध परिणति प्रकट होती है।

हष्टि-१- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४म्र) ।

प्रयोग—निरुपाधि शुद्ध शान्त सहजानन्दमय स्वरूप प्रकट करनेके लिये निरुपाधिमुद्रा मे रहकर सहज शुद्ध ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वकी उपासना करना ॥ २०५-२०६॥

ग्रव श्रामण्यार्थी इन दोनो लिंगोको ग्रहण करके, ग्रोर यह यह करके श्रमण होता है, इस प्रकार भवितिक्रयामे बंधुवर्गसे विदा लेनेरूप क्रियासे लेकर शेष सभी क्रियाग्रोंका एक कर्ता दिखलाते हुये, इतना करनेसे श्रामण्यकी प्राप्ति होती है, यह उपदेश करते हैं—[परमेण गुरणा] परम गुरुके द्वारा प्रदत्त [तदिप लिंगम्] उन दोनो लिंगोको [ग्रादाय] ग्रहण करके, [तं नमस्कृत्य] गुरुको नमस्कार करके, [सन्नतां क्रियां श्रुत्वा] वत सहित क्रियाको सुनकर [उपस्थितः] ग्रात्माके समीप स्थित होता हुग्रा [सः] वह [श्रमणः भवित] श्रमण होता है।

तात्पर्य-विहरंग अन्तरग लिङ्ग ग्रहण करके शिक्षा सुनकर स्वस्य होता हुग्रा वह श्रमण होता है।

टीकार्थ—तत्पश्चात् श्रमण होनेका इच्छुक दोनो लिंगोको ग्रहण करता है, गृहको नमस्कार करता है, वर श्रोर क्रियाको सुनता है श्रोर फिर उपस्थित होता है; तथा उपस्थित होता हुआ श्रामण्यकी सामग्री परिपूर्ण होनेसे श्रमण होता है। इसका स्पट्टीकरण—प्रथम

ष्रयंतदुभयां निमादायंतदेतत्कृत्वा च श्रमणो मवतीति भवति क्रियाया वन्युवर्गप्रच्छन-क्रियादिशेषसकलिक्रयाणां चैककर्तृ कत्वमुद्योतयात्रियता श्रामण्यप्रतिपत्तिर्भवतीत्युपदिशति —

ञ्चादाय तं पि लिंग गुरुगा परमेगा तं गामंसिता। सोचा सवदं किरियं उविद्वां होदि सो समगो।।२०७॥ इस मुद्राको लेकर, गुरुसे गुरुको प्रणाम करि वतको।

श्रीर कियाको सुनकर, घारए करके श्रमए होता ॥२०७॥

आदाय तदिष लिगं गुरुणा परमेण त नमस्कृत्य । श्रुत्वा सम्रतां तिगामुपिस्यतो भवति न श्रमण. ॥२००॥
ततोऽपि श्रमणो भवितुमिच्छन् लिगहैतमादत्ते गुरु नमस्यति व्रतिक्रियं श्रृणोति ग्रथोपतिष्ठते उपस्थितएच पर्याप्तश्रामण्यसामग्रीक श्रमणो भवति । तथाहि— तत इद यथाजातरूपघरत्वस्य गमक बहिरगमन्तरगमि लिग प्रथममेव गुरुण। परमेणाहं दूट्टारकेण तदात्वे च दी-

नामसज्ञ—त पि लिग गुरु परम त सबद किरिय जबद्दिद त समण। घातुसज्ञ— आ दा दाने, नम नम्रीभावे, मुण श्रवणे, हो सत्ताया। प्रातिपविक-तत् अपि लिङ्ग गुरु परम तत् सत्रता श्रिया जपस्थित तत् श्रमण। मूलधातु— आ दा दाने, नम नम्रीभावे श्र श्रवणे। उनयपदविवरण—आदाय णमसित्ता

ही परमगुरु ग्रहँत भट्टारक द्वारा श्रीर उम समय दीक्षा कालमे दीक्षाचार्य द्वारा इस यथाजात स्वधरत्वके सूचक वहिरग तथा श्रन्तरग लिगके ग्रहणकी विधिके प्रतिपादकपना होनेसे, व्यवहारसे दिया जाने वाला होनेसे दिये गये उन लिगोको ग्रहण क्रियाके द्वारा सम्मानित करके श्रामण्यार्थी तन्मय होता है। श्रीर फिर जिन्होंने सर्वस्व दिया है ऐसे मूल श्रीर उत्तर परमगुरुको, भान्यभावकताके वारण प्रवर्तित इतरेतरिमलनके कारण जिसमे स्वपरका विभाग श्रन्त हो गया है ऐसी नमस्कार क्रियाके द्वारा सम्मानित करके भावस्तुतिवन्दनामय होता है। पश्चात् सर्व सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप एक महाव्रतको सुननेरूप श्रुतज्ञानके द्वारा समयमे परिण्मित हो रहे प्रात्माको जानता हुग्रा सामायिकमे ग्राल्ड होता है। पश्चात् प्रतिक्रमणग्रालोचना-प्रत्याख्यानस्वरूप क्रियाको सुननेरूप श्रुतज्ञानके द्वारा त्रैकालिक कर्मोसे भिन्न किये जाने वाले ग्रात्माको जानता हुग्रा, ग्रतीत-ग्रनागत-वर्तमान, मन-वचन-काय सम्बधी कर्मोसे विविक्तताको निरखता है। पश्चात् समस्त सावद्य कर्मोके श्रायतनभूत कायका उत्सर्ग करके यथाजावरूप वाले स्वरूपको, एकको एकाग्रतया श्रवलम्बत करके रहता हुग्रा उपस्थित होता है। श्रीर उपस्थित होता हुग्रा, सर्वत्र समदृष्टत्वके कारण साक्षात् श्रमण होता है।

प्रसङ्गिविवरग् - ग्रनन्तरपूर्व गाथाद्वयमे श्रमणका बहिरङ्ग व ग्रन्तरङ्ग लिङ्ग बताया गया था। ग्रब इस गाथामे कैसे श्रामण्यकी प्राप्ति होती है यह बताया गया है। क्षाचार्येण तदादानविधानप्रतिपादकत्वेन व्यवहारतो दीयमानत्वाद्त्तमादानिक्रयया सभाव्य तन्मयो भवति । ततो भाव्यभावकभावप्रवृत्तेतरेतरसवलनप्रत्यस्तिमतस्वपरिवभागत्वेन दत्तसर्वं स्वमूलोत्तरपरमगुष्ठनमस्क्रियया सभाव्य भावस्तववन्दनामयो भवित । ततः सर्वसावद्ययोगप्रत्या- ख्यानलक्षर्णकमहाव्रतश्रवर्णात्मना श्रुतज्ञानेन समये भवन्तमात्मान जानन् सामायिकमधिरोह- ति । ततः प्रतिक्रमगालोचनप्रत्याख्यानलक्षणिक्रयाश्रवर्णात्मना श्रुतज्ञानेन त्रैकालिककर्मभ्यो विविच्यमानमात्मान जानन्नतीतप्रत्युपन्नानुपस्थितकायवाड्मन कर्मविविक्तत्वमिधरोहित । ततः समस्तावद्यकर्मायतन कायमुत्सृजय यथाजातरूप स्वरूपमेकमेकाग्रेणालम्बय व्यवतिष्ठमान उप- स्थितो भवित, उपस्थितस्तु सर्वत्र समदृष्टित्वात्साक्षाच्छ्रमणो भवित ॥२०७॥

नमस्कृत्य सोच्चा श्रुत्वा-सम्बन्धार्थप्रित्रया। त लिगं लिङ्गंत सबद सबता किरिय किया-द्वितोया एक-वचन। पि अपि-अन्यय। गुरुणा-तृ० एक०। परमेण-तृ० ए०। उवद्विदो उपस्थित सो स समणो श्रमण -प्र० एक०। होदि भवति-वर्तमान अन्य० एक० किया। निरुक्ति- गृणाति उपदिशति धमं इति गुरु गिरित अज्ञान इति गुरु गृ शब्दे क्यादि गृ निगरणे तुदादि गृ विज्ञान चुरादि, गीर्यते स्तूयते देवा-दिभि इति गुरु ।।२०७।।

तथ्यप्रकाश—(१) श्रामण्यार्थीने परमगुरु ग्रहंन्त देवसे व तत्काल दीक्षाचार्यसे यथाजातरूपताके गमक बहिरङ्ग व ग्रन्तरङ्ग लिङ्गको ग्रह्ण किया। (२) दीक्षाके ग्रहणके विधान
का प्रतिपारकपना होनेसे व्यवहारत. दीक्षाका देना कहलाता है। (३) दीयमान लिङ्गोको
ग्रङ्गीकार करके यह साधु सभक्ति शुद्ध भावोमे तन्मय होता है। (४) फिर ग्राराध्य ग्राराध्यक भावकी शुद्धता द्वारा स्वपरविभाग शान्त करके ग्रभेद ग्राराधनासे परमगुरुको सम्मानित
कर यह साधु भावस्तवमय होता है। (५) फिर उपास्य उपासक भावकी शुद्धता द्वारा स्वपर
विभाग शान्त करके ग्रभेदोपासनोसे परमगुरुको भावनमस्कार क्रियासे सम्मानितकर यह साधु
भाववन्दनामय होता है। (६) फिर सर्वसावद्ययोगके त्यागरूप महाव्रतके भावोके श्रवणसे
ग्रनेक श्रुतियोके ग्रनुभवसे यह साधु स्वाध्यायमय होता है। (७) सर्वसावद्यागस्वरूप महाब्रतादि प्रक्रियाके श्रवणके समय श्रुत्जान द्वारा स्वसमयमे होने वाले शुद्धात्मत्वको ग्रनुभवता
हुग्रा यह साधु साम्यभावको प्राप्त होता है। (८) फिर प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ग्रालोचनिषक्षक श्रुतज्ञान द्वारा त्रैकालिक कमीसे रहित सहज ज्ञानमात्र शुद्ध ग्रन्तस्तत्वको ग्रनुभवता है।
(६) फिर समस्त ग्रवद्यके कारणभूत कायका विकल्प पूर्णतया त्यागकर यथाजात ग्रात्मस्वरूप
का ग्राश्रय कर ग्रात्मस्य होता है। (१०) ग्रात्माके निकट उपस्थित होता हुग्रा यह साधक
ममदृष्टि होनेसे सीक्षात् श्रमण होता है।

सिद्धान्त—(१) श्रमण श्रात्माके शाश्वत सहजस्वरूपको निरखता रहता है। (२) श्रमण शुद्धात्मस्वरूपकी भावनासे निर्विकार हो जाता है।

श्रयाविच्छित्रसामायिकाधि ह्होऽपि श्रमणः कदा चिच्छेदोपस्यापनमहंती त्युपदिशति—वदसमिदिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्हाणां।
खिदिसयणमदंतवणां ठिदिभोयणमेगभत्तं च ॥२००॥
एदे खलु मूलगुणा समणाणां जिणावरे हिं पण्णात्ता।
तेसु पमत्तो समणो छेदोव हावगो होदि ॥२०६॥
वत समिति अक्षरोधन, श्रचेल श्रस्नान लोच आवश्यक।
भूशयन श्रदंतघसन स्थितिमोजन एक भुक्ति तथा ॥२०६॥
अहावीस मूल गुण, श्रमणोके ये जिनेशने भाषे।
उनमे प्रमत साधू, छेदोपस्थापना करता ॥२१०॥

व्रतसमितीन्द्रियरोघो लोचावश्यकमचेलमस्नानम् । क्षितिशयनमदन्तघावन स्थितिभोजनमेकभवतं च ।२०६। एते खलु मूलगुणा श्रमणाना जिनवरैः प्रज्ञप्ता । तेषु प्रमत्त श्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥ २०६,॥ सर्वसावद्ययोगप्रत्याख्यानलक्षर्गौकमहान्नतव्यक्तिवशेन हिंसानृतस्तेयान्नह्मपरिग्रहविरत्या स्मक पञ्चतय व्रतं तत्परिकरश्च पञ्चतयी समितिः पञ्चतय इन्द्रियरोघो लोचः षट्तयमाव-

नामसंज्ञ—वदसमिदिदियरोध लोचावस्सय अचेल अण्हाण खिदिसयण अदत वण णिदिमोयण एगभत च एत खलु मूलगुण समण जिणवर पण्णत्त त पमत्त समण छेदोवट्ठावग । धातुसंज्ञ—हो सत्ताया । प्रातिष-दिक—व्रतसमितीन्द्रियरोध लोचावश्यक अचेल अस्नान क्षितिशयन अदन्तधावण स्थितिभोजन एकभक्त ने एतत् खलु मूलगुण श्रमण जितवर प्रज्ञप्त तत् प्रमत्त श्रमण छेदोपस्थापक । मूलधातु—भू सत्ताया ।

हष्टि—१- उपाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२१)। २- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४ब)।

प्रयोग-यथाख्यात ग्रात्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये यथाजातरूपघारी होकर यथाजात सहजात्मस्वरूपकी सतत श्रभेदोपासनाका पौरुष होना ।।२०७।।

ग्रब ग्रविच्छित्न सामायिक सयममे ग्राह्ट हुग्रा होनेपर भी श्रमण कदाचित् छेदोप-स्थापनाके योग्य है, यह कहते हैं— [व्रतसमितीन्द्रियरोधः] व्रत, सिमिति, इन्द्रियरोध, [लो-चावश्यकम्] लोच, ग्रावश्यक, [ग्रवेसम्] ग्रचेल, [ग्रस्नानं] ग्रस्नान, [क्षितिशयनम्] भूमि-णयन, [अदंतधावनं] ग्रदंतधावन, [स्थितिमोजनम्] खडे खडे भोजन [च] ग्रोर [एकभक्त] एक बार ग्राहार [एते] ये १ [खलु] वास्तवमे [श्रमणानां मूलगुणाः] श्रमणोके मूल गुण [जिनवरै: प्रक्रप्ताः] जिनवरोंके द्वारा कहे गये है; [तेषु] उनमे [प्रमतः] प्रमत्त होता हुमा [श्रमणः] श्रमण [छेदोपस्थापकः मवित्] छेदोपस्थापक होता है। श्यकमचेलवयमस्नानं क्षितिशयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तश्चैव एते निर्विकल्पसामायि कसंयमविकल्पत्वाल् श्रमणाना मूलगुणा एव । तेषु यदा निर्विकल्पसामायिकसंयमाधिकढत्वेना नभ्यस्तविकल्पत्वात्प्रमाद्यति तदा केवलकल्याणमात्राधिन कुण्डलवलयांगुलीयादिपरिग्रहः किल

उभयपदिववरण—वदसमिदिदियरोघो ब्रतसिमितीन्द्रियरोघ लोचावस्सय लोचा वश्यक अचेल अण्हाण अस्मान खिदिसयण क्षितिशयन अदतवण अदन्तघावन ठिदिभोयण स्थितिभोजन एगभत्त एकभक्त-प्रथमा एकवचन । च खलु-अव्यय । एदे एते मूलगुणा मूलगुणा -प्रथमा बहुवचन । समणाण श्रमणाना-षष्ठी

तात्पर्य—मूल गुणोमे प्रमाद होनेपर श्रमण छेदोपस्थापनाका धारण करता है।
टोक्कार्थ— सर्व सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप एक महाव्रतकी व्यक्तिणाँ होनेसे हिसा, श्रसत्य, चोरी, श्रब्रह्म श्रौर परिग्रहकी विरतिस्वरूप पांच प्रकारके वर तथा उसकी परिकरभूत पांच प्रकारकी समिति, पांच प्रकारका इन्द्रियरोध, लोच, छह प्रकारके ग्रावश्यक, ग्रचेलकत्व, श्रस्तान, भूमिशयन, श्रदतधावन श्रर्थात् दतौन नहीं करना, खड़े खडे भोजन, श्रौर एक बार श्राहार लेना, इस प्रकार ये निर्विकत्प सामायिकसयमके भेद होनेसे श्रमणोके मूल गुण ही है। जब श्रमण निर्विकत्प सामायिकसंयममे श्रारूढ़ताके कारण मूलगुण्डूप विकत्पोका श्रभ्यास नहीं है जहाँ ऐसी दशामे प्रमाद करता है, तब केवल सुवर्णमात्रके ग्रर्थीको कुण्डल, कक्या, श्रगूठी श्रादिको ग्रहण करना श्रेय है, किन्तु ऐसा नहीं है कि कुण्डल इत्यादिका ग्रहण कभी न करके सर्वथा स्वर्णकी हो प्राप्ति करना ही श्रोय है' ऐसा विचार करके वह मूल गुणोमे विकल्परूपसे (भेदरूपसे) श्रपनेको स्थापित करना हुग्रा छेदोपस्थापक होता है।

प्रसंगिववरग्—अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि साधक कैसे श्रामण्यकी प्राप्ति करता है। श्रब इस गाथामे बताया गया है कि सतत सामायिक सयममे ग्रारूढ हुआ भा श्रमग् कभी (कदाचित्) छेदोपस्थापनाके योग्य होता है।

तथ्यप्रकाश—१- निविकल्प सामायिकसयमके विकल्प श्रमणोके मूल गुण कहे जाते हैं। २- वास्तवमे श्रमणोका मूल गुण यह एक ही है—निविकल्प सामायिक संयम। ३- निविकल्प सामायिक सयममे सज्वलनचतुष्कके विपाकके कारण सतत नहीं रहा जानेपर श्रमण विकल्परूप सयमोको पालता है। ४- ग्रभेदरूपसे सयम पालना सामायिक संयम है। ५- भेदरूपसे सयमपालन छेदोपस्थापनासयम है। ६- निविकल्पसाम।यिकसयममे श्रखण्डेकज्ञायक-स्वभाव सहजपरमात्मतत्त्वकी उपासना रहती है। (७) छेदोपस्थापनासयममे श्रहिंसामहाव्रत सत्यमहान्नत श्रादि नाना रूपोमे सयमपालन होता है। ५- भेदसयममे कुछ दोष या च्युति

श्रेयान्, न पुनः सर्वथा कल्याग्लाभ एवेति सप्तधार्यं विकल्पेनात्मानमुपम्थापयन् छेदोपस्थापको भवति ॥२०८-२०६॥

बहुवचन । जिणवरेहि जिनवरें —तृतीया बहुवचन । पण्णता प्रज्ञप्ता —प्रथमा बहुवचन कृदन्त किया । तेसु तेषु—सप्तमी बहुवचन । पमत्तो प्रमत्त समणो श्रमण छेदोवट्टावगो छेदोपस्थापक —प्रथमा एकवचन । होदि भवति—वर्तमान अन्य० एकवचन किया । निरुष्ति—वरण व्रत वृत्र् वरणे दिवादि क्यादि, सम् अयन समिति सम् इण् गतौ, क्षियति प्राणी यत्र सा क्षितिः क्षि निवास गत्योः भवादि लुचन लुच लुच् अपनयने चिल्यते आच्छादते अङ्ग अनेन इति चेल चेल नास्ति यत्र तत् अचल चिल वसने आच्छादने च स्वादि । समास—छेदे सति उपस्थापक इति छेदोपस्थापक ॥२०६-२०६॥

होनेपर प्रायश्चित्तविधानसे पुन. सयममे श्राना भी छेदोपस्थापना सयम कहलाता है, परतु निविकल्प सामायिक रायम और व्रतादिभेदरूप मूलगुरा इन दोनोकी तुलनाके प्रकररासे दोष निवृत्ति वाला छेदोपस्थापनासयमका ग्रहण नही है। (६) सामायिकसंयमार्थी सयमविकल्पोको श्रर्थात् २८ मूल गुगोको पालता है जैसे कि सुवर्णार्थी पुरुष कटककुण्डल।दि श्राभूषणोका परि-ग्रहरा करता है। (१०) सामायिकसयमके विकल्परूप गुण २८ है— ५ महाव्रत, ५ समिति, ५ इन्द्रियनिरोघ, ६ आवश्यक, ७ शेष कियायें। (११) समस्तसावद्ययोगका प्रत्याख्यान एक महावृत्त है। (१२) महावृतकी व्यक्तियाँ ५ है-अहिंसामहावृत, सत्यमहावृत, भ्रवीर्यमहावृत, बह्मचर्यमहाबत व परिग्रहात्यागमहाबत । (१३) श्रमगोके शेष २३ मूल गुगा महाबतोका भ्रनुसरण करने वाले है। (१४) उपेक्षासंयममे न रह पानेसे प्रवृत्ति करनेपर स्वपरकरुणा-सिहत प्रवृत्ति करना सिमिति है। (१५) विहार, भाषण, ग्राहार, उपकरगोका ग्रहण निचेप व मलोत्सर्गमे हिसापरिहारपूर्वक प्रवृत्ति करना ईर्या, भाषा, ऐषगा, भ्रादाननिज्ञेपण व प्रति-ष्ठापना समिति है। (१६) पञ्च इन्द्रियके विषयोके वश न होकर उनपर विजय पाना ४ इन्द्रियनिरोध हैं। (१७) समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय व कायोत्सर्ग ये ६ श्रावश्यक हैं। (१८) केश लोच निर्वस्त्रता, ग्रस्नान, भूशयन, श्रदन्तवावन, स्थितिभोजन व एक बार लघु भोजन ये ७ शेष गुरा हैं। (१६) श्रमणोके २८ मूल गुराोमे किसी गुणके पालन मे प्रमाद होनेपर उस प्रमादको दूर करके फिर निर्दोष गुणपालन करना छेदोपस्थापवा है।

सिद्धान्त—१- ग्रविकार ज्ञानस्वभाव शुद्धात्माके ग्रविरुद्ध प्रवर्तनसे मोक्षपुरुषार्थ सम्पन्न होता है।

हिष्ट---१- पुरुषकारनय, क्रियानय, ज्ञाननय (१८३, १६३, १६४)।
प्रयोग--श्रामण्यदीक्षा लेकर २८ मूल गुणोका पालन कर शुद्ध ज्ञानानन्दमय अवस्था
की प्राप्तिके साधनभूत निर्विकल्प सामायिक सयमकी साधना करना ॥२०८-२०६॥

म्रथास्य प्रवरुयादायक इव छेदोपस्थापकः परोऽप्यस्तीत्याचार्यविकल्पप्रज्ञापनद्वारेगोपदिशति—

## लिंगग्गहणे तेसिं गुरु त्ति पव्वज्जदायगो होदि । छेदेसूवडवगा सेसा णिज्जावगा समणा ॥२१०॥

जिनसे दीक्षा ली है, वे गुरु दीक्षागुरु है कहलाते। छेदीपस्थाप निर्यापक वे या इतर होते।।२१०॥

लिङ्गग्रहणे तेषा गुरुरिति प्रव्रज्यादायको भवति । छेदयोरुपस्थापका शेषा निर्यापका श्रमणा ॥२१०॥ यतो लिङ्गग्रहणकाले निर्विकल्पसामायिकसयमप्रतिपादकत्वेन यः किलाचार्यः प्रव्रज्या दायकः स गुरु, य पुनरनव्तर सविकल्पच्छेदोस्थापनसयमप्रतिपादकत्वेन छेद प्रत्युपस्थापकः

नामसंज्ञ—लिगग्गहण त त्ति पव्वज्जदायग छेद उवट्ठावग सेस णिज्जावग समण । घातुसंज्ञ—हो सत्ताया । प्रातिपदिक—लिङ्गग्रहण तत् गुरु इति प्रव्रज्यादायक छोद उवट्ठावग सेस णिज्जावग समण । मूलधातु—भू सत्ताया । उभयपदिवदरण—लिगग्गहरो लिङ्गग्रहरो—सप्तमी एकः । तेसि तेषा—षष्ठी एकः ।

ग्रब श्रमणके प्रविज्यादायककी भाँति छेदोपस्थापक दूसरा भी होता है यह, ग्राचार्य विकल्पप्रज्ञापन द्वारा उपदेश करते है—[तेषां] मुनियोका [लिगग्रहणो] लिगग्रहणके समय [प्रविज्यादायकः भवति] जो दीक्षा दायक है वह तो [गुरुः इति] दीक्षा गुरु है, ग्रीर [छेदयोः उपस्थापकाः] जो छेदद्वयमे उपस्थापक है [शेषाः श्रमणाः] वे शेष श्रमण [निर्यापकाः] निर्यापक गृरु है।

तात्पर्य—दोक्षागुरुनियापक गृरु भी होते है, किन्तु दीक्षागुरुके ग्रभावमे निर्यापक गुरु दूसरे कोई श्रमण हो सकते हैं।

टीकार्थ—जो ग्राचार्य लिगग्रहराके समय निर्विकल्प सामायिकसंयमके प्रतिपादक होने से जो ग्राचार्य प्रविज्यादायक हैं वे गुरु है, ग्रीर फिर तदनन्तर सिवकल्प छेदोपस्थापना सयमके प्रतिपादक होनेसे छेदके प्रति उपस्थापक है वे निर्यापक हैं; उसी प्रकार जो भी छिन्न संयमके प्रतिस्थानकी विधिके प्रतिपादक होनेसे छेद होनेपर उपस्थापक है, वे भी निर्यापक ही हैं। इसलिये छेदोपस्थापक, दूसरे भी होते हैं।

प्रसङ्गिववरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथाद्वयमे सामायिकसंयम व छेदोपस्थापनासंयमका मौलिक निर्देश किया गया था। ग्रब इस गाथामे दीक्षादायक व छेदोपस्थापक ग्राचार्य श्रमणो के उपकारका निर्वेश किया गया है।

तथ्यप्रकाश—१- जो दीक्षा देने वाले श्रमरा हैं वे प्रव्रज्यादायक कहलाते है । २-प्रव्रज्यादायक गुरुने दीक्षाग्रहरा कालमे शिष्यको निर्विकल्प सामायिकसयमका उपदेश किया स निर्यापकः, योऽपि छिन्नसयमप्रतिसद्यानविधानप्रतिपादकत्वेन छेदे सत्युपस्थापक सोऽपि निर्यापक एव । ततश्छेदोपस्थापक परोऽप्यस्ति ॥२१०॥

गुरु गुरु पव्वज्जदायगो प्रव्नज्यादायक - प्रथमा एक । छेदेसु - मप्तमी बहु । छेदयो - सप्तमी द्वि । उवट्टवगा उपस्थापका सेसा शेपा णिज्जावगा निर्यापका समणा श्रमणाः - प्रथमा बहु । होदि भवति -वर्त अन्य एक किया । निरुवित - गृणाति धर्म उपदिशति य स गुरु शिप्यते इति शेप गिप् + अच् शिष् असर्वोपयोगे चुरादि । समास - लिङ्गस्य ग्रहण लिङ्गग्रहण, प्रव्रज्याया दायक प्रव्रज्यादायक । २१०।

था। ३ — उसी प्रव्रज्यादायक गुरुने फिर निर्विकल्प सामायिक सयमके विकल्परूप छेदोपस्थाप्नासंयममे प्रयात् २८ मूल गुणो व किन्ही उत्तर गुणोंकी कुछ विराधना हो जाय तो उसका प्रायश्चिन तादि विधानसे जो उपस्थापक होता है वह भी निर्यापक हो है। ५ — निर्विकल्पसमाधिरूप सामायिक संयमकी एकदेश च्युति होना एकदेश छेद कहलाता है। ६ — निर्विकल्पसामायिक सयमकी सर्वथा च्युति (नाश) हो जाना सकलदेशच्छेट कहलाता है। ७ — निर्विकल्पसामायिक सथमके विकल्परूप मूल गुणोका भी एकदेशछेद व सकलदेशच्छेट हो सकता है। ५ — व्रतोका कोई छेद होनेपर फिरसे शुद्ध करने वाला, उपस्थापन करने वाला श्रमण है, निर्यापक है वह दूसरा श्रमण भी हो सकता है।

सिद्धान्त—(१) जो दीक्षार्थीको दीक्षा दे वह दीक्षागुरु है। (२) जो श्रमण ग्रन्य साघककी साधनाको निर्दोष बनाये वह निर्यापक है।

हिष्ट--- १, २- ग्राश्रये ग्राश्रयी-उपचारक व्यवहार, पर सम्प्रदानत्व ग्रसद्भूत व्यव-हार (१५१, १३२)।

प्रयोग — शाश्वत शान्तिक साधनभूत निविकल्प सामायिक सयमकी सिद्धिके लिये निर्ग्रन्थदीक्षा लेकर छेदोपस्थापनासे विशुद्ध होकर निविकल्पसमाधिरूप सामायिक सयमरूप परिगाम करना ॥२१०॥

प्रव छिन्नस्यमके प्रतिस्थानके विधानका उपदेश करते हैं—[यदि] यदि [श्रमरण-स्य] श्रमराके [प्रयतायां] प्रयत्नपूर्वक [समारब्धायां] की जाने वाली [कायचेष्टायां] काय-चेष्टामे [छेदः जायते] छेद होता है तो [पुनः तस्य] फिर उसका [ग्रालोचनापूर्विका किया] ग्रालोचनापूर्वक किया करना कर्तव्य होता है। [छेदोपयुक्त श्रमराः] छेदमें उपयुक्त हुआ श्रमरा [जनमते] जैनमतमे [व्यवहारिरां] व्यवहारकुशल [श्रमरा ग्रासाद्य] श्रमराके पास जाकर [आलोच्य] ग्रालोचना करके [तेन उपदिष्टं] निर्यापक द्वारा बताये गये कर्तव्यको [कर्तव्यम्] करे।

अथ छिन्नसंयमप्रतिसंधानविधानमुपदिशति—

पयदिग्हि समारद्धे छेदो समण्यस कायचेहिम्ह । जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुव्विया किरिया ॥२११॥ छेदुवजुत्ता समणो समणं ववहारिणं जिणमदिम्ह । आसेजालोचित्ता उवदिहं तेण कायव्वं ॥ २१२ ॥

यत्नकृत कायचेष्टा, मे कुछ बहिरंग दोष हो जावे। तो श्रालोचनपूर्वक, किरिया है दोषविनिवारक ॥२११॥ दोष उपयोगकृत हो, उसकी आलोचना मि होगी ही। जिनमत व्यवहारकथित, अन्य श्रनुष्ठान आवश्यक ॥२१२॥

प्रयताया समारब्धाया छेद श्रमणस्य कायचेष्टायाम् । जायते यदि तस्य पुनरालोचनपूर्विका क्रिया ।२११। छदोपयुक्त श्रमण श्रमण व्यवहारिण जिनमते । आसाद्यलोच्योपदिष्ट तेन कर्तव्यम् ।।२१२।।

द्विवधः किल संयमस्य छेदः, बहिरङ्गोऽन्तरङ्गभ्य । तत्र कायचेष्टामात्राधिकृतो बहि-रङ्गः, उपयोगाधिकृतः पुनरन्तरगः । तत्र यदि सम्यगुपयुक्तस्य श्रमणस्य प्रयत्नसभारब्धायाः

नामसंज्ञ-पयदसमारद्ध छेद समण कायचेट्ठ जिंद त पुणो आलोयणपूव्विया किरिया छेटुवजुत्त समण समण ववहारि जिणमद उविदट्ठ त कायव्व । घातुसंज्ञ – जा प्रादुर्भावे, आ सद गतौ, आ लोच आ-

तात्पर्य-वृतमे कोई दोष होनेपर निर्यापकसे श्रालोचना करना व निर्यापक द्वार बताये गये प्रायश्चित्तादि कर्तव्यको करना।

टीकार्थ—सयमका छेद दो प्रकारका है; बहिरग ग्रीर ग्रन्तरग। उसमे मात्र काय-चेष्टा सम्बन्धी छेद बहिरग छेद है ग्रीर उपयोग सम्बन्धी छेद ग्रन्तरग छेद है। उसमे, यिद भली भांति उपयुक्त श्रमणके प्रयत्नकृत कायचेष्टाका कथिचित् बहिरंग छेद होता है, तो वह सर्वथा ग्रन्तरंग छेदसे रहित है इस कारण ग्रालोचनापूर्वक क्रियासे ही उसका प्रतिकार होता है। किन्तु यदि वही श्रमण उपयोगसम्बन्धी छेद होनेसे साक्षात् छेदमे ही उपयुक्त होता है तो जिनोक्त व्यवहारविधिमे कुशल श्रमणके ग्राश्रयसे, ग्रालोचनापूर्वक, उनसे उपदिष्ट ग्रनुष्ठान द्वारा सयमका प्रतिसधान होता है।

प्रसंगिववरण— म्रनन्तरपूर्व गाथामे प्रव्रज्यादायक व छेदोपस्थापक गुरुका निर्देशन किया गया था। म्रब इस गाथाद्वयमे छिन्नसंयमके प्रतिसधानका म्रथित् छेदोपस्थापनासयम का विधान बताया गया है।

तथ्यप्रकाश--१- संयमछेद दो प्रकारका है--(१) बहिरगसंयमच्छेद, (२) अन्त-

कायचेष्टायाः कथचिद्बहिरगच्छेदो जायते तदा ।तस्य सर्वधान्तरगच्छेदविजतत्वादालोचनपूर्विक-या िक्रययैव प्रतीकारः । यदा तु स एवोपयोगाधिकृतच्छेदत्वेन साक्षाच्छेद एवोपयुक्तो भवति तदा जिनोदितव्यवहारविधिविदग्धश्र मणाश्रययालोचनपूर्वकतदुपदिष्टानुष्ठानेन प्रतिसधानम् ॥ २११-२१२ ॥

लोचने, का करणे। प्रातिपदिक-प्रयता समारव्धा छेद श्रमण कायचेष्टा यदि तत् पुनर् आलोचनापूर्विका किया छेदोपयुक्त श्रमण श्रमण व्यवहारिन् जिनमत उपिदिष्ट तत् कर्तव्य। मूलधानु—जनी प्रादुभित, आ षद्णृ गती, आ लोचृ भापार्थ, डुकुत्र करणे। उमयपदिववरण-पयदिष्ह प्रयताया समारद्धे समारव्धाया कायचेट्टाया—सप्तमी एकवचन। छेदो छेद —प्रथमा एक०। समणस्स श्रमणस्य तस्स तस्य-पष्ठी एक०। जायदि जायते—वर्त० अन्य० एक० किया। जिद यदि पुणो पुन —अव्यय। आलोयणपुव्विया आलोचनपूर्विका किरिया किया—प्र० ए०। छेदुवजुत्ता छेदोपयुक्त समणो श्रमण —प्रथमा एक०। समण श्रमण ववहारिण व्यवहारिण—द्वि० एक०। जिणमदिष्ह जिनमते—सप्तमी एक०। आसेज्जा आसाद्य मान् लोचित्ता आलोच्य—सम्बन्धार्थप्रकिया कृ० अव्यय। उविद्व उपिदिष्ट—प्र० ए०। कायव्य कर्तव्यम्—प्रथमा एकवचन कृदन्त किया। निरुक्ति— आ लोचन आलोचना, श्राम्यित इति श्रमण श्रमु तपिस खेदे च, चीयते उपचीयते इति काय, चेष्टन चेष्टा। समास— कायस्य चेष्टा कायचेष्टा तस्या कायचेष्टाया, छेदे उपयुक्त छेदोपयुक्त ॥२११-२४२॥

रङ्गसयमच्छेद। २- कायचेष्टामात्रसे होने वाला संयमच्छेद बहिरङ्ग छेद है। ३- उपयोग-सम्बंधी छेद ग्रन्तरङ्ग छेद है। ४- सही उपयोग वाले श्रमणके समितिमे यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करनेपर भी शरीरचेष्टासे कुछ बहिरग छेद हुग्रा हो तो उसका ग्रालोचनासे ही प्रतीकार हो जाता है। ५- ग्रालोचनासे ही बहिरग छेदका प्रतीकार हो जानेका कारण यह है कि वहाँ ग्रन्तरङ्ग छेद याने उपयोगसम्बन्धी त्रुटि बिल्कुल नहीं हुई है। ६- ग्रन्तरङ्ग छेद होनेपर श्रमणके दोषका प्रतीकार प्रायश्चित्तशास्त्रके ज्ञाता निर्यापकाचार्यसे निष्कपट ग्रालोचना करके जो प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त मिले उसके ग्रनुष्ठानसे होगा, क्योंकि वहाँ श्रमणने निर्विकार स्वसवे-दनभावनासे च्यत होनेका साक्षात् दोष किया था।

सिद्धान्त—(१) निर्दोष चारित्रका पालन मुमुक्षुवोकी मोक्षमार्गप्रितिका कारण है। हिष्ट १ कियानय, जाननय (१६३, १६४)।

प्रयोग — स्वस्थभावनासे च्युत होनेपर निविकारस्वसवेदनभावनाके प्रनुकूल प्रायण्चित्त करके निविकल्प सामायिक सयममे लगना ॥२११-२१२॥

ग्रब श्रामण्यके छेदका ग्रायतन होनेसे परद्रव्यका सम्बन्ध निषेध करने योग्य है, ऐसा उपदेश करते हैं--[अधिवासे] ग्रात्मवासमे ग्रथवा गुरुग्रोके सहवासमे [वा] ग्रथवा [विवासे] गुरुग्रोसे भिन्न वासमे बसता हुग्रा [नित्य] सदा [निबंधान्] परद्रव्यसम्बन्धोको [परिहरमाणः]

प्रथ श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात् परद्रव्यप्रतिबन्धाः प्रतिषेण्या इत्युपिदशिति—
श्रिधवासे व विवासे छेदिविहुणो भवीय सामण्णो ।
समणो विहरदु णिचं परिहरमाणो णिबंधाणि ॥२१३॥
गुरुबास विवासोंमें, मुनित्वके दोषसे रहित होकर ।
परसम्बन्ध हटाकर, वर्ती श्रामण्यमें सम्यक् ॥२१३॥

अधिवासे वा विवासे छेदविहीनो भूत्वा श्रामण्ये । श्रमणो विहरतु नित्य परिहरमाणो निबन्धान् ॥२१३॥

सर्व एव हि परद्रव्यप्रतिबन्धा ्उपयोगोपरक्षकत्वेन निरुपरागोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदायतनानि तदभावादेवाछिन्नश्रामण्यम् । ग्रत ग्रात्मन्येवात्मनो नित्याधिकृत्य वासे वा गुरुः

नामसंज्ञ—अधिवास व विवास छेदिविहूण सामण्ण समण णिच्च परिहरमाण णिबंध । धातुसंज्ञ— वि हर हरिंग, भव सत्ताया । प्रातिपदिक—अधिवास वा विवास छदिवहीन श्रामण्य श्रमण नित्य परिहर-माण निबन्ध । मूलधातु— वि हुज् हरिंग, भू सत्ताया । उमयपदिववरण—अधिवासे विवासे सामण्ये श्रा-मण्ये—सप्तमी एकवचन । छेदिवहूणो छेदिवहीन समणो श्रमण. परिहरमाणो परिहरमाण –प्रथमा एक-

दूर करता हुन्ना [श्रामण्ये] श्रामण्यमे [छेद विहीनः भूत्वा] छेदविहीन होकर [श्रमणः विहरतु] श्रमण विहारो।

तात्पर्य — मुनि परद्रव्यसम्पर्कको छोड़कर निर्दोष होता हुम्रा विहार करे।
टोकार्थ — वास्तवमे सभी परद्रव्यप्रतिबन्ध उपयोगके विकारक होनेसे विकाररहित
उपयोगरूप श्रामण्यके छेदके ग्रायतन है; उनके ग्रभावसे ही निर्दोष मुनिपना होता है। इसलिये ग्रात्मामे ही ग्रात्माको सदा प्रधिकृत करके ग्रात्माके भीतर बसते हुये ग्रथवा गुरुरूपसे
गुरुग्रोको ग्रधिकृत करके गुरुग्रोंके सहवासमे निवास करते हुये या गुरुग्रोसे विशिष्ट — भिन्तवासमे बसते हुये, सदा ही परद्रव्यप्रतिबंधोको दूर करता हुग्रा श्रामण्यमे छेदिवहीन होकर
श्रमण वर्तो।

प्रसंगिववरण—श्वनन्तरपूर्व गायाद्वयमे छिन्न संयमके प्रतिसंघानका विधान बताया गया था। श्रब इस गाथामे बताया गया है कि साम्यभावके विनाशका श्रायतन होनेके कारण परद्रव्यका प्रतिबन्धन दूर कर देना चाहिये।

तथ्यप्रकाश—(१) सभी परद्रव्यप्रतिबन्ध समताभावके विनाशके ग्रायतन है, क्यों कि परद्रव्योंसे सम्बन्ध बनानेसे उपयोग मिलत हो जाता है। (२) परद्रव्यका सम्बन्ध हटा देनेसे श्रामण्यकी याने साम्यभावकी सिद्धि होती है। (३) श्रामण्यकी निर्दोषताके लिये निश्चयसे प्रपने प्रापको ग्रपने ग्रात्मामें ही स्थापित करके शुद्ध दुत्तिसे रहना चाहिये। (४) श्रामण्यन

त्वेन गुरूनिषकुत्य वासे वा गुरुभ्यो विशिष्टे वासे वा नित्यमेव प्रतिपेधयन् प्रद्रव्यप्रतिवन्धान् श्रामण्ये छेदिवहीनो भूत्वा श्रमणो वर्तताम् ॥२१३॥

वचन । विहरदु विहरतु-आज्ञार्थे अन्य पुरुप एक० किया । व वा णिच्च नित्य-अव्यय । भवीय भूत्वा-सम्बन्धार्थप्रकिया कृदन्त अव्यय । णिवधाणि निवन्वान्-द्वितीया बहुवचन । निरुक्ति—अधिवस्यते यत्र स अधित्रास वस निवासे । समास—छेदेन विहीन छेदविहीन. ॥२१३॥

साधक श्रात्मिनवासके प्रयोजनसे गुरुकुलवासमे, सत्सगमे श्रयवा शुद्ध एकान्तमें रहना चाहिये। (१) मुमुक्षुवोको ऐसी वृत्ति रखना चाहिये जिससे श्रामण्यमे कुछ भी भग न पढे। (६) श्रामण्यको सिद्धिके लिये मुमुक्षु श्रपने श्रात्मामे ही विहार करे। (७) परद्रव्यका सम्बन्ध हटाने के लिये मुमुक्षु श्रन्यस्थानपर भी विहार करे। (६) श्रमण् गुरुके स्मीप वसकर सभक्ति शास्त्राध्ययन करे। (६) शास्त्राध्ययन करके गुरुकी श्राज्ञासे श्रपने ही समान शीलवंत तपस्त्री जनोके साथ विहार करे। (१०) विहारकालमे भेदरत्नत्रय व श्रभेदरत्नत्रयकी भावना व वृत्ति करे। (११) विहारकालमे तपश्चरण्, शास्त्रमनन, श्रात्मवलप्रकाशन, एकत्वध्यान व सतोषवर्तनकी वृत्ति रखे। (१२) विहारकालमे तीर्थंकर गणघर श्रादि महापुरुषोकी चारित्रों का विचार बनाये रहे। (१३) विहारकालमे भव्य जीवोको सदुपदेश देकर विशुद्ध श्रानन्द उत्पन्न कराता हुआ श्रात्मदृष्टिसे प्रसन्न (निर्मल) रहे। (१४) श्रात्मविहारकी प्रमुखतासे श्रामण्यसिद्ध बनाये रहनेमे कल्याण है। (१५) उपरागरिहत उपयोगका स्वच्छ बना रहना ही वास्तवमे श्रामण्य है।

सिद्धान्त—(१) उपाधिके परिहारसे ग्रात्माकी शुद्ध परिणति होती है। हिष्ट—१- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२४ग्र)।

प्रयोग—श्रामण्यको सिद्धिके लिये ग्रपना ग्रपने ग्रात्मामे ग्रवस्थान बनाये रहना ग्रत्यावश्यक हैं, एतदर्थ गुरुसत्सगमे रहे, शुद्ध एकान्तमे रहे व गुणभावनासहित विहार करे ।।२१३।।

श्रव श्रामण्यकी परिपूर्णताका ग्रायतन होनेसे स्वद्रव्यमे ही सम्बन्ध करना योग्य है, ऐसा उपदेश करते हैं—[नित्यं] सदा [ज्ञानेदर्शनमुखे] ज्ञानमे ग्रीर दर्शनादिमे [निबद्धः] प्रतिबद्ध [च] तथा [मूलगुर्गोषु प्रयतः] मूल गुर्गोमे प्रयत्नशील [यः श्रमणः] जो श्रमण [चरति] विचरण करता है, [सः] वह [परिपूर्गश्रामण्यः] परिपूर्ग श्रामण्यवान है। तात्पर्य--मूलगुणाचरणमे प्रयत्नशील स्वरूपाभिमुख मुनि पूर्ण मुनित्वसपन्न है।

टीकार्थ—एक स्वद्रव्यप्रतिबंध ही उपयोगका शोधक, होनेसे, शुद्ध उपयोगरूप श्रामण्य

## म्रथ श्रामण्यस्य परिपूर्णतायतनत्वात् स्वद्रभ्य एव प्रतिबन्धो विधेय इत्युपदिशति— चरदि णिबद्धो णिच्चं समगाो गागामिम दंसगामुहम्मि । पयदो मूलगुगोसु य जो सो पडिपुण्णासामण्गो ॥२१४॥

दर्शनज्ञानस्वभावी, स्वद्रव्यप्रतिबद्ध शुद्ध वर्तक हो । मूलगुरामे प्रयत हो, विशुद्ध उपयोगधारक हो ॥२१४॥

चरित निबद्धो नित्य श्रमणो ज्ञाने दर्शनमुखे। प्रयतो मूलगुरोषु च यः स परिपूर्णश्रामण्य ॥ २१४॥ एक एव हि स्वद्रव्यप्रतिबन्ध उपयोगमार्जकत्वेन मार्जितोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य परिपूर्णतायतन, तत्सद्भावोदेव परिपूर्ण श्रामण्यम् । श्रतो नित्यमेव ज्ञाने दर्शनादौ च प्रतिबद्धेन
मूलगुणप्रयत्तत्या चरितव्यं ज्ञानदर्शनस्वभावशुद्धात्मद्रव्यप्रतिबद्धशुद्धास्तित्वमात्रेण वर्तितव्यमिति
तात्पर्यम् ॥२१४॥

नामसंज्ञ—णिबद्ध समण णिच्च णाण ४सणमुह पयद मूलगुण य ज त पिडपुण्णसामण्ण । धातुसंज्ञ-चर गतो । प्रातिपदिक—निबद्ध नित्य श्रमण ज्ञान दर्शनमुख प्रयत मूलगुण च यत् तत् परिपूर्णश्रामण्य । मूल-धातु—चर गत्यर्थः । उभयपदिवरण—चरिद चरित—वर्त० अन्य० एक० किया । णिबद्धो निबद्ध समणो श्रमण पयदो प्रयतः जो य सो सः पिडपुण्णसामण्णो परिपूर्णश्रामण्य—प्रथमा एकवचन । णिच्च नित्य य च-अव्यय । णाणिम्ह ज्ञाने दसणमुहिम्म दर्शनमुखे—सप्तमी एक० । मूलगुरोसु मूलगुरोषु—सप्तमी बहु-वचन । निरुवित—नियमेन भव नित्य नि +त्यम् । समास— परिपूर्ण श्रामण्य यस्य तत् परिपूर्णश्रामण्यम् ॥ २१४ ॥

की परिपूर्णताका श्रायतन है; उसके सद्भावसे ही परिपूर्ण श्रामण्य होता है। इसलिये सदा ज्ञानमे श्रोर दर्शनादिकमे प्रतिबद्ध रहकर मूल गुर्गोमे प्रयत्नशीलतासे विचरना, श्रीर ज्ञान-दर्शनस्वभाव शुद्धात्मद्रव्यमे प्रतिबद्ध-शुद्ध ग्रस्तित्वमात्ररूपसे वर्तना, यह गाथाका तात्पर्य है।

प्रसगविवरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे वताया गया है कि श्रामण्यकी निर्दोषताके लिये परद्रव्योका सम्बन्ध हटाना चाहिये। श्रब इस गाथामे बताया गया है कि श्रामण्यका परिपूर्ण श्रायतन होनेसे स्वद्रव्यमे ही उपयोग बनाये रहना चाहिये।

तथ्यप्रकाश—(१) स्वसहजात्मस्वरूपके ही श्रिभमुख रहना ही श्रामण्यका परिपूर्ण श्रायतन है। (२) स्वद्रव्यके श्रिभमुख रहना ही उपयोगको शुद्ध बनाता है। (३) वास्तवमे श्रामण्य उपयोगको निर्मल बनाना ही है। (४) स्वद्रव्यप्रतिबन्धसे ही परिपूर्ण श्रामण्य होता है। (४) परिपूर्ण श्रामण्यको सिद्धिके लिये सदा ही ज्ञानदर्शनस्वभाव शुद्धात्मतत्त्वमे उपयुक्त रहना चाहिये।

सिद्धान्त—(१) शुद्ध श्रन्तस्तत्त्वकी भावनासे श्रात्मा निर्दोष होता है । ( )

7 -- - - - - - - - (1) (1)

ग्रय श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात् यतिजनासन्नः सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्घोऽपि प्रतिवेध्य इत्युपदिशति—

भत्ते वा खमगो वा आवसचे वा पुगो विहारे वा।
उविधिम्हि वा णिबद्धं गोच्छिदि समगाम्हि विकथम्हि ॥२१५॥
ग्राहारमे क्षपणमे, वास विहार व शरीर उपधीमें।
मुनिगण व कथावोंमें, श्रमण नहीं दोष करता है।।२१५॥

भवते वा क्षपणे वा आवसथे वा पुनर्विहारे वा । उपधी वा निवद्ध नेच्छिति श्रमणे विकथायाम् ॥ २१४ ॥ श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरवृत्तिहेतुमात्रत्वेनादीयमाने भक्ते तथाविधशरीरवृत्त्व-

नामसंज्ञ—भत्त वा खमण वा आवसघ वा पुणो विहार वा उविध वा णिबद्ध ण समण विकध। धातुसंज्ञ—इच्छ-इच्छाया। प्रातिपदिक— भक्त व क्षपण वा आवसथ वा पुनर विहार वा उपिध वा निबद्ध न श्रमण विकथा। मूलधातु—इषु इच्छाया। उभयपदिववरण—भत्ते भक्ते खमरो क्षपरो आवसधे आव-

हष्टि- १- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रन्याचिकनय (२४व)।

प्रयोग—म्नानन्दधाम परिपूर्ण श्रामण्यकी सिद्धिके लिये निज शुद्धात्मभावनामे रत रहना चाहिये ॥२१४॥

श्रव मुनिजनके निकटका सूक्ष्मपरद्रव्यसब्ध भी, श्रामण्यके छेदका ग्रायतन होनेसे निष्ट्य है, ऐसा उपदेश करते है—[मन्ते वा] मुनि ग्राहारमे, [क्षणि वा] उपवासमे, [ग्रावसथे वा] निवास स्थानमे, [पुनः विहार] ग्रीर विहारमे, [वा उपधी] ग्रथवा देहादि उपाधिमे [श्रमणे] श्रन्य मुनिमे [वा] ग्रथवा [विकथायाम्] विकथामे [निबद्धं] लगाव संबध्ध [न इच्छिति] नही चाहता।

तात्पर्य--मुनिके सम्पर्कमे किसी प्रकार जो कुछ सम्भव है उस परपदार्थमें लगाव नहीं रहता।

टीकार्थ—(१) श्रामण्य पर्यायके सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके हेतुमात्रपनेसे ग्रहण किये जाने वाले ग्राहारमे (२) श्रामण्यपर्यायके सहकारि-कारणभूत शरीरकी वृत्तिके साथ विरोधरहित, शुद्धात्मद्रव्यमे नीरण ग्रीर निस्तरण विश्वातिकी रचनानुसार प्रवर्तमान ग्रनशनमे (३) नीरंब ग्रीर निस्तरण-ग्रन्तरण द्रश्यकी प्रसिद्धिके लिये सेव्यमान गिरीन्द्रकन्दरादिकं निवा-सस्थानमे, (४) यथोक्त शरीरकी शृत्तिकी कारणभूत भिक्षाके लिये किये जाने वाले विहारकार्यमे, (१) श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारण होनेसे जो हराया नही जा सक रहा ऐसे केवल देहमान परिग्रहमे, (६) मान ग्रन्थोन्य बोध्यबोनकरूपसे जिनका कथंचित परिचय पाया जाता

विरोधेन शुद्धात्मद्रव्यनीरंगिनस्तरंगिवश्रान्तिसूत्रणानुसारेण प्रवर्तमाने क्षपे नीरंगिनस्तरंगान्त-रंगद्रव्यप्रसिद्धघर्षमध्यास्यमाने गिरीन्द्रकन्दरप्रभृतावावसथे यथोक्तशरीरवृत्तिहेतुमार्गणार्थमारभ्य-मागो विहारकर्मणि श्रामण्यपर्यायसहकारिकारयत्वेनाप्रतिषिध्यमाने केवलदेहमात्रे उपधी श्रन्यो-न्यबोध्यबोधकभावमात्रेगा कथंचित्परिचिते श्रमगो शब्दपुद्गलोल्लाससंवलनकश्मिलतिचिद्भित्ति-भागायां शुच्चात्मद्रव्यविरुद्धायां कथायां चैतेष्विप तद्विकल्पाचित्रितिचत्तिभित्तितया प्रतिषेध्यः प्रतिबन्धः ॥२१५॥

सथे विहारे उविधिम्हि उपधौ समणिम्ह श्रमणे विकथिम्ह विकथाया-सप्तमी एकवचन । तो ण न पुणो पुन.-अन्यय । णिबद्ध निबद्ध-द्वितीया एक० । इच्छिदि इच्छिति-वर्तमान अन्य० एक० क्रिया । निरुक्ति ---- भा वसनं यत्र तत् आवसथ वस + अथच्, उपधान उपिध उप धा + कि ।। २१५ ॥

है ऐसे ग्रन्य मुनिमे, ग्रीर (७) शब्दरूप पुद्गलपर्यायके साथ सम्बन्धसे जिसमे चैतन्यरूपी भित्तिका भाग मिलन होता है, ऐसी शुद्धातमद्रव्यमे विरुद्ध कथामे भी प्रतिबन्ध त्यागने योग्य है, क्योंकि उनके विकल्पोसे भी चित्तभूमि चित्रित हो जाती है।

प्रसंगविवरगा—-ग्रनन्तरपूर्व गाथामे स्वद्रव्यप्रतिबन्धको परिपूर्गा श्रामण्यका ग्रायतन बताया गया था । ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि श्रमण किसी भी प्रसंगमे सूक्ष्म द्रव्यका प्रतिबंध दूर करे ।

तथ्यप्रकाश—(१) श्रागमिक इ श्राहार विहारादि तो मुनिक कभी होता ही नही है। (२) परिपूर्ण श्रामण्यकी सिद्धिके लिये श्रमणको श्रागमोक्त श्राहारिवहारावासादिका भी विकल्प न रखना चाहिये। (३) श्रामण्य पर्यायके सहकारी कारणभूत शरीरका टिकाव बनाने के लिये शुद्ध श्राहार ग्रहण करना विघेय है। (४) श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारणभूत शरीर का टिकाव जिससे न मिटे ऐसा वह उपवास विघेय है जो शुद्धात्मद्रव्यमे लीनता करानेका मनुसारी हो। (५) श्रविकार श्रन्तस्तत्मको सिद्धिके लिये पर्वत गुफा श्रादि निवास स्थानोमे रहना विघेय है। (६) शुद्धात्मद्रव्यको साधना बनाये रहनेके लिये किया जाने वाला प्रायोजनिक विहार विधेय है। (७) श्रामण्य पर्यायका सहकारी कारणभूत होनेसे केवल देहमाश्र उपाधि श्रथवा दिगम्बर वेश प्रतिषिष्यमान नही है। (६) तत्त्व समम्भने व समम्भानेके लिये श्रमण जनोका कथंचित् परिचय करना सत्संग करना विधेय है। (६) विधेय कर्तव्योमे भी प्रतिबन्ध (लगाव) करना निषद्ध है, क्योंकि उनके विकल्पोसे उपयोग उपरक्त हो जाता है जिससे धन्तरङ्ग छेद हो जाता है। (१०) श्रमण जनोको शुद्धात्मद्रव्यविरुद्ध विकथायें तो कभी पड़ना ही न चाहिये। (११) श्रमण श्रमणजनोके निकट रहता हुग्रा भी सुक्ष्म परद्रव्य

ग्रथ को नाम छेद इत्युपदिशति-

#### अपयत्ता वा चरिया सयणासण्ठाण्चंकमादीसु । समण्सस सञ्वकाले हिंसा सा संतत्तिय ति मदा ॥२१६॥

शयन अशन आसनमें, ठारा गमन आदिमे अयतवृत्ती।

यदि हो मुनिके, तो फिर, संतत हिंसा उसे जानो ॥२१६॥

अप्रयता वा चर्या शयनासनस्थानचड् क्रमणादिसु । श्रमणस्य सर्वकाले हिंसा सा सततेति मता ॥ २१६ ॥ श्रशुद्धोपयोगो हि छेद शुद्धोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदनात्, तस्य हिसनात् सं एव

नामसज्ञ-अपयत्ता वा चरिया सयणासणठाणचकमादि समण सन्वकाल हिसा त सतत्तिय इति
-मदा । घातुसज्ञ- मन्न अववोधने, हिस हिसाया । प्रातिपदिक-अप्रयत्ता वा चर्या रायनासनस्यानचङ्कमणादि श्रमण सर्वकाल हिसा तत् सतता इति मता । मूलधातु-हन हिसागत्यो , मनु अववोधने । उमय-

का भी प्रतिबन्ध (विकाय सम्बन्ध) न करे।

सिद्धान्त-उपाधिसम्बन्ध रखनेसे म्रशुद्ध परिणति होती है।

हिष्ट-- १- उपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यायिकनय (२४)।

प्रयोग—म्प्रानन्दधाम साम्यभावकी सिद्धिके लिये परपदार्थ व परभावमे रच भी प्रति-बन्ध (लगाव) न करके सहजात्मस्वरूपमे हो उपयोग रखनेका पौरुष् करना ॥२१४॥

श्रव छेद क्या है यह उपदेश करने है—[वा] ग्रथवा [श्रमणस्य] श्रमणके [श्रम नासनस्थानचंद्रमणादिषु] शयन, श्रासन, स्थान, गमन इत्यादिमे [या अप्रयता चर्या] जो श्रप्रयत चर्या है [सा] वह [सर्वकाले] सदा [सतता हिंसा इति मता] सतत हिंसा मानी गई है।

तात्पर्य— शयनादिकमे जो श्रसावधानीकी चेष्टा है वह निरन्तर हिंसा कही गई है।
टीकार्थ—शुद्धोपयोगरूप श्रामण्यका छेदन होनेसे वास्तवमे श्रशुद्धोपयोग ही छेद है।
श्रीर श्रामण्यका घात होनेसे श्रशुद्धोपयोग ही हिंसा है, इस कारण श्रमणके, श्रशुद्धोपयोगके
बिना नहीं होने वाली शयन-श्रासन-स्थान गमन इत्यादिमें श्रप्रयत चर्या है वह वास्तवमे उसके
लिये सर्वकालमे (सदा) ही सतानवाहिनी हिंसा हो है, जो कि छेदसे श्रनन्यभूत है।

प्रसंगिववरण अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि श्रामण्यको निर्दोष रखनेके लिये सूक्ष्म परद्रव्यका भी प्रतिबन्ध (लगाव) दूर कर देनी चाहिये। श्रव इस गाथामे बताया गया है कि श्रामण्यका छेद याने विनाश क्या है कि

तथ्यप्रकाश—(१) शयन ग्रासन विहार श्रादिमें ग्रसोवधानीसे चर्या करना हिंसा है

च हिंसा । ग्रतः श्रमग्गस्याशुद्धोपयोगाविनाभाविनी शयनासनस्थानचक्रमग्गादिष्वप्रयता या चर्या सा खलु तस्य सर्वकालमेव सतानवाहिनी छेदानर्थान्तरभूता हिंसैव ॥२१६॥

पदिवरण—अप्यत्ता अप्रयता चरिया चर्या हिसा सा-प्र० एक ्। सयणासनठाणचकमादीसु शयनासन-स्थानचड् कमणादिषु-सप्तमी बहुवचन । समणस्स श्रमणस्य-षष्ठी एकवचन । सव्वकाले-सप्तमी एक । सतित्य सतता-प्र० एक । मदा मता-प्रथमा एकवचन कृदन्त किया । ति इति वा-अव्यय । निरुवित-चरण चर्या चर + यत् + टाप्, पुन पुनः क्रमण चड् कमणं कम् + यड् + ल्युट् कमु पादविक्षेपे । समास-श्यम आसन स्थान चक्रमण आदि येषा ते शयनासनस्थानचड् क्रमणाध्यः तेषु श० ॥२१६॥

भीर यह सयमका छेद है। (२) भ्रसावधानीसे प्रवृत्ति करनेमे अशुभोपयोग बना रहता है जिससे लगातार हिसा चलती है। (३) भ्रप्रयत चर्यामे भावहिसा होनेसे अपनी हिंसा है, पर जीवका विधात सभव होनेसे परिहंसा भी है। (४) ग्रप्रयत चर्या अशुद्धोपयोग हुए बिना नहीं होती और अशुद्धोपयोग ही सयमका छेद है। (५) ग्रुद्धोपयोग ही तो परम श्रामण्य है उसका भग अशुद्धोपयोगसे होता है भ्रतः अशुद्धोपयोग भ्रन्तरङ्ग छेद है। (६) श्रशुद्धोपयोग से श्रामण्यका घात होता है भ्रतः अशुद्धोपयोग हिंसा है। (७) बाह्य व्यापार रूप शत्रुवोग्योग तो श्रमणने पहिले हो हटा दिया था। (८) जब शरीर साथ लगा है तब शयन आसन आहार विहार शुद्धात्मद्रव्यप्रसिद्धिके अविरुद्ध करना आवश्यक हो जाता है। (६) शयनासनादि अनिवार्य कर्तव्योमे लगाव न रखना, कषाय न जगाना इस वृत्तिमे श्रामण्यका विघात न होगा। (१०) सयमच्छेद न होनेसे आत्मविकासकी प्रगति होती है।

सिद्धान्त—(१) निर्विकल्प सामायिकसयमका साधक समस्त परद्रव्योके प्रतिबन्धका प्रतिषेध है।

हिष्टि— १- प्रतिषेधक शुद्धनय (४६ म्र) ।

\_\_\_\_\_\_ प्रयोग—- भ्रन्तरङ्ग कषायशत्रुसे बचे रहनेके लिये परद्रव्यका प्रतिबन्ध (विकल्प) स्यागकर सक्लेशरहित होना ॥२१६॥

भूब ग्रन्तरग ग्रौर बहिरंग रूपसे छेदकी द्विविघता बतलाते हैं—[जीवः] जीव [िम्नयतां वा जीवतु वा] मरे या जिये, [अयताचारस्य] ग्रप्रयत ग्राचार वालेके [िहंसा] हिंसा [िनिश्चता] निश्चित है, [सिमतस्य प्रयतस्य] शुद्धात्मस्वरूपके ग्रभिमुख साधनामे यत्नशील श्रमणके [िहंसामात्रेस] बहिरंग हिंसामात्रसे [बन्धः] बध [नास्ति] नही है।

तात्पर्य-प्रमत्तयोग न होनेसे श्रमगाके हिंसापाप नही होता ।

टीकार्थ—ग्रशुद्धोपयोग ग्रतरग छेद है, परप्राणोका घात बहिरंगछेद है। उनमे ग्रत-रंगछेद ही विशेष बलवान है, बहिरंगछेद नहीं, क्योंकि परप्राणोके व्यपरोपका सद्भाव हो या असद्भाव, जो ग्रशुद्धोपयोगके बिना नहीं होता ऐसे ग्रप्रयत ग्राचारसे प्रसिद्ध होने वाला ग्रशु-

) | ]

भणान्तरंगबहिरंगत्वेन छेदस्य देविध्यमुपिदशति — मरदु व जियदुं जीवो अयदाचारस्स गिच्छिदा हिंसा। पयदस्स गित्थि बंधो हिंसामेत्रोग् समिदस्स ॥ २१७॥

> जीव मरे या जीवे, हिंसा निश्चित प्रयत्नवालेके । समितिसावधानीके, बन्धन होता न द्रव्यहिंसासे ॥२१७॥

भियतां वा जीवतु वा जीवोऽयताचारस्य निह्चिता हिसा। प्रयतस्य नास्ति बन्धो हिसामात्रेण समितस्य।। प्रशुद्धोपयोगोऽन्तरगच्छेद , परप्राण्व्यपरोपो बहिरंगः। तत्र परप्राण्व्यपरोपसद्भावे सदसद्भावे वा तदिवनोभाविनाप्रयताचारेण प्रसिद्धचदशुद्धोपयोगसद्भावस्य सुनिश्चितहिंसाभाः बप्रसिद्धेस्तथा तिहनाभाविना प्रयताचारेण प्रसिद्धचदशुद्धोपयोगासद्भावपरस्य परप्राण्व्यपरोपः सद्भावेऽपि बन्धाप्रसिद्धचा सुनिश्चितहिसाऽभावप्रसिद्धेश्चान्तरग एव छेदो बलीयान् न पुनर्वहिः रगः। एवमप्यन्तरगच्छेदायतनमात्रत्वाद्बहिरगच्छेदोऽभ्युपगम्येत्वेव ।।२१७।।

नामसंज्ञ—व जीव अयदाचार णिच्छिदा हिसा पयद ण बध हिसामेत्त समिद । धातुसंज्ञ— मर प्राणत्यागे, जीव प्राणधाररो, अस सत्ताया । प्रातिपदिक—वा जीव अयताचार न हिसा प्रयत न बन्ध हिसामात्र समित । मूलधातु—मृ मररो, जीव प्राणधाररो, अस् भुवि । उभयपदिविवरण—मरदु म्रियता जियदु
जीवतु—आज्ञार्थे अन्य पुरुष एक० किया । व वा ण न-अन्यय । जीवो जीव णिच्छिदा निश्चिता हिसा
बधो बन्ध -प्रथमा एक० । अयदाचारस्स अयताचारस्य पयदस्स प्रयतस्य समिदस्स समितस्य-षष्ठी एकवचन । हिसामेत्तेण हिसामात्रेण-तृतीया एकवचन । अत्थि अस्ति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया।
निश्वित—निशेषेण चीयतेस्म या इति निश्चिता निर् चि + क्ता ।।२१७।।

द्वोपयोगका सद्भाव जिसके पाया जाता है उसके हिसाके सद्भावकी प्रसिद्ध सुनिष्चित है; तथा जो श्रशुद्धोपयोगके बिना होता है ऐसे प्रयत श्राचारसे प्रसिद्ध होने वाला श्रशुद्धोपयोगका श्रसद्भाव जिसके पाया जाता है, उसके, परशाणोके व्यपरोपके सद्भावमे भी बधकी श्रप्रसिद्ध होनेसे हिसाके श्रभावकी प्रसिद्धि सुनिष्चित है। ऐसा होनेपर भी बहिरग छेद श्रंतरंगछेदका श्रायतनमात्र है, इस कारण बहिरगछेदको स्वीकार तो करना ही चाहिये श्रथांत् बहिरङ्ग छेद भी श्रनर्थकारो है ऐसा जानकर उसे भी दूर करना चाहिये।

प्रसंगविवरण-प्रनतरपूर्व गायामे छेदका स्वरूप कहा था। ग्रव इस गायामे छेदके दो प्रकार बताये गये हैं।

तथ्यप्रकाश—(१) सयमछेद दो प्रकारका है—१- ग्रन्तरङ्ग छेद व २- बहिरङ्ग छेद। (२) ग्रशुद्धोपयोगको ग्रन्तरङ्गछेद कहते हैं। (३) दूसरे जीवका विघात होना बहिरङ्ग छेद है। (४) दोनो प्रकारके छेदोमे ग्रन्तरङ्गछेद ही बलिष्ट है। (४) ग्रसावधानीका ग्राच-

प्रथ सर्वथान्तरंगच्छेदः प्रतिषेध्य इत्युपदिशति-

## अयदाचारो समणो इस्सु वि कायेसु बधकरो ति मदो । चरदि जदं जदि णिच्चं कमलं व जले णिरुवलेवो ॥२१⊏॥

छह कायोमें प्रयताचारी मुनि नित्य है कहा बन्धक । यत्नसहित चर्या हो, तो जलमें पद्मवत् निर्मल ।।२१८॥

अयताचारः श्रमणः षट्स्विप कायेषु बघकर इति मतः। चरिय यत तदि नित्य कमलिमव जले निरुप-लेपः ॥ २१८॥

यतस्तदविनाभाविना प्रप्रयताचारत्वेन प्रसिद्धचदशुद्धोपयोगसद्भावः षट्कायप्राण्व्य-परोपप्रत्ययबन्धप्रसिद्धचा हिसक एव स्यात् । यतश्च तद्विनाभाविना प्रयताचारत्वेन प्रसिद्धचद-

नामसंज्ञ-अयदाचार समण छ वि काय वधकर ति मद जदं जदि णिच्च कमल व जल णिरुव-लेव । धातुसंज्ञ- चर गतौ, मन्न अवबोधने । प्रातिपदिक-अयताचार श्रमण षट् अपि काय बधकर इति

रण ग्रह्युद्धोपयोग होनेपर होता है ग्रतः श्रशुद्धोपयोग सुनिश्चित हिंसा है। (६) दूसरे जीवके प्राग्गोका घात हो या न हो जहाँ ग्रशुद्धोपयोग है जिसके बलपर ही ग्रसावधानीका ग्राचरण होता है, वहाँ हिंसा निश्चित हो है। (७) जहाँ ग्रशुद्धोपयोग नही है ग्रोर सावधानीका ग्राचरण हैं वहाँ दूसरे जीवका कदाचित् प्राणव्यपरोप भी हो गया तो भी ग्रहिंसा है। (६) ग्रहिंसाभावकी पहचान यह है कि उस भावमे बन्ध नहीं होता। (६) ग्रशुद्धोपयोग रूप ग्रन्तरंग छेद ही बिलष्ठ है। (१०) यद्यपि ग्रन्तरंग छेद ही बिलष्ठ है तो भी ग्रन्तरंज्ञ छेदका ग्रायतन होनेसे बिहर इंछेद भी ग्रन्थंकारी है।

सिद्धान्त—(१) ग्रन्तरङ्क छेद बलिष्ट होनेके कारण वहिरंग छेदसे विलक्षण है। हिए—१- वैलक्षण्यनय (२०३)।

प्रयोग-परमार्थं स्वास्थ्यमे ही भ्रात्महित जानकर भ्रन्तरङ्ग छेद व बहिरङ्ग छेदका परिहार करना ॥२१७॥

अब सवं प्रकारसे अन्तरंग छेद त्याज्य है, ऐसा उपदेश करते हैं—[प्रयताचारः अमराः] अप्रयत आचार वाला श्रमण [षट्सु अपि कायेषु] छहो काय सम्बद्धी [बधकरः] वधका करने वाला है [इति मतः] ऐसा माना गया है। [यदि] यदि मुनि [नित्यं] सदा [यतं चरित] प्रयत्कपसे आचरण करे तो [जले कमलम् इव] जलमे कमलकी भांति [निद-प्लेपः] निर्लेप कहा गया है।

तात्पर्य-प्रयत्नाचारी पुरुष छहो कायका हिंसक है, यत्नाचारी पुरुष जलमें कमल

शुद्धोपयोगासद्भावः परप्रत्ययवन्धलेशस्याप्यभावाञ्चलदुर्ललित कमलिमव निरुपलेपत्वप्रसिद्धेर-हिसक एव स्यात् । ततस्तैस्तैः सर्वः प्रकारैरशुद्धोपयोगरूपोऽन्तरःङ्गच्छेदः प्रतिपेध्यो यैर्यस्तदाय-तनमात्रभूत परप्राणव्यपरोप्रूपो वहिरङ्गच्छेदो दूरादेव प्रतिपिद्धः स्यात् ॥२१८॥

मत यत यदि नित्य कमल इव जल निरुपलेप । मूलधातु – चर गत्यर्थ , मनु अववोधने । उमयपदिवय-रण—अयदाचारो अयताचार समणो श्रमण वधकरो वधकर णिरुवलेवो निरुपलेप –प्रथमा एकवचन । छस्सु षट्सु—सप्तमी बंहुवचन । वि अपि त्ति इति जदि यदि व इव णिच्च नित्य—अव्यय । कायेसु कायेषु — सं प्रेण । मदो मतः—प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया । चरदि चरति—वर्तं ० अन्य ० एक० क्रिया । जद यत— क्रियाविशेषण यत यथा स्यात्तथा, कमल—प्र० एक० । जले—सप्तमा एक० । निरुवित— क जल अलिति भूषयित इति कमलें कम् 🕂 अल् 🕂 अच् वध करोति इति वधकर ॥२१८॥

#### की तरह निर्लेप है।

टीकार्थ — चूँकि प्रशुद्धोपयोगके अविनाभावी अप्रयत आचारपनेसे प्रसिद्ध हो रहा है - अशुद्धोपयोगका सद्भाव जिसके वह छहकायके प्राणोके व्यपरोपके आश्रयसे होने वाले वधकी प्रसिद्ध होनेसे हिंसक ही है और चूँकि अशुद्धोपयोगके विना होने वाले प्रयत आचारपनेसे प्रसिद्ध हो रहा है अशुद्धोपयोगका असद्भाव जिसके वह परके आश्रयसे होने वाले लेशमात्र भी बंधका अभाव होनेसे जलमे भूलते हुये कमलकी भौति निर्लेपत्वकी प्रसिद्ध होनेसे अहिसक हो है, इस कारण उन उन सर्वप्रकारसे अशुद्धोपयोगरूप अन्तरंग छेद त्यागने योग्य है, जिन-जिन प्रकारोसे उसका आयतनमात्रभूत परप्राणव्यपरोपरूप बहिरंग छेद अत्यन्त निषद्ध हो।

प्रसंगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे ग्रन्तरङ्ग छेद व बहिरङ्ग छेदके भेदसे छेद दो प्रकारके कहे गये थे। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि सर्व प्रकारसे ग्रन्तरङ्ग छेद त्याज्य है।

तथ्यप्रकाश—(१) जहाँ ध्रयत्नाचार है वहाँ ध्रशुद्धोपयोग श्रवश्य है। (२) ध्रयत्नाचारमे किसी जीवका प्राण्च्यपरोप हुद्या धौर वहाँ इस कारण बन्ध भी हुद्रा तो वहाँ वह
प्रशुद्धोपयोगी हिसक ही है। (३) श्रशुद्धोपयोगके बिना हुए यत्नाचारमे किसी जीवका प्राणच्यपरोप नहीं होता व तत्प्रययक बन्ध भी नहीं होता ग्रतः श्रशुद्धोपयोगरहित ग्रात्मा ग्रहिसक
ही है। (४) जैसे जलमे भूलता हुग्रा कमल निर्लेप है, इसी प्रकार समितिमे यत्नाचारसे
प्रवर्तने वाला श्रमण भी निर्लेप है। (४) जिन जिन समिति ग्रादि। उपायोंसे ग्रन्तरगछेदके
ग्रायतनभूत परप्राणविधातरूप बहिरग छेद रच भी न हो उन उन उपायोसे ग्रशुद्धोपयोगरूप
प्रन्तरङ्ग छेदका परिहार कर देना चाहिये। (६) ग्रविकार ग्राह्मतत्त्वके ग्रनुभवकी जहाँ भाधना नहीं वहाँ सब ग्रयदनाचार है। (७) शुद्धात्मानुभवरूप शुद्धोपयोगमे परिणम रहा

- अर्थकान्तिकान्तरंगच्छेदत्वादुपविस्तद्वत्प्रतिषेध्य इत्युपदिशति—

# हवदि व ण हवदि बंधो मदिम्ह जीवेऽध कायचेट्ठिम्ह । बंधो धुवमुवधीदो इदि समणा छिडुया सञ्वं ॥ २१६ ॥

तनचेष्टाभव बधमें, विधिबन्धन हो न हो नियम नहिं है।

उपिस बन्ध निश्चित, इससे मुनि छोड़ देते सब ॥२१६॥

भवित वा न भवित बन्धो मृते जीवेऽथ कायचेष्टायाम् । बन्धो ध्रुवमुपधेरिति श्रमणास्त्यक्तवन्त सवस्।।
यथा हि कायव्यापारपूर्वंकस्य परप्राणव्यपरोपस्याशुद्धोपयोगसद्भावासद्भावाभ्यामनैकानित्कबन्धत्वेन छेदत्वमनैकान्तिकमिष्ट, न खलु तथोपधे., तस्य सर्वथा तदिवनाभावित्वप्रसि-

नामसंज्ञ—व ण बध मद जीव अध कायचेट्ठ बध धुव उविध इदि समण छिड्डिय सव्व । धातुसंज्ञ— हव सत्ताया । प्रातिपदिक— वा न बन्ध मत जीव अथ कायचेष्टा बन्ध ध्रुव उपिध इति श्रमण त्यक्तवन्त सर्व । मूलधातु—भू सत्ताया । उभयपदिववरण—हविद भवित—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । व

श्रमण जन्तुव्याप्त लोकमे रहता विचारता हुग्रा भी ग्रहिंसक है। (८) पूर्ण पुरुषार्थसे सहज शुद्ध परमात्मतत्त्वकी भावनामे ही उपयुक्त होना कल्याण है।

सिद्धान्त—(१) ग्रखण्ड ग्रन्तस्तत्त्वकी अभेदोपासनाके बलसे अगुद्धोपयोगरूप अन्त-रन्तरङ्ग छेदका परिहार होता है।

हिष्ट---१- शुद्धनय, प्रतिषेधक-शुद्धनय (४६, ४६प्र)।

प्रयोग—सहजानन्दलाभके लिये-मैं सहजज्ञानमात्र हू ऐसे उपयोगके द्वारा ग्रविकार ज्ञानस्वरूप ग्रनुभव करते हुए ग्रशुद्धोपयोगरूप ग्रन्तरङ्ग छेदका प्रतिषेघ करना ॥२१८॥

ग्रब परिग्रहके ऐकान्तिक ग्रन्तरंगछेदपना होनेसे उपिध ग्रन्तरंग छेदकी भाँति ह्याज्य है यह उपदेश करते हैं [कायचेष्टायाम्] कायचेष्टामे [जीवे मृते] जीवके मरनेपर [बन्धः] वध [मवित] होता है, [वा] अथवा [न भवित] नही होता, [श्रथ] किन्तु [उपधेः] परि-ग्रहसे [श्रुवम् बधः] निश्चित बध्दहोता है, [इति] ऐसा जानकर [श्रमगाः] महामुनि ग्रहंन्तदेवोने [सर्वं] सर्वपरिग्रहको [त्यक्तवन्तः] पहिले ही छोड दिया है।

तात्पर्य--द्रव्यहिंसा होनेपर बन्ध हो या न हो, किन्तु परिग्रहसे तो बध नियमसे

टीकार्थ—जैसे कायव्यापारपूर्वक परप्राग्वियपरोपके अशुद्धोपयोगका सद्भाव और प्रमुद्धाव होनेके कारण अनैकातिक बन्धरूप होनेसे छेदत्व अनैकातिक माना गया है, वैसा परिग्रहके नहीं है। परिग्रहके सर्वया अशुद्धोपयोगके साथ अविनाभावित्व होनेसे प्रसिद्ध होने द्धचर्दैकान्तिकाशुद्धोपयोगसद्भावस्यैकान्तिकवन्धत्वेन छेदत्वमैकान्तिकमेव । ग्रत एव भगवन्तो । इत्तं परमाः श्रमणाः स्वयमेव प्रागेव सर्वमेवोपि प्रतिषिद्धवन्तः । ग्रत एव चापरैरप्यन्तरः ज्ञाच्छेदवत्तदनान्तरीयकत्वात्प्रागेव सर्व एवोपि प्रतिषेष्यः ॥ वक्तव्यमेव किल यत्तदशेषमुक्त मेतावतैव यदि चेतयतेऽत्र कोऽपि । व्यामोहजालमितदुस्तरमेव तून निष्चेतनस्य वचसामितिवि स्तरेऽपि ॥१४॥२१६॥

वा ण न अध अथ इदि इति—अन्यय । वधो वन्ध —प्र० एक० । मदिम्ह मृते जीवे कायचेट्टिम्ह कायचेष्टा-या—सप्तमी एकवचन । ध्रव ध्रुव—िकयाविशेषण ध्रुव यथा स्यात्तथा । उवधीदो उपधे —पचमी एक० । समणा श्रमणा —प्रथमा बहु० । छिड्डिया त्यक्तवन्त —प्रथमा बहु० कृदन्त किया । सन्व सर्व—द्वितीया एक-बचन । निरुवित— चेष्टन चेष्टा चेष्ट चेष्टाया भ्वादि चेष्ट् — अड् — टाप् । समास—कायस्य चेष्टा कायचेष्टा तस्या ।।२१६।।

वाले ऐकान्तिक श्रशुद्धोपयोगके सद्भावके कारण ऐकान्तिकरूप वधरूप होनेसे छेदत्व ऐकान्तिक हो है। इसीलिये भगवन्त श्रहंन्तोने परम श्रमणोने स्वय ही पहले ही सभी परिग्रहको छोडा है; श्रोर इसीलिये दूसरोको भी, श्रन्तरंग छेदकी तरह प्रथम ही सभी परिग्रह छोडने योग्य है, क्योंकि परिग्रह श्रन्तरगछेदके बिना नहीं होता।

वक्तन्यमेव इत्यादि — जो कहने योग्य ही या वह सब कह दिया गया है, इतने मात्र से ही यदि यहां कोई समक्त ले तो ठीक है, ध्रन्यया वाणीका ग्रतिविस्तार भी किया जाय तो भी नासमक्तको ती न्यामोहका जाल वास्तवमे ग्रति दुस्तर ही है।

प्रसङ्गिववरग् — अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि सर्व प्रकारसे प्रन्तरङ्ग छेद प्रतिषेध्य है। श्रव इस गाथामे बताया गया है कि उपिष-परिग्रह नियमत धन्तरङ्ग छेदपना होनेसे श्रन्तरंग छेदकी तरह त्यागने योग्य है।

तथ्यप्रकाश—(१) शरीरचेष्टापूर्वंक हुमा परप्राण्विघात म्रशुद्धोपयोगके सद्भावमें भी संभव है ग्रीर श्रशुद्धोपयोगके ग्रभावमें भी संभव है, ग्रत. परप्राण्विघातमें बन्धका भी नियम नहीं व छेदपनेका भी नियम नहीं रहा। (२) परिग्रह श्रशुद्धोपयोगके सद्भाव बिना नहीं रखा जा सकता ग्रतः परिग्रह रखनेमें बन्ध भी निश्चित है व ग्रन्तरंग छेद भी निश्चित है। (३) परिग्रहमें नियमसे बन्ध व ग्रन्तरंग छेद निश्चित है, इसी कारण परम श्रमण गर्रहंत भगवानने स्वय ही पहिले ही सब उपाधियोका (परिग्रहोंका) त्याग कर दिया था। (४) इसी प्रकार ग्रन्य मुमुक्षुजनोंकों भी ग्रन्तरंग छेदका प्रतिषेध करनेकी तरह ग्रन्तरंगछेदके ग्रविनाभावी सर्व परिग्रहको पहिले ही प्रतिषेध्य है। (४) विवेकी पुरुषोंको थोडी भी शिक्षावार्त कहनेसे सब कुछ हितकारी बात कह ली ग्रह समक्षना। (६) नासमक्षकों तो कितना ही

अयान्तरङ्गच्छेदप्रतिषेघ एवायमुपिषप्रतिषेघ इत्युपिदशति— ग्राहि ग्रिरवेक्खो चागो ग्राह्वदि भिक्खुस्स श्रासयविसुद्धी। श्रविसुद्धस्स य चित्ते कहं ग्राकम्मक्ख्ञो विहिञ्जो।। २२०॥

> परत्याग बिना ग्रन्तः, त्याग नहीं उसके भाव शुद्ध नहीं। ग्रविशुद्ध चित्तमें फिर, कैंसे हो कर्मका प्रक्षय।। २२०।।

न हि निरपेक्षस्त्यागो न भवति भिक्षोराशयविशुद्धिः। अविशुद्धस्य च चित्ते कथ नु कर्मक्षयो विहितः॥ न खलु बहिरंगसंगसद्भावे तुषसद्भावे तण्डुलगताशुद्धत्वस्येवाशुद्धोपयोगरूपस्यान्तरङ्गः। च्छेदस्य प्रतिषेधस्तद्भावे च न शुद्धोपयोगमूलस्य कैवल्यस्योपलम्भः। श्रतोऽशुद्धोपयोगरूपस्याः

नामसज्ञ—ण हि णिरवेवल चाग ण भिवलु आसयविसुद्धि अविसुद्ध य चित्त कह ग्रु कम्मक्लअ विहिअ। धातुसंज्ञ— हव सत्ताया। प्रातिपदिक—न हि निरपेक्ष त्याग न भिक्षु आशयविशुद्धि अविशुद्ध च चित्त कथ नु कर्मक्षय विहित। मूलधातु—भू सत्तायां। उभयपदिववरण— ण न हि य च कह कथ ग्रु नु— अव्यय। णिरवेवलो निरपेक्ष चागो त्याग. आसयविसुद्धी आशयविशुद्धिः कम्मक्लओ कर्मक्षय —प्रथमा

वचनोका विस्तार किया जाय तो भी म्रतिदुस्तर व्यामोह जाल बना ही रहता है। (७) परिग्रहमे मूर्च्छारूप (ममतारूप) परिग्रहसे नियमतः तो कर्मबन्ध है म्रोर नियमतः म्रन्तरंग छेद है, म्रतः मुमुक्षुवोको परिग्रहका त्याग म्रवश्य ही सर्वप्रथम कर देना चाहिये।

सिद्धान्त—(१) उपाधिकी श्रपेक्षामें नियमसे श्रन्तरंग छेद होता है। हिए—१- उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४)।

प्रयोग—परिग्रह होनेमे निश्चित श्रपना विघात है यह जानकर सर्व परिग्रहका त्याग कर श्रपनेको निःसंग नीरंग निस्तरग परिगामनमे श्राने देनेका पौरुष करना ॥२१६॥

श्रव इस परिग्रहका निषेध श्रन्तरंग छेदका ही निषेध है, यह उपदेश करते हैं— [निरपेक्षः त्यागः न हि] यदि निरपेक्ष त्याग न हो तो [भिक्षोः] भिक्षुके [ग्राशयिवशुद्धिः] भावकी विशुद्धि [न भवति] चही होती; [च] ग्रीर [चित्ते ग्रविशुद्धस्य] चित्तमे ग्रविशुद्धके [कर्मक्षयः] कर्मक्षय [कथं नु] कैसे [विहितः] हो सकता है ?

तात्पर्य- सापेक्ष श्रविशुद्ध उदय वाले श्रमणके कर्मक्षय नही होता ।

टोकार्थ — छिलकेके सद्भावमे चावलोमे पाई जाने वाली रक्ततारूप ग्रशुद्धताका त्याग न होनेको तरह बहिरंग सगके सद्भावमे ग्रशुद्धोपयोगरूप ग्रन्तरंगछे दका त्याग नही होता ग्रोर मन्तरंग छे दके सद्भावमे शुद्धोपयोगमूलक कैवल्यकी उपलब्धि नही होती। इस कारण ग्रशु-द्धोपयोगरूप ग्रन्तरंग छे दके निषेधरूप प्रयोजनकी ग्रपेक्षा रखकर किया जाने वाला उपाधिका न्तरंगच्छेदस्य प्रतिषेध प्रयोजनमपेक्षध्योपधेविधीयमानः प्रतिपेधोऽन्तरगच्छेदप्रतिपेध एवं स्यात् ॥२२०॥

एकवचन । हवदि भवति-वर्त० अन्य० एक० त्रिया । भिष्णुस्स भिक्षोः अविमुद्धस्म अविगुद्धस्य-पठी एकवचन । चित्ते-स० ए० । विहिओ विहित -प्रथमा एकवचन कृदन्त त्रिया निरुवित-आ शयन आशय शिज् निशाते स्वादि आ शी + अच्, शीड् स्वप्ने वा चत्यते अनेन इति चित्तम् चिती सज्ञाने । समास- आशयस्य विशु द्धि आशयविशुद्धि , निर्गता अपेक्षा यस्मात् म निरपेक्ष , कर्मणा क्षय. कर्मक्षयः ॥२२०॥

निषेघ अन्तरग छेदका ही निपेध है।

प्रसंगिववरग् — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे वताया गया था कि परिग्रहमे ग्रन्तरङ्ग छेद होनेसे परिग्रह प्रतिषेध्य ही है। ग्रव इस गाथामे वताया गया है कि परिग्रहका निपेच होना श्रन्तरङ्ग छोदका ही निपेच होना है।

तथ्यप्रकाश— (१) विहरङ्ग परिग्रह होनेपर ग्रशुद्धोपयोगरूप ग्रन्तरङ्ग छेदका प्रतिष्व नहीं हो पाता जैसे कि घान्यका छिलका लगा रहनेपर चावलकी ललाईरूप ग्रशुद्धताका प्रतिषेघ नहीं हो पाता । (२) ग्रशुद्धोपयोग रहनेपर कैवल्यकी उपलिख नहीं हो सकती । (३) कैवल्यकी उपलिख शृद्धोपयोगसे ही होती है । (४) जो ग्रशुद्धोपयोगरूप ग्रन्तरङ्गछेद का परिहार करना चाहता है उसे परिग्रह (उपिष) का त्याग करना ग्रनिवार्य है । (४) उपिष (परिग्रह) का निश्चयत प्रतिषेध ग्रन्तरङ्गछेदका हो प्रतिषेध है । (६) भावशुद्धिपूर्वक बहिरंग परिग्रहका त्याग होनेपर हो ग्रन्तरग परिग्रहका त्याग सभव है । यदि निरपेक्ष त्याग नहीं है तो साधुके परिगामशुद्धि ग्रविकारशुद्धात्मानुभूति नहीं हो सकती । (६) रूयाति लाभ पूजा ग्रादिकी इच्छासे बाह्यपरिग्रहका त्याग किया जानेपर तो ग्राशय मिध्यात्वका है ग्रीर उसमे विकट पापबन्ध है । (६) जिन्होंने शुद्धात्मतत्त्वका ग्रहण नहीं किया वे पर व परभाव का ग्रहण करनेमे ग्रपना महत्त्व समझते हैं ।

सिद्धान्त—(१) उपाधिसापेक्ष पुरुषका परिणाम अशुद्ध रहता है व वह कर्मसे लिह

हष्टि— १- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (२४)।

प्रयोग—निराकुल भ्रविकार सहज परमातमतत्त्वकी भ्रनुभूति बनाये रखनेके लिये निरपेक्ष निर्भंत्य होना ॥२२०॥

ग्रब 'उपिक ऐकान्तिक ग्रन्तरंग छ दपनेका विस्तारसे उपदेश करते है—[तस्मित्] उपिक सद्भावमे [तस्य] उस भिक्षुके [मूर्च्छा] मूर्छा, [ग्रारम्भ ] ग्रारम्भ [वा] व

श्रर्थंकान्तिकान्तरंगच्छेदत्वमुपर्धेवस्तरेग्गोपदिशति—

# किथ तम्हि ग्रिथ मुच्छा आरंभो वा असंजमो तस्स। तथ परद्विमि रदो कथमपाग्रं पसाधयदि ॥ २२१॥

परद्रव्यितरतके क्यों, नहीं हो भ्रारंभ् सूर्च्छा श्रसंयम । असद्दृष्टि वह कैसे, आत्माकी सिद्धि कर सकता ॥२२१॥

कथ तस्मिन्नास्ति मूर्च्छा आरम्भो वा असयमस्तस्य । तथा परद्रव्ये रत कथमात्मान प्रसाधयति ॥२२९॥ उपिष्ठसद्भावे हि ममत्वपरिगामलक्षगाया मूर्च्छायास्तद्विषयककर्मप्रक्रमपरिगामलक्ष- णस्यारम्भस्य शुद्धात्मरूपहिंसनपरिगामलक्षग्रस्यासंयमस्य वावश्यभावित्वात्तथोपिष्वद्वितीयस्य परद्रव्यरतत्वेन शुद्धात्मद्रव्यप्रसाधकत्वाभावाच्च ऐकान्तिकारगच्छेदत्वमुपधेरवधार्यत एव ॥

इदमत्र तात्पर्यमेवविधत्वमुपधेरवधार्यं स सर्वधा सन्यस्तव्यः ॥२२१॥ ,

नामसंज्ञ—िकध तण मुच्छा आरभ वा असजम तं तघ परदव्व रदं कध अप्प । घातुसंज्ञें अस सत्ताया प साह साधने । प्रातिपदिक—कथ तत् न मूच्छा आरम्भ वा असयम तत् तथा परद्रव्य रत् कथ आत्मत् । मूलधातु—अस् भुवि, प साह साधने । उभयपदिविवरण—िकध कथ वा तध् तथा कध् कथः अव्यय । तिम्ह तिस्मन् परदव्विम्म परद्रव्ये—सप्तमी एक० । अत्थि अस्ति पसाधयदि प्रसाधयति—वर्तमान् अन्य० एक० किया । मुच्छा मूच्छा आरभो आरभ असंजमो असयम रदो रत —प्रथमा एकवचन । अप्पाण आत्मान—द्वितीया एकवचन । निरुक्ति—मूच्छेनं मूच्छी मूच मूच्छी मूच

[भ्रसंयमः] ग्रसंयम [कथं] कैसे [नास्ति] नही है ? [तथा] तथा [परद्रव्ये रतः] परद्रव्ये मे लीन भिक्षु [आत्मानं] ग्रात्माको [कथ] कैसे [प्रसाधयति] सोध सकता है ?

तात्पर्य-परिग्रहको होनेसे मूच्छि ग्रारम्भ व ग्रसंयम होता है तब परद्रव्यमे रत वह भिक्षु ग्रात्मसाघना नही कर सकता।

टोकार्थ—निश्चित रूपसे उपिषके सद्भावमे ममत्वपरिणाम जिसका लक्षण है ऐसी मूर्छा उपिष सम्बन्धों कर्मप्रक्रमका परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा आरम्भ, ग्रथवा शुद्धात्म-स्वरूपकी हिंसारूप परिणाम जिसका लक्षण है। ऐसा ग्रसंयम ग्रवश्यमेव होता हो है। तथा उपिष जिसका द्वितीय हो उसके परद्रव्यमे लीनता होनेके कारण शुद्धात्मद्रव्यकी साधकताका ग्रभाव होनेसे उपिषके ऐकान्तिक ग्रन्तरगछ देपना निश्चित होता हो है। यहाँ यह जात्पर्य है कि—'उपिषका ग्रन्तरंगछ देपना निश्चित करके उसे सर्वथा छोडना चाहिये।

भयं कस्यचित्कवचित्कवाचित्कथंचित्कश्चिदुपधिरप्रतिषिद्धोऽप्यस्तीत्वपवादमुपिवशित— छेदो जेगा गा विज्ञिद गहगाविसग्गेसु सेवमागास्स । समगाो तेगािह वट्टदु कालं खेतं वियागिता ॥२२२॥ दोष न जिससे होवे, ग्रहगा विसर्जन प्रवृत्ति करनेमें।

श्रमण उसी विधि वर्ती, जानकर क्षेत्र काल यहां ।।२२२॥

छ दो येन न विद्यते ग्रहणविसर्गेषु सेवमानस्य । श्रमणस्तेनेह वर्ततां काल क्षेत्र विज्ञाय ॥ २२२ ॥ श्रात्मद्रव्यस्य द्वितीयपुगलद्रव्याभावात्सर्व एवोपिघः प्रतिषिद्ध इत्युत्सर्गः । श्रयं तु विन

नामसंज्ञ-छोद ज ण गहणविसग्ग सेवमाण समण त इह काल खेता । धातुसंज्ञ-वि जाण अवबोधिन, विज्ञ सत्ताया, वत्त वर्तने । प्रातिपदिक-छोद यत् न ग्रहणविसर्ग सेवमान श्रमण तृत् इह काल

तथ्यप्रकाश — (१) जिसके परिग्रहका सद्भाव है उसके ममत्वपरिगाम रूप मूर्च्छा भवश्य है। (२) मूर्च्छा परिणाम निर्ममत्विचिच्चमत्कारमात्र शुद्धात्मतत्त्वके विरुद्ध भार है। (३) जिसके परिग्रह है उसके परिग्रहच्यवस्थासम्बन्धी भ्रारम्भ होता है। (४) मन बचन कायकी विविध चेष्टारूप भ्रारम्भ निष्क्रियशुद्धात्माके विरुद्ध भार है। (५) परिग्रह रखनेपर शुद्धात्मत्त्वका विधातरूप भ्रसयम भ्रवश्यभावी है। (६) सपरिग्रह पुरुष परद्रव्यमे रत होनेसे शुद्धात्मतत्त्वका साधक हो ही नहीं सकता। (७) सपरिग्रहके शुद्धात्मतत्त्वकी विराधना होनेसे भन्तरगच्छे द होना निश्चित ही है।

सिद्धान्त—(१) उपाधिसापेक्ष पुरुष निर्न्तर ध्रशुद्ध परिणामयुक्त होनेसे निजपरमाः हमतत्त्वका घातक है।

हृष्टि-१- उपाधिसापेक्ष नित्य प्रशुद्ध पर्यायाधिकनय (४०)।

प्रयोग-परिग्रहको धनर्थकारी जानकर परिग्रहका सर्वथा त्याग करके एकत्वविभक्त सहजचिदानन्दस्वरूप धात्माको उपयोगमे ग्रहण करना ॥२२१॥

प्रव 'किसीके कही कभी किसी प्रकार कोई उपिष ग्रनिषिद्ध भी है' ऐसा प्रपवाद बतलाते है— [येन] जिस उपकरणके द्वारा [सेवमानस्य] उस उपकरणका सेवन करने वाले मिक्षुके [ग्रहणविसर्गेषु] ग्रहण विसर्जनमे [छेदः] छेद [न विद्यतें] नही होता [तेन] उस उपकरणके द्वारा [कालं क्षेत्रं विज्ञाय] काल चेत्रको जानकर, [इह] इस लोकमे [अमणः] श्रमण [वर्तताम्] प्रवर्ते।

तात्पर्य-जिस उपकरगाके रखनेसे मूच्र्छा द्यारम्भ व द्यसंयम न हो वह उपकरगा

शिष्टकालचेत्रवशात्कश्चिदप्रतिषिद्ध इत्यपवादः । यदा हि श्रमणः सर्वोपधिप्रतिषेवपास्थाय परममुपेक्षासयमं प्रतिपत्तुकामोऽपि विशिष्टकालचेत्रवशावसन्तशक्तिनं प्रतिपत्तुं क्षमते तदापकृष्य स्यमं प्रतिपद्यमानस्तद्बहिरङ्गसाधनमात्रमुपिधमातिष्ठते । स तु तथा स्थीयमानो न खलूपिध-त्वाच्छेदः, प्रत्युत छेदप्रतिषेध एव । यः किलाशुद्धोपयोगाविनाभावी स छेदः । ग्रयं तु श्रामण्य-

क्षेत्र । मूलधातु-विद सत्ताया, वृतु वर्तने, वि ज्ञा अवबोधने । उमयपदिववरण—छेदो छेद -प्रथमा एक० । जेण येन तेण तेन-तृतीया एक० । ण न इह-अव्यय । विज्जिद विद्यते-वर्त० अन्य० एक० क्रिया । गहण-विसग्गेसु ग्रहणिवसर्गेषु-सप्तमी बहु० । सेवमाणस्स सेवमानस्य-षष्ठी एक० । समणो श्रमण.-प्रथमा ए० । वट्टदु वर्तताम्-आज्ञार्थे अन्य० एक० क्रिया । काल खेत्त क्षेत्र-द्वितीया एक० । वियाणित्ता विज्ञाय-सम्ब-

टीकार्थ — आत्मद्रव्यके द्वितीय पुद्गलद्रव्यका। श्रभाव होनेसे समस्त ही उपिध निषिद्ध है यह तो उत्सर्ग है; श्रीर विशिष्ट कालचेत्रके वश कोई उपिध श्रनिषिद्ध है यह श्रपवाद है। जब श्रमण सर्व उपिधके निषेधका प्रयोग कर परमोपेक्षा सयमको प्राप्त करनेका इच्छुक होने पर भी विशिष्ट काल चेत्रके वश होन शक्ति वाला होनेसे उसे प्राप्त करनेमे श्रसमर्थ होता है, तब उसमें हीनता करके सयम प्राप्त करता हुश्रा उसकी बहिरग साधनमात्र उपिधका श्राश्रय लेता है। इस प्रकार जिसका श्राश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपिध उपिधपनके कारण वास्तवमे छेदरूप नही है, प्रत्युत छेदकी निषेधरूप ही है। जो उपिध श्रग्रुद्धोपयोगके बिना नहीं होती वह छेद है। किन्तु सयमकी बाह्यसाधनमात्रभूत उपिध तो श्रामण्यपर्यायकी सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके हेतुभूत श्राहार-नोहारादिके ग्रहण-त्याग संबंधो छेदके निषेधरूप ही है।

प्रसंगिववरण—श्रनन्तरपूर्व गायामे सपरिग्रहताका ग्रन्तरङ्गच्छेद बताया गया था। श्रव इस गायामे बताया गया है कि ''किसीके कही कभी कथंचित् कोई उपि श्रप्रतिविद्ध भी होती है' ऐसा श्रपवादोपदेश किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) उत्सर्ग मार्ग (निर्विवाद स्पष्ट मार्ग) तो यही है कि समस्त उपिंच का परिहार करना चाहिये, क्योंकि आत्माके स्वरूपमे पुद्गलादि दूसरा कुछ है ही नहीं। (२) जब कोई श्रमण उपेक्षासंयमका भाव रखकर भी उपेक्षासंयम पानेमे समर्थ नहीं है तब वह संयमका साधक बाह्य साधन ग्रहण करता है यह अपवाद मार्ग है। (३) यहाँ अपवाद मार्ग का अर्थ ब्रतभग नहीं है, किन्तु आगमोक्त विधिसे उपकरण ग्रहण करना, समितिरूप प्रवृत्ति करना अपवाद मार्ग है। (४) उहसर्गमार्ग परम उपेक्षा है। (५) अपवादमार्ग विधिपूर्व समिति आदिको प्रवृत्ति है। (६) आगमोक्त अपवादमार्ग भी उसीको उचित होता है जो सर्वोपधिके प्रतिबेधको प्रयोग कर परमोपेक्षासयमको प्राप्त करनेका इच्छुक होनेपर भी

पर्यायसहकारिकारण्णरोरवृत्तिहेतुभूताहारिनहीरादिग्रहण्विसर्जनविषयच्छेदप्रतिषेघार्थमुषादीय-

न्धार्थप्रिक्तिया अन्यय कृदत । निक्कित-क्षियन यत्र तत् क्षेत्र क्षियित प्राणी यत्र तत् क्षेत्र क्षि गतौ तुदादि क्षि निवासगत्यो तुदादि क्षि + त्रन् । समास-ग्रहणानि विसर्गाश्चेति ग्रहणविसर्गा तेषु ग्रहणविसर्गेषु ।।२२२।। विशिष्टकाल देत्रके वश हीन शक्ति वाला होनेसे परमोपेक्षासयममे नही रह सक रहा है। (७) सयमसहकारी उपिधका ग्राश्रय लेना छेद नही, बिल्क छेदप्रतिषेघ ही है। (५) जो उपिध प्रर्थात् ग्रहण् व प्रवृत्ति ग्रहणुदोपयोगके बिना नही होती वही उपिध छेद ग्रर्थात् संयमधातरूप है। (६) श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारण्यभूत शरीरके टिकावके लिये व परिणामो की विशुद्धिके लिये व हिंसाके परिहारके लिये जिन उपिधयोके ग्रहण् व छोडनेमे सयमविधात न हो, श्रपवादमार्गमे उनका देत्र कालानुसार प्रयोग करना बताया गया है। (१०) कौनसी प्रवृत्ति ग्रागमोक्त विधेय ग्रपवादमार्ग है उसका निर्देश सिमितियोमे किया गया है। (११) वही पदार्थ ग्रागमोक्त उपादेय उपकरण हो सकता है जो सयम, शुद्धि व ज्ञानका साधन हो, वह है पीछी, कमडल व शास्त्र। (१२) जिसके बिना ग्रात्मप्रगित नही वह व्यवहार भी उपकरण है, वह है—यथाजातरूप लिङ्ग, गुरुवचन, शास्त्राध्ययन व विनय।

सिद्धान्त—(१) उपेक्षासयम व परिहारसंयमसे साधकर्कों साधना बनती है। हृष्टि—१- ऋयानय, ज्ञाननय (१६३, १६४)।

प्रयोग—परिस्थितिवश ग्रागमोपिदष्ट ग्रपवादमार्गसे वृत्ति करते हुए भी उत्सर्गमार्गसे वर्तनेकी उमग रखकर सहजात्मस्वरूप लक्ष्यको दृष्टिमे रखना ॥२२२॥

भव जिसका निषेघ नहीं किया गया उस उपिंघका स्वरूप कहते है—[यद्यपि प्रत्यम्] भले ही भ्रत्यको ग्रहण करे तो भी [अप्रतिऋष्टम्] भ्रनिन्दित [भ्रसयतजनैः अप्रार्थ-नीयं] ग्रसंयतजनोसे भ्रप्रार्थनीय [मूर्च्छादिजननरहित] मूर्च्छादिजननरहित [उपिंघ] उपिंध को हो [श्रमणः] श्रमण [गृह्णातु] ग्रहण करे।

तात्पर्य—निश्चयमोक्षमार्गकी पात्रता रखने वाले व्यवहारमोक्षमार्गके साधनभूत उप-करण ही मुनि रख सकता, ग्रन्य कुछ नही ।

टीकार्थ—जो ही उपिंघ सर्वथा बंधकी ग्रसांघक होनेसे श्रनिदित है, संयमके ग्रतिरिक्त ग्रन्थत्र ग्रनुचित होनेसे ग्रस्यतजनोके द्वारा ग्रप्रार्थनीय है, ग्रोर रागादिपरिणामके बिना घारण की जानेसे मूर्च्छादिके उत्पादनसे रहित है, वह वास्तवमे ग्रनिषिद्ध है। ग्रतः यथोक्त स्वरूप वाली उपिंघ ही उपादेय है, किन्तु किचित्मात्र भी यथोक्त स्वरूपसे विपरीत स्वरूप वाली उपिंघ उपादेय नहीं है।

**प्र**थाप्रतिषिद्धोपधिस्वरूपमुपदिशति —

अपडिकुद्धं उवधिं अपत्थिणिजं असंजदजगोहिं। मुच्छादिजगागारहिदं गेण्हदु समगाो जिद वि अपं।।२२३॥

साधू बन्धसाधन, श्रयतोंके श्रनमिलिषत व श्रनिन्दित । मूच्छिदिजननिवरहित श्रल्पोपिध उपकरण घारे ।।२२३।।

अप्रतिक् ष्टमुर्पाधमप्रार्थनीयमसयतजने । सूर्च्छादिजननरिहत गृह्णातु श्रमणो यद्यप्यत्पम् ॥ २२३ ॥ यः किलोपिधः सर्वथा बन्धासाधकत्वादप्रतिक्रुष्टः सयमादन्यत्रानुचितत्वादसंयतजनाप्रा- र्थनीयो रागादिपरिणाममन्तरेण धार्यमाणत्वानमूर्च्छादिजननरिहतश्च भवति स खल्वप्रतिषिद्धः । म्रतो यथोदितस्वरूप एवोपिधरुपादेयो न पुनरल्पोऽपि यथोदितविपर्यस्तस्वरूपः ॥२२३॥

नामसंज्ञ—अप्पिडकुट्ठ उविध अपत्थिणिज्ञ असजद जण मुच्छादिजणण रहिद समण जिद वि अप्प । घातुसंज्ञ—िगण्ह ग्रहणे । प्रातिपिदक—अप्रतिकृष्ट उपिध अप्रार्थनीय असयतजन मूच्छादिजननरिहत श्रमण यिद अपि अल्प । मूलधातु—ग्रह उपादाने । उमयपदिवरण—अप्पिडकुट्ठ अप्रतिकृष्टं उविध उपिध अपत्थिणिज्ञ अप्रार्थनीय मुच्छादिजणणरिहद मूच्छादिजननरिहत अप्प अल्प—द्वितीया एकवचन । असजदज्योहि असयतजनं —तृतीया बहुवचन । समणो श्रमण —प्रथमा एकवचन । जिद यिद वि अपि—अव्यय । गेण्हदु गृह्णातु—आज्ञार्थे अन्य पुरुष एकवचन किया । निरुषित—अक्षुक्षत् इति कृष्टं कृष्य आह्वाने रोदने च कृषा + क्त अप्रति उपसर्ग । समास—असयताश्च ते जनाश्चेति असंयत जनाः, मूच्छिदीना जननं तेन रिहतस्त मूच्छादिजननरिहतं ।।२२३।।

प्रसङ्गविवरग् — अनन्तरपूर्वं गायामे अप्रतिषिद्ध उपिका निर्देश किया गया था। अब इस गायामे अप्रतिषिद्ध उपिका स्वरूप बताया गया है।

तथ्यप्रकाश--(१) जो बन्धका साधक न हो, जिसकी ग्रसंयमी जन इच्छा न करे, जो रागादि परिणामके बिना रखा जा सकता हो वह उपकरण ग्रप्रतिषिद्ध है। (२) जो बंध का साधक हो ऐसा थोडा भी कुछ पदार्थ संयमीजनके ग्रहणके योग्य नहीं है। (३) ग्रसंयमी जन जिसको उठा लेनेका भाव कर सकें वह पदार्थ संयमी जनके ग्रहणके योग्य नहीं है। (४) जिसके रखनेसे रागादि परिणाम हो सके वह पदार्थ संयमी जनके ग्रहणके योग्य नहीं है। (४) संयमी पुरुष वे है जिनके ग्रविकारसहजज्ञायकस्वरूप स्वकी उपलब्धिरूप भावसयम हो।

सिद्धान्त—(१) उपकरणका प्रयोग करने वाले श्रमणके 'परको लेने, करने श्रादिकी श्रमकुयताकी प्रतीति" निरन्तर है।

दृष्टि---१- प्रतिषेघक शुद्धनय (४६म्र)।

प्रयोग—विशुद्ध चर्या करते हुए भी निष्क्रिय निरपेक्ष सहजात्मस्बरूपकी प्रतीति व

श्रयोत्सर्ग एव वस्तुधर्मो न पुनरपवाद इत्युपिदशति—— किंकिचण ति तकः अपुण्डभवकामिणोध देहे वि । संग ति जिण्वरिंदा णिप्पिडिकम्मत्तमुद्दिट्ठा ॥२२४॥

> मोक्षेषी ब्रात्माको, देहसंग भी उपेक्ष्य बतलाया। इतर संग तो हेय हि, यों ब्रप्रतिकर्मत्व जानो ॥२२४॥

किंकिचनिमिति तर्क अपुनर्भवकामिनोऽय देहेऽपि । सग इति जिनवरेन्द्रा नि प्रतिकर्मत्वमुद्दिष्टवन्त ।२२४।

श्रत्र श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेनाप्रतिषिध्यमानेऽत्यन्तमुपात्तदेहेऽपि परद्रव्यत्वात्प-रिग्रहोऽयं न नामानुग्रहार्हे किंतूपेक्ष्य एवेत्यप्रतिकर्मत्वमुपदिष्टवन्तो भगवन्तोऽर्हेह् वाः । ग्रय

नामसंज्ञ—किंकिचण त्ति तक्क अपुणब्भवकामि अध देह वि सग त्ति जिणवरिंद णिप्पडिकम्मत्त उिंद्दृ । धातुसंज्ञ—तक्क तकें द्वितीयगणी । प्रातिपदिक—किंकिचन इति तकं अपुनर्भवकामिन अथ देह अपि सग इति जिनवरेन्द्र नि प्रतिकर्मन्व उिंद्द्रवत् । मूलधातु—तर्क तर्केणे । उमयपदिववरण—िक किंचण किंकिचनं—प्रथमा एक० । त्ति इति वि अपि अध अथ—अव्यय । तक्क तर्कः—प्र० ए० । अपुणब्भव-कामिणो अपुनर्भवकामिन —षष्ठी एक० । देहे—सप्तमी एक० । सगो सग –प्र० ए० । जिणवरिदा जिनवरे-

#### दृष्टि रखना ॥२२३॥

ग्रब 'उत्सर्ग ही वस्तुधर्म है, ग्रपवाद नही' यह बतलाते है—[ग्रथ] जब कि
—[जिनवरेन्द्राः] जिनवरेन्द्रोने [अपुनर्मवकामिनः] मोक्षाभिलाषीके, [देहे ग्रिप] देहके विषय
मे भी [संगः इति] 'यह परिग्रह है' यह कहकर [निःप्रतिकर्मत्वम्] देहमे सस्काररहितपना
[उद्दिष्टवन्तः] उपदेशा है, नब [कि किचनम् इति तर्कः] फिर मोक्षाभिलाषीके क्या मन्य
कुछ भी हो सकता है ? इस प्रकार तर्क होता है।

तात्पर्य—मोक्षाभिलाषीको जब देह भी परिग्रह बधन लगता है तब ग्रन्यकी तो चर्मा ही क्या ।

टोकार्थ—यहाँ, श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारण होनेसे जिसका निषेध नहीं किया जा रहा है ऐसे श्रत्यन्त उपात्त शरीरमें भी, 'यह परद्रव्य होनेसे परिग्रह है, वास्तवमें यह श्रमुग्रहयोग्य नहीं, किन्तु उपेक्षा योग्य हो है' ऐसा बताकर भगवन्त श्रहंन्त देवोने श्रप्रतिकर्मत्व कहा है, तब फिर वहाँ शुद्धात्मतत्त्वोपलिवकी सभावनाके रिसक पुरुषोके शेष—श्रन्य श्रनु पात्त परिग्रह वेचारा कैसे हो सकता है ?—ऐसा श्रहंन्त देवोका भाव व्यक्त हो है। इससे निश्चित होता है कि उत्सर्ग ही वस्तुधमं होने से परम निग्रंथत्व ही श्रवलम्बने योग्य है।

तत्र शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसभावनरसिकस्य पुंसः शेषोऽन्योऽनुगत्तः परिग्रहो वराकः कि नाम स्यादिति व्यक्त एव हि तेषामाकूतः । श्रतोऽवधार्यते उत्सर्ग एव वस्तुधर्मा पुनरपवादः । इदमत्र तात्पर्यं वस्तुधर्मत्वात्परमनैर्ग्रन्थ्यमेवावलम्ब्यम् ॥२२४॥

न्द्रा.-प्रथमा बहुवचन । णिप्पडिकम्मत्त नि.प्रतिकर्मत्व-द्वितीया एकवचन । उद्दिष्ठा उद्दिष्टवन्त -प्रथमा बहुवचन क्रिया । निरुक्ति—तर्कण तर्क तर्क+अच् तर्क तर्कगो चुरादि, दिह्यते उपचीयते य स देह दिह + घत्र दिह उपचये अदादि । समास—जिनेषु वरा. जिनवरा तेषा इन्द्रा जिनवरेन्द्रा ॥२२४॥

प्रसंगविवरगा—ग्रनतरपूर्व गाथामे भ्रप्रतिषिद्ध उपिषका स्वरूप बताया गया था। जब इस गाथामे बताया गया है कि परमार्थतः उत्सर्ग ही वास्तविक धर्म है भ्रपवाद नही।

तथ्यप्रकाश—(१) यद्यपि श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारण है यह ग्रत्यंत मिला हुग्रा देह, तथापि है तो परद्रव्य ही, ग्रतः यह देह उपि श्रनुग्रहके योग्य नही, किन्तु उपेक्ष-णीय ही है। (२) जब ग्रत्यंत मिला हुग्रा द्रव्यलिङ्ग वाला देह भी उपेक्ष्य है तब ग्रन्य पृथक् ग्रवस्थित पदार्थ शुद्धात्मतत्त्वोपलिब्धरिसक पुरुषोको ग्रनुग्रहके योग्य कैसे हो सकते है। (३) उत्सर्ग ही ग्रात्मवस्तुका परम धर्म है, श्रपवाद नही, ग्रतः शुद्धोपयोगरूप परमोपेक्षासंयमके वलसे परमिनर्ग्रन्थता हो ग्राश्रेय है।

सिद्धान्त-(१) सहजात्मस्वरूपके श्रनुरूप उपयोग ही कल्याणकारी है।

हिए—१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्यायिकनय, परमभावग्राहक द्रव्यायिकनय, शुद्ध परमपारिणामिकभावग्राहक द्रव्यायिकनय (२४ब, ३०, ३०ग्र)।

प्रयोग--व्यवहारघर्मसे ग्रपनेको सुरक्षित सुपात्र बनाकर परमनैर्ग्रन्थ्यरूप ग्रभेदरत-मय निश्चयघर्मसे परिणत होनेका पौरुष होने देना ॥२२४॥

श्रब श्रपवादिवशेष कौनसे हैं, सो कहते है—[जिनमार्गे] जिनमार्गे [यथाजातरूपं लिंगे] यथाजातरूप लिंग [उपकरएां इति मिएतिम्] उपकरएा है ऐसा कहा गया है, [च] तथा [गुरुवचनं] गुरुका वचन, [सूत्राध्ययनं च] सूत्रोका श्रध्ययन [च] श्रीर [विनयः अपि] विनय भी [निर्दिष्टम्] उपकरएा कहा गया है।

तात्पर्य--निर्मन्य लिङ्ग, गुरुवचन, सूत्राध्ययन व विनय भी जैनमार्गमे उपकरण कहा गया है।

टीकार्यं—इसमे जो श्रनिषिद्ध उपिष श्रपनादरूप है, वह सभी वास्तवमे श्रामण्य-पर्यायके सहकारी कारणके रूपमे उपकार करने वाला होनेसे उपकरणभूत है, दूसरा नहीं। उसके विशेष (१) सर्व श्राहार्यरहित सहजरूपसे अपेक्षित यथाजातरूपत्वके कारण वहिरंग ग्रम केऽपवादविशेषा इत्युपदिशति---

## उवयरणं जिण्मग्गे लिंगं जहजादरूविमिदि भिण्दं। गुरुवयणं पि य विण्ञो सुत्तज्भयणं च णिहिट्ठं ॥२२५॥

जिनमागंमे उपकरण, लिङ्ग यथाजातरूप वतलाया।
गुरुवचन, विनय सूत्रों का अध्ययन भि कहा प्रभुने ॥२२४॥

उपकरण जिनमार्गे लिङ्गं यथाजातरूपमिति भणितम् । गु॰वचनमि च विनय सूत्राध्ययन च निर्दिप्टम्।

यो हि नामाप्रतिषिद्धोऽस्मिन्तुपिधरपवादः स खलु निखिलोऽपि श्रामण्यपर्यायसहकारिः कारणत्वेनोपकारकारकत्वादुपकरणभूत एव न पुनरन्यः । तस्य तु विशेषाः सर्वाहार्यवर्जितसहजः रूपापेक्षितयथाजातरूपत्वेन वहिरगलिगभूताः कायपुद्गलाः श्रूयमारातत्कालबोधकगुरुगीर्यमाणाः त्मतत्त्वद्योतकसिद्धोपदेशवचनपुद्गलास्तथाधीयमानित्यवोधकानादिनिधनशुद्धात्मतत्त्वद्योननसः

नामसंज्ञ-उवयरण जिणमगण लिंग जहजादरूव इदि भणिद गुरुवयण पि य विणय मुत्तज्भयण च णिद्दि । घातुसज्ञ- भण कथने । प्रातिपिवक—उपकरण जिनमार्ग लिङ्ग यथाजातरूप इति भणित गुरुवचन अपि च विनय सूत्राध्ययन च निदिष्ट । मूलधातु—भण शब्दार्थ । उमयपदिववरण— उवयरण लिंगभूत कायपुद्गल, (२) सुने जा रहे तत्कालबोधक, गुरुद्वारा कहे जो रहे ग्रात्मतत्त्वन्द्योतक, सिद्ध उपदेशरूप वचनपुद्गल; तथा (३) ग्रध्ययन किये जा रहे नित्यवोधक, ग्रनादिनिधन शुद्ध ग्रात्मतत्त्वको प्रकाशित करनेमें समर्थ श्रुतज्ञानके साधनभूत शब्दात्मक सूत्रपुद्गल, भौर (४) शुद्ध ग्रात्मतत्त्वका प्रकाशन करनेमे समर्थ जो दर्शनादिक पर्यायें, उन रूपसे परिशामित पुरुषके प्रति विनीतताका ग्राभिप्राय प्रवर्तित करने वाले चित्र पुद्गल । यहां यह तात्पर्यं है कि कायकी भांति वचन ग्रीर मन भी वस्तुधमं नहीं है ।

प्रसङ्गिविवरगा—प्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि उत्सर्ग हो वस्तुधर्म है, प्रववाद नहीं। श्रब इस गाथामे बताया गया है कि वे श्रपवादिवशेष कीन कोन हैं जो विधेय होनेपर भी वस्तुधर्म नहीं है।

तथ्यप्रकाश--१- जो श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारण होनेसे उपकारक उपकरण है वही सब प्रप्रतिषिद्ध उपिध्यपवादमागेमे कहा गया है। (२) श्रामण्यपर्यायकी सहकारिता के विरुद्ध, प्रनुपकारक ग्रन्य कुछ भी पदार्थ ग्रप्रतिषिद्ध उपकरण नहीं कहलाता। (३) सर्वे प्रवस्तुरहित दंगवरी मुद्रासे युक्त शरीर उपकरण है। ४- शुद्धात्मतत्त्वके द्योतक गुरुवचन उपकरण है। ५- शुद्धात्मतत्त्वके द्योतक साधनीभूत सहजात्मस्वरूपके द्योतनमे समर्थं श्रुतज्ञानके साधनीभूत शब्दात्मकस्त्रपुद्गल श्रथित् शास्त्राध्ययन उपकरण है। ६- शुद्धात्मतत्त्वको प्रकट करने वाले

मर्थश्रुतज्ञानसाधनीभूतशब्दात्मकसूत्रपुद्गलाश्च शुद्धात्मतत्त्वव्यञ्जकदर्शनादिपर्यायतत्परिणत-पुरुषविनीतताभिप्रायप्रवर्तकचित्तपुद्लाश्च भवन्ति । इदमत्र तात्पर्यं, कायवद्वचनमनसी श्रपि न वस्तुधर्मः ॥२२५॥

उपकरण लिग लिङ्ग जहजादरूव यथाजातरूप गुरुवयण गुरुवचन विणओ विनय. सुत्तज्भयण सूत्राध्य-यन-प्रथमा एकवचन । जिणमग्गे जिनमार्गे-सप्तमी एकवचन । भणिद भणित णिह्टि निर्दिष्ट-प्रथमा एकवचन कृदन्त किया । निरुषित-मृग्यते येन स मार्ग. मार्ग् + घत्र् मार्ग अन्वेषणो, सूत्र्यते यत् तत् स्त्र सूत्र सूत्र वेप्ठने । समास- गुरो वचनं गुरुवचन, सूत्रस्य अध्ययन सूत्राध्ययन ।।२२४।।

सम्यक्त्वादिपर्यायोसे परिणत पुरुषोके प्रति विनम्नताके ध्रिभप्रायमे प्रवर्तने वाले चित्तपुद्गल । ध्रयात् विनय उपकरण है। ७- उक्त सब उपकरण श्रामण्य पर्यायके सहकारी कारण होनेसे । उपकारक है व श्रप्रतिषिद्ध है तथापि ये सब काय वचन व मन हो तो है, ध्रतः वस्तुवर्म नहीं हैं। ५- काय स्पष्ट रूपसे वस्तुवर्म नहीं है, इसी प्रकार वचन व मन भी वस्तुवर्म नहीं है।

सिद्धान्त—(१) अखण्ड शाश्वत सहज चैतन्यस्वभावमात्र आत्माका दर्शन, प्रत्यय, प्रमुभव निरन्तर बना रहना ही वास्तविक परमार्थं धर्मपालन है।

हिष्ट - १ - अखण्ड परमशुद्धनिश्चयनय, श्रखण्ड परम शुद्ध सद्भूत व्यवहार (४४; ६६)।

प्रयोग—मनवचनकायसम्बन्धी उपकरणोसे श्रामण्यपर्यायकी शुद्धताके लिये सहयोगः, लेकर मन वचन कायको वस्तुधर्म न जानकर उनकी परम उपेक्षा द्वारा सहजात्मस्वरूपमे उपन्युक्त होना ॥२२४॥

श्रव ग्रनिषिद्ध शरीर मात्र उपिषके पालनके विधानका उपदेश करते है — [इहलोक निरपेक्षः] इस लोकमे निरपेक्ष श्रीर [परिस्मिन लोके] परलीकमे [श्रप्रतिबद्धः] श्रप्रतिबद्धः [श्रमणः] श्रमण [रहितकषायः] कषायरिहत होता हुग्रा [युक्ताहारिवहारः भवेत्] युक्ताहार-विहारी होता है।

तात्पर्य—लोकपरलोकविषयक अभिलाषासे रहित श्रमण युक्ताहारविहारो होता है। है हितार्थ—अनादिनिधन एकरूप शुद्ध आत्मतत्त्वमे परिणतपना होनेसे समस्त कर्मपुद्गलके विपाकसे अत्यन्त विविक्त स्वभाव युक्तपना होनेके कारण कषायरिहत होनेसे, वर्तमान कालमे मनुष्यत्वके होते हुये भी स्वय समस्त मनुष्यव्यवहारसे बहिर्भूत होनेके कारण इस लोकके प्रति निरपेक्षता होनेसे तथा भविष्यमे होने वाले देवादि भावोके अनुभवनकी तृष्णासे शुन्य होनेके कारण परलोकके प्रति अप्रतिबद्धपना होनेसे ज्ञेयपदार्थीके ज्ञानकी सिद्धिके लिये

मगाप्रतिषिद्धशरीरमात्रोपधिपालनविधानमुपदिशति--

इहलोगिणिरावेक्खो अपिडबद्धो परिम्म लोयिम्ह । जित्ताहारिवहारो रहिदकसात्रो हवे समणो ॥२२६॥

इहलोकनिरापेक्षी, व्यपगत परलोककी भि तृष्णासे। युक्ताहारविहारी, व कषायरहित श्रमगा होता ॥२२६॥

इहलोकनिरपेक्ष अप्रतिबद्धः परस्मिन् लोके। युक्ताहारविहारो रहितकपायो भवेत् श्रमणः ॥ २२६।

- भ्रनादिनिधनैकरूपगुद्धात्मतत्त्वपरिणतत्वादिखलकर्मपुद्गलविपाकात्यन्तविविक्तस्वभाः विक्वेन रहितकषायत्वात्तःदात्त्रमनुष्यत्वेऽपि समस्तमनुष्यव्यवहारबहिर्भूतत्वेनेहलोकिनिरपेक्षत्वात्तः याभविष्यदमर्त्यादिभावानुभूतितृष्णाज्ञन्यत्वेन परलोकाप्रतिबद्धत्वाच्च परिच्छेद्यार्थो।लम्भप्रसि

नामसंज्ञ—इहलोगणिरावेक्ख अप्पिडवद्ध पर लोय जुत्ताहारिवहार रिहदकसाथ समण । धातुसज्ञ— ह्वं सत्ताया । प्रातिपिदक् इहलोकिनिरपेक्ष अप्रतिवद्ध पर लोक युक्ताहारिवहार रिहतकषाय श्रमण । मूलधातु—भू सत्ताया । उमयपदिववरण- इहलोगिणरावेक्खो इहलोकिनिरापेक्ष अप्पिडवद्धो अप्रतिवद्ध जुत्ताहारिवहारो युक्ताहारिवहार रिहदकसाओ रिहतकषाय. समणो श्रमण -प्रथमा एक०। परिम्म परे

दीपकमे तेल डाले जाने श्रीर दीपकको उसकाय जानेकी तरह शुद्ध श्रात्मतत्त्वकी उपलिष की सिद्धिके लिये शरीरको खिलाने श्रीर चलानेके द्वारा युक्ताहारिवहारी होता है। यह तिल्प्य यह है कि—चूिक श्रमण कषायरिहत है इस कारण वर्तमान शरीरके अनुरागसे या दिन्य शरीरके अनुरागसे श्राहार विहारमे श्रयुक्तरूपसे प्रवृत्त नहीं होता, किन्तु शुद्धात्मतत्त्वकी उपलिष्धकी साधकभूत श्रामण्यपर्यायके पालनके लिये ही केवल युक्ताहारिवहारी होता है।

प्रसंगविवररा—ग्रनन्तरपूर्व गायामे ग्रपवादविशेषोको बताया गया था। ग्रब इस गाथामे ग्रप्रतिषिद्ध शरीरमाञ्च उपिक पालनका विधान बताया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) श्रमणके अनादि अनत एकस्वरूप चिद्ब्रह्म की दृष्टि, उपासना, प्रमुभूति व रित रहती है। (२) शुद्ध चिद् ब्रह्म समस्त कर्म पुद्गलविपाकसे अत्यन्त भिन्न स्वभाव वाला है। (३) क्रोध, मान, माया, लोभ, इन्द्रियज सुख, दुःख आदि विकार पुद्गल कर्मके विपाक हैं। (३) श्रविकार सहजपरमात्मस्वरूप चिद्ब्रह्मकी उपासना करने वाले श्रमण क्षायरहित होते हैं। (५) श्रमण वर्तमानमे मनुष्य है तथापि कषायरहित व शुद्धात्मपरिणत होनेसे समस्त मनुष्यव्यवहारोसे पुथक् है। (६) श्रमण मनुष्यव्यवहारोसे पुथक् होनेके कारण इहलोकनिरपेक्ष है अर्थात् इस लोककी अपेक्षावोसे रित है। (७) इस लोककी अपेक्षावोका प्राधार शरीर है, किन्तु कथायरहित होनेके कारण श्रमणको वर्तमान शरीरमे अनुराग, नहीं

द्धचर्षप्रदीपपूरणोत्सर्पणस्थानीयाभ्यां गुद्धात्मतत्त्वोपलम्भप्रसिद्धचर्थतच्छरीरसंभोजनसंचलनाभ्यां युक्ताहारिवहारो हि स्यात् श्रमणः । इदमत्र तात्पर्यम्—यतो हि रहितकषायः ततो न तच्छ-रीरानुरागेण दिव्यशरीरानुरागेण वाहारिवहारयोरयुक्तया प्रवर्तेत । शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाधक-श्रामण्यपर्यावपालनायैव केवलं युक्ताहारिवहारः स्यात् ॥२२६॥

नोयम्हि लोके-सप्तमी एक । हवे भवेत्-विधी अन्य ० एक ० किया । निरुक्ति अत्र इति इह (इद + ह इ आदेश), कषित इति कषाय (कष + आय) कषि हिसार्थ भवादि । समास — युक्त आहार विहार यस्य स युक्ताहारविहार ॥२२६॥

है। (६) कषायरिहत होनेसे श्रमण भिवष्यमें होने वाले देवादिभावों अनुभवकी तृष्णासे प्रत्यन्त दूर है। (६) परभवकी प्रपेक्षावोंसे रिहत होनेके कारण श्रमणके दिन्यशरीरमें भी प्रमुराग नहीं है। (१०) शरीरका अनुराग न होनेपर भी शुद्धात्मतत्त्वोपलिष्धसाधक श्रमण-जीवनमें जीवनके लिये स्राहार करना निषिद्ध नहीं है। (११) श्राहार करना स्रावश्यक होने को स्थितिमें भी ग्रात्मस्वरूपके परिज्ञानी श्रमण श्रयोग्य श्राहारका ग्रहण नहीं करता, किन्तु-योग्य ग्राहार ही ग्रहण करता है। (१२) श्रामण्य (मुनिपना) का पालन श्रयोग्य श्राहार लेने में सभव नहीं है। (१३) श्रमण केवल शुद्धात्मतत्त्वकी रुचि वाले होते है। (१४) शुद्धात्म-तत्त्वके रुचिया श्रमण कषायके वातावरणसे दूर रहते हैं। (१४) कषायके वातावरणसे दूर रहते लिये श्रमण एक स्थानपर बहुत दिन नहीं रहते, श्रतः वे विहार करते रहते हैं। (१६) विहार करना ग्रावश्यक होनेकी स्थितिमें योग्यायोग्य द्रव्य केत्र काल भावके परिज्ञानी श्रमण श्रयोग्य विहार नहीं करते, किन्तु योग्य ही विहार करते हैं। (१७) शुद्धात्मतत्त्वकी उपल-विद्यते लिये ही श्रमणका योग्य श्राहार विहार होता है। (१६) जैसे प्रकाश पानेके लिये दियामे योग्य तैलका डालना (श्राहार) व योग्य बातीका उसकेरते रहना (विहार) ग्रावश्यक है, ऐसे ही श्रामण्यपर्यायपालनके लिये योग्य ग्राहार विहार ग्रप्रतिषद्ध है।

सिद्धान्त—(१) शुद्धात्मत्वकी शुद्ध भावना होनेसे भ्रयोग्य भ्राहार विहार दूर हो जाता है। (२) शुद्ध भ्रन्तस्तत्त्वकी ध्रुन वाले भ्राहार करते हुए भी उसके भोक्ता नहीं।

हष्टि—१- शुद्ध भावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याणिकनय (२४ब)। २-श्रभोक्तृनय (१६२)। प्रयोग—सहजानन्दमय श्रात्मतत्त्वकी उपलब्धिके लिये निर्ग्रन्थ श्रमण होकर योग्य मुनिचर्या कर जीवनपर्यन्त शुद्ध चैतन्य महाप्रभुकी श्राराधना करना ॥२२६॥

अब युक्ताहारिवहारी साक्षात् अनाहारिवहारी ही है, यह बतलाते हैं—[यस्य आत्मा अनेषराः] जिसकी दृष्टिमे श्रात्मा श्राहारकी इच्छासे रहित है [तत् अपि तपः] वह निराहार- ष्रय युक्ताहारिवहारः साक्षादनाहारिवहार एवेत्युविद्याति— जस्स अगोसणमणा तं पि तवो तपिडिच्छगा समगा। त्रयमां भिक्खमगोसणमध ते समगा त्रणाहारा ॥२२७॥

श्रनशनस्वभाव श्रात्मा के प्रत्येषक श्रमण स्वलक्ष्यवशी। ऐषणादोषविरहित, भिक्षाचारी अनाहारी॥ २२७॥

यस्यानेषण आत्मा तदिष तप तत्प्रत्येपकाः श्रमणा । अन्यद्भैक्षमनेपणमथ ते श्रमणा अनाहारा ॥२२७ स्वयमनशनस्वभावत्वादेषणादोषशून्यभैक्ष्यत्वाच्च युक्ताहारः साक्षादनाहार एव स्यात् तथाहि—यस्य सकलकालमेव सकलपुद्गलाहरणाशून्यमात्मानमवबुद्धधमानस्य सकलाशनतृष्णा शून्यज्वास्वयमनशन एव स्वभावः । तदेव तस्यानशन नाम तपोऽन्तरः स्थ बलीयस्त्वात् इति कृत्वा ये त स्वयमनशनस्वभाव भावयन्ति श्रमणाः, तत्प्रतिषिद्धये चैषणादोषशून्यमन्यद्भैक्ष

नामसंज्ञ—ज अऐसण अप्प ति पि तव तप्पिडिच्छ्य समण अण्ण भिक्ख अऐसण अघ ति समण अण्णाहार। घातुसज्ञ – भिक्ख भिक्षाया। प्रातिपिदक— यत् अनेषण आत्मन् तत् अपि तपस् तत्प्रत्येषक स्वभाव निश्चयसे तप है, [तत्प्रत्येषकाः] ग्रीर निराहारस्वभाव ग्रात्माको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करने वाले [अमरणाः] श्रमण [ग्रन्यत् मैक्षम्] स्वरूपसे पृथक् भिक्षाको [ग्रनेषरणम्] एषरणारहित ग्रहण करते हैं, [ग्रथ] इसलिये [ते श्रमरणाः] वे श्रमरण [ग्रनाहाराः] ग्रनाहारी हैं।

तात्पर्य—निराहारस्वभावी आत्माकी प्राप्तिके लिये सयमी जीवन बितानेके लिये परिस्थितिवश निर्दोष ग्राहार लेनेपर भी श्रमण श्रनाहारी है।

टीकार्थ—स्वयं अनशनस्वभावपना होनेसे और एषणादोषशून्य भैक्ष्यपना होनेसे, युक्ताहारी श्रमण साक्षात् अनाहारी ही है। स्पष्टीकरण—सदा ही समस्त पुद्गलाहारसे शून्य आत्माको जानते हुए जिसका समस्त अशनतृष्णारहित होनेसे स्वय अनशन ही स्वभाव हैं, वहीं उसके अनशन नामक तप है, क्योंकि अतरगकी विशेष बलवत्ता है, यह समक्रकर जो श्रमण आत्माको स्वयं अनशनस्वभाव भाते हैं और उसकी सिद्धिके लिये एषणादोषशून्य पर- रूप भिक्षा आचरते हैं, वे आहार करते हुए भी मानो आहार नहीं करते हो, ऐसे होनेसे साक्षात् अनाहारी ही हैं, क्योंकि युक्ताहारित्वके कारण उनके स्वभाव तथा परभावके निमित्त से बन्ध नहीं होता। इस प्रकार स्वयं अविहारस्वभाव वाला होनेसे और समितिशुद्ध विहार-वाला होनेसे युक्तविहारी, श्रमण साक्षात् अविहारी ही है—यह अनुक्त होनेपर भी समझना चाहिये।

चरन्ति, ते किलाहरन्तोऽप्यनाहरन्त इव युक्ताहारत्वेन स्वभावप्रभावप्रत्ययबन्धाभावात्साक्षाद्-नाहारा एव भवन्ति । एवं स्वयमविहारस्वभावत्वात्समितिशुद्धविहारत्वाच्च युक्तविहारः सा-क्षादिवहार एव स्यात् इत्यनुक्तमि गम्येतेति ॥२२७॥

श्रमण अन्यत् भैक्ष अनेपण अन्य तत् श्रमण अनाहार । मूलधातु — भिक्ष भिक्षाया । उभयपदिवदरण — जस्स यस्य — षष्ठी एक । अरोसण अनेषणः अप्पा आत्मा — प्रथमा एक । त तत् तवो तप — प्रथमा एक । तप्रित्येषका समणा श्रमणा ते समणा श्रमणाः अणाहारा अनाहारा — प्रथमा बहुवचन । अण्ण अन्यत् भिक्ष भैक्ष — द्वि एक । अरोसण अनेपणं — कियाविशेषणं । अध अथ पि अपि अञ्यय । निरुवति — भिक्षण भिक्ष भिक्षस्येद इति भैक्ष (भिक्ष् + अण्) भिक्ष भिक्षाया अनामे नामे च । समास — न आहार येषा ते अनाहाराः ॥ २२७॥

प्रसंगिववरण-अनन्तरपूर्व गायामे अप्रतिषिद्ध श्रमण्शरीरके पालनका विधान बताया गया था। अब इस गाथामे यह बताया गया है कि योग्य आहार विहार करने वाले श्रमण साक्षात् अनाहारी व अविहारी है।

तथ्यप्रकाश—(१) श्रमण ग्रपने ग्राहमाके ग्रनाहारस्वभावका सतत प्रतीति रखताति है। (२) ग्रनाहारस्वभावो होनेपर भी श्रमण संयमसाधक शरोरके पालनके लिये ऐषणाके दोषसे रहित भेक्ष्य चर्या करता है। (३) ग्रनाहारस्वभावदृष्टि वाला तथा निर्दोष चर्या वाला होनेसे योग्य ग्राहार करता हुग्रा भी श्रमण साक्षात् (ग्राहमदृष्टिसे) ग्रनाहार ही है। (४) श्रमण सदा ही ग्रपने ग्राहमाको समस्त पुद्गलोके ग्रहरण (ग्रहण) करनेसे शून्य मानते है। (५) श्रमण ग्राहारविषयक तृष्णासे रहित होते हैं। (६) ग्रनाहारचैतन्य प्रतपन ग्रन्तरङ्ग तप है। (७) ग्रनाहारचैतन्य प्रतपन ग्रन्तरङ्ग तप है। (७) ग्रनाहारचैतन्य प्रतपन ग्रन्त ग्रन्त होते हैं। (६) ग्रनाहारचैतन्य प्रतपन ग्रन्तरङ्ग तप है। (७) ग्रनाहारचैतन्य प्रतपन ग्रन्त ग्रन्त होते विधिसे निर्दोष ग्राहार ग्रहणको चर्या करते है। (६) ग्रनशन स्वभाव ग्रन्त स्तत्वके भावने वाले श्रमण निर्दोष भिक्षाचर्यासे ग्राहार ग्रहण करते हुए भी श्रमणोके ग्रनाहारीको तरह स्वभावपरभावनिमित्तक बन्ध नही होता। (६) ग्राहार करते हुए भी श्रमणोके ज्ञाहारीको तरह स्वभावपरभावनिमित्तक बन्ध नही होता। (६) ग्राहार करते हुए भी श्रमणोके ज्ञाहारोको तरह स्वभावन गरी है, ग्राहमा ग्रावहारस्वभाव ग्रनाहारी श्रमणको भांति बन्ध नही है, तब वे साक्षात् ग्रनाहारी ही है। (१०) ग्राहमा का विहार करना स्वभाव नही है, ग्राहमा ग्रावहारस्वभाव है। (११) ग्रावहारस्वभावपना होनेसे ग्रीर उसको सिद्धिके लिये समितिसे गुद्ध विहार होनेसे योग्य विहार वाले श्रमण सा-क्षात् विहाररहित ही समित्रये।

सिद्धान्त—(१) निष्क्रिय शुद्ध अन्तस्तत्त्वको भावना करने वालेके क्रियाका संकल्पः नही रहता। (२) निष्क्रिय शुद्ध अन्तस्तत्त्वके भावने वाला विहार करके भी विहारका कर्ताः वहीं। **प्रय** कुतो युक्ताहारत्वं सिद्धचतीत्युपदिशति---

केवलदेहो समग्रो देहे ग्रा ममत्ति रहिदपरिकम्मो । श्राजुत्तो तं तवसा श्रिगिग्रहिय श्रिपग्रो सत्तिं ॥२२८॥ गात्रमात्रसंगी मुनि तनमे मि ममत्व बिन अपरिकर्मा।

अपनी शक्ति प्रकट कर, तपमें उद्यत श्रमरा होता ॥२२८॥

केवलदेह श्रमणो देहे न ममेति रहितपरिकर्मा। आयुक्तवास्त तपसा अनिगुह्यात्मन शक्तिम् ॥ २२८।
यतो हि श्रमण श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेन केवलदेहमात्रस्योपघेः प्रसद्धाप्रतिषे
घकत्वात्केवलदेहत्वे सत्यपि देहे 'कि किचण' इत्यादिप्राक्तनसूत्रद्योतितपरमेश्वराभिप्रायपरिग्रहेण

नामसज्ञ—केवलदेह समण देह ण अघ ममत्ति रहिदपरिकम्म आजुत्त त तव अप्प सित । धातुसंज्ञ— ग्रह सवरगे । प्रातिपदिक—केवलदेह श्रमण देह न अस्मद् इति रहितपरिकर्मन् आयुक्तवत् तत् तपस् आत्मव् शक्ति । मूलधातु—गुहू गोपने । उभयपदिववरण—केवलदेहो केवलदेह समणो श्रमण रहिदपरिकम्मो रहितपरिकर्मा—प्रथमा एक० । देहे—सप्तमी एक० । ण न त्ति इति—अव्यय । आजुत्तो आयुक्तवान्—प्रथम। एकवचन कृदन्त । त—द्वितीया एक० । तवसा तपसा—तृ० एक० । अणिगूहिय अनिगूह्य—सम्बन्धार्थप्रिक्रया

हष्टि—१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व)। २- श्रकर्तृनय (१६०)। प्रयोग—निष्क्रिय शान्त श्रन्तस्तत्त्वकी उपलब्धिके लिये निर्ग्रन्थ श्रमण होकर ग्रवि-हारस्वभाव श्रन्तस्तत्त्वकी हिष्ट रखना व इस ही की सिद्धिके लिये यदि श्रावश्यक हो तो योग्य विहार करना ॥२२७॥

ग्रव श्रमणके युक्ताहारपना कैसे सिद्ध होता है यह उपदेश करते है—[केवलदेहः श्रमणः] जिसके देहमात्रपरिग्रह विद्यमान है ऐसे श्रमणने [देहे ग्रपि] शरीरमे भी [न मम इति] 'मेरा नही है' यह समक्रकर [रहितपरिकर्मा] परिकर्म रहित होते हुये, [आत्मनः] ग्रपने ग्रात्माकी [शिक्ति] शक्तिको [ग्रानिग्रह्म] न छुपाकर [तपसा] तपके साथ [तं] उस शरीरको [आयुक्तवान्] युक्त किया है।

तात्पर्य-मुनिराजोंने देहममत्व त्यागकर म्रात्मशक्तिको न छुपाकर देहको तंपश्चरण में लगाया।

टीकार्थ — चूंकि श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणके रूपमे केवल देहमात्र उपिको श्रमण हठपूर्वक त्याग नहीं करता इसलिये वह केवल देहवान है, ऐसा देहवान होनेपर भी, 'िकं किच्ए।' इत्यादि पूर्व गाथा द्वारा प्रकाशित किये गये परमेश्वरके ग्रीभप्रायका ग्रहण करनेके द्वारसे 'यह शरीर वास्तवमे मेरा नहीं है इसलिये यह श्रनुग्रह योग्य नहीं है, किन्तु उपेक्षा योग्य हो है' इस प्रकार समस्त शारीरिक संस्कारको छोड़ा हुग्रा होनेसे परिकर्मरहित है, इस कारण उसके देहके ममत्वपूर्वक श्रनुचित शाहारग्रहणका श्रभाव होनेसे युक्ताहारित्व

न नाम ममायं ततो नानुग्रहार्हः कितूपेक्ष्य एवेति परित्यक्तसमस्तसंस्कारत्वाद्रहितपरिकर्मा स्यात् । ततस्तन्ममत्वपूर्वकानुचित।हारग्रह्णाभावाद्युक्ताहारत्वं सिद्धचेत् । यतश्च समस्तामः प्यात्मशक्ति प्रकटयन्ननन्तरसूत्रोदितेनानशनस्वभावलक्षणेन तपसा तं देहं सर्वारम्भेणाभियुक्तः वात् स्यात् । तत ग्राहारग्रहणपरिणामात्मकयोगध्वसाभावाद्युक्तस्यैवाहारेण च युक्ताहारत्वं सिद्धचेत् ॥२२८॥

अव्यय । अप्पणो आत्मन –षष्ठी एक । सत्ति शक्ति–द्वितीया एक । निरुक्ति– शकन शक्ति (शक् 🕂 : तिन्) शक्तृ सामर्थ्ये । समास—केवल देह यस्य स केवलदेह ॥२२८॥

सिद्ध होता है । ग्रीर चूँ कि उसने समस्त ही ग्रात्मशक्तिको प्रगट करते हुए ग्रनन्तरपूर्व गाथा सूत्र द्वारा कथित ग्रनशनस्वभावलक्षण तपके साथ उस शरीरको सर्व उद्यमसे युक्त किया है ग्रर्थात् जोडा है, इस कारण ग्राहारग्रहणके परिणामस्वरूप योगध्वसका ग्रभाव होनेसे योग्य ही ग्राहारके कारण उसके युक्ताहारित्व सिद्ध होता है।

तथ्यप्रकाश—(१) श्रमणने समस्त प्रन्तरङ्ग व बहिरङ्ग परिग्रेहका त्याग कर दिया है, किन्तु उसके देह तो प्रभी लगा ही है। (२) देहको यदि हठपूर्वक त्याग दे याने मरण कर जाय तो संयम साधनेका श्रवसर भी खो दिया। (३) श्रमणके श्रव श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारणपना होनेसे केवल देहमात्र उपिंच रह गई है। (४) श्रमणके इस देहमात्र उपिंच मे रंच भी ममत्व नही है। (५) श्रमणको देहमे श्री उपेक्षा है श्रतः श्रमणने देहका समस्त संस्कार त्याग दिया है, अतः श्रमण रहित परिकर्मा है। (७) श्रमुचित श्राहारका ग्रहण ममत्वपूर्वक ही हो सकता है, अतः श्रमण रहित परिकर्मा है। (७) श्रमुचित श्राहारका ग्रहण समत्वपूर्वक ही हो सकता है, अतः ममत्वरहित श्रमणके श्रमुचित श्राहारका ग्रहण समव नही है। (८) जिसके श्रमुचित श्राहारका ग्रहण संभव नही श्रोर श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारणपना होनेसे जीवनका हेतुभूत श्राहार ग्रहण करना भावश्यक हो गया सो उस श्रमणके ग्रन्ताहारपना ही हो सकता है। (६) श्रमण श्रपनी श्रात्मशक्तिको छुपाये बिना, श्रात्माके श्रमणनस्वभावकी उपासनारूप श्रान्तरिक तपमे श्रपनेको लगाये रहता है। (१०) श्रमण श्रपने श्रात्माके प्रकास्त्रभावकी उपासनारूप श्रान्तरिक तपमे श्रपनेको लगाये रहता है। (११) श्राहार ग्रहण करना श्राव्ययक होनेपर श्रमण श्रपने श्रात्माके श्रनणनस्वभावकी प्रतीतिसहित होता हुग्रा हो योग्य माहार ग्रहण करता है। (१२) योगी (श्रमस) "ग्राहार ग्रहण करना श्रात्माका परिणाम

अय युक्ताहारस्वरूपं विस्तरेगोपदिशति—

## एकं खलु तं भत्तं श्रप्पिडपुण्णोदरं जहालद्धं। चरणं भिक्लेण दिवा ण रसावेक्खं ण मधुमंसं ॥२२६॥

इक्भुक्ति श्रवूर्णोदर, जैसा भी मिले दिनमे चर्यासे। श्ररसापेक्ष निरामिष, श्रमधु सुयुक्त श्राहार यही ॥२२६॥

एकं खलु स भक्त अप्रतिपूर्णोदरो यथालव्य । चरण भिक्षया दिवा न रसापेक्षो न मधुमास ॥ २२६ ॥
एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तावतैव श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणाशरीरस्य धारणच्वात् । धनेककालस्तु शरीरानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसद्य हिंसायतनोक्तियमाणो न युक्तः । शरी-

ैं नामसंज्ञ- एक खलु त भत्त अप्पिडपुण्णोदर जहालद्ध चरण भिक्ख दिवा ण रसावेक्ण ण मधुमस।
है स्वभाव है' ऐसे पिरिगामसे रहित है, ग्रतः योगी योगध्वस नही होता। (१३) जिसके
योगध्वस नही, ग्रनशनस्वभावकी प्रतीति है, देहका पिरकर्म नही है, श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारगपना होनेसे देहका बनाये रखना ग्रावश्यक है उस श्रमणके युक्ताहारपना होता
है।

ें हिं सिद्धान्त—(१) श्रमण धनशनस्वभाव ध्रात्मतत्त्वकी निरन्तर प्रतीति व घ्राराघना के कारण कर्मभारसे रहित होता है। (२) ममत्वरहित श्रमण ध्रनशनस्वभावकी प्रतीति सहित योग्य घ्राहार लेना पड़नेसे घ्रभोक्ता है।

हृष्टि—१-शुद्धभावनासापेक्ष शुद्ध द्रव्यायिकनय (२४व) । २-श्रभोक्तृनय (१६२) । प्रयोग—श्रनशनस्वभाव ग्रन्तस्तत्त्वकी प्रतीति श्राराघनासहित होते हुए ग्रावश्यक होतेपर योग्य श्राहारादिकी प्रवृत्ति करना ॥२२८॥

ग्रब युक्ताहारका स्वरूप विस्तारसे बतलाते है—[खलु] वास्तवमे [सः भक्तः] वृह प्राहार (युक्ताहार) [एकः] एक बार [ग्रप्रतिपूर्णोदरः] ऊनोदर [यथालब्धः] यथालब्धः (जैसा प्राप्त हो वैसा) [दिवा] दिनमे [भिक्षया चरण] भिक्षाचरणसे लेना, [न रसापेक्षः] रसको ग्रपेक्षासे रहित, ग्रीर [न मधुमांसः] मधु मांस रहित होता है।

टीकार्थ—एक बार ग्राहार ही युक्ताहार है, क्यों वि उतनेसे ही श्रामण्य पर्यायका सहकारी कारणभूत भरीर टिका रहता है। भरीरके श्रनुरागसे ही श्रनेकबार श्राहारका सेवन किया जानेसे कायरतासे हिंसायतनरूप किया जाता हुग्रा युक्त नहीं है, श्रीर भरीरानुरागसे सेवक्पनेसे श्रनेक बार ग्राहार युक्त न हुएके भी श्रपूर्णोंदर श्राहार ही युक्ताहार है, क्यों कि वही प्रतिहतयोगरहित है। पूर्णोंदर श्राहार प्रतिहत योग वाला होनेसे कथचित हिंसायतह

रानुरागसेवकत्वेन न च युक्तस्य । श्रप्रतिपूर्णोदर एवाहारो युक्ताहारः तस्यैवाप्रितहतयोगत्वात् । प्रतिपूर्णोदरस्तु प्रतिहतयोगत्वेन कथंचित् हिसायतनीभवन् न युक्तः । प्रतिहतयोगत्वेन न च युक्तस्य यथालव्य एवाहारो युक्ताहारः तस्यैव विशेषप्रियत्वलक्षणानुरागशून्यत्वात् । प्रयथान् लब्धस्तु विशेषप्रियत्वलक्षणानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसह्य हिसायतनीक्रियमाणो न युक्त । विशेष-प्रियत्वलक्षणानुरागसेवकत्वेन न च युक्तस्य । भिक्षाचरऐनिवाहारो युक्ताहारः तस्यैवारम्भणून्यत्वात् । श्रभैक्षाचरऐने त्वारम्भस्यवादप्रसिद्धहिसायतनत्वेन न युक्त । एवविधाहारसेवन- वृयक्तान्तरशुद्धित्वान्त च युक्तस्य । दिवस एवाहारो युक्ताहारः तदेव सम्यगवलोकनात् । श्रदिन

धातुसंज्ञ—लभ प्राप्तौ । प्रातिपदिक—एक खलु तत् भक्त अप्रतिपूर्णोदर यथालब्ध चरण भिक्षा दिवा न रसापेक्ष न मधुमास । मूलधातु—डुलभष् प्राप्तौ । उभयपदिववरण—एक्क एक त स भक्त भक्त अप्प डिंग

होता हुन्रा योग्य नहीं है; श्रीर प्रतिहत योग वाला होनेसे पूर्णोदर श्राहार युक्त न हुएके भी यथालब्ध म्राहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही म्राहार विशेषप्रियतास्वरूप मनुरागसे भून्य है। भ्रयथालब्ध ग्राहार विशेषप्रियतास्वरूप भ्रनुरागसे सेवन किया जानेसे भ्रात्यतिक हिंसाय-तन किया जाता हुम्रा योग्य नही है। भ्रौर विशेष प्रियतास्वरूप मन्रागके द्वारा सेवन करने वाला होनेसे, श्रयथालब्ध श्राहारयुक्त न हुएके भी भिक्षाचरणसे श्राहार ही युक्ताहार है, क्योकि वही ग्रारभशून्य है। भिक्षाचरण रहित ग्राहारमे ग्रारम्भका सम्भव होनेसे हिसायत्न-त्व प्रसिद्ध है, श्रत. वह श्राहार योग्य नहीं है श्रीर ऐसे श्राहारके सेवनमे श्रन्तरग श्रश्चि व्यक्त होनेसे अभैक्ष्याचार युक्त न हुएके भी दिनका आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही भली भांति देखा जा सकता है। दिनके अतिरिक्त समयमे आहार भली-भांति नही देखा जा सकता, इसलिये उसके हिसायतनत्व अनिवार्य होनेसे वह आहार योग्य नहीं है और ऐसे आहारके सेवनमे अन्तरंग अशुद्धि व्यक्त होनेसे अदिवसाहार युक्त न हुएके भी रसकी अपेक्षासे रहित) भ्राहार ही युक्ताहार है, क्योकि वही भ्रन्तरग शुद्धिसे सुन्दर है। रसकी भ्रपेक्षासे युक्त भ्राहारः भ्रन्तरग श्रशुद्धिके द्वारा श्रात्यतिक हिंसायतन किया जाता हुम्रा योग्य नही है। भ्रीर उसका सेवन करने वाला अन्तरग अशुद्धिपूर्वक सेवकपनेसे रसापेक्ष, श्राहार युक्त न हुएके भी मधुमीस रहित श्राहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उसके ही हिसायतनत्वका स्रभाव है। मधु-मांस सहित भ्राहार हिसायतन होनेसे योंग्य नहीं है। भ्रीर, ऐसे भ्राहारके सेवनमे भ्रन्तरग भ्रशुद्धि व्यक्त होनेसे समघुमांस ब्राहार युक्त न हुएके भी चूँकि यहाँ मघु-मांस हिंसायतनका उपलक्षण है इसलिये समस्त हिसायतनशून्य म्राहार ही युक्ताहार है।

प्रसंगविवररा-अनन्तरपूर्व गाथामे श्रमणके युक्ताहोरपने की सिद्धि की गई थी। अब

वसे तु सम्यगवलोवनाभावादिनवार्यहिसायतनत्वेन न युक्तः । एविविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशु-द्धित्वान्न च युक्तस्य । श्ररसापेक्ष एवाहारो युक्ताहारस्तस्यैवान्तःशुद्धिसुन्दरत्वात् । रसापेक्षस्तु धन्तरशुद्धचा प्रसद्य हिसायतनोक्रियमाणो न युक्तः । श्रन्तरशुद्धिसेवकत्वेन न च युक्तस्य । धमधुमांस एवाहारो युक्ताहारः तस्यैवाहिसायतनत्वात् । समधुमांसस्तु हिसायतनत्वान्न युक्तः । एविवधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वान्न च युक्तस्य । मधुमांसमत्र हिसायतनोपलक्षण तेन समस्तिहिसायतनशून्य एवाहारो युक्ताहारः ॥२२६॥

हिपुण्णोदर अप्रतिपूर्णोदर जहालद्ध यथालव्घ चरण रसावेक्ख रसापेक्ष मधुमस मधुमासः-प्रथमा एक-वचन । खलु दिवा ण न-अव्यय । भिक्खेण भिक्षया-तृतीया एक० । निरुक्ति- उद् अरण उदरं उद् अर्येते य, स उदर (उद् + अप्) । समास- अप्रतिपूर्णं उदर यस्य स अप्रतिपूर्णोदर ॥२२६॥

इस गाथामे योग्य भ्राहारका स्वरूप बताया गया है।

तथ्यप्रकाश — (१) एक बार ही ग्राहार करना योग्याहार है, क्यों कि एक बारके धाहारसे ही श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारण शरीरका टिकना बन जाता है। (२) ध्रनेक बार पाहार शरीरके श्रनुरागसे ही किया जाता है सो उसमे भावहिसा नियमित है, श्रतः भनेक बारका प्राहार योग्याहार नहीं हो सकता । (३) एक बारमे भी अपूर्णोदर ही ब्राहार योग्या-हार है, क्यों कि अपूर्णोंदर श्राहारमें साधुयोग्य योगविधानों का विधात नहीं होता। (४) पूर्णोदर म्राहार होनेपर योग (साधुकर्तन्य) मे प्रमाद होता भ्रत. पूर्णोदर म्राहार हिंसाका **प्राय**तन है सो वह योग्याहार नही । (५) एक बार व श्रपूर्णोदर ग्राहार भी यथालब्ध हो वह योग्याहार है, क्योकि यथालब्ध ग्राहारमे विशेष प्रियपनेका ग्रनुराग नही होता। (६) स्वेच्छालब्ब म्राहारका ग्रहण विशेषप्रियपनेके मनुरागसे हो भोगा जाता, म्रतः स्वेच्छालब्ध (प्रपनी पसंदगीका) आहार भावहिसाका ग्रायतन होनेसे ग्रयोग्य ग्राहार है। (७) एक बार अपूर्णोदर यथालब्ब म्राहार भी भैक्ष्याचरणसे ही प्राप्त किया गया योग्य म्राहार है, क्योंकि ऐषणासमितिसे प्राप्त किया गया भ्राहार भ्रारम्भदोषसे रहित है। (८) भ्रभैक्षाचरणसे प्राप्त आहार श्रारभयुक्त होनेसे हिंसाका ग्रायतन है, ग्रत वह श्रयोग्य ग्राहार है। (६) एक बार अपूर्णोदर यथालब्च गोचरीसे प्राप्त बाहार भी दिनमे ही किया गया ब्राहार योग्य बाहार है, क्योंकि दिनमें ही प्राहारकों सही ग्रवलोकन हो सकता है। (१०) दिनके प्रतिरिक्त मन्य समयमे किया गया भ्राहार योग्य भ्राहार नहीं, क्योंकि भ्रन्य समय प्राहारका सही भ्रवलोकन हो ही नही सकता। (११) दिनमे एक बार ऐषणासमितिसे प्राप्त यथालब्व अपूर्गोदर माहार भी ग्ररसापेक्ष ही योग्य ग्राहार है, क्योंकि ग्ररसापेक्ष ग्राहारमे ही ग्रन्तरङ्ग विशुद्धि रह

#### अथोत्सर्गापवादमैत्रीसौस्थित्यमाचरणस्योपदिशति-

बालो वा बुड्ढो वा समिमहदो वा पुणो गिलाणो वा। चरियं चरदु सजोग्गं मूलच्छेदो जधा ण हवदि ॥२३०॥

बाल हो वृद्ध हो वा, श्रान्त हो ग्लान हो मि कोइ श्रमण।

योग्य चर्या करो जिस में न मूलगुराविराधन हो ।। २३० ।।

वालो वा वृद्धो वा श्रमाभिहतो वा पुनर्ग्लानो वा । चर्या चरतु स्वयोग्या मूलच्छेदो यथा न भवति ।२३०। बालवृद्धश्रान्तरलानेनापि सयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा

नामसंज्ञ — बाल वा बुड्ढ वा समभिहद वा पुणो गिलाण वा चरिय सजोग मूलच्छेद जघा ण।

सक्ती है। (१२) रसापेक्ष ग्राहारके ग्रहणमे ग्रन्तरङ्ग ग्रजुद्धि होनेसे भाविहसा है, ग्रतः रसापेक्ष ग्राहार ग्रयोग्य ग्राहार है। (१३) दिनमे एक बार ऐषणासमिति प्राप्त यथालब्ध ग्रपूर्णोदर ग्रासापेक्ष ग्राहार भी मधु माँम ग्रादि दोषोसे रिहत ही योग्य ग्राहार है, क्यों कि हिमारिहत मर्यादित जुद्ध ग्राहार ही ग्रहिसाका ग्रायतन है। (१४) मधु माँस चिलतरस ग्रादि दोषोसे युक्त ग्राहार हिंग्णका ग्रायतन है, उसके ग्रहणमे ग्रन्तरङ्ग ग्रजुद्धि प्रकट ही है, ग्रत सदोष ग्राहार ग्रयोग्य ग्राहार है। (१५) उक्त प्रकारका ग्राहार हो तपस्वी साधु संतो के लिये योग्य ग्राहार है, क्यों योग्य ग्राहार है। रागादिविकल्प न जगनेमे निश्चयसे ग्रहिंसा है ग्रोर इस ग्रहिसाकी साधक द्रव्य ग्रहिंसा है। (१६) भाव ग्रहिमासे चैनन्यस्वरूप निश्चयप्राणकी रक्षा है। (१७) द्रव्य ग्रहिंसासे परजीवके प्राणोकी रक्षा है। (१६) जिम ग्राहारमे भावग्रहिमा व द्रव्यग्रहिंसा दोनो ग्रहिमार्य रहे वह ग्राहार योग्य ग्राहार है। (१६) उक्त योग्याहारके विरुद्ध ग्राहारके ग्रहणसे श्रमणके श्रामण्य नही रहता।

सिद्धान्त—१- चैतन्य प्राण्को दृष्टि ग्रादि रूप, रक्षा भाव ग्रहिंसा है। २- रागादि भावकी जागृति भावहिंसा है।

दृष्टि— १- शुद्धनिष्चयनय (४६)। २- ग्रशुद्धनिष्चयनय (४७)।

प्रयोग—संयमके बाह्यमाघनीभूत शरीरके पालनके लिये ग्रावश्यकता रहने तक योग्य ग्राहार ही ग्रहण करना व उस समय भी ग्रनशनस्वभाव ग्रविकार चैतन्यस्वरूपकी ग्राराधना करना ॥२२६॥

भव उत्सर्ग भ्रोर भ्रपवादकी मैत्री द्वारा भ्राचरणके सुश्यितपनेका उपदेश करते हैं— [बाल: वा] श्रमण बाल हो [वृद्ध: वा] या वृद्ध हो [श्रमामिहत: वा] या श्रान हो [पुन: क्लान: वा] या ग्लान हो [यया मूलच्छेद:] जैसे मूलका छेट [न भवति] न हो उस प्रकार स्यात्तया सयत स्य स्वस्य योग्यमितकर्कशमेवाचरणमाचरणीयमित्युत्सगं । वालवृद्धश्रान्तरग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनभूतसयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तया बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्य मृद्धेवाचरणमाचरणीयमित्यपवाद । वालवृद्धश्रान्तग्लानेन सयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्त्रथा सयतस्य स्वस्य योग्यमितकर्कशमाच-रणमाचरता शरीरस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनभूतसयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात् तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्य मृद्धप्याचरणमाचरणीयमित्यपवादसापेक्ष उत्सर्गः। बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्य मृद्धप्याचरणमाचरणीयमित्यपवादसापेक्ष उत्सर्गः। स्यात्त्रथान्तग्लानेन शरीरस्य, शृद्धात्मतत्त्वसाधनभूतसयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्त्रथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्य मृद्धाचरणमाचरता सयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनः

धातुसज्ञ हव सत्ताया, चर गतौ । प्रातिपदिक वाल वा वृद्ध वा समिभहत वा पुनर् ग्लान वा चर्या स्व-योग्या मूलच्छेद यथा न । मूलधातु गलै हर्ष क्षये, चर गत्यर्थ, भू सत्ताया । उभयपदिववरण बालो बाल वुड्ढो वृद्ध समिभहदो समिभहत गिलाण्मे ग्लान मूलच्छेद मूलच्छेद –प्रथमा एकवचन । चिर्य चर्या - द्वितीया एकवचन । सजोग्ग स्वयोग्या - द्वि० एक०। चरदु चरतु - आज्ञार्थे अन्य पुरुष एक० किया। वा जधा यथा ण न - अव्यय । हवदि भवति - वर्त० अन्य० एक० किया । निरुष्ति - - मन्यन्ते यत् विशेषण

### से [स्वयोग्या] ग्रपने योग्य [चर्यां चरतु] ग्राचरण करे।

तात्पर्य— बाल, वृद्ध, रोगी, तपस्यासे थका हुम्रा कोई भी श्रमण भ्रपना भ्राचरण ऐसा करे जिसमे मूल सयमका घात न हो ।

टीकार्थ— बाल, वृद्ध, श्रान्त या ग्लान श्रमणके द्वारा भी शुद्धात्मतत्त्वके साधनभूत होनेसे मूलभूत सयमका छेद जैसे न हो उस प्रकार सयतको ग्रपने योग्य ग्रति कठोर ही ग्राच-रण ग्राचरना चाहिये, यह उत्सर्गमार्ग है। तथा बाल, वृद्ध, श्रान्त, ग्लान श्रमणके द्वारा शुद्धा तमतत्वके साधनभूत सयमका साधन होनेसे मूलभूत शरीरका छेद जैसे न हो उस प्रकार बाल-वृद्ध श्रात ग्लानके ग्रपने योग्य मृदु ग्राचरण ही ग्राचरना चाहिये, यह ग्रपवादमार्ग है। शुद्धा-तमतत्वका साधन होनेसे मूलभूत सयमका छेद जैसे न हो उस प्रकार सयतके ग्रपने योग्य ग्राचरल ग्राचरते हुये बाल वृद्ध श्रान्त ग्लान श्रमणके द्वारा शुद्धात्मतत्त्वके साध नभूत सयमका साधन होनेसे मूलभूत शरीरका भी छेद कैसे न हो उस प्रकार बाल-वृद्ध-श्रान्त ग्लानके योग्य मृदु ग्राचरण भी ग्राचरना चाहिये इस प्रकार ग्रपवादसापेक्ष उत्सर्ग है। शुद्धा त्मतत्वके साधनभूत सयमका साधन होनेसे मूलभूत शरीरका छेद जैसे न हो उस प्रकारसे बाल-वृद्ध-श्रान्त ग्लानके ग्रपने योग्य मृदु ग्राचरण ग्राचरते हुये बाल वृद्ध श्रान्त ग्लानके द्वारा शुद्धात्मतत्वका साधन होनेसे मूलभूत संयमका छेद जैसे न हो, उस प्रकारसे सयतको ग्रपने शुद्धात्मतत्वका साधन होनेसे मूलभूत संयमका छेद जैसे न हो, उस प्रकारसे सयतको ग्रपने योग्य ग्रव्धात्मतत्वका ग्राचरण भी ग्राचरना चाहिये इस प्रकार उत्सर्ग सापेक्ष ग्रपवाद है। ग्रतः योग्य ग्रत्कका ग्राचरण भी ग्राचरना चाहिये इस प्रकार उत्सर्ग सापेक्ष ग्रपवाद है। ग्रतः योग्य ग्रत्कका ग्राचरण भी ग्राचरना चाहिये इस प्रकार उत्सर्ग सापेक्ष ग्रपवाद है। ग्रतः योग्य ग्राचरण भी ग्राचरना चाहिये इस प्रकार उत्सर्ग सापेक्ष ग्रपवाद है। ग्रतः योग्य ग्राचरण भी ग्राचरना चाहिये इस प्रकार उत्सर्ग सापेक्ष ग्रपवाद है। ग्रतः योग्य ग्राचरण भी ग्राचरना चाहिये इस प्रकार उत्सर्ग सापेक्ष ग्रपवाद है। ग्रतः योग्य ग्राचरण भी ग्राचरना चाहिये इस प्रकार उत्सर्ग सापेक्ष ग्रपवाद है। ग्रतः योग्य ग्राचरण भी ग्राचरना चाहिये इस प्रकार उत्सर्ग सापेक्ष ग्रपवाद है। ग्रतः योग्य ग्राचरण भी ग्राचरना चाहिये इस प्रकार उत्सर्ग सापेक्ष ग्रपवाद है। ग्रतः व्याचरण ग्राचरण भी ग्राचरना चाहिये इस प्रकार उत्सर्ग सापेक्ष ग्रपवाद है। ग्रतः व्याचरण ग्राचरण ग्राचरण मापेक्ष ग्रपवाद है। ग्राचरण ग्राचरण

त्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिककंशमप्याचरणमाचरणीय-मित्युत्सर्गसापेक्षोऽपवाद । ब्रत. सर्वथोत्सर्गीपवादमैत्र्या सौस्थित्यमाचरणस्य विधेयम् ॥२३०॥

इति मधु (मन् + उ नस्य ध) बलति इति बाल बल प्राणने भ्वादि चुरादि । समास- मूलस्य छेद. मूल-

सर्वेषा उत्सर्ग ग्रोर ग्रपवादकी मैत्री द्वारा ग्राचरणका सुस्थितपना करना चाहिये।

प्रसंगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे योग्य ग्राहारका स्वरूप बताया गया था । श्रब इस गाथामे उत्सर्गमार्ग व ग्रपबादमार्गकी मैत्रीसे ठीक बैठने वाला ग्राचरण बताया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) संयमी जनके अपने योग्य अति कठोर आचरणको, निवृत्तिप्रमुख आचरणको उत्सर्गमार्ग कहते हैं। (२) संयमी जनके अपने योग्य चरणानुयोगसम्मत मृदु आचरणको अपवादमार्ग कहते हैं। (३) उत्सर्गमार्गमे उस ही प्रकारसे कर्कण आचरणाय अपचरणोय है जिसमे शुद्धात्मतत्त्वके साधनरूप संयमका घात न हो सके। (४) अपवादमार्गमे इतने मात्र प्रयोजनसे आहार विहार निहारादिरूप मृदु आचरण आचरणीय है जिससे संयमके बहिर्द्धा साधनभूत शरीरका घात न हो जाय। (५) कोई सन्त्यासमरणका अपात्र श्रमण अपवादमार्गको त्यागकर केवल उत्सर्गमार्गका ही हठ करे तो वह आत्मप्रगतिमार्गसे अष्ट हो जाविया। (६) कोई इन्द्रियसुखावणी श्रमण उत्सर्गमार्गको त्यागकर केवल अपवादमार्गके आचरण सितृष्ट रहता है तो वह आत्मप्रगतिमार्गसे अष्ट हो जायगा। (७) आत्मप्रगतिमार्गमे निविध्न बढनेके लिये उत्सर्गसापेक्ष अपवादमार्गका आचरण करना चाहिये और अपवादमार्गक उत्सर्गमार्गका आचरण करना चाहिये। (८) अपवादमार्गका अर्थ चरणानुयोगके अनुसार आहारादिसे अपना निर्वाह करना है, यहाँ अपवादमार्गका अर्थ चरणानुयोगके अनुसार आहारादिसे अपना निर्वाह करना है, यहाँ अपवादमार्गका अर्थ चरणानुयोगके अनुसार आहारादिसे अपना निर्वाह करना है, यहाँ अपवादमार्गका अर्थ आचरण अष्ट करना नही है। (१) उत्मर्गमार्गका अर्थ बाह्यप्रदृत्ति त्याग कर मात्र शुद्धात्मतत्त्वकी दृष्टिकी उपासनामे ही उपयोग रखना है। (१०) उत्सर्गमार्ग व अपवादमार्गकी मैत्रीके द्वारा ही आचरणका भला रहना ठीक बैठता है।

सिद्धान्त—(१) उत्सर्गमार्गमें परमोपेक्षासिहत ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्वकी ग्राराधनारूप निष्चयसयम होता है। (२) श्रपवादमार्गमे चरणानुयोगानुसार प्रवृत्तिरूप व्यवहारचारित्र होता है।

दृष्टि— १- ज्ञाननय (१६४)। २- क्रियानय (१६३)।

प्रयोग—चरणानुयोगविधिसे ग्रपनी जीवनचर्या निभाकर ग्रपनेमे ग्रपने सहज स्वभाव को ग्रङ्गीकार करते हुए स्वरूपमग्न होनेका पौरुष होने देना ॥२३०॥

श्रब उत्सर्ग श्रीर अपवादके विरोधसे श्राचरणकी दु स्थितताको बतलाते हैं — [यदि]

श्रथोत्सर्गाववादविरोधदौःस्थमाचरग्रस्योपदिशति--

आहारे व विहारे देसं कालं समं खमं उवधिं। जाणिता ते समणो वट्टदि जदि अप्पलेवी सो ॥२३१॥ देश कान श्रम क्षमता, उपधीको जानकर श्रमण वर्ते। श्राहार विहारोमे, तो वह है श्रहपलेपो मृति ॥२३१॥

आहारे वा विहारे देश काल श्रम क्षमामुपिषम् । ज्ञात्वा तान् श्रमणो वर्तते यद्यल्पलेपी म ॥ २३१ ॥ श्रत्र क्षमाग्लानत्वहेतुरुपवासः । वालवृद्धत्वाधिष्ठान णरीरमुपि , तनो त्रालवृद्धश्रान्त-ग्लाना एव त्वाकृष्यन्ते । श्रय देशकालज्ञस्यापि वालवृद्धश्रान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारिवहारयो

नामसज्ञ—आहार व विहार देस काल सम खम उपिष्य त समण जिंद अपलेवि त । धातुसज्ञ -- जाण अववोधने, वत्त वर्तने । प्रातिपदिक—आहार व विहार देश काल श्रम क्षमा उपिष्य तत् श्रमण यि अल । लेपिन् तत् । मूलधातु – ज्ञा अववोधने, वृतु वर्तने । उभयपदिववरण – आहारे विहारे –सप्तमी एक ।

यदि [श्रमणः] श्रमण [ग्राहारे वा विहारे] ग्राहार ग्रथवा विहारमे [देशं] देश, [काल] काल [श्रम] श्रम, [क्षमां] उपवासादिकी क्षमता तथा [उपिंघ] उपिंच, [तान ज्ञात्वा] इनको जानकर [वतंते] प्रवर्तता है [सः अल्पलेपः] तो वह ग्रल्पलेपी होता है।

तात्पर्य - युक्ताहारविहार करने वाला श्रमण ग्रन्पलेपी है।

टीकार्थ समता तथा ग्लानताका हेतु उपवास है ग्रीर बाल तथा वृद्धत्वका ग्रिष्ठिशत गरीर उपि है, इसिलिये यहाँ वाल-वृद्ध श्रात-ग्लान हो लिये गये है। ग्रव वाल-वृद्ध श्रात ग्लानत्वके प्रनुरोध्ये प्राह्णार-विहारमे प्रवृत्ति कर रहे देशकालजके भी मृदु ग्राचरण्मे प्रवृत्त होनेसे ग्रव्य लेप होता ही है। इसिलिये ग्रपवाद ग्रच्छा है। तथा बाल वृद्ध श्रात ग्लानत्वके ग्रमुरोधसे, ग्राह्णार-विहारमे होने वाले ग्रव्यलेपके भयसे उसमे प्रवृत्ति न कर रहे देशकालजके भी ग्राति कर्कण ग्राचरण्ड्य होकर ग्रक्तममे शरीरपात करके देवलोक प्राप्त करके लिसने समस्त सयमामृतका समूह वमन कर डाला है उसे तपका ग्रवकाण न रहनेसे, जिसका प्रतीरकार ग्राप्तय है ऐसा महान् लेप होता है, इसिलिये ग्रयवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेयम्कर नही है। तथा बाल-वृद्ध श्रात-ग्लानत्वके ग्रनुरोधसे ग्राह्णार-विह्णारमे होने वाले ग्रव्यलेपको न गिनकर उसमे यथेष्ट प्रवृत्ति कर रहे देशकालजके भी मृदुग्राचरण रूप होकर सयम विगाडकर ग्रस्यत जनके समान हुये उसके उस समय तपका ग्रवकाण न रहनेमे, जिमका प्रतीकार ग्रप्शक्य है ऐसा महान् लेप होता है। इसिलये उत्सर्गितरपेक्ष ग्रयवाद श्रेयस्कर नही है। ग्रत उत्सर्ग श्रीर श्रववादके विरोधसे होने वाले ग्राचरणकी दुःस्थितता सर्वया त्याज्य है, ग्रीर इसीलिये श्रीर ग्रयवादके विरोधसे होने वाले ग्राचरणकी दुःस्थितता सर्वया त्याज्य है, ग्रीर इसीलिये

प्रवर्तमानस्य मृद्वाचरणप्रवृत्तस्वादल्पो लेपो भवत्येव तद्वरमुत्सगं देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धश्रा न्तग्लानत्वानुरोधेनाहारिवहारयोः प्रवर्तमानस्य मृद्वाचरण प्रवृत्तत्वादल्प एव लेपो भवति तद्वर-मगवादः । देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धश्रान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारिवहारयोरल्पलेपभयेनाप्रवर्तमान-स्यातिकर्कशाचरणीभूयाक्रमेण शरीर पातियत्वा सुरलोक प्राप्योद्वान्तसमस्तसंयमामृतभारस्य तपसोऽनवकाशतयाशक्यप्रतिकारो महान् लेपो भवति । तन्न श्रेयानपवादिनरपेक्ष उत्सर्गः । देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धश्रान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारिवहारयोरल्पलेपत्व विगणय्य यथेष्ट प्रवर्तमानस्य मृद्वाचरणीभूय संयम विराध्यासयतजनसमानीभूतस्य तदात्वे तपसोऽनवकाशतयाशक्यप्रतिकारो महान् लेपो भवति तन्न श्रेयानुत्सगंनिरपेक्षोऽपवाद । श्रतः धर्वधोतसर्गापवादिवरोधः दौस्थित्यमाचरणस्य प्रतिषेष्य तदर्थमेव सर्वथानुगम्यश्च परस्परसापेक्षोत्सर्गापवादिवजृम्भितः

देस देश काल सम श्रम खम क्षमा उवि उपाधि-द्वितीया एकवचन। जाणित्ता ज्ञात्वा-सम्बद्धार्थप्रिक्तया। ते तान्-द्वि० बहु०। समणो श्रमण अप्पलेवी अल्पलेपी सो स-प्रथमा एक०। व वा जिंद यदि-अव्यय। परस्पर सापेक्ष उत्सर्ग ग्रोर ग्रपवादसे जिसकी वृत्ति प्रगट होती है ऐसा स्याद्वाद सर्वथा ग्रनु-सरण करने गोग्य है। इत्येवं इत्यादि। ग्रर्थ-इस प्रकार विशेष ग्रादरपूर्वक पुराण पुरुषोके द्वारा सेवित, उत्सर्ग ग्रोर भपवाद द्वारा ग्रनेक पृथक् पृथक् भूमिकांग्रोको प्राप्त करके यित क्रमणः ग्रतुल निवृत्ति करके, चैतन्य सामान्य ग्रोर चैतन्य विशेषरूप जिसका प्रकाश है ऐसे

प्रसंगविवरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि उत्सर्गमार्ग व ग्रपवादमार्ग की मैत्रोपूर्वक आचरण ठीक वैठता है। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि उत्सर्ग व ग्रपः वादमार्गमे विरोध रखनेसे श्राचरणको दु.स्थितता हो जाती है।

निज द्रव्यमे सर्वत स्थिति करे।

तथ्यप्रकाश—(१) श्रमण देश काल श्रम क्षमता उपिध (देहस्थित) जानकर ग्राहार विहारमे प्रवर्तन करता है। (२) क्षमता व ग्लानताका कारण उपवास है। (३) देह वालपना, वृद्धपना श्रान्तपना व रोगीपनाका ग्राघार है। (४) चू कि बालस्व, वृद्धस्व व ग्लानत्नका ग्राघार उपिधयाने देह है सो देहस्थिति जानकर जो बात कहनी है वह बाल वृद्ध, श्रान्त (थके हुए) ग्लान श्रमणोके लिये ही कहनी है। (५) देश कालके जाननहार द्धया बालपना वृद्धाना श्रान्तपना व ग्लानपनाके श्रनुसार श्राहार विहारमे प्रवर्तमान श्रमणके कोमल ग्राचरणमे प्रवृत्तपना होनेसे ग्रस्प लेप होता ही है, इस कारण उत्सर्गमागं श्रेष्ठ है। (६) देशकालज्ञ तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानपनाके श्रनुरोधसे ग्राहार विहारमे प्रवर्तमान श्रमणके कोमल ग्राचरणमे प्रवर्तना होनेसे ग्रस्प ही लेप होता है इस कारण वह श्रपवादमार्ग भला है। (७) यदि कोई

बुत्तिः स्याद्वादः ॥ इत्येवं चरण पुराणपुरुषैजुंट्टं विशिष्टादरैरुत्सर्गादपवादतश्च विचरद्वह्वी. पृथग्भूमिका । श्राक्रम्य क्रगतो निवृत्तिमतुलां कृत्वा यतिः सर्वतिषचत्सामान्यविशेषभासिनि निजद्रध्ये करोतु स्थितिम् ॥१५॥ इत्याचरगप्रज्ञापन समाप्तम् ॥२३१॥

वट्टिद वर्तते-वतमान अन्य पुरुप एकवचन क्रिया। निरुपित-क्षमण क्षमा (क्षम् + अह् + टाप्) क्षमु सहने। समास- अल्पदचासी लेपदचेति अल्पलेप अल्पलेप यस्य स. अल्पलेपी ।।२३१।।

श्रमण यह सोचकर कि वालवृद्धश्रान्तग्लानत्वकं ग्रनुरोधवण भी ग्राहार विहारमे ग्रन्य लेप भी वयो हो, इस भयसे ग्राहार विहार सवंधा वद कर दे घौर ग्रनणनादि ग्रत्यन्त कठोर ग्राचरण करके ग्रकालमे ग्रारिको हटा दे याने मरण कर ले तो ज्यादामे ज्यादा देव ही तो हो जायगा सो वहाँ सयम रच नही, तप रच नही सो तो ग्रोर वहा ग्रपराध हो जावेगा। (६) ग्रावश्यक प्रपवादमागंको त्यागकर उत्सगं मागंकी ही हठ करके मरण कर ग्रसयमी जीवन पानेमे तो कई गुणा लेप ग्रपराध हो जाता इस कारण ग्रपवादिनरपेक्ष उत्सगंमागं भला नही। (६) यदि कोई श्रमण "वालवृद्धत्वादिके ग्रनुरोधसे ग्राहार विहार करनेमे ग्रन्य ही तो लेप (ग्रपराध) है उसको क्या गिनना" यह सोचकर स्वच्छन्द ग्राहार विहार के लगे ग्राय, एकदम कोमल ग्रावरणमे लग जाय तो सयमका घात करके ग्रसयमोजनके हो समान वह हो गया, फिर तो इस ही तपका ग्रवकाण न होनेपर महान् ग्रपराधी हो गया। (१०) उत्सगंमागंकी उपेक्षा करके मात्र ग्रपवादमागंसे ही चलकर स्वच्छन्द प्रवृत्ति करनेमे इसी भवमे महान् बिगाड हो जाता है, इस कारण उत्सगंनिरपेक्ष ग्रपवादमागं श्रेयस्कर नही है। (११) उत्सगं ग्रीर ग्रपवादमागंमे विरोध करके किसी एक मार्गकी हठ रखनेसे ग्राचरण मुस्थित नहीं होता ग्रीर वह हठयोग प्रतिषेध्य है। (१२) ग्राचरण भला चले जिससे मोक्षमागंसे न डिगे इसके लिये उत्सगंमागं व ग्रपवादमागंकी सापेक्षताको प्रकट करने वाला स्याद्वाद ग्रनुसरणीय है।

सिद्धान्त—(१) ग्रविकारस्वभाव ग्रात्माको वर्तमान विकारस्थितिसे हटनेके प्रोग्राम मे परस्पर सापेक्ष उत्सर्ग व ग्रपवाद मार्गसे साधनाका प्रारभ होता है।

हष्टि-१- परस्परसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिकनय (२६प्र)।

प्रयोग—श्रपवादसापेक्ष उत्सर्गमार्गकी साधनासे श्रपने लक्ष्यभूत सहज चित्स्वभावमे उपयक्त होना ॥२३१॥

इस प्रकार 'श्राचरण प्रज्ञावन' समाप्त हुमा।

श्रव श्रामण्य दूसरा नाम है जिसका ऐसे एकाग्रतालक्षण वाले मोक्षमार्गका प्रज्ञापन है। उसमे प्रथम मोक्षमार्गके मूल साधनभूत धागममे व्यापार कराते हैं—[असण.] श्रमण अथ श्रामण्यापरनाम्नो भोक्षमार्गस्यंकाग्रलक्षणस्य प्रज्ञापनं तत्र तन्मूलसाधनभूते प्रथ-

एयगगदो समणो एयगगं णिच्छिदस्स अतथेसु। णिच्छित्ती यागमदो आगमचेद्वा तदो जेद्वा ॥२३२॥ एकाग्रचगत श्रमण है, एकाग्रच हि निश्चितार्थके होता। निश्चय आगमसे हो, सो श्रागम ज्ञान है उत्तम ॥२३२॥

एकाग्रचगत श्रमण ऐकाग्रच निश्चितस्य अर्थेषु । निश्चितिरागमत आगमचेष्टा ततो ज्येष्ठा ।। २३२ ।।

श्रमणो हि तावदैकाग्रचगत एव भवति । ऐकाग्रचं तु निष्चितार्थस्यैव भवति । ग्रथंनिष्चयस्त्वागमादेव भवति । तत ग्रागम एव व्यापारः प्रधानतर , न चान्या गितरस्ति । यतो
न खल्वागमम तरेणार्था निष्चेतु शक्यन्ते तस्यैव हि त्रिसमयप्रवृत्तत्रिलक्षणसकलपदार्थसार्थयाथात्म्यावगमसुस्थितान्तरङ्गगम्भोरत्वात् । न चार्थनिष्चयमन्तरेणैकाग्रचं सिद्धचेत् यतोऽनिश्चितार्थस्य कदाचिन्निश्चिकीर्धाकुलितचेतसः समन्ततो दोलायमानस्यात्यन्ततरलतया कदाचिचिचकीर्षाज्वरपरवशस्य विष्व स्वय सिसृक्षोविष्वव्यापारपरिणतस्य प्रतिक्षणविजृम्भमाणक्षोभतया कदाचिद्बुभुक्षाभावितस्य विष्वं स्वय भोग्यतयोपादाय रागद्वेषदोषकलमाषितचित्तवृत्तेरिश्वानिष्टविभागेन प्रवितितद्वैतस्य प्रतिवस्तुपरिणममानस्यात्य तिवसंस्थुलतयाऽकृतिवश्चयस्य निःक्रियनिभीग युगपदापीतविष्वमप्यविष्वत्रवैक भगवन्तमात्मानमप्रयतः सततं वैयग्रचमेव स्यात् ।

नामसज्ञ एयगगद समण एयग णिच्छिद अत्थ णिच्छित्त आगमदो आगमचेट्ठा तदो जेट्ठा । घातु-संज्ञ चेट्ठ चेष्टाया । प्रातिपदिक एकाग्रचगत श्रमण ऐकाग्र्य निश्चित अर्थ निश्चित आगमत तत आगमचेष्टा ज्येष्ठा । मूलधातु चेष्ट चेष्टाया । उभयपदिविवरण एयगगगदो एकाग्रचगत समणो श्रमण निश्चित णिच्छित्ती आगमचेट्ठा आगमचेष्टा जेट्ठा ज्येष्ठा प्रथमा एकवचन । एयग ऐकाग्र्य द्वितीया

[एकाग्रचगतः] एकाग्रताको प्राप्त होता है, [ऐकाग्रचं] एकाग्रता [म्रथेंषु निश्चितस्य] पदार्थोंके निश्चय करने वालेके होती है, [निश्चितः] पदार्थोंका निश्चय [आगमतः] ग्रागम द्वारा होता है; [ततः] इसलिये [म्रागमचेष्टा] ग्रागममे व्यापार [ज्येष्ठा] मुख्य है।

तात्पर्य—भ्रागमका ग्रध्ययन करना मुख्य कर्तव्य है, क्योकि इससे ही तत्त्रनिष्चय होकर एकाग्रता होती है।

टीकार्थ —श्रमण वास्तवमे एकाग्रताको प्राप्त करने वाला ही होता है; एकाग्रता पदार्थीके निश्चयवान्के ही होती है; श्रीर पदार्थीका निश्चय ग्रागम द्वारा ही होता है; इसलिये श्रागममे ही व्यापार विशेष प्रधान है, दूसरी गति (श्रन्यमार्ग) नही है। इसका कारण यह है

न चकाग्रधमन्तरेग श्रामण्य सिद्धधोत्, यतो नैकाग्रधस्यानेकमेवेदमिति पश्यतस्तथाप्रत्ययाभिनिवष्टस्यानेकमेवेदमिति पश्यतस्तथाप्रत्ययाभिनिवष्टस्यानेकमेवेदमिति जानतस्तथानुभूतिभावितस्यानेकमेवेदमितिप्रत्ययंविकल्पव्यावृत्तचेतसा सतत प्रवर्तमानस्य तथावृत्तिदुःस्थितस्य चैकात्मप्रतीत्यनुभूतिवृत्तिस्थरूपमम्यग्दशंन ज्ञानचारित्र-परिग्तिप्रवृत्तदृणिज्ञपिवृत्तिरूपात्मतत्त्वैकाग्रधाभावात् शृद्धास्मतत्त्वप्रवृत्तिरूप श्रामण्यमेव न स्यात् श्रतः सर्वथा मोक्षमार्गपरनाम्नः श्रामण्यस्य सिद्धये भगवदहंत्सवंज्ञोपज्ञे प्रकटानेकान्तकेः

एक । णिच्छिदस्स निश्चितस्य-पण्ठी एक । अत्मेसु अर्थेपु-सप्तमी बहुवचन । आगमदो आगमत तदो नत -अन्यय पचम्यर्थे । निश्कित-आ गमन भागम (आ गम् 🕂 घत्र्) गम्लू गती, अतिशयेन वृद्धा इति

कि वास्तवमे धागमके बिना पदार्थीका निश्चय नही किया जा सकता, क्योकि धागमके ही त्रिकाल प्रवृत्त है उत्पाद, व्यय, घ्रोव्यरूप तीन लक्षण जिसके ऐसे सकलपदार्थसार्थके यथा तथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित ग्रातरगसै गभीरपना है। ग्रीर, पदाश्रौंके निश्चयके विना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि, पदार्थीका निश्चय जिसके नहीं है ऐसे जीवके व कदाचित निश्चि-कीषि म्राकुलताप्राप्त चित्तके कारण सर्वत. हमाडोल जीवके म्रत्यन्त तरलता होती है। कदाचित् करनेकी इच्छारूप ज्वरसे परवश होते हुए व विश्वको (समस्त पदार्थीको) स्वय सर्जन करनेकी इच्छा करते हुए तथा समस्त पदार्थीकी प्रवृत्तिरूप परिरात हुए जीवके प्रति क्षरा क्षोभको प्रगटता होती है, घोर कदाचित् भोगनेकी इच्छासै भावित होते हए व विश्वको स्वय भोग्यरूप ग्रहण करने रागद्वेषरूप दोषसे कलुषित चित्तवृत्तिके कारण वस्तुग्रोमे इष्ट पनिष्ट विभागके द्वारा द्वैतको प्रवर्तित करते हुए व प्रत्येक वस्तुरूप परिगाम रहे जीवके ध्रस्यन्त श्रस्थिरता होती है, ग्रत उपरोक्त तीन कारगोसे उस ग्रनिश्चयी जीवके व निष्क्रिय श्रीर निर्भोग भगवान श्रात्माको--जो कि युगपत् विश्वको पी जाने वाला होनेपर भी विश्व-रूप न होनेसे एक है उसे नही देखने वालेके सतत व्यग्रता ही होती है। ग्रीर एकाग्रताके बिना श्रामण्य सिद्ध नही होतां, क्योंकि जिसके एकाग्रता नहीं है वह जीव 'यह ग्रनेक ही हैं' ऐसा देखता हुन्रा उस प्रकारकी प्रतीतिमे म्रिभिनिविष्ट होता है, 'यह म्रनेक ही है' ऐसा जानता हुआ उस प्रकारकी अनुभूतिसे भावित होता है, श्रीर 'यह अनेक ही है' इस प्रकार प्रत्येक पदार्थके विकन्पसे छिन्नभिन्न चित्त सिहत सतत प्रवृत्त होता हुम्रा उस प्रकारकी वृत्तिसे दु स्थित होता है, इसलिये उसे एक मात्माकी प्रवीति-मनुभूति-वृत्तिस्वरूप सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र परिणतिरूप प्रवर्तमान जो हिम अप्तिवृत्तिरूप भारमतत्त्वमें एकाग्रवा है उसका भभाव होनेसे शुद्धात्मतत्वप्रवृत्तिरूप श्रामण्य ही नही होता । इस कारण मोक्षमार्ग जिसका दूसरा नाम है ऐसे श्रामण्यको सर्वप्रकारसे सिद्धि करनेके लिये मुमुक्षुको भगवान श्रह्नेत सर्वज्ञ हारा प्रज्ञप्त शब्दब्रह्ममे-जिसका कि अनैकान्तरूपी ध्वज प्रगट है उसमे निष्णात होना चाहिये।

तने शब्दब्रह्माणि निष्णातेन मुमुक्षुणा भवितव्यम् ॥२३२॥

ज्येष्ठा (वृद्ध 🕂 ष्ठन् 🕂 टाप् 🕂 वृद्धस्य ज्यादेश ) । समास-आगमे चेष्टा आगमचेष्टा ॥२३ र॥

प्रसङ्गिविवरण्—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे उत्सर्ग व ग्रपवादमार्गके विरोधसे ग्राचरणकी द स्थितता बताई गई थी। ग्रब इस गाथामे कर ग्राचरण प्रज्ञापन समाप्त किया गया था। ग्रब एकाग्रता लक्षण वाले मोक्षमार्गके प्रज्ञापनके स्थलमे मोक्षमार्ग ग्रथित् श्रामण्यके मूल साधनभूत पागममे व्यापार कराया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) श्रमण वास्तवमे एकाग्रताको प्राप्त करने वाला ही होता है। (२) एकाग्रता उसके ही संभव है जिसमे पदार्थों के यथार्थ स्वरूपको निश्चय किया है। (३) पदोर्थोंका यथार्थ निश्चय ग्रागमसे ही होता है। (४) श्रामण्यसिद्धिके लिये मूल उपाय ग्रागम का स्रभ्यास है। (५) स्रागमसे ही उत्पादव्ययध्नीव्यात्मक पदार्थंसमूहका यथार्थं निश्चय होता है। (६) श्रथंनिश्चयके बिना एकाग्रताकी सिद्धि नही। (७) जिसके श्रथंनिश्चय नही वह कभी तो कुछ करनेकी दिशा न मिलनेसे प्राकुलित होकर यत्र तत्र डावडिोल होकर प्रत्यन्त ग्रस्थिर रहता है। (८) ग्रीर श्रर्थनिराश्रयरहित जीव कभी करनेकी इच्छ। ज्वरसे परवश होकर मब कुछ रच डालनेका इच्छुक होकर सारे व्यापारमे लगकर प्रतिक्षण क्षोभको बढाता रहता है। (६) प्रर्थनिश्चयरहित जीव कभी भोगनेकी इच्छासे सारे विश्वको भोग्य मानकर उसके प्रसगमे हुए राग द्वेषसे कलुषित हुम्रा यह ज्ञेयार्थरूप परिणम परिणम कर म्रस्थिरचित्त रहता है। (१०) ग्रर्थनिश्चयरहित यह जीव ग्रपने भगवान ग्रात्माके निष्क्रिय निर्भोग स्व-भावको न देखकर निरन्तर व्यग्न रहता है। (११) यह निष्क्रिय निर्भोग भगवान म्रात्मा समस्त विश्वको पी लिया (जान लिया) जानेपर भी विश्वरूप न होकर एक है यह सहजातम-स्वरूप ग्रज्ञानीको नही ज्ञात है ग्रत वह सतत व्यग्न रहता है। (१२) एकाग्रताके बिना श्रा-मण्यकी सिद्धि नहीं। (१३) जिसके एकाग्रता नहीं वह जीव अपनेको ''यह अनेक ही है" ऐसा निरखता हुम्रा ऐसी ही म्रास्यासे घिरा रहता है। (१४) जिसके एकाग्रता नहीं वह जीव अपनेको ''यह अनेक हैं" ऐसा जानता हुआ अनेकरूपकी अनुभूतिसे अपनेको हुवाता है। (१५) जिसके एकाग्रता नहीं वह जीव धापनेको ''यह धानेक ही है'' इस प्रकार छिन्न भिन्न चित्तविकल्पसे युक्त होकर वैसी ही वृत्तिसे परिगामता रहता है। (१६) जिसके एकाग्रता नही उस जीवके एक ग्रात्माकी प्रतीति प्रनुभूति वृत्तिरूप एकाग्रताका ग्रभाव होनेसे शुद्धात्मतत्त्व-मग्नतारूप श्रामण्य ही सिद्ध नहीं हो सकदा। (१७) श्रामण्य धर्यात् मोक्षमार्गकी सिद्धिके लिये मुमुक्षुको भगवत्प्रज्ञप्त भ्रनेकान्तमय शब्दब्रह्म भ्रर्थात् भ्रागममे भ्रभ्यस्त होना ही चाहिये।

ग्रयागमहीनस्य मोक्षाख्यं कर्मक्षप्ण न संभवतीति प्रतिपादयति—

## ञ्चागमहीगो समगो गोवपागां परं वियागादि । ञ्चविजागांतो ञ्चाहे खवेदि कम्मागि किथ भिक्ख् ॥२३३॥

आगमहोन श्रमण तो, यथार्थ निज प्रन्यको जाने ।

तत्त्व नींह जानता मुनि, कैसे क्षत कर्म कर सकता ॥२३३॥

आगमहीन श्रमणो नैवात्मान पर विजानाति । अविजानन्नर्थान् क्षपयति कर्माणि कथ भिक्षु ॥ २३३॥

न खत्वागममन्तरेण परात्मज्ञानं परमात्मज्ञानं वा स्यात्, न च परात्मज्ञानणून्यस्य पर-मात्मज्ञानजून्यस्य वा मोहादिद्रव्यभावकर्मणां ज्ञप्तिपरिवर्त्तरूपकर्मणां वा क्षपण् स्यात् । तथाहि-न तावन्निरागमस्य निरविधभवापगाप्रवाहवाहिमहामोहमलमलोमसस्यास्य जगत पीतोन्मत्त-

नामसज्ञ—आगमहीण समण ण एव अप्प पर अविजाणत अट्ट कम्म किथ भिवखु। धातुसज्ञ—वि जाण अववोधने, खव क्षयकरऐ। प्रातिपदिक—आगमहीन श्रमण न एव आत्मन् पर अर्थ अविजानत् कम्म कथ भिक्षु। मूलधातु—ज्ञा अववोधने, क्षिप क्षयकरऐ। चुरादि। उभयपदिववरण—आगमहीणो आगमहीन' समणो श्रमण अविजानत्तो अविजानन् भिवखू भिक्षु —प्रथमा एकवचन। अप्पाण आत्मान पर—द्वितीया

सिद्धान्त—(१) ज्ञानमय ग्रात्मामे ज्ञानमय पुरुषार्थसे ज्ञानमय श्रात्माकी ज्ञानमय उपलब्धि होती है।

दृष्टि---१- पुरुषकारनय, गुणिनय, ज्ञाननय (१८३, १८७, १६४)।

प्रयोग—मोक्षमार्गकी प्राप्तिके लिये तत्त्वज्ञानके परमसाधनीभूत ग्रागमके ज्ञानमे प्रधान्त्रत्या पौरुष करना ॥२३२॥

ग्रव ग्रागमहोन पुरुषके मोक्ष नामसे प्रसिद्ध कर्मक्षपण नही होता, यह प्रतिपादन करते हैं—[श्रागमहोनः] ग्रागमहोन [श्रमणः] श्रमण [ग्रात्मानं] ग्रात्माको ग्रोर [पर] परको [न एव विजानाति] नही जानता, सो [ग्रयान् अविजानन्] पटार्थोको नही जानता हुग्रा [मिक्षुः] भिक्षु [कर्माणि] कर्मोको [कथं] किस प्रकार [क्षपयित] क्षय कर सकता है ?

टीकार्थ — वास्तवमे म्रागमके बिना परात्मतमज्ञान या परमात्मज्ञान नही होता; भीर परात्मज्ञानमून्यके व परमात्मज्ञानमून्यके मोहादि द्रव्यभाव कर्मोंका या अप्तिपरिवर्तन रूप कर्मोंका क्षय नही होता। इसका स्पष्टीकरण — म्रागमहीन व मनादि भवसरिताके प्रवाहको बहाने वाले महामोहमलसे मलिन तथा धत्रा पिये हुये मनुष्यकी भौति नष्ट हो गया है विवेक

कस्येवावकीर्ग्विवेकस्याविविक्तेन ज्ञानज्योतिषा निरूपयतोऽप्यात्मात्मप्रदेशनिष्चितशरीरादि॰ द्रव्येषूपयोगिमिश्रितमोहरागद्वेषादिभावेषु च स्वपरिनश्चायकागमोपदेशपूर्वकस्वानुभवाभावादय परोऽयमात्मेति ज्ञानं सिद्धचेत्। तथा च त्रिसमयपरिपाटोप्रकटितविचित्रपर्यायप्राग्भारागाध॰ गम्भीरस्वभावं विश्वमेव ज्ञेयीकृत्य प्रतपता परमात्मिनश्चायकागमोपदेशपूर्वकस्वानुभवाभावात्

एकः । वियाणादि विजानाति खवेदि क्षपयित-वर्तमान अन्यः एकः िकया । कम्माणि कर्माणि अट्ठे अर्थान्-द्विः बहुः । किंध कथ-अव्ययः । निरुक्ति-भिक्षतीति भिक्षः भिक्षाया (भिक्षः + उ) ।

जिसके ऐसे इस जीवके ग्रविविक्त ज्ञानज्योतिसे देखनेपर भी स्वपर निश्चायक ग्रागमोपदेश पूर्वक स्वानुभवके ग्रभावके कारण, आत्मामे ग्रोर ग्रात्मप्रदेशस्थित शरीरादि द्रव्योमे तथा उपयोगिमिश्रित मोहरागद्वेषादि भावोमे 'यह पर है ग्रोर यह स्व है' ऐसा ज्ञान सिद्ध नही होता। तथा उसी प्रकार परमात्माका निश्चय कराने वाले ग्रागमके उपदेशपूर्वक स्वानुभवका ग्रभाव होनेसे त्रिकाल परिपाटीमे विचित्र पर्यायोका समूह प्रगट हुग्ना है जिसके ऐसे ग्रगाध-गम्भीरस्वभाव विश्वको ज्ञेयरूप करके प्रतिपत ज्ञानस्वभावी एक परमात्माका ज्ञान भी सिद्ध नही होना। सो परात्मज्ञानसे तथा परमात्मज्ञानसे शून्य पुरुषके, व द्रव्यकर्मसे होने वाले शरीरादिके साथ तथा तत्प्रत्ययक मोहरागद्वेषादि भावोके साथ एकताका ग्रनुभव करने वाले पुरुषके वश्यघातकविभागका ग्रभाव होनेसे मोहादि द्रव्य-भाव कर्मोंका क्षय सिद्ध नही होता, तथा ज्ञेयनिष्ठतासे प्रत्येक वस्तुके उत्पाद विनाशरूप, परिएात होनेके कारण ग्रनादि ससारसे परिवर्तनको पाने वाली ज्ञप्तिका परमात्मनिष्ठताके ग्रितिरक्त ग्रनिवार्य परिवर्तन होनेसे, ज्ञित परिवर्तनरूप कर्मोंका क्षय भी सिद्ध नही होता। इस कारण कर्मक्षयायियोको सर्वप्रकारसे ग्रागमको पर्युपासना करना चाहिये।

प्रसगिववरग् — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे श्रामण्यकी सिद्धिके लिये उसके मूल साघनभूत ग्रागमके ज्ञान करनेका उपदेश किया गया था। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि ग्रागम-ज्ञानरहित पुरुषके मोक्षनामक कर्मक्षपण सभव नहीं है।

तथ्यप्रकाश—(१) ग्रागम ज्ञानके बिना स्व व पर ग्रात्माका ज्ञान नहीं होता।
(२) ग्रागमज्ञानके बिना परमात्मत्वका ज्ञान नहीं होता। (३) स्वपरज्ञानशून्य जीवके व परमात्मत्वज्ञानशून्य जीवके मोहादि द्रव्यकर्मीका, मोहादिभावकर्मीका व ज्ञप्तिपरिवर्तरूप कमीं का क्षय नहीं होता। (४) मोहनीयादि सब कर्मीको द्रव्यकर्म कहते हैं। (५) मोहादिक जीव विकारोको भावकर्म कहते है। (६) एक ज्ञेयसे दूसरे ज्ञेयमे ज्ञानके बदलनेको ज्ञप्तिपरिवर्तरूप कर्म कहते हैं। (७) ग्रागमहोन जीव मोहमलीमस है सो वह मद्यपायी पुरुषकी तरह उन्मत्त

ज्ञानस्वभावस्यैकस्य परमात्मनो ज्ञानमि न सिद्ध्येत् । परात्मपरमात्मज्ञानणून्यस्य तु द्रव्य-कर्मारच्धेः शरीरादिभिस्तत्प्रत्ययैमींहरागद्धेषादिभावैश्वसहैक्यमाकलयतो वध्यघानकविभागाभा-वान्मोहादिद्रव्यभावकर्मणा क्षपण् न सिद्ध्येत् । वधा च ज्ञेयनिष्ठतया प्रतिवस्तु पातोत्पातपरि-रणतत्वेन ज्ञष्तेराससारात्परिवर्तमानायाः परमात्मनिष्ठत्वमन्तरेणानिवार्यपरिवततया ज्ञष्तिपरि-वर्तरूपकर्मणा क्षपणमि न सिद्ध्येत् । स्रतः कर्मक्षपणाियभिः सर्वधागमः पर्युपास्य ।।२३३॥

समास- आगमेन हीन आगमहीन ॥२३३॥

हुन्ना विवेकहीन होकर ग्रपनेमे व श्राह्मक्षेत्रावगाही शरीरमे यह मैं हू यह पर हैं ऐसा ज्ञान नहीं कर पाता । ५- घागमहीन मोह मलीमस विवेकहीन जीव स्वभावमे व उपयोगमिश्रित मोह, राग, द्वेष, भावोमे ''यह मैं हू यह पर है" ऐसा ज्ञान नही कर पाता । ६ - सहजचैतन्य मात्र ग्रन्तस्तत्वका ग्रनुभव हुए बिना वास्तवमे स्व पर का भेदविज्ञान नही हो पाता। १०-स्वभावका श्रनुभव स्वपरनिश्वायक श्रागमोपदेशका श्रववारण हुए बिना नही हो सकता। ११-स्वभावका म्रनुभव परमात्मस्वरूप निश्चायक म्रागमोपदेशका म्रवधारण हुए बिना भी नहीं हो पाता, श्रागमहीन मोही जीव ज्ञानस्वभावमय परमात्माका भी ज्ञान नहीं कर सकता । १२- परमात्मा ज्ञानमात्र है, उत्कृष्ट ज्ञानस्वरूप है जिसमे उत्पाद व्यय ध्रोव्यात्मक समस्त पदार्थ ज्ञेय होते ही है ऐसे प्रतापवत परमात्मस्वरूपका ज्ञान श्रात्मस्वभावके परिचय बिना नहीं हो पाता । १३ - स्वपरज्ञानजून्य व परमात्मज्ञानजून्य जीवके यह विवेक नहीं रहता कि मोहादि द्रव्यकर्म व भावकर्म घातक है ग्रीर यह मैं ग्रात्मपदार्थ वध्य हू। १४-प्रज्ञानीके वध्य घातकविभागका ग्रभाव होनेका कारण यह है कि उसने द्रव्यकर्मारव्ध शरीरा दिकोके साथ व प्रव्यकर्म विपाकनिमित्तक मोह रागद्वेषादिभावोके साथ प्रपनी सकता मान ली है। १५-बध्यघातकविभाग न होनेसे श्रज्ञानीके द्रव्यकर्मीका व भावकर्मीका क्षपण नहीं हो सकता । १६-म्रागमहीन स्वभावानुभवरहित जीवके ज्ञाप्तिपरिवर्तरूप कर्मीका भी म्रभाव नही हो सकता। १७-जानकारीके विषमरूपसे बदलते रहनेको ज्ञाप्तिपरिवर्त कर्म कहते हैं। १८-इप्ति ज्ञेयनिष्ठ है सो प्रत्येक वस्तुके उत्पाद विनामारूप परिग्णमते रहनेके कारण इप्ति प्रनादिसे ही परिवर्तमान होती चली पाई है। १६- परमात्मत्वमे निष्ठ हुए बिना ज्ञप्तिका परिवर्तन दूर नही हो सकना । २०- **मा**गमहीन जीवके स्वपरज्ञान नही, परमात्मस्वरूप ज्ञान नहीं, स्वानुभव नहीं, द्रव्यभावकर्मीका क्षपण नहीं, ज्ञप्तिपरिवर्तकर्मका क्षपण नहीं होता भतः कर्मक्षपणके इच्छुक पुरुषोको सर्व प्रयत्नपूर्वक ग्रागमको भली भांति उपासना करना चाहिये ।

अयागम एवैकश्चक्षुर्मोक्षमार्गमुपसर्पतामित्यनुशास्ति—

## आगमचक्ख् साह् इंदियचक्ख्णि मञ्बभूदाणि । देवा य ओहिचक्ख् सिद्धा पुण सञ्बदो चक्खु ॥२३४॥

श्रागमचक्षु साघु प्रागो तो सर्व अक्षचक्षु हैं।

देवा प्रविधचक्षु हैं, सिद्ध सकलरूपसे चक्षु ॥ २३४ ॥

आगमचक्षु साधुरिन्द्रियचक्षूषि सर्वभूतानि । देवाश्चावधिचक्षुष सिद्धा पुन सर्वतश्चक्षुप ।। २३४ ।। इह तावद्भगवन्तः सिद्धा एव शुद्धज्ञानमयत्वात्सर्वतश्चक्षुषः शेषाणि तु सर्वाण्यपि भूतानि मूर्तद्रव्यावसक्तदृष्टित्वादिन्द्रियचक्षृषि, देवास्तु सूक्ष्मत्वविशिष्टमूर्तद्रव्यग्राहित्वादविधच-क्षुष । ग्रथ च तेऽपि रूपिद्रव्यमात्रदृष्टत्वेनेन्द्रियचक्षुभ्योऽविशिष्यमागा इन्द्रियचक्षुष एव । एव-

नामसंज्ञ—आगमचनखु साहु इदियचनखु सव्वभूद देव य ओह्चिनखु सिद्ध पुण सव्वदोचनखू । घातु-संज्ञ- साह साधने । प्रातिपदिक-आगमचक्षुष् साधु इन्द्रियचक्षुष् सर्वभूत देव च अवधिचक्षुप् सिद्ध

सिद्धान्त — १ - स्वपरज्ञाता व परमात्मस्वरूपज्ञाताके हो कर्मका प्रक्षय होता है। हिए — १ - शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय (२४ ब )

प्रयोग—कर्मक्षयका कारणभूत स्वपरात्मस्वरूपप्रकाश व परमात्मस्वरूपप्रकाश ग्रागम ज्ञान बिना नहीं हो पाता, ग्रतः ग्रागमज्ञानका पौरुष करना ॥२३३॥

श्रव मोक्षमार्गपर चलने वालोके श्रागम ही एक चक्षु है, ऐसा उपदेश करते हैं— [साधुः] साधु [श्रागमचक्षुः] ग्रागमचक्षु है, [सर्वभूतानि] सर्वप्राणी [इन्द्रिय चक्षुंषि] इन्द्रिय चक्षु वाले हैं [च देवाः] पौर देव [अविधचक्षुषः] ग्रविध चक्षु वाले है [पुनः] किन्तु [सिद्धाः] सिद्ध [सर्वतः चक्षुषः] सर्वतः चक्षु है।

तात्पर्य-साधु ग्रागमचक्षुसे सब निरखकर ग्रपनी चर्या करते है।

टीकार्थ—प्रथम तो, इस लोकमे भगवन्त सिद्ध ही शुद्धज्ञानमयपना होनेसे सर्वतः चक्षु है, किन्तु शेप 'सभी जीव इन्द्रियचक्षु है, वयोकि उनकी दृष्टि मूर्त द्रव्योमे ही लगी होती है। देव सूक्ष्मत्विविशिष्ट मूर्त द्रव्योको ग्रहण करते हैं इस कारण वे ग्रविध्यक्षु है, ग्रथवा वे भी, मात्र रूपो द्रव्योको देखते हैं इस कारण वे इन्द्रियचक्षुवालोसे ग्रलग न किये जा रहे इन्द्रियचक्षु ही है। इस प्रकार इन सभी संसारी जीवोमे मोहसे उपहत होनेके कारण ज्ञेयितष्ठ होनेसे, ज्ञानिष्ठताके मूल शुद्धात्मतत्वके सवेदनसे साध्य सर्वत चक्षुत्व मिद्ध नही होता। श्रव, उस सर्वतः चक्षुत्वकी सिद्धिके लिये भगवंत श्रमण ग्रागमचक्षु होते है। सो ज्ञेय ग्रीर ज्ञानका पारस्परिक मिलन हो जानेसे उन्हें भिन्न करना ग्रशक्य होनेपर भी वे उस ग्रागम-

ममीषु समस्तेष्विप ससारिषु मोहोपहततया ज्ञेयनिष्ठेषु सत्मु ज्ञाननिष्ठत्वमूलगुद्धात्मतत्त्वसवे-दनसाध्य सर्वतश्चक्षुस्त्व न सिद्धचेत् । प्रथ तिसद्धये भगवन्तः श्रमणा ग्रागमचक्षूषो भवन्ति । तेन ज्ञेयज्ञानयोरन्योन्यसवलनेनाशाक्यविवेचनत्वे मत्यिप स्वपरिवभागमारचय्य निभिन्नमहामोहाः सन्तः परमात्मानमवाष्य सतत ज्ञाननिष्ठा एवावतिष्ठन्ते । ग्रत सर्वमप्यागमचक्षुषैव मुमुक्षूणा द्रष्टव्यम् ॥२३४॥

पुनर् सर्वतश्चक्षुप् । मूलधातु – सा घृ साघने, चिक्षड् व्यक्ताया वाचि दशंने च । उभयपदिववरण — आग-मचनक् आगमचक्षु साहू साघु – प्रथमा एक । इदियचनकृषि इन्द्रियचक्षूपि सन्वभूदाणि सर्वभूतानि -प्रथमा बहु । देवा दवा ओहिचनक् अवधिचक्षुप सिद्धा सिद्धाः सन्वदोचनक् सर्वतश्चक्षुप – प्रथमा बहु । य च पुण पुन – अन्यय । निरुष्ति – चक्षते इति चक्षु (चक्ष + उस्) । समास – आगम चक्षु येपा ते आग-मचक्षुप , इन्द्रियाणि चक्षूपि येपा तानि इन्द्रियचक्षूपि, अविध चक्षु येपा ते अविधिचक्षुप ॥२,४॥

चक्षुसे स्वपरका विभाग करके, महामोहको भेद डाला है जिनने ऐसे वर्तते हुये, परमात्माको पाकर, सतत ज्ञान निष्ठ ही रहते है।

इससे मुमुक्षुग्रोको सब कुछ ग्रागमरूप चक्षु द्वारा ही देखना चाहिये।

प्रसंगिववरण--- श्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि श्रागमहीनके मोक्ष नामक कर्मक्षपण सभव नहीं है। श्रव इस गाथामे बताया गया है कि मोक्षमार्गपर चलने वालोका श्रागम ही एक चक्षु है।

तथ्यप्रकाश—(१) भगवान ही सर्वतश्वक्षु है, क्यों कि भगवान शुद्ध ज्ञानमय हैं सो सब ग्रोरसे समस्त पदार्थों को एक साथ स्पष्ट जानते हैं। (२) भगवानको छोडकर शेष सभी जीव इन्द्रियचक्षु हैं, क्यों कि उनको दृष्टि मूर्त द्रव्यों में ही लगी रहती है ग्रीर इन्द्रियों के निमित्त से जानते हैं। (३) देव ग्रवधिचक्षु हैं, वे सूक्ष्म मूर्त द्रव्यों को जानते हैं, तो भी मात्र रूपी द्रव्यकों ही देखते हैं ग्रतः इन्द्रियचक्षु जीवों में इनमें ग्रन्तर नहीं है ग्रीर ये देव भी इन्द्रियचक्षु ही है। (४) सर्वतश्वक्षुपना ज्ञाननिष्ठना सुग्रात्तत्त्वके सवेदनसे होती है। (६) ससारों जीव ज्ञेयनिष्ठ होनेसे सर्वतश्वक्षु नहीं होते। (७) ससारी जीवोंकी ज्ञेयनिष्ठनाका कारण उनका मोह से ग्रात्रान्त होना है। (६) सर्वतश्वक्षुपनेकी सिद्धिके लिये ज्ञाननिष्ठ होनेके लिये श्रमण ग्रा गमचक्षु बनते हैं ग्रयति ग्रागमसे स्वपरका परमात्मस्वक्ष्यका निर्णय करते है। (६) यद्यपि इस समय ज्ञेय ग्रीर ज्ञानका ग्रन्योन्यसवलन होनेसे ज्ञेय ज्ञानका विभाग्वा वरना ग्रणवय हैं तो भी श्रमण स्वपर भेदविज्ञान पाकर मोहको नष्ट कर परमात्मस्वक्ष्पको प्राप्त कर निरतर ज्ञानिष्ठ ही रहा करते हैं। (१०) ग्रागमज्ञानकी महिमानो जानकर श्रमणिको सब वृद्ध

ग्रथागमचक्षुषा सर्वमेव दृश्यत एवेति समर्थयति---

## सन्वे त्रागमसिद्धा अतथा गुणपज्जएहि चित्तेहिं। जाणंति त्रागमेण हि पेच्छिता ते वि ते समणा ॥२३५॥

नाना गुरा पर्यायों, सहित श्रर्थ सब सिद्ध आगमसे।

उन सबको आगमसे, प्रेक्षण कर वे श्रमण जानें ॥२३४॥

सर्वे आगमसिद्धा अर्था गुणपर्यायैश्चित्रे । जानन्त्यागमेन हि दृष्ट्वा तानिप ते श्रमणा ॥ २३५ ॥ श्रागमेन तावत्सर्वाण्यपि द्रव्यािग प्रमीयन्ते, विस्पष्टतकंणस्य सर्वद्रव्यागामविरुद्ध- त्वात् । विचित्रगुणपर्यायविशिष्टानि च प्रतीयन्ते, सहन्नमप्रवृत्तानेकधर्मव्यापकानेकान्तमयत्वेनै-

नामसंज्ञ—सन्व आगमसिद्ध अत्थ गुणपज्जय चित्त आगम त वि त समण । धातुसज्ञ—जाण अव-बोघने, दस दर्शने, प इनख दर्शने । प्रातिपदिक—सर्व आगमसिद्ध अर्थ गुणपर्यय चित्र आगम हि तत् अपि तत् श्रमण । मूलधानु— ज्ञा अवबोधने, दृशि प्रेक्षरो । उमयपदिववरण—सन्वे सर्वे आगमसिद्धा आगम-सिद्धा अत्था अर्था ते समणा श्रमणा —प्रथमा वहुवचन । गुणपज्जयेहिं गुणपर्याये चित्तेहिं चित्रैः—तृतीया

#### श्रागमचक्ष्में ही देखना चाहिये।

ग्रव ग्रागमरूपचक्षुसे सब कुछ दिखाई देता ही है यह समिथत करते हैं—[सर्वे अर्थाः] समस्त पदार्थ [चित्रे गुरापर्यायः] विचित्र (ग्रनेक प्रकारकी) गुरापर्यायो सहित [ग्रा ग्रामिसद्धाः] ग्रागमिसद्ध है। [तान अपि] उनको भी [ते श्रमणाः] वे श्रमण [ग्रागमेन हि हृथा] ग्रागम द्वारा ही वास्तवमे देखकर [जानिन्त] जानते है।

तात्पर्य - श्रमण ग्रागम द्वारा ही विविध गुणपर्यायमय वस्तुको जानते हैं।

दिकार्थ — प्रथम तो, स्रोगम द्वारा सभी द्रव्य दृढतया जाने जाते है, क्यों सि सर्वद्रव्य विस्पष्ट तर्कणांके स्रविरुद्ध हैं, स्रोर फिर, स्रागमसे वे द्रव्य विचित्र गुग्पर्यायविशिष्ट प्रतीत होते हैं, क्यों सि सहप्रवृत्त स्रोर क्रमप्रवृत्त स्रनेक घर्मों व्यापक स्रनेकान्तमयपना होनेसे स्रागमके प्रमाग्णपनाको उपपत्ति है इससे सभी पदार्थ ग्रागम सिद्ध ही है। स्रोर वे श्रमणोंके स्वयमेव ज्ञेयभूत होते है, क्यों कि श्रमणोंका विचित्रगुणपर्यायवाले सर्वद्रव्योमे व्यापक स्रनेकान्तात्मक श्रुत-ज्ञानोपयोगरूपके होकर विशिष्ट परिग्णमन होता है। अतः स्रागमचक्षुप्रोके कुछ भी स्रदृष्य नहीं है।

प्रसङ्गविवरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताय। गया था कि मोक्षमार्गमे चलने वालोका ग्रागम हो एक चक्षु है। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि ग्रागमचक्षुसे सब कुछ दिखाई देता ही है।

तथ्यप्रकाश —(१) सभी द्रव्य ग्रागमसे प्रमाण किये जाते हैं। तर्क युक्तिवलसे निर्णय

वागमस्य प्रमाणत्वोपपत्ते । ग्रतः सर्वेऽर्था ग्रागमसिद्धा एव भवन्ति । ग्रथ ते श्रमणाना ज्ञेयः त्वमापद्यन्ते स्वयमेव, विचित्रगुरापर्यायविशिष्टसर्वद्रव्यप्यापकानेकान्तात्मकश्रुतज्ञानोपयोगीभूय विपरिरामनात् । ग्रतो न किचिदप्यागमचक्षुषामदृष्य स्यात् ॥२३४॥

बहु०। जाणित जानिन्ति-धर्तमान अन्य० बहु० किया। आगमेण आगमेन-तृ० एक०। पेन्छित्ता हप्ट्वा-सम्बन्धार्थप्रिकिया। ते तान्-द्वितीया एक०। निरुक्ति—श्राम्यित इति श्रमण (श्रम् + युच्) श्रमु क्लेशे तपिस च दिवादि। समास—आगमेन सिद्धा आगमिसद्धा, गुणाइच पर्यायाश्चेति गुणपर्याया ते गुण-पर्याये ॥२३५॥

किये जानेपर सभी द्रव्य वैसे ही ज्ञात होते है जैसे कि ग्रागमसे प्रमाण किये गये हैं। (३) सभी द्रव्य नाना गुएा पर्यायोसे विशिष्ट ज्ञात होते है। (४) सहजप्रवृत्त ग्रनेक घर्मोंमे (गुणो मे) व कमप्रवृत्त ग्रनेक घर्मोंमे (पर्यायोमे) व्यापक ग्रनेकान्तस्वरूप द्रव्य है इस प्रकार ही ग्रागमसे प्रमाण किये जाते हैं। (४) सभी पदार्थ ग्रागमसे ही प्रमाण किये जाते है। (६) पदार्थ जो जैमे है वैसे ही श्रमणोके ज्ञेयपनेको प्राप्त होते है, क्योंकि श्रमण नानागुणपर्याय-विशिष्ट सर्व द्रव्योमे व्यापक श्रनेकान्तात्मक श्रुतज्ञानोपयोगी होकर प्रवर्तते है। (७) जिनके ग्रागमचक्षु है उनको कुछ भी ग्रदृश्य नहीं ग्रर्थात् ग्रागमचक्षु पुरुषोको सब कुछ दिखता ही है।

सिद्धान्त—(१) त्रैकालिक पर्यायोमे मात्र एक द्रव्य दीखता है। (२) सहजगुरापुष्ठ ग्रात्मा एक श्रखण्ड सत् है। (३) श्रागमके श्रभ्याससे स्वपरिनश्चय होकर श्रात्मवस्तुको प्रसि•द्धि होती है।

हिष्ट--१- ऊर्ध्वसामान्यनय (१६६)। २- गुणिनय (१८७)। ३- पुरुषकारनय (१८३)।

प्रयोग-ग्रात्मवस्तुकी सिद्धिके लिये स्वपरिनश्चायक ग्रागमका ग्रभ्यास करना ।२३४। ग्रब ग्रागमज्ञान, ग्रागमज्ञानपूर्वक तत्त्वार्थश्रद्धान ग्रोर तदुभयपूर्वक सयनत्वके योगपद्य को मोक्षमार्गत्व होनेका नियम करते है—[इह] इस लोकमे [यस्य] जिसकी [ग्रागमपूर्वा हृष्ट:] ग्रागमपूर्वक हृष्टि [न भवित] नहीं है [तस्य] उसके [संयमः] सयम [नास्ति] नहीं है, [इति] इस प्रकार [सूत्र भएित] सूत्र कहता है, सो [ग्रसंयतः] ग्रसयत [श्रमणः] श्रमण [कथं भवित] कैसे हो सकता है ?

तात्पर्य — ग्रागमपूर्वक दृष्टि न होनेसे, सयम न होनेसे ग्रसयमी कैमे श्रमण हो सकता है ?
टीकार्य — इस लोकमे वास्तवमे, स्यात्कार चिन्ह वाले ग्रागमपूर्वक तत्त्वार्थश्रद्धान-

भ्रयागमज्ञानतत्पूर्वतत्त्वार्थश्रद्धानतदुभयपूर्वसंयतत्वानां यौगपद्यस्य मोक्षमार्गत्वं नियमयति— यागमपुर्वा दिही ॥ भवदि जस्सेह संजमों तस्स । गात्थीदि भगदि सुत्तं त्रमंजदो होदि किथ समगो ॥२३६॥ श्रागमपूर्वक दृष्टी, है निहं जिसके न संयम भि उसके । ऐसा हि सूत्र भाषित, असंयमी हो श्रमगा कैसे ॥२३६॥

बागमपूर्वा द्दिनं भवति यस्येह सयमस्तस्य । नास्तीति भणित सूत्रमसयतो भवति कथ श्रमणः ॥२३६॥ इह हि सर्वस्यापि स्यात्कारकेतनागमपूर्विकया तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणया दृष्टया शून्यस्य स्वपरिवभागाभावात् कायकषायैः सहैक्यमध्यवसतोऽनिरुद्धविषयाभिलाषतया षड्जीविनकाय- घातिनो भूत्वा सर्वतोऽपि कृतप्रवृत्तेः सर्वतो निवृत्त्यभावात्तया परमात्मज्ञानाभावाद् ज्ञेयचक्रक्र- माक्रमणिनर्गलज्ञितिया ज्ञानरूपात्मतत्त्वैकाग्रचप्रवृत्त्यभावाच्च संयम एव न तावत् सिद्धचेत् ।

नामसंज्ञ—आगमपुन्वा दिट्ठिण ज सजमो त ण इति सुत्त असजदो किध समणो। धातुसंज्ञ—भव सत्ताया, अस सत्ताया, भण कथने। प्रातिपदिक— आगमपूर्वा हिष्ट न यत् इह सयम तत् न इति सुत्त अस-यत कथ श्रमण। मूलधातु—भू सत्ताया, अस् भुवि, भण शब्दार्थं। उभयपदिविवरण—आगमपुन्वा आग-मपूर्वा दिट्ठी हिष्ट सयमो सयम सुत्त सूत्र असंजदो असयत समणो श्रमणः—प्रथमा एक०। ण न इदि

लक्षण वाली दृष्टिसे भून्य सभीको प्रथम तो संयम ही सिद्ध नही होता, वयोकि (१) स्वपरके विभागके ग्रभावके कारण काय ग्रीर कषायोके साथ एकताका ग्रध्यवसाय करने वाले जीवकी विषयाभिलाषाका निरोध नहीं होनेसे छह जीवनिकायके घाती होकर सर्वतः प्रवृत्ति होनेसे सर्वतः निवृत्तिका ग्रभाव है। तथा (२) परमात्मज्ञानके ग्रभावके कारण ज्ञेयसमूहको क्रमशः जानने वाली निर्गल जित होनेसे ज्ञानरूप ग्रात्मतत्वमे एकाग्रताकी प्रवृत्तिका ग्रभाव है। श्रीर इस प्रकार जिनके सयम सिद्ध नहीं होता उन्हें सुनिष्चित ऐकाग्रचपरिणतिरूप श्रामण्य ही— जिसका कि दूसरा नाम मोक्षमार्ग है, सिद्ध नहीं होता। ग्रतः ग्रागमज्ञान—तत्त्वार्थश्रद्धान ग्रीर संयतत्वके योगपद्य के ही मोक्षमार्गपना होनेका नियम किया जाता है।

प्रसंगविवरग्--ग्रनन्तरपूर्व गाथामें ग्रागमसे ही सब कुछ यथार्थ दिखना बताया था। ग्रब इस गाथामें ग्रागमज्ञान, श्रद्धान व संयमका एक साथ होनेमे ही मोक्षमार्गपना बताया है।

तथ्यप्रकाश—१- जिसके श्रागमपूर्वक हिष्ट नहीं है उसके संयम सिद्ध नहीं होता।
२- प्रथम तो श्रागमसे ही मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत तत्त्वकी श्रद्धाका साधक स्वपरपदार्थविज्ञान होता है। १- श्रागमसे सुनिर्णीत पदार्थविज्ञान प्रमाणभूत है, क्योंकि श्रागम द्वारा स्याद्धाद-

श्रसिद्धसंयमस्य तु सुनिष्चितैकाग्रचगतत्वरूपं मोक्षमार्गापरनामश्रामण्यमेव न सिद्धचेत्। श्रत श्रागमज्ञानतत्त्वार्धश्रद्धानसंयतत्वानी योगपद्यस्यैव मोक्षमार्गत्वं नियम्येत ॥२३६॥

इति कघ कथ-अन्यय। भवदि होदि भवति अत्यि अस्ति भणदि भणति-वर्तमान अन्य० एक० किया। निरुक्ति- दृश्यते अनया इति दृष्टिः (दृश + क्तिम्)। समास- आगमः पूर्वं यस्याः सा आगमपूर्वा, न सयत असयतः ॥२३६॥

विधिसे श्रनेकान्तात्मक पदार्थका विज्ञान होता है। ४— जिसके श्रागमपूर्विका तत्त्वार्थश्रद्धानमयी दृष्टि नहीं है उसके स्वपरभेदिवज्ञान न होनेसे शरीर श्रीर कषायभावके साथ श्रपने
एकत्वका निश्चय रहता है। ४— जिसका शरीर श्रीर कषायभावके साथ श्रपनी एकताका
निश्चय रहता है वह विषयोकी श्रिभिलाषाको नहीं रोक सकता। ६— जो विषयो
को श्रभिलाषाको दूर नहीं कर सकता वह षट्कायके जीवोकी हिंसासे श्रलग नहीं रह सकता।
७— विषयाभिलाषी षट्काय जीवघातीको विषयादिमे निर्गल प्रवृत्ति होती, निवृत्ति किञ्चिन्मात्र भी नहीं हो पाती। ५— विषयाभिलाषी षट्कायघाती विषयप्रवृत्त श्रविरक्त पुरुष परमात्मज्ञानके श्रभावसे ज्ञेयोको क्रमशः श्राधिक काल्पनिक जानकारी बनाता रहता है। ६—
श्रागमपूर्वक दृष्टि न होनेसे श्रश्रद्धालु श्रज्ञानी विषयप्रवृत्त जीवोके ज्ञानरूप श्रात्मतत्त्वमे ऐकाग्रघवृत्ति न होनेसे संयम रच सिद्ध नहीं हो सकता। १०— जिसके संयम सिद्ध न हो उसके
सुनिश्चित ऐकाग्रचगतरूप मोक्षमार्ग श्रर्थात् श्रामण्य ही सिद्ध नहीं होता। ११— श्रागमज्ञान,
श्रागमज्ञानपूर्वक तत्त्वार्थश्रद्धान व श्रागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानपूर्वक संयतपना इनका एक साथ
होनेमें ही मोक्षमार्गपनेका नियम है। १२— जिसकी श्रागमज्ञानपूर्वक दृष्टि नहीं, उसके संयम
सभव नहीं, सो संयमहीन पुष्प श्रमण कैसे हो सकता है?

सिद्धान्त—(१) सम्यक्श्रद्धानज्ञानसयमहीन जीव उपाधियोसे सयुक्त होकर श्रशुद्धता की स्रोर बढ जाता है।

हष्टि-१- म्रशुद्धभावनापेक्ष म्रशुद्ध द्रव्यायिकनय (२४स)।

प्रयोग—मोक्षमार्गमे गतिप्रगतिके लिये बोघिलाभके प्रथम उपायभूत आगमज्ञानका प्रभ्यास करना ॥२३६॥

श्रव श्रागमज्ञान—तत्त्वार्थश्रद्धान श्रोर संयतत्वके श्रयोगपद्यके मोक्षमार्गपनेका विघ-टन करते हैं—[यदि] यदि [श्रथेषु श्रद्धानं नास्ति] पदार्थोमे श्रद्धान नहीं है तो, [आगमेन हि] श्रागमसे भी [न हि सिद्धचिति] सिद्धि नहीं होती, [वा श्रयान् श्रद्धधानः श्रिप] तथा पदार्थोका श्रद्धान करने वाला भी [असंयतः] यदि श्रसयत हो तो [न निर्वाति] निर्वाणको प्राप्त नहीं होता। प्रथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानामयौगपद्यस्य मोक्षमार्गत्वं विघटयति—

# गा हि ञ्चागमेण सिज्मिदि सद्हणं जिद वि गातिथ ऋत्थेसु । सद्दहमाणो अत्थे असंजदो वा गा गिव्वादि ॥ २३७॥

आगमज्ञानमात्रसे, सिद्धि नहीं यदि न तत्त्व श्रद्धा हो । तत्त्वश्रद्धालु भी यदि, श्रसंयमी हो न मोक्ष पाता है ॥२३७॥

न ह्यागमेन सिद्धचित श्रद्धान यद्यपि नास्त्यर्थेषु । श्रद्धान अर्थानसयतो वा न निर्वाति ।। २३७ ।। श्रद्धानशून्येनागमजनितेन ज्ञानेन तदिवनाभाविना श्रद्धानेन च संयमशून्येन न तावित्स- द्वचित । तथाहि—ग्रागमवलेन सकलपदार्थान् विस्पष्टं तर्कयन्निप यदि सकलपदार्थज्ञेयाकार- करम्बितविशदैकज्ञानाकारमात्मानं न तथा प्रत्येति तदा यथोदितात्मनः श्रद्धानशून्यतया यथो-

नामसंज्ञ—ण हि आगम सद्हण जिंद वि ण अत्य सद्हमाण अत्य असजद वा ण । धातुसंज्ञ—सिज्क निष्पत्ती, अस सत्ताया, निर वा वायु सचरणे निर्वाणे च, सद् दह धारणे । प्रातिपदिक—न हि आगम श्रद्धान यदि अपि न अत्य श्रद्धान अर्थ असयत वा न । सूलधातु— विधु गती, अस् भुवि, श्रद् धा धारणे, निर् वा सचरणे निर्वाणे । उभयपदिववरण—ण न हि जिंद यदि वि अपि—अव्यय । आगमेण आगमेन—

तात्पर्य—ग्रागमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान व ग्रसयतपना यदि ये एक साथ नही है तो भी मोक्ष नही होता।

टीकार्थ—अद्धानशून्य भ्रागमनित ज्ञानसे, श्रीर संयमशून्य ग्रागमज्ञानके बिना नहीं होने वाले श्रद्धानसे भी, सिद्धि नहीं होती। स्पष्टीकरण्—भ्रागमबलसे सकल पदार्थीकी विस्पष्ट तर्कणा करता हुम्रा भी यदि जीव सकल पदार्थीके ज्ञेयाकारोंके साथ मिलित होने वाला विशद एक ज्ञान जिसका म्राकार है ऐसे म्रात्माको उस प्रकारसे प्रतीत नहीं करता तो यथोक्त भ्रात्माके श्रद्धानसे शून्य होनेके कारण यथोक्त ग्रात्माका ग्रनुभव नहीं करने वाला ज्ञेयिनमम्न ज्ञानिवमूढ जीव कसे ज्ञानी होगा ? ग्रीर ज्ञेयद्योतक होनेपर भी, श्रागम श्रज्ञानीका क्या करेगा ? इस कारण श्रद्धानशून्य श्रागमसे सिद्धि नहीं होती। श्रीर, सकल पदार्थीके ज्ञेयाकारोके साथ मिलित होता हुम्रा एक ज्ञान जिसका श्राकार है ऐसे श्रात्माका श्रद्धान करता हुम्रा भी, ध्यनुभव करता हुम्रा भी यदि जीव ग्रपनेमे ही संयत होकर नहीं रहता, तो भ्रनादि मोह राग द्रेषको वासनासे उद्भूत परद्रव्यमें श्रमणकी स्वेच्छाचारिणी चिद्वृत्ति स्वमे ही रहनेसे, वासनारहित निष्कप एक तत्त्वमें लीन चिद्वृत्तिका श्रभाव होनेसे, वह कसे संयत होगा ? श्रीर श्रसंयतका, यथोक्त श्रात्मतत्वकी प्रतीतिरूप श्रद्धान या यथोक्त ग्रात्मतत्वकी ग्रनुभूतिरूप ज्ञान स्या करेगा ? इसलिये संयमशून्य श्रद्धानसे या ज्ञानसे सिद्धि नहीं होती। इस कारण ग्रागम

दितमात्मानमननुभवन् कथ नाम ज्ञेयनिमग्नो ज्ञानिवमूढो ज्ञानी स्यात् । श्रज्ञानिनश्च ज्ञेयद्योग्तिको भवन्नप्यागमः किं कुर्यात् । ततः श्रद्धानशून्यादागमान्नास्ति सिद्धि । किंच — सकलपदार्थं ज्ञेयाकारकरिम्बतिवशदैकज्ञानाकारमात्मान श्रद्धानोऽप्यनुभवन्निप यदि स्वस्मिन्नेव सयम्य न वर्तयति तदानादिमोहरागद्धेषवासनोपजनितपरद्रव्यच्च कमग्गस्वैरिण्याश्चिद्वृत्ते स्वस्मिन्नेव स्थानान्निर्वासनिन कम्पैकतत्त्वमूच्छितचिद्वृत्त्यभावात्कथ नाम संयतः स्यात् । ग्रस्यतस्य च यथोदितात्मतत्त्वप्रतीतिकप श्रद्धान यथोदितात्मतत्त्वानुभूतिकपं ज्ञान वा किं कुर्यात् । ततः सयम्मशून्यात् श्रद्धानात् ज्ञानाद्धा नास्ति सिद्धिः । ग्रत श्रागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसयतत्वानामयौगम्यस्य मोक्षमार्गत्व विघटेतीव ॥२३७॥

तृतीया ए० । सिज्भिदि सिद्धचिति निव्वादि निर्वाति—वर्त० अन्य० एक० किया । सद्दृष्ण श्रद्धान सद्दृमाणो श्रद्धान असजदो असयत –प्रथमा एकवचन । अत्थि अस्ति—वर्त० अन्य० एक० किया । अत्थेसु अर्थेषु – सप्तमी बहु० । अत्थे अर्थान् –द्वितीया एक० । निरुक्ति श्रो इति श्रत् (श्री + इति) श्रद् दधाति इति श्रद्ध । श्री श्रा पाके क्यादि ।।२३७।।

ज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान संयत्त्वके ग्रयीगपद्यके मोक्षमार्गत्व घटित नही होता ।

प्रसंगिववरग् --- अनन्तरपूर्व गाथामे बताया था कि आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान व सयम इनका योगपद्य मोक्षमार्ग है। अब इस गाथामे बताया गया है कि उन तीनका अयोग पद्य (एक साथ न होना) मोक्षमार्गका विघटन कर देता है।

तथ्यप्रकाश—१- श्रद्धानशून्य श्रागमज्ञानसे सिद्धि नहीं होती। २- ग्रागमज्ञानके श्रविनाभावी श्रद्धानसे भी यदि संयमशून्यता है तो सिद्धि नहीं होती। ३- कोई भले ही श्रागमबलसे समस्त पदार्थोंको युक्ति पुरःसर बोध कर ले, किन्तु समस्तपदार्थज्ञेयाकार जिसमें प्रतिबिम्बत होते है ऐसे विशद एक ज्ञानाकारस्वरूप श्रात्माका यथार्थ विश्वास नहीं करता तो वह ज्ञेयिनमग्न है। ४- जो पुरुष विशद कज्ञानाकारस्वरूप स्वात्माके श्रद्धानसे श्रून्य होनेसे सहजातमस्वरूप श्रन्तस्तत्त्वका श्रनुभव नहीं कर पाता वह ज्ञानिवमूद है। ५- ज्ञेयिनमग्न श्रीर ज्ञानिवमूद जीव कैसे सम्यग्ज्ञानी हो सकता है। ६- ग्रज्ञानीका श्रागमज्ञान ज्ञेयपदार्थों का खूब निरूपण करता है तो भी उसको सिद्धि नहीं होती। ७- श्रद्धानश्रून्य श्रागमज्ञानसे सिद्धि नहीं हुश्रा करती। ६- किसीके ज्ञानाकारस्वरूप श्रात्माका श्रद्धान ग्रीर श्रनुभव भी हो जाय तो भी यदि स्वात्मामें संयत होकर नहीं वर्तता है तो उस सयमशून्य श्रद्धान ज्ञानसे भी सिद्धि नहीं होती। ६- जब स्वयमें मोहरागढेषवासनाजनित परद्रव्यचंक्रमण (परद्रव्योमे उद्धल कूद, परिश्रमण, श्रद्धपट जानना) होनेसे स्वच्छन्द चिद्धित (चित्तपरिण्ति) बन रही है

श्रथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्ये ऽण्यात्मज्ञानस्य मोक्षमार्गसाधकतमत्वं द्योतयति—

जं त्रण्णाणी कम्मं खंबेदि भवसयसहस्सकोडीहिं। तं गण्णी तिहिं गुत्तो खंबेदि उस्सासमेत्रेण ॥२३=॥

श्रज्ञ जन कमं जितने, करोड़ भवमें विनष्ट कर पाता। विज्ञ जन कमं उतने, त्रिगुप्त हो छिनकमें नशता।।२३८।।

यदज्ञानी कर्म क्षपयित भवशतसहस्रकोटिभि । तज्ज्ञानी त्रिभिर्गुप्त क्षपयत्युच्छवासमात्रेण ॥ २३८ ॥ यदज्ञानी कर्म क्रमपरिपाटचा बालतपोवंचित्रयोपक्रमेण च पच्यमानमुपात्तरागद्वेषतया सुखदुःखादिविकारभावपरिणतः पुनरारोपितसंतान भवशतसहस्रकोटिभिः कथंचन निस्तरित,

नामसंज्ञ—ज अण्णाणि कम्म भवसयसहस्रकोडि त णाणि ति गुत्त उस्सासमेत्त । धातुसंज्ञ—खव क्षय-करणे । प्रातिपदिक—यत् अज्ञानिन् कर्मन् भवशतसहस्रकोटि तत् ज्ञानिन् त्रि गुप्त उच्छ्वासमात्र । मूल-धातु—क्षिप क्षयकरणे चुरादि । उभयपदिववरण—ज यत् कम्म कर्म-द्वितीया एक । खवेदि क्षपयित— वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । भवसयसहस्सकोडीहि भवशतसहस्रकोटिभिः—तृतीया बहु । त तत्—

वहाँ संयम कैसे हो सकता है। १० - वासनारिहत श्रविकार निष्कम्प एक ज्ञानाकारस्वरूप श्रन्तस्तत्त्वमे चिद्वृत्तिका लीन विलीन होना सयम है। ११ - जिस श्रात्मामे स्वैरिणी चिद्वृत्ति उछल कूद कर रही है उस श्रात्मामे श्रसयम हो नाच रहा है। १२ - श्रसयमी जीवको मात्र श्रद्धान ज्ञान होनेसे भी सिद्धि नहीं है। १३ - श्रागमज्ञान, श्रागमज्ञानपूर्वकतत्त्वार्थश्रद्धान व तदुभयपूर्वक सयम इन तीनोका एक साथ होना हो मोक्षमार्ग है।

सिद्धान्त—(१) भ्रज्ञान धश्रद्धा व श्रसंयमके परिणामोका फल भ्रशुद्धत्व व कर्मबद्ध-त्व है।

दृष्टि— श्रशुद्धभावनापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४स)।

प्रयोग—संकटमोचन रत्नत्रयके लाभके लिये मूल उपायभूत श्रागमज्ञानका मननपूर्वक श्रभ्यास बनाना ॥२३७॥

ष्ठाब द्यागमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयत्त्वका योगपद्य होनेपर भी, ग्रात्मज्ञान मोक्षमार्ग का साधकतम है यह बतलाते है—[यत् कर्म] जो ग्रर्थात् जितना कर्म [ग्रज्ञानी] प्रज्ञानी [भवशत्सहस्रकोटिभिः] लक्षकोटिभवोमे [क्षपयित] खपाता है, [तत्] वह ग्रर्थात् उत्तना कर्म तो [ज्ञानी] ज्ञानी [त्रिभिः गुप्तः] मन वचन कायकी गुप्तिसे युक्त हुन्ना [उच्छ्वासमात्रेग्] उच्छ्वासमात्रमे [क्षपयित] खपा देता है।

तदेव ज्ञानी स्यात्कारकेतनागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसयतत्वयौगपद्यातिशयप्रसादासादितशुद्धज्ञान मयात्मतत्त्वानुभूतिलक्षणज्ञानित्वसद्भावात्कायवाड्मनःकर्मोपरमप्रवृत्तिश्रगुप्तत्वात् प्रचण्डोपक्रमं पच्यमानमपहस्तितरागद्वेषतया दूरिनरस्तसमस्तसुखदुःखादिविकारः पुनरनारोपितसतानमुच्छ वासमात्रेणौव लीलयैव पातयति । श्रत श्रागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्येऽप्यात्मज्ञानमेव मोक्षमागैसाधकतममनुमन्तव्यम् ॥२३८॥

द्वि० ए०। णाणी ज्ञानी अण्णाणी अज्ञानी-प्रथमा एक०। तिहि त्रिभि -तृ० वहु०। गुत्तो गुप्त -प्रथम एक०। उस्सासमेत्तेण उच्छवासमात्रेण-तृतीया एकवचन। निरुवित—उत् श्वसन उच्छ्वास (उत् श्वस् + घत्) श्वस् प्राणने। समास-शतानि च तानि सहस्राणि चेति ज्ञतसहस्त्राणि शतसहस्राणि च ता० को टघश्रेति शतसहस्रकोटच भवाना शतसहस्रकोटच. इति भवशतसहस्रकोटच तामि भ०॥२३८॥

तात्पर्य-कर्मक्षयमे व भारमविकासमे उत्कृष्ट साधक भ्रात्मज्ञान है।

टीकार्थ—कमपरिपाटीसे तथा ध्रनेक प्रकारके वालतपादिरूप उद्यमसे पच्यमान तथा रागद्रेषको ग्रहण किया हुग्रा होनेसे सुखदु:खादिविकार भावरूप परिणत ध्रज्ञानी पुनः सतान को पारोपित करता जाय इस प्रकार, लक्षकोटिभवोमे, ज्यो ज्यो करके (महा कष्टसे) जितना कमं पार कर जाता है, उतने कमंको तो स्यात्कारकेतन ग्रागमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान ग्रीर संयक्तत्वकी ग्रुपपत्ताके ध्रतिशयप्रसादसे प्राप्त शुद्ध ग्रात्मतत्वकी ग्रुपुति जिसका लक्षण है ऐसे ज्ञानीपनके सद्भावके कारण काय-वचन-मनके कर्मोंके उपरमसे त्रिगुप्तिता प्रवर्तमान होनेसे प्रचण्ड उद्यमसे पच्यमानको रागद्वेषके छोड़नेसे समस्त सुखदु खादिविकार ग्रत्यन्त निरस्त हुग्रा होनेसे पुनः संतानको धारोपित न करता जाय इस प्रकार उच्छ्वासमात्रमे हो, लीला मात्रसे ही ज्ञानी नष्ट कर देता है। इस कारण ग्रागमज्ञान, तत्वार्थश्रद्धान ग्रीर सयतत्वकी युगपत्ता होनेपर भी ग्रात्मज्ञानको ही मोक्षमार्गका साधकतम सयत करना चाहिये।

प्रसंगिववरगा—ग्रनन्तरपूर्व गायामे बताया गया था कि ग्रागमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान व संयमका ग्रयोगपद्य मोक्षमार्गपनेको विघटित करता है। ग्रब इस गायामे बताया है कि प्रागमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान व संयमका यौगपद्य होनेपर भी ग्रात्मज्ञानमे ही मोक्षमार्गकी साध-कत्मता है।

तथ्यप्रकाश-(१) नाना प्रकारके बालतप छादिके हठयोगसे अज्ञानीके कमपरिपाटीसे लाख करोड भवोमे जितने कमें पककर पार हो जाते हैं उतने कमें तो ज्ञानीके उच्छ्वासमात्रमें ही कट जाते हैं। (२) पक कर कर्मके निकलते समय अज्ञानी राग और द्वेषको अपना लेता है, पतः सुखदुःखादिविकारभावसे परिगत होता हुआ और कर्म बांध लेता है, अतः वह कर्मका

ग्रथात्मज्ञानज्ञ्न्यस्य सर्वागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्यमप्यप्यिकिचित्कर-मित्यनुशास्ति—

> परमागुपमागां वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुगा । विज्ञदि जदि सो सिद्धिं गा लहिद सञ्वागमधरो वि ॥२३६॥ परमागुमात्र मुच्छां, देह तथा इन्द्रियादिमें जिसके । रहती हो वह सर्वागमधर भी सिद्धि नहीं पाता ॥२३६॥

परमागुष्प्रमाण वा सूर्च्छा देहादिकेषु यस्य पुन. । विद्यते यदि स सिद्धि न लभते सर्वागमघरोऽपि ।।२३६।।
यदि करतलामलकोकृतसकलागमसारतया भूतभवद्भावि च स्वोचितपर्यायविशिष्टमशेषद्रव्यजातं जानन्तमात्मानं जानन् श्रद्द्घानः संयमयश्चागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानी

नामसंज्ञ- परमागुपमाण वा मुच्छा देहोदिअ ज पुणो जिंद त सिद्धि ण सव्वागमघर वि । धातुसंज्ञ-विज्ज सत्ताया, लह लाभे । प्रातिपदिक- परमागुप्रमाण वा मूच्छी देहादिक यत पुनर् जिंद तत् सिद्धि न सर्वागमघर अपि । मूलधातु-विद सत्ताया, डुलभष् प्राप्तो । उमयपदिववरण-परमागुपमाण परमागु-

भड़ना कर्मका कटना नहीं कहलाता । (३) ज्ञानीके शुद्धज्ञानमय ग्रात्मतत्त्वकी ग्रनुभूति प्रतीति होनेसे कर्म कटते हैं वहाँ ग्रन्य कर्मोंका बन्धनभार न बननेसे उसके कर्मका भड़ना कर्मका कटना कहलाता है। (४) ज्ञानीके मन वचन काय तीनो थोगोका निरोध है, श्रतः वहाँसे रागद्वेष भाव हट जाते है। (५) राग द्वेषादि हट जानेसे सुख दुःखादि विकार भी दूर हो जाता है। (६) सुख दुःखादि विकार दूर हो जानेसे फिर विकार व बन्ध सन्तान ग्रारोपित नहीं होता। (७) मोक्षमार्गोचित सब कार्य ग्रात्मज्ञानके बलसे होते है, ग्रतः ग्रात्मज्ञान मोक्ष-मार्गका साधकतम ग्रन्तः करगा है।

सिद्धान्त—श्रात्मा श्रनात्माका भेद करके सहजात्मस्वरूपका संचेतन करने वाले ज्ञान से श्रात्मोपलब्बि होती है।

हष्टि---१- ज्ञाननय, शून्यनय, श्रविकल्पनय (१६४, १७३, १६२)।

प्रयोग—कर्मक्षयके अर्थ मन वचन कायकी क्रियाका निरोध कर चैतन्यमाच सहजान हमस्वरूपमे घात्मत्व अनुभवना ॥२३८॥

अब आत्मज्ञानशून्यके सर्व आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान तथा संयतत्वको ध्रुगपत्ताकी युगपत्ता भी अकिंचित्कर है, यह अनुशासित करते है— [पुनः] और [यदि] यदि [यस्य] जिसके [देहादिकेषु] शरीरादिकोमे [परमाणुप्रमाणं वा] परमाणुमात्र भी [मुच्छि] मूच्छि [विद्यते] पाई जाती है तो [सः] वह [सर्वागमधरः अपि] सर्वागमका धारी होनेपर भी

थोगपद्येऽपि मनाड्मोहमलोपलिप्तत्वात् यदा शरीरादिमूच्छों नरक्ततया निरुपरागोपयोगपरिणत कृत्वा ज्ञानात्मानमात्मान नानुभवति तदा तावन्मात्रमोहमलकलङ्ककोलिकाकोलितै कर्मभिरवि-मुच्यमानो न सिद्धचित । श्रत श्रात्मज्ञानशून्यमागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसयतत्वयोगपद्यमप्यकिचि-स्करमेव ॥२३६॥

प्रमाण-िक्रयाविशेषण । वा जिंद यिंद ण न वि अपि-अव्यय । मुच्छा मूच्छी सव्वागमधरो सर्वागमधर - प्रथमा एकवचन । देहादिएपु देहादिकेषु-सप्तमी बहुवचन । जस्स यस्य-पण्ठी एक० । विज्जिद विद्यते लहिंद लभते-वर्त० अन्य० एक० किया । सो स -प्रथमा एक० । सिद्धि-द्वितीया एकवचन । निरुवित-प्रमीयते अनेन इति प्रमाण (प्रमा + ल्युट्) प्रमा माने अदादि । समास-सर्वश्चासी आगमश्चेति सर्वागम सर्वागम धरतीति सर्वागमधर ॥२३६॥

#### [सिद्धि न लभते] सिद्धिको प्राप्त नही होता।

तात्पर्य--देहादिकमे जिसके मूच्छा है वह कितना भी श्रागमका जानकार हो उसका मोक्ष नहीं होता।

टीकार्थ—सकल ग्रागमके सारको हस्तामलकवत् करनेसे भूत-वर्तमान-भावी स्वोचित पर्यायोके साथ ग्रशेष द्रव्यसमूहको जाननेवाले ग्रात्माको जानता हुग्रा, श्रद्धान करता हुग्रा ग्रीर सयमित करता हुग्रा पुरुष ग्रागमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-सयतत्वकी युगपत्ता होनेपर भी, यदि वह किचित्मात्र भी मोहमलसे लिप्त होनेसे शरीरादिके प्रति मूच्छिंसे उपरक्त रहनेसे, निरुपराग उपयोगमे परिशात करके ज्ञानात्मक ग्रात्माका श्रनुभव नहीं करता, तो वह पुरुष मात्र उतने मोहमलकलक कप कीलेके साथ बघे हुये कर्मींसे न छूटता हुग्रा सिद्ध नहीं होता। ग्रतः ग्रात्मज्ञानग्रन्य ग्रागमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-सयतत्वकी युगपत्ता भी ग्राक्वित्कर ही है।

प्रसंगविवरण्— धनतरपूर्व गाथामे धात्मज्ञानको मोक्षमार्गमे साधकतम बताय। था। ध्रब इस गाथामे बताया गया है कि यदि कोई ध्रात्मज्ञानसे शून्य है तो उसके ध्रागमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान व संयम तीनो हो तो भी उन तीनोकी युगपत्ता ध्रकिचित्कर है।

तथ्यप्रकाश—(१) अविकारक्प उपयोग करता हुआ कोई भव्य ज्ञानस्वक्प आत्मा का अनुभव करता है वही कमींसे युक्त होता हुआ सिद्ध होता है। (२) कोई पुरुष परमात्मा के स्वरूपको जाने, माने व संयम भी पाले तो भी यिंद वह ज्ञानस्वरूप अपने आपके अनुभव से जून्य है, रचमात्र भी मोह मूच्छिंसे उपयोग लिप्त है तो कमींसे मुक्त हो नही हो सकता। सिद्धि पानेकी तो कथा ही दूर है। (३) आत्मज्ञानरिहत आगमज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान व सयम ये तीनो हो तो भी इनसे सिद्धि नही होगी। (४) ज्ञानस्वरूप अपने आपका ज्ञानमात्रक्षमे ज्ञानसे अनुभवना ज्ञानानुभव है। (५) ज्ञानानुभव बिना सिद्धि नही हो सकतो।

प्रयागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्य साधयति— पंचसमिदो तिगुत्तो पंचेंदियसंवुडो जिदकसात्रो । दंसगागागाममग्गो समगाो सो संजदो भिगादो ॥२४०॥ समिति गुप्तिसे संयुत, इन्द्रियविजयो कषायपरिहारो । दर्शनज्ञानसुसंयत, श्रमग कहा संयमी प्रभुने ॥२४०॥

पचसमितस्त्रिगुप्त. पचेन्द्रियसवृतो जितकषाय । दर्शनज्ञानसमग्रः श्रमण स सयतो भणित ॥ २४०॥ यः खल्वनेकान्तकेतनागमज्ञानबलेन सकलपदार्थज्ञेयाकारकरिम्बतविशदैकज्ञानाकारमा-त्मानं श्रद्धानोऽनुभवश्चात्मन्येव नित्यनिश्चलां वृत्तिमिच्छन् समितिपञ्चकाड्कुशितप्रवृत्तिप्रव-

नामसंज्ञ-पचसमिद तिगुत्त पर्चिवियसवुडो जिदकसाथ दसणणाणसमग्ग समण त सजद भणिद। धातुसंज्ञ- गोव गोपने। प्रातिपदिक-पचसमित त्रिगुप्त पचेन्द्रियसवृत जितकषाय दर्शनज्ञानसमग्र श्रमण

सिद्धान्त—(१) रच भी विकारसे उपयुक्त पुरुष कर्मभारसे रहित नही हो पाता। हिष्ट—१- प्रशुद्धभावनापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४स)।

प्रयोग—शाश्वत सिद्धि लोभके लिये देहादिकमे रचमात्र भी राग न कर म्रविकार ज्ञानस्वरूप म्रात्मतत्त्वको म्रात्मरूपसे म्रनुभवना ॥२३६॥

भ्रब म्रागमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-सयतत्वकी युगपत्ताके साथ म्रात्मज्ञानकी युगपत्ताको सामते है—[पंचसिमतः] जो पाच सिमितियुक्त, [पंचेन्द्रियसवृतः] पाँच इन्द्रियोको रोकने वाला [त्रिगुप्तः] तीन गुप्ति सहित, [जितकषायः] कषायोको जीतने वाला, [दर्शनज्ञान-समग्रः] दर्शनज्ञानसे परिपूर्ण [श्रमणः] श्रमण है [सः] वह [सयतः] संयत [भिणतः] कहा गया है।

तात्पर्य—समितिवान् इन्द्रियनिरोधी गुप्तिपालक कषायविजयी दर्शनज्ञानपरिपूर्णं श्रमण ही सयमी है।

टोकार्थ—जो पुरुष श्रनेकान्तकेतन श्रागमज्ञानके बलसे, सकल पदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके साथ मिलित विशद एक ज्ञान जिसका श्राकार है ऐसे श्रात्माका श्रद्धान ग्रीर ग्रनुभव करता हुग्रा श्रात्मामे ही नित्यनिश्चल वृत्तिको चाहता हुग्रा, सयमके साधनरूप बनाये हुये शरीरपाध को पाँचसमितियोसे श्रकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवित्ति करता हुग्रा, क्रमशः पचेन्द्रियोके निश्चल निरोध द्वारा जिसके काय-वचन-मनका व्यापोर विरामको प्राप्त हुग्रा है, ऐसा होकर, चिद्वृत्ति के लिये परद्रव्यमे श्रमणके निमित्तभूत कषायचक्रको श्रात्माके साथ श्रम्योन्य मिलनके कारण श्रत्यन्त एकरूप हो जानेपर भी स्वभावभेदके कारण पररूपसे निश्चत करके श्रात्माके द्वारा

तितसंयमसाघनीकृतशरीरपात्रः क्रमेण निश्चलनिरुद्धपचेन्द्रियद्वारतया समुपरतकायवाड्मनोव्यापारो भूत्वा चिद्वृत्तेः परद्रव्यचड्क्रमणनिमित्तमत्यन्तमात्मना सममन्योन्यसंवलनादेकीभूतमपि
स्वभावभेदात्परत्वेन निश्चित्यात्मनेव कुशलो मल्ल इव सुनिर्भर निष्पीड्य निष्पीड्य कषायचक्रमक्रमेण जीव त्याजयति, स खलु सकलपरद्रव्यशून्योऽपि विशुद्धदृशिज्ञिष्तिमात्रस्वभावभूतावस्थापितात्मतत्त्वोपजातनित्यनिश्चलवृत्तितया साक्षात्सयत एव स्यात् । तस्यैव चागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसयतत्वयोगपद्यात्मज्ञानयोगपद्य सिद्धचित ॥२४०॥

तत् सयत भणित । मूलधातु—गुपू सरक्षरो । उभयपदिवदरण—पचसिमदो पचसिमत. तिगुत्तो त्रिगुप्त पचेदियसवुढो पचेन्द्रियसवृत जिदकसाओ जितकषाय. दसणणाणसमग्गो दर्शनज्ञानसमग्रः समणो श्रमण सो स सजदो सयत —प्रथमा एकवचन । भणिदो भणित —प्रथमा एकवचन कृदन्त किया । निरुक्ति—सम सकल यथा स्यात्तथा गृह्यते इति समग्र (सम ग्रह् + ड) ग्रह उपादाने क्यादि । समास—जिता कपाया येन स जितकषायः, दर्शन च ज्ञान च दर्शनज्ञान ताभ्या समग्र दर्शनज्ञानसमग्रः ॥ २४०॥

ही कुशल मल्लकी भौति श्रत्यन्त मर्दन कर-करके श्रक्रमसे उसे मार डालता है, वह पुरुष वास्तवमे, सकल परद्रव्यसे शून्य होनेपर भी विशुद्धदर्शन ज्ञानमात्र स्वभावरूपसे रहने वाले श्रात्मतत्वमे नित्यनिश्चल परिणति उत्पन्न होनेसे, साक्षात् सयत ही है। श्रोर उसके ही श्रागमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-सयतत्वकी युगपत्ताके साथ श्रात्मज्ञानकी युगपत्ता सिद्ध होती है।

प्रसङ्गविवरग् — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया था कि ग्रागमज्ञानशून्य ग्रागमज्ञानादि होनेपर भी सिद्धि नहीं होती । ग्रब इस गाथामे वास्तविक संयमीका स्वरूप बताकर यह सिद्ध किया है कि ग्रागमज्ञान, तत्त्वार्धश्रद्धान, सयतपना व ग्रात्मज्ञान चारोंके यौगपद्यसे सिद्धि होती है ।

तथ्यप्रकाश—(१) वास्तविक सयमी पुरुषके आगमज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान, सयतपना व आत्मज्ञान इन चारोका योगपद्य है। (२) जो श्रमण विशुद्ध दर्शनज्ञानमात्रस्वभावभूत आत्मतत्त्वमे अपने उपयोगको निश्चलवृत्ति अवस्थापित करता है वह वास्तवमे साक्षात् सयत ही है। (३) जो अपने उपयोगको समस्त परद्रव्योसे रहित रखता है वही अपने स्वभावमे उपयुक्त होता है। जो अपने अविकारस्वभाव आत्मतत्त्वमे उपयुक्त होता है वह समस्त परद्रव्योसे शून्य ही है। (४) ज्ञानी श्रमण कषायचक्रका मर्दन कर कर कुशल मल्लको तरह कषायचक्रको एकदम दूर कर देता है। (४) कषायसमूहको उखाड फॅकनेके लिये समर्थ यह हि निश्चय ज्ञानीके है कि ये कषायभाव परभाव हैं। (६) यद्यपि कषायप्रकृतिके उदयसे कर्मका कषायानुभाग खिलता है उसका चिद्वत्तिमे अन्योन्यसंवलन होनेसे वह कषायानुभाग जीवविकार

श्रथास्य सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयीगपद्यात्मज्ञानयीगपद्यसंयतस्य कीदृग्ल-क्षरामित्यनुशास्ति—

> समसत्तुबंधवग्गो समसुहदुक्खो पसंसणिंदसमो। समलोट्ठुकंचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥२४१॥ शत्रु बन्धवोंमें सम, सुछ दुखमें सम प्रशंस निन्दामें। लोष्ठ व कांचनमें सम, जन्म मरण सम श्रमण होता॥२४१॥

समशत्रुवन्धुवर्गः सममुखदु ख. प्रशसानिन्दासम । समलोष्टकाञ्चन पुनर्जीवितमरणे सम. श्रमण ।।२४१।। सयमः सम्यग्दर्शनज्ञानपुरःसर चारित्र, चारित्रं घर्मः, घर्मः साम्यं, साम्यं मोहक्षोभवि-

नामसज्ञ समसत्त्वधुवन्ग समसुहदुक्ख पससणिदसम समलोट्ठुकचण पुण जीविदमरण सम समण।
वन जाता है तथापि ध्रात्मस्वभावसे भिन्न होनेसे विकार परभाव है। (७) कषायचक्रको दूर करनेके लिये श्रमण्की प्रारंभसे विधिवत् साधना होती है। (६) श्रमण् स्याद्वादगिमत ध्रागमज्ञानका ग्रभ्यास करता है। (६) श्रमण् ध्रागमज्ञानके बलसे सर्वजानन स्वभाव वाले विधाद एक ज्ञानस्वरूप स्वात्माका श्रद्धान करता है, श्रनुभव करता है श्रोर इसी परमार्थतत्त्व मे श्रपने उपयोगको रमाये रहना चाहता है। (१०) श्रमण्ने पांचो समितियोसे श्रंकुशित प्रवृत्तियोसे शरोरपात्रको संयमसाधनीभूत किया है। (११) श्रमण्ने पच इन्द्रियद्वारोको रोक कर मन वचन कायको चेष्टावोको हटाकर त्रिगुप्ति प्राप्त को है। (१२) समितियुक्त गुप्ति-सहित पचेन्द्रियविजयो श्रमण् जितकषाय होता है श्रोर जितकषाय होनेसे श्रमण् दर्शनज्ञान-समग्र होता है सो वह साक्षात् संयम हो तो है।

सिद्धान्त—(१) अविकार चैतन्यस्वरूप म्रात्मतत्त्वकी भावनासे कषायप्रकृतियोका क्षय होता है कषायभावोका म्रभाव होता है।

हष्टि—१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२४**व)**।

प्रयोग—म्प्रपने ग्रात्माके शाश्वत सहज पवित्र निश्चल परमाह्लादमय एकरूप ग्रानंद को पानेके लिये निर्ग्रन्थ होकर इन्द्रियव्यापाररहित होकर स्व सहजात्मस्वरूपमे मग्न होनेका पौरुष होने देना ॥२४०॥

श्रव ग्रागमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ताके साथ ग्रात्मज्ञानकी युगपत्ता जिसे सिद्ध हुई है ऐसे इस संयतका क्या लक्षरण है सो ग्रनुशासित करते है—[समशत्रुबन्धुवर्गः] जिसके लिये शत्रु श्रीर बन्धु वर्ग समान है, [समसुखदुःखः] जो सुख दुःखमे समान है, [प्रशं-सानिन्दासमः] जिसके लिये प्रशंसा श्रीर निन्दा समान है, [समलोष्ठकाश्चनः] जिसके लिये

होनः श्रात्मपरिणामः । तत संयतस्य साम्य लक्षण्म । तत्र शत्रुवन्धुवर्गयोः सुखदुःखयोः प्रश-सानिन्दयोः लोष्टकाञ्चनयोर्जीवितमरणयोश्च समम् श्रयं मम परोऽयं स्वः, श्रयमाह्लादोऽय परितापः, इद ममोत्कर्षण्मिदमपकर्षण्मयं ममाकिञ्चित्कर इदमुपकारकिमद ममात्मधारण-मयमत्यन्तिवनाश इति मोहाभावात् सर्वत्राप्यदुदितरागद्वेषद्वैतस्य सततमपि विशुद्धदृष्टिज्ञिष्तस्व-

धातुसंज्ञ—जीव प्राणधारणे, मर प्राणत्यागे । प्रातिपदिक- समशत्रुवन्धुवर्गं समसुखदु ख प्रशंसानिन्दासमः समलोष्टकाचन पुनर् जीवितमरण सम श्रमण । मूलधातु—जीव प्राणधारणे, मृ मरणे । उमयपदिववरण- समसत्तुवधुवग्गो समशत्रुवन्धुवर्गं समसुहदुवलो समसुखदु ख पसस्णिदसमो प्रशसानिन्दासम समलोट्टु- कचणो समलोष्टकाचन समो सम समणो श्रमण जीविदमरणे जीवितमरणे—सप्तमी एकवचन । निष्

ढेला भ्रोर सुवर्ण समान है, [पुनः] तथा [जीवितमरण्समः] जो जीवन-मरणके प्रति समान है वह [श्रमराः] श्रमरा है।

तात्पर्य-समताका पूछ ग्रात्मा श्रमण है।

टीकार्थं—सयम सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वक चारित्र है, चारित्रधर्म है, धर्म साम्य है, साम्य मोहक्षोभरहित घ्रात्मपरिणाम है। इस कारण सयतका लक्षण समता है। वहाँ शत्रु बधुवर्ण मे, सुख-दुखमे, प्रशसा-निन्दामे, मिट्टीके ढेने ग्रीर सोनेमे, जीवन—मरणमे एक ही साथ 'यह मेरा पर है, यह स्व है, 'यह ग्राह्णाद है, यह परिताप है,' 'यह मेरा उत्कर्षण है, यह ग्रपक-षंग है,' 'यह मेरे ग्रांकचित्कर है, यह उपकारक है,' 'यह मेरा ग्रात्मधारण है, यह ग्रत्यन्न विनाश है' इस प्रकार मोहके ग्रभावके कारण सभी स्थितियोमे जिसके रागद्वेषका द्वेत प्रगट नहीं होता, जो सतत विशुद्ध दर्शन ज्ञानस्वभाव ग्रात्माका अनुभव करता है, ग्रीर यो शत्रु— वधु, सुख-दुख, प्रशसा-निन्दा, लोष्टकांचन ग्रीर जीवन-मरणको ग्रन्तरके बिना ही ज्ञेयरूप जानकर ज्ञानात्मक ग्रात्मामे जिसको परिणति ग्रचलित हुई है, उस पुरुषको वास्तवमे जो सर्वत साम्य है वह साम्य जिस स्थतके ग्रागमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ताके साथ ग्रात्मज्ञानकी युगपत्ता सिद्ध हुई है ऐसे सयतका लक्षण है।

प्रसङ्गिविवरण— अनन्तरपूर्व गायामे बताया गया था कि आत्मज्ञानसित आगमज्ञान सत्वार्थश्रद्धान व संयतपना इस सबका यौगपद्य मोक्षमार्ग है। अब इस गायामे बताया गया है कि जिस सयतके आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान सयम व आत्मज्ञान चारो है छस सयतके क्या लक्षण होते हैं।

तथ्यप्रकाश--(१) सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वक हुए चारित्रको संयम कहते हैं। (२) चारित्र घमं है। (३) घमं समताभाव है। (४) मोहक्षोभरिहत ग्रात्मपरिग्णामको समताभाव कहते हैं। (४) समता ही सयतका लक्षण निष्किषित है, सो श्रमणोके साम्य भाव पाया ही जाता भावमात्मानमनुभवतः शत्रुबन्धुमुखदुःखप्रशसानिन्दालोष्टकाञ्चनजीवितमरणानि निविशेषमेव ज्ञेयत्वेनाक्रम्य ज्ञानात्मन्यात्मन्यचलितवृत्तेर्यत्किल सर्वतः साम्य तितसद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वयोगपद्यात्मज्ञानयोगपद्यस्य सयतस्य लक्षणमालक्षणोयम् ॥२४१॥

वित—काचते स्म यत् तत्काचन (काचि + ल्युट् नुमागम) काचिदीप्तिबन्धनयो भ्वादि । समास—शत्रु-बन्धुवर्गे सम इति समशत्रुबन्धु वर्ग , सुखदु खयो समः इति समसुखदु खः प्रशसानिन्दयो सम. इति प्रशंसनिन्द सम ॥ २४१ ॥

है। (६) श्रमणके शत्रु ग्रीर बन्धुवर्गमे यह मेरा है यह दूसरा है ऐसा मोह रच नहीं है। (७) श्रमणके सुख ग्रीर दुग्खमे ऐसा पक्ष नहीं है कि सुख तो ग्राह्णादरूप है ग्रीर दुग्ख परितापरूप है। (६) श्रमणके प्रशंसा ग्रीर निन्दामे यह पक्ष नहीं है कि प्रशंसा तो मेरा उत्कर्ष है ग्रीर निन्दा मेरा पतन है। (६) श्रमणके लोष्ठ व काञ्चनमे यह विषमता नहीं है कि लोष्ठ ग्रादि तो मेरे लिये ग्रिकञ्चित्कर है ग्रीर काञ्चन (सुवर्ण) मेरा उपकारक है। (१०) श्रमणके जीवन व मरणमे ऐसा विषमभाव नहीं होता कि जीवन तो मेरा ग्रादमघारण है ग्रीर मरण मेरा ग्रत्यन्त विनाश है। (११) उदाहरणोक्त पाँच घटनावोमे व उपलक्षणतः सर्व घटनाग्रोमें श्रमणके रंच भी मोह नहीं है सो सभी घटनाग्रोमे श्रमणके रागद्वेष उदित नहीं होता है। (१२) ग्रनुकूल प्रतिकूल घटनावोमे श्रमणके राग द्वेष नहीं है सो वह सनत भी ज्ञानदर्शनस्वभाव ग्रात्मको ग्रनुभव लेता है। (१२) ग्रविकार चेतनामात्र ग्रपनेको ग्रनुभवने वाले श्रमणके उपयोगमे शत्रु बन्धु सुख दुःख प्रशंसा निन्दा लोष्ठ काञ्चन जीवन मरण सभी बिना भेदभावके ज्ञेयरूपसे भलकते हैं। (१४) श्रमणके इस उत्कृष्ट साम्यभावका कारण ज्ञानस्वरूप ग्रपने ग्रात्मां ग्रपने उपयोगका ग्रचलितरूपसे प्रवत्ना है। (१५) उक्त विवेचना से सयतका लक्षण यही लिक्षत होता है कि ग्रागमज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान व संयतपनेके योगपद्य के साथ ग्रात्मज्ञानका भी साथ साथ नियमतः होना सयतका वास्तविक लक्षण है।

सिद्धान्त—(१) श्रमणका साम्यभाव स्वभावका यथोचित विकास है। हिष्ट— १- शुद्ध सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय नामक पर्यायाधिक नय (३४)।

प्रयोग—वर्तमानमे व भविष्यमे शाश्वत सहज पवित्र ग्रचल ग्रानन्दके लाभके लिये प्राह्माभिमुख ज्ञानके बलसे प्रनुकूल प्रतिकूल सब घटनाग्रोमे समताभाव घारण करना ।२४१।

श्रव सिद्ध है श्रागमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-सयतत्वके यौगपद्यके साथ साथ श्रात्मज्ञानका यौगपद्य जिसके ऐसा संयतपना जिसका कि श्रपर नाम एक।ग्रता लक्षण वाला श्रामण्य है इसको हो मोक्षमार्गसे समिथत करते है— [यः तु] जो [दर्शनज्ञानचिरित्रेषु] दर्शन, ज्ञान धौर

म्रथेदमेव सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यसंयतत्वमैकाग्रच-लक्षराश्रामण्यापरनाम मोक्षमार्गत्वेन समर्थयति—

## दंसण्णाण्चिरित्तेसु तीसु जुगवं समुहिदो जो दु। एयग्गगदो त्ति मदो सामण्णं तस्स पिडपुण्णं ॥२४२॥

चारित्र ज्ञान दर्शन, तीनोमे एक साथ जो उत्थित। एकाग्रगत हुम्रा वह, उसके श्रामण्य है पूरा ॥२४२॥

दर्शनज्ञानचरित्रेषु त्रिषु युगपत्समुस्थितो यस्तु । एकाग्रगत इति मतः श्रामण्य तस्य परिपूर्णम् ॥ २४२ ॥ ज्ञेयज्ञातृत्वतथाप्रतीतिलक्षरोन सम्यग्दर्शनपर्यायेग ज्ञेयज्ञातृतत्वतथानुभूतिलक्षरोन ज्ञानपर्यायेण ज्ञेयज्ञातृिक्रयान्तरिनवृत्तिसूत्र्यमाराष्ट्रष्टृज्ञातृतत्त्ववृत्तिलक्षरोन चारित्रपर्यायेग च त्रि-

नामसंज्ञ- दसणणाणचरित्त ति जुगव समुहिद ज दु एयग्गगद त्ति मद सामण्ण त पिडपुण्ण । घातु-संज्ञ- मन्न अवबोधने । प्रातिपदिक-दर्शनज्ञानचरित्र त्रि युगपत् समुत्यित यत् तु एकाग्रगत इति मत श्रा-मण्य तत् परिपूर्णे । मूलधातु- मनु ज्ञाने । उभयपदिववरण-दसणणाणचरित्तेसु दर्शनज्ञानचारित्रेषुतीसु

चारित्र [त्रिषु] इन तीनोमे [युगपत्] एक हो साथ [समुत्थितः] प्रवर्तित है, वह [एकाग्र-गतः] एकाग्रताको प्राप्त है [इति] इस प्रकार [मतः] शास्त्रमे कहा गया है [तस्य] उसके [श्रामण्यं] श्रामण्य [परिपूर्णम्] परिपूर्ण है।

तात्पर्य--दर्शनज्ञानचारित्रमे श्रारूढ मूनिके परिपूर्ण श्रामण्य है।

टीकार्थ — ज्ञेयतत्व श्रीर ज्ञानृतत्त्वकी यथार्थ प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसा सम्यग्दर्शन पर्याय ज्ञेयतत्व श्रीर ज्ञानृतत्वकी तथा प्रकार श्रनुभूति जिसका लक्षण है ऐसा ज्ञानपर्याय ज्ञेय श्रीर ज्ञाताकी क्रियांतरसे निवृत्तिके द्वारा रिचत दृष्टिज्ञानृतत्वमे परिण्यति जिसका
लक्षण है ऐसा चारित्र पर्याय, इन पर्यायोके श्रीर श्रात्माके भाव्यभावकताके द्वारा उत्पन्न ग्रति
गाढ इतरेतर मिलनके बलके कारण इन तीनो पर्यायरूप युगपत् श्रंग-श्रंगी भावसे परिण्यत
श्रात्माके श्रात्मिनष्ठता होनेपर जो सयतपना होता है वह सयतपना, एकाग्रतालक्षण वाला
श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है ऐसा मोक्षमार्ग हो समक्षना चाहिये, क्योंकि वहाँ सयतपने पेय
की भाति श्रनेकात्मक एकका श्रनुभव होनेपर भी, समस्त परद्रव्यसे निवृत्ति होनेसे एकाग्रता
प्रगट है। वह संयतत्व भेदात्मक है, इसलिये 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र मोक्षमार्ग है' इस
प्रकार पर्यायप्रधान व्यवहारनयसे उसका प्रज्ञापन है, वह (मोक्षमार्ग) श्रभेदात्मक है इसलिये
'एकाग्रता मोक्षमार्ग है' इस प्रकार द्रव्यप्रधान निश्चयनयसे उसका प्रज्ञापन है, समस्त ही
पदार्थ भेदाभेदात्मक हैं, इसलिये 'वे दोनो श्रर्थात् सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तथा एकाग्रता

भिरिष योगपद्येन भाव्यभावकभाविजृम्भितातिनिर्भरेतरेतरसंवलनबलादङ्गाङ्गिभावेन परिणत-स्यात्मनो यदात्मनिष्ठत्वे सित संयत्त्वं तत्पानकवदनेकाठमकस्यैकस्यानुभूयमानतायापि समस्त-परद्रव्यपरावर्तत्वादभिव्यक्तैकाग्रचलक्षग्रश्रामण्यापरनामा मोक्षमार्ग एवावगन्वव्यः । तस्य तु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग इति भेदात्मकत्वात्पर्धायप्रधानेन व्यवहारनयेनैकाग्रचं मो-क्षमार्ग इत्यभेदात्मकत्वाद्द्रव्यप्रधानेन निष्चयनयेन विष्वस्यापि भेदाभेदात्मकत्वात्तदुभयमिति प्रमागोन प्रज्ञाप्तः ।। इत्येवं प्रतिपत्तुराष्मयवषादेकोऽप्यनेकीभवं स्त्रैलक्षण्यमध्येकतामुपगतो मार्गो-ऽपवर्गस्य यः । द्रष्टृज्ञातृनिबद्धवृत्तिमचलं लोकस्तमास्कन्दतामास्कन्दत्यचिराद्विकाशमतुलं येनो-ल्लसन्त्याष्ट्रिचतेः ।।१६।। ।।२४२।।

त्रिषु-सप्तमी एक । जुगव युगपत् दु तु त्ति इति-अव्यय । समुद्विदो समुत्थित जो यः एयगगदो एकाग्रगतः मदो मत सामण्ण श्रामण्य पिडपुण्ण पिरपूर्ण-प्रथमा एकवचन । तस्स तस्य-षष्ठी एकवचन । निरुवित-युगमिव पद्यते इति युगपत् (युग पद + विवप्) पद गतौ । समास-दर्शन च ज्ञान च चरित्र चेति दर्शनज्ञानचारित्राणि तेषु दर्शनज्ञानचरित्रेषु ॥२४२॥

मोक्षमार्ग हैं' इस प्रकार प्रमाणसे उसका प्रज्ञापन है। इत्येवं इत्यादि। म्रर्थ—इस प्रकार, प्रतिपादकके म्राशयके वश, एक होनेपर भी भ्रनेक होता हुम्रा एकताको तथा त्रिलक्षणताको प्राप्त जो मोक्षका मार्ग उसे लोक दृष्टा-ज्ञातामे निबद्ध वृत्तिको म्रचलक्ष्पसे म्रवलम्बन करे, जिससे वह लोक उल्लिसत चेतनाके भ्रतुल विकासको म्रल्पकालमे प्राप्त हो।

प्रसंगविवरग् -- ग्रनन्तरपूर्व गाथामे श्रमणको श्रतुकूल प्रतिकूल सब घटनावोमे साम्य भाव रखने वाला बतलाते हुए श्रागमज्ञान श्रादि चारोके यौगपद्यको संयतका लक्षण बतलाया गया था। श्रब इस गाथामे बतलाया गया है कि ग्रागमज्ञान श्रादि चारोका यौगपद्य ऐका-ग्रचगतपना है जो कि श्रामण्यका दूसरा नाम है श्रोर मोक्षमार्गरूप है।

तथ्यप्रकाश—(१) सारा विश्व भेदाभेदात्मक है, सो प्रत्येक तथ्यको भेदछ्यसे व अभेदछ्यसे दोनो विधियोसे निरख सकते है। (२) मोक्षमार्ग भेदात्मकपनेसे तो सम्यदर्शन, सम्यक्त्वारित्र मोक्षमार्ग है। (३) अभेदात्मकपनेसे ऐकाग्रच मोक्षमार्ग है। (४) ऐकाग्र्यमे सम्यक्त्वारित्र मोक्षमार्ग है। (३) अभेदात्मकपनेसे ऐकाग्रच मोक्षमार्ग है। (४) ऐकाग्र्यमे सम्यक्तान सम्यक्त्वारित्र इन तीनोके होनेपर भी उनकी एकताका अनुभव होता है। (५) जैसे पानकमे (शरबतमें) अनेक चीजोके होनेपर उनकी एकरसताका अनुभव होता है। (६) ज्ञेयतत्त्व व ज्ञाता तत्त्व जो जैसे है उनकी उसी छपसे प्रतीति होना सम्यक्त्वां है। (७) ज्ञेयतत्त्व व ज्ञाता तत्त्वका उस ही छपसे अनुभव होना सम्यक्तांन है। (८) अन्य सर्व पदार्थोकी कियाग्रोकी निवृत्तिके कारण स्पष्ट स्वरूपमात्र द्रष्टा ज्ञाता स्वभाव-मय अन्तस्तत्त्वमे उपयुक्त होना सम्यक्त्वारित्र है। (६) जब सम्यक्तंन सम्यक्तांन व सम्यक्

श्रयानैकाग्रचस्य मोक्षमार्गत्व विघटयति—

मुज्भिद वा रज्जिद वा दुस्सिद वा द्व्वमण्णामासेज । जिद समगाो अण्णागा वज्भिदि कम्मेहिं विविहेहिं ॥२४३॥ यदि श्रज्ञानी हो मुनि, श्राश्रय करि पर विभिन्न द्रव्योका । मोहे रुषे तुषे, तो बांधे विविध कर्मोको ॥ २४३॥

मुह्यति वा रज्यति वा द्वेष्टि वा द्रव्यमन्यदासाद्य । यदि श्रमणोऽज्ञानी वध्यते कर्मभिविविधै ॥ २४३ ॥ यो हि न खलु ज्ञानातमानमात्मानमेकमग्रं भावयति सोऽवश्य ज्ञेयभूतं द्रव्यमन्यदासी-दित । तदासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञान।द्भ्रष्टः स्वयमज्ञानीभूतो मुह्यति वा रज्यति वा द्वेष्टि वा

नामसंज्ञ—वा दव्व अण्ण जिंद समण अण्णाणि कम्म विविह । घातुसज्ञ—मुज्क मोहे, रज्ज रागे, दूस वैकृत्ये वध बन्धने । प्रातिपदिक— वा द्रव्य अन्यत् यदि श्रमण अज्ञानिन् कमन् विविध । मूलधातु—मुह वैचित्ये, रज रागे, द्विष द्वेषे वन्ध वन्धने । उभयपदिववरण—मुज्किद मुह्यति रज्जित रज्यति दुस्सिद

चारित्र तीनो एक साथ हो जाते है तब इतरेतर संवलन होनेके कारण ग्रङ्गाङ्गिभावसे परि-णत ग्रात्मा ग्रात्मितिष्ठ हो जाता है, यही वास्तिवक सयतपना है। (१०) ग्रागमज्ञान, तत्त्वार्थ-श्रद्धान, संयतपना व ग्रात्मज्ञान इन चारोका योगपद्य श्रामण्य है, मोक्षमार्ग है।

सिद्धान्त—(१) ग्रन्तः ज्ञानमय पौरुषसे शुद्ध विकसित परमात्मतत्त्वकी उपलब्धि होती है।

हिष्ट--१- पुरुषकारनय (१८३)।

प्रयोग—श्रामण्य लाभ (ग्रात्मशान्ति) के लिये ग्रागमज्ञानका ग्रभ्यास करना व अत-स्तत्त्वका मनन करना ॥२४२॥

श्रव श्रनेकाग्रताके मोक्षमार्गत्वका विघटन करते हैं—[यदि] यदि [श्रमणः] श्रमण [श्रन्यत् द्रव्यम् आसाद्य] श्रन्य द्रव्यका श्राश्रय करके [श्रज्ञानी] श्रज्ञानी होता हुग्रा, [मुह्यित वा] मोह करता है, श्रथवा [रज्यित वा] राग करता है, [द्वेष्टि वा] श्रथवा द्वेष करता है, तो वह [विविध: कर्मिभः] विविध कर्मींसे [बध्यते] बंधता है।

तात्पर्य — यदि मुनि राग हेषादि करने लगे तो वह नाना कर्मोंसे बँघ जाता है।
टीकार्थ — जो वास्तवमे ज्ञानात्मक आत्माको एक ग्रग्र रूपसे नही भाता, वह श्रवश्य
ज्ञेयभूत श्रन्य द्रव्यका श्राश्रय करता है, ग्रीर उसका श्राश्रय करके, ज्ञानात्मक श्रात्मज्ञानसे
भ्रष्ट वह स्वयं श्रज्ञानी होता हुग्रा मोह करता है, राग करता है, ग्रथवा हेष करता है, ग्रीर
वैसा होता हुग्रा बँघता हो है, छूटता नही।

#### तथाभूतश्च बध्यत एव न तु विमुच्यते । ग्रत श्रनैकाग्रचस्य न मोक्षमार्गत्वं सिद्धचेत् ॥२४३॥

द्वेष्टि—वर्तः अन्यः एकः क्रिया। वा जदि यदि—अञ्यय। दन्व अण्ण द्रव्य अन्यत्—द्वितीया एकः । आसे-ज्ज आसाद्य—सम्बन्धार्थप्रिक्तिया। समणो श्रमण अण्णाणी अज्ञानी—प्रथमा एकवचन। बज्भादि बध्यते— वर्तः अन्यः एकः भावकमंप्रिक्तिया। कम्मेहि कमंभिः विविहेहि विविधे —तृतीया बहुवचन। निरुक्ति— श्राम्यतीति श्रमणः। समास— विविधा विधा येषा ते विविधा तैः विविधः।।२४३।।

तथ्यप्रकाश—(१) जो जानस्वरूप एकमात्र ग्रात्माको नही भावता, श्रनुभवता, वह ग्रवश्य ही ग्रन्य ज्ञेयभूत द्रव्यका ग्राश्रय करेगा। (२) जो पुरुष ज्ञानात्मक ग्रात्माको नही भानेसे ज्ञेयभूत ग्रन्य द्रव्यका ग्राश्रय करता है वह ज्ञानस्वरूप ग्रात्मतत्त्वके ज्ञानसे भ्रष्ट हुग्रा स्वयं ग्रज्ञानी होकर मोह राग देष करता है। (३) ग्रनात्मज्ञानी ग्रन्य द्रव्यका ग्राश्रयी मोही रागी देषी प्राणी कर्मीसे बँधता ही है, विमुक्त नहीं होता। (४) चूँकि ऐकाग्रचके ग्रभावमे ये सब विडम्बनाय होती सो प्रकट सिद्ध है कि ग्रनैकाग्रच परिणमनके मोक्षमार्गपना सिद्ध नहीं होता।

सिद्धान्त—(१) रागी द्वेषी मोही श्रमण ग्रज्ञानी है ग्रौर वह नाना कर्मोंसे बँध जाता है।

हिष्ट - १- अंशुद्धभावनापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४स)।

प्रयोग—कर्मींसे छुटकारा पानेके लिये ज्ञानात्मक ग्रात्मतत्त्वकी भावना करना जिससे न तो ग्रन्य द्रव्यका ग्राश्रय हो सके ग्रोर न राग द्वेष मोह उत्पन्न हो ॥२४३॥

श्रव एकाग्रताके मोक्षमार्गपना निश्चित करते हुये मोक्षमार्ग-प्रज्ञापनका उपसहार करते हैं—[यदि यः श्रमणः] यदि श्रमण [श्रथेंषु] पदार्थोंमे [न मुह्यति] मोह नहीं करता, [न हि रज्यति] राग नहीं करता, [न एव द्वेषम् उपयाति] ग्रीर न द्वेषको प्राप्त होता है [सः] तो वह [नियतं] नियमसे [विविधानि कर्माणि] विविध कर्मोंको [क्षपयित] दूर कर देता है।

तात्पर्य-मोह राग द्वेष न करने वाला श्रमण नाना कर्मोको नष्ट कर देता है।

टोकार्थ — जो ज्ञानात्मक ग्रात्माको एक ग्रग्ररूपसे भाता है वह ज्ञेयभूत ग्रन्य द्रव्यका ग्राश्रय नहीं करता, ग्रीर उसका ग्राश्रय नहीं करके ज्ञानात्मक ग्रात्मज्ञानसे ग्रम्रष्ट वह स्वय-मेव ज्ञानीभूत रहता हुग्रा मोह नहीं करता, राग नहीं करता; द्वेष नहीं करता, ग्रीर ऐसा अर्थेकाग्रचस्य मोक्षमार्गत्वमवधारयन्तुपसंहरति--

### अट्ठेसु जो गा मुज्भिद गा हि रज्जिद गोव दोसमुवयादि। समगाो जिद सो गियदं खवेदि कम्मागि विविद्यागि।।२४४॥

मोह न पदार्थीमे, तूषे निंह द्वेष निंह करे जो यदि । वह श्रमगा विविध कर्मीं-का प्रक्षय किया करता है ॥२४४॥

अर्थेषु यो न मुद्यति न हि रज्यति नैव द्रेषमुपयाति । श्रमणो यदि स नियत क्षपयति कर्माणि विविधानि ॥ यस्तु ज्ञानात्मानमोत्मानमेकमग्र भावयति स न ज्ञेयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तदना-

साद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादभ्रष्टः स्वयमेव ज्ञानोभूतस्तिष्ठन्न मुह्यति न रज्यति न द्वेष्टि तथाभूतः सन् मुच्यत एव न तु बध्यते । ग्रत ऐकाग्रचस्यैव मोक्षमार्गत्व सिद्धचेत् ।।२४४।। इति मोक्ष-मार्गप्रज्ञापनम् ।

नामसंज्ञ—अट्ठ जण ण हि ण एव दोस समण जिंद त णियद कम्म विविह । धातुसंज्ञ—मुज्भ मोहे, रज्ज रागे, खव क्षयकरेें ए, उव या प्रापणे । प्रातिपदिक—अर्थ यत् न हि न एव द्वेष श्रमण यदि तत् नियत कमंन् विविघ । मूलधातु— मुह वैचित्ये, रज रागे, उप या प्रापणे, क्षिप क्षयकरेंगे । उमयपदिवव-रण—अट्ठे सु अर्थें पु—सप्तमी वहु । जो य सो स समणो श्रमण —प्रथमा एक । ण न हि एव जिंद यदि—अव्यय । मुज्भिद मुद्धात रज्जिद रज्यित उवयादि उपयाति खवेदि क्षपयति—वर्तं अन्य । एक किया । दोस द्वेष-द्वितीया एक । णियद नियत—कियाविशेषण । कम्माणि कर्माणि विविद्याणि विविधानि—द्वितीया बहुवचन । निरुक्ति— यदि—हेतुहेतुमद्भावप्रसग यत् + इन् ।।२४४।।

वर्तता हुन्ना (वह) मुक्त ही होता है, परन्तु बघता नहीं है। इस कारण एकाग्रपनेके ही मोक्ष-

प्रसंगिववरण—श्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था श्रनंकाग्र्यके मोक्षमार्गपना विषट जाता है। श्रब इस गाथामे ऐकाग्र्यके मोक्षमार्गपनेका निश्चय कराते हुए मोक्षमार्गके इस स्थानका उपसहार किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) जो ज्ञानात्मक एक मात्र ग्रात्माकी भावना करता है वह ज्ञेयभूत ग्रन्य द्रव्यका ग्राश्रय नहीं करता है। (२) ज्ञेयभूत ग्रन्य द्रव्यका ग्राश्रय न करके ज्ञानस्वरूप ग्रात्माके ज्ञानसे श्रष्ट न होता हुग्रा श्रमण स्वय ही ज्ञानरूप रहता है। (३) ज्ञानात्मकस्व सेवेदी श्रमण ज्ञानरूप रहता हुग्रा न तो मोह करता है न राग करता है ग्रीर न द्वेष करता है। (४) राग द्वेष मोह न करता हुग्रा ज्ञानी कर्मीसे छूटता ही है, किन्तु बँवता नहीं है। (५) चूिक ज्ञानात्मक एक ग्रग्र ग्रात्माको भानेसे श्रमण निर्विकार होकर कर्मीसे छूटता है, श्रद्ध ऐकाग्रय भावमे ही मोक्षमार्गपना सिद्ध होता है। (६) ग्रागमज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान

प्रथ शुभोषयोगप्रज्ञापनम् । तत्र शुभोषयोगिनः श्रमणत्वेनान्वाचिनोति— समगा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होति समयिन्ह । तेसु वि सुद्धुवजुत्ता श्रगासवा सासवा सेसा ॥२४५॥ श्रमण शुद्धोषयोगी, शुभोषयोगी कहे जिनागममे । किन्तु शुद्धोषयोगी, श्रनास्रवी शेष सास्रव हैं ॥ २४५ ॥

श्रमणा शुद्धोपयुक्ता शुभोपयुक्ताश्च भवन्ति समये। तेष्विप शुद्धोपयुक्ता अनास्रवा सास्रवा शेषा ।२४४।
ये खलु श्रामण्यपरिणति प्रतिज्ञायापि जीवितकषायकगातया समस्तपरद्रव्यनिवृक्तिप्रवृतसुविश्रुद्धहिणज्ञिष्नस्वभावात्मतत्त्ववृक्तिरूपा शुद्धोपयोगभूमिकामिधरोढु न क्षमन्ते। ते तदुपनामसंज्ञ—समण सुद्धवजुक्त सुहोवजुक्त य समय त वि सुद्धवजुक्त अणासव सेस सासव। धातुसंज्ञ – हो
सत्ताया। प्रातिपदिक – श्रमण शुद्धोपयुक्त शुभोपयुक्त च समय तत् अपि शुद्धोपयुक्त अनास्रव सास्रव शेष।
सयतपना व श्रात्मज्ञान इन चारोका यौगपद्ध, सर्वत्रसाम्य, ज्ञानात्मकस्वसवेदन, ऐकाग्र्य,
श्रामण्य व शुद्धोपयोग यह एकार्थकभाव मोक्षमार्ग है ऐसा मोक्षमार्गका प्रज्ञापन किया गया
है।

सिद्धान्त—(१) शुद्ध श्रात्मतत्त्वकी भावनाके कारण स्वयं ही कर्मींसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है।

हिष्ट--१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व)।

प्रयोग—कर्मोसे व ससारसकटोंसे छुटकारा पानेके लिये पदार्थीमे न मोह करना, न राग करना, न द्वेष करना ॥२४४॥

इस प्रकार मोक्षमार्ग-प्रज्ञापन समाप्त हुआ।

श्रव शुभोपयोगका प्रज्ञापन करते हैं । उसमे प्रथम शुभोपयोगियोंको श्रमणरूपमे गौण तया बतलाते हैं—[समये] परमागममे [श्रमणाः] श्रमण [शुद्धोपयुक्ताः] शुद्धोपयोगी [च शुभोपयुक्ताः भवन्ति] ग्रौर शुभोपयोगी होते हैं [तेषु श्रिप्] उनमे भी [शुद्धोपयुक्ताः श्रना-स्रवाः] शुद्धोपयोगी निरास्रव हैं, [शेषाः सास्रवाः] शेष सास्रव है ग्रर्थात् शुभोपयोगी ग्रास्रव-सहित हैं ।

तात्पर्य-शास्त्रमे शुभोपयोगी व शुद्धोपयोगी दोनोको श्रमण कहा गया है।

टीकार्थ--जो वास्तवमे श्रामण्यपरिणतिकी प्रतिज्ञा करके भी, कषाय-कराके जीवित होनेसे, समस्त परद्रव्यसे निवृत्तिरूपसे प्रवर्तमान सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव ग्रात्मतत्वमे परिरातिरूप शुद्धोपयोगभूमिकामे ग्रारोहरा करनेको समर्थ नही है, वे जीव शुद्धोपयोगभूमिकाके कण्ठिनिविष्टाः कषायकुण्ठीकृतशक्तयो नितान्तमुत्कण्ठुलमनसः श्रमणाः कि भयेयुर्ने वेत्यत्राभिधीः यते । 'धम्मेण परिणदप्पा श्रप्पा जिंद सुद्धसपयोगजुदो । पाविद िण्व्वाणसुहं सुहोवजुत्तो व सग्गसुहं' इति स्वयमेव निरूपितत्वादिस्ति तावच्छुभोपयोगस्य धर्मेण सहैकार्थसमवायः । तत शुभोपयोगिनोऽपि धर्मसद्भावाद्भवेयु श्रमणा किंतु तेषा शुद्धोपयोगिभिः सम समकाष्ठत्व न भवेत्, यतः शुद्धोपयोगिनो निरस्तसमस्तकषायत्वादनास्रवा एव । इमे पुनरनवकीर्णकपायकणः त्वात्सास्रवा एव । श्रत एव च शुद्धोपयोगिभिः समममी न समुच्चीयन्ते केवलमन्वाचीयन्त एव ॥२४४॥

मूलघातु—भू सत्ताया। उमयपदिववरण— समणा श्रमणा सुद्ध्वजुत्ता गुद्धोपयुक्ता सुहोवजुत्ता गुभो पयुक्ता अणासवा अनास्रवा सासवा सास्रवा सेसा शेषा —प्रथमा बहुवचन। य च वि अपि—अव्यय। समयि समये—मप्तमी एक०। तेसु तेषु—सप्तमी बहुवचन। होति भवन्ति—वर्त० अन्य० बहु० किया। निरुवित— आ स्रवण आस्रव (आ स्रु — अप्)। समास—गुद्धे उपयुक्ता गुद्धोपयुक्ता, गुभे उपयुक्ता शुभोपयुक्ता।।२४५।।

निकट निविष्ट श्रीर क्षायसे कुण्ठित शक्ति वाले तथा ग्रत्यन्त उत्कण्ठित मन वाले श्रमण हैं या नहीं, यह यहाँ कहा जा रहा है—धम्मेण परिणदप्पा ग्रप्पा जिंद सुद्धसपयोगजुदो । पाविद णिव्वारासुह सुहोवजुत्तो व सग्गसुह ।। इस प्रकार (भगवान कुन्दकुन्दाचार्यने ११वी गाथामे) स्वय ही निरूपित होनेसे शुभोपयोगका धमंके साथ एकार्थसमवाय है । इस कारण शुभोपयोगी भी, उनके धमंका सद्भाव होनेसे श्रमण हैं । किन्तु वे शुद्धोपयोगियोके साथ समान कोटिके नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोगी समस्त कषायोको निरस्त किया होनेसे निरोस्रव ही हैं ग्रीर ये शुभोपयोगी तो कपायकण्यके विनष्ट न होनेसे सास्रव ही हैं । ग्रांर ऐसा होनेसे ही शुद्धोपयोगियोके साथ इन्हे शुभोपयोगियोको एकत्रित नहीं लिया जाता, मात्र पीछेसे गौरारूपमे ही लिया जाता है ।

प्रसङ्गविवरण--- ग्रनन्तरपूर्व गाथामे ऐकाग्र्यके ही मोक्षमार्गपना निश्चित करके मो- क्षमार्ग प्रज्ञापन कर दिया गया था। ग्रब इस गाथामे शुभोपयोगका प्रज्ञापन प्रारम्भ हुग्रा है।

तथ्यप्रकाश—(१) श्रमण शुद्धोपयोगी भी होते हैं, शुभोपयोगी भी होते हैं। (२) जो श्रमण शुभोपयोगी हैं वे सदा शुभोपयोगी रहे ग्रल्पसमयको भी कभी शुद्धोपयोगी न हो ऐसा नही है, किन्तु प्रधानताकी दृष्टिसे शुभोपयोगी है। (३) जो पुरुष श्रामण्यपरिणितकी प्रतिज्ञा करके भी कषायकण जीवित रहनेसे पूर्ण निवृत्ति नही पा सकते व दर्शनज्ञानस्वभाव ग्रात्म- तत्त्वमे वृत्ति नही कर सकते, शुद्धोपयोगकी भूमिकापर नही चढ पा रहे वे भी श्रमण हैं। (४) शुभोपयोगी श्रमण शुद्धोपयोगकी भूमिकाके निकट बैठे हैं, ग्रतः श्रमण ही हैं। (४)

श्रथ शुमोपयोगिश्रमग्गलक्षग्गमासूत्रयति--

## अरहंतादिसु भत्ती वच्छलदा .पवयणाभिजुत्तेसु । विज्जिद जिद सामण्णो सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥२४६॥ सिद्ध जिनोमें मक्ती, प्रवचन श्रिभियुक्तमें सुवत्सलता । श्रामण्यमें यदी हो, वह ही शुभयुक्त चर्या है ॥२४६॥

अर्हदादिषु भक्तिर्वत्सलता प्रवचनाभियुक्तेषु । विद्यते यदि श्रामण्ये सा शुभयुक्ता भवेच्चर्या ।। २४६ ।। सकलसंगसन्यासात्मिनि श्रामण्ये सत्यिप कषायलवावेशवशात् स्वय शुद्धात्मवृत्तिमात्रे- णावस्थातुमशक्तस्य परेषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रेणामिस्थतेष्वर्हदादिषु शुद्धात्मवृत्तिमात्राविस्थितिप्रति-

नामसंज्ञ—अरहतादि भित्त वच्छलदा पवयणाभिजुत जिंद सामण्ण त सुहजुत्ता चिरया। घातुसंज्ञ—भव सत्ताया, विज्ज सत्ताया। प्रातिपदिक—अईदादि भिक्त वत्सलता प्रवचनाभियुक्त यदि श्रामण्य तत् घमंपिरिणत ग्रात्मा शुभोपयोगसे युक्त रहता है तो वह मरण कर स्वर्गादि सुखको प्राप्त होता है, इससे सिद्ध है कि शुभोपयोगो श्रमण भी घमंमागंमे है। (६) शुभोपयोगका घमंके साथ एकार्थसमवाय है, इस कारण शुभोपयोगो भी श्रमण है। (७) शुभोपयोगी श्रमण शुद्धोपयोगी श्रमणसे नीचे है, क्योंकि शुद्धोपयोगी श्रमण कषाय दूर कर देनेसे निरास्रव है, शुभोपयोगी श्रमण कषाय कषायकणसद्भावके कारण सास्रव हैं। (८) शुभोपयोगी श्रमण भी साधनामे है, ग्रतः वह भी श्रमण हो है।

सिद्धान्त—(१) शुभोपयोगमे सहज शुद्ध श्रन्तस्तत्त्वको प्रतीति युक्त श्रमण श्रन्त श्रात्मतत्त्वकी साधना कर रहा है।

हष्टि—१- क्रियानय (१६३) I

प्रयोग—शुद्धोपयोगी होनेके प्रधान पौरुषकी विधेयता समऋते हुए कषायकराष्ट्रिरणा की स्थितिमे शुभोपयोगी होना ॥२४४॥

श्रव शुभोपयोगी श्रमणका लक्षण श्रासूत्रित करते है—[श्रामण्ये] मुनि श्रवस्थामे [यदि] यदि [श्रहंदादिषु भक्तिः] श्रहंन्तादिके श्रित भक्ति तथा [श्रवचनाभियुवतेषु वत्सलता] प्रवचनरत जीवोके श्रित वात्सल्य [विद्यते] पाया जाता है तो [सा] वह [शुभयुक्ता चर्या] शुभयुक्त चर्या श्रयीत शुभोपयोगी चारित्र [भवेत्] है।

तात्पर्य--- ग्रहंन्तादिमे भक्ति व सहधिमयोमे वात्सल्य करने वाला मुनि शुभोपयोगी है।

टीकार्थ-सकल सगके सन्यासस्वरूप श्रामण्यके होनेपर भी कषायांशके ग्रावेशके

पादकेषु प्रवचनाभियुक्तेषु च भक्त्या वत्सलतया च प्रचलितस्य तावन्मात्ररागप्रबतितपरद्रव्यप्र-वृत्तिसवलितशुद्धात्मवृत्ते शुभोपयोगि चारित्र स्यात् । श्रतः शुभोपयोगिश्रमणानौ शुद्धात्मानु-रागयोगि चारित्रत्वलक्षराम् ॥२४६॥

शुभयुक्ता चर्या। मूलघातु—विद सत्ताया, भू सत्ताया। उभयपदिववरण—अरहतादिसु अर्हदादिषु पव-यणाभिजुत्तेसु प्रवचनाभियुक्तेषु—सप्तमी बहुवचन। भत्ती भक्ति वच्छलदा वत्सलता सुहजुत्ता शुभयुक्ता चिरया चर्या सा—प्रथमा एकवचन। विज्ञलिद विद्यते—वर्तः अन्यः एकः किया। जिद यदि—अव्यय। सामण्यो श्रामण्यो—सप्तमी एकवचन। भवे भवेत्—विद्यो अन्यः एकः किया। निरुक्ति—वद व्यक्ताया राचि रम्य वदित इति वत्स (वद + स वत्से स्नेहालु इति वत्सल. तस्य भाव वत्सलता। समास— प्रवचने अभियुक्ता प्रवचनाभियुक्ता तेषु प्रः, शुभेन युक्ता शुभयुक्ता।।२४६।।

वश केवल शुद्धात्मपरिणतिरूपसे रहनेमे स्वय अशक्त पररूप केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहने वाले अर्हन्तादिक तथा केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेका प्रतिपादन करने वाले प्रवचनरत जीवोके प्रति भक्ति तथा वात्सल्यके द्वारा प्रचलित श्रमणके मात्र उतने रागसे प्रवर्तमान पर-द्रव्यप्रवृत्तिके साथ शुद्धात्मपरिणति मिलित होनेसे, शुभोपयोगी चारित्र है। इस कारण शुद्धात्माका अनुरागयुक्त चारित्र शुभोपयोगी श्रमणोका लक्षण है।

प्रसंगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे शुद्धोपयोगी व शुभोपयोगी दो प्रकारके श्रमण कहे गये हैं। ग्रब इस गाथामे शुभोपयोगी श्रमणका लक्षण सूचित किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) शुद्धात्मपरिणति परद्रव्यप्रवृत्तिके साथ मिलित हो तो वह शुभोपयोगी चारित्र कहलाता है। (२) श्रमणके समस्त परिग्रहके त्यागरूप श्रामण्य है तथापि
कषायकणके श्रावेशवश शुद्धात्मवृत्तिमात्रसे नही रह पाता है। (३) जब श्रमण शुद्धात्मवृत्ति
मात्र (मात्र ज्ञाता द्रष्टा रहनेरूप) नही रह पाता तो वह शुद्धात्मवृत्तिमात्रसे रहने वाले श्ररहन्त
श्रादिकोकी भक्तिरूप उपयोग करता है। (४) शुद्धात्मवृत्तिमात्रसे न रह पानेपर श्रमण
शुद्धात्मवृत्तिमात्र श्रवस्थितिके प्रतिपादक प्रवचनरत गुरुवोकी भक्ति व वात्सल्य व सेवा भी
करता है। (५) शुभोपयोगी श्रमणोका शुद्धात्मानुरागयोगि चारित्र होता है।

सिद्धान्त—(१) शृद्धात्मपरिणातिमिलित परद्रव्यप्रवृत्त उपयोग शुभोपयोगी चारित्र कहलाता है।

हष्टि---१- कियानय (१६३)।

प्रयोग—शुद्धोपयोगवृत्ति न रह पानेपर शुद्धात्मावोके व शुद्धात्मत्वसाधकोके प्रति अनुराग भक्ति वत्सलतारूप शुभोपयोग करना ॥२४६॥

म्रब शुभोपयोगी श्रमणोकी प्रवृत्ति दिखलाते हैं—[श्रमाोेषु] श्रमणोके प्रति [वन्ब-

अथ शुभोपयोगिश्रमगानां प्रवृत्तिमुपदर्शयति---

वंदगागामंसगोहें श्रब्भुट्ढागागागमगापडिवती।
समगोसु समावगात्रो गा गिदिदा रायचरियम्हि ॥२४७॥
श्रमगोके प्रति सविनय, वंदन उत्थान श्रनुगमन प्रगयन।
प्रतिपत्ति श्रमापनयन, निन्दित नींह रागचर्यामें ॥२४७॥

वन्दननमस्करणाभ्यामभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिः। श्रमगोषु श्रमापनयो न निन्दिता रागचर्यायाम् ॥२४०॥ श्रुभोपयोगिनां हि शुद्धातमानुरागयोगिचारित्रतया समधिगतशुद्धात्मवृत्तिषु श्रमगोषु वन्दननमस्करगााभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिप्रवृत्तिः शुद्धात्मवृत्तिश्राणनिमित्ता श्रमापनयनप्रवृत्ति-एच न दुष्येत् ॥२४७॥

नामसंज्ञ—वदणणमसण अब्भुट्ठाणासुगमणपिड वित्त समण समावण्णअ ण णिदिदो रायचरिय। धातु-संज्ञ-पिड पद गतौ। प्रातिपिदक—वन्दननमस्करण अभ्युत्थानानुगमनप्रतिपित्त श्रमण श्रमापनय न नि-निदता रागचर्या। मूलधातु-प्रति पद गतौ। उभयपदिववरण— वदणणमसस्पेहि—तृतीया बहु०। वन्नदम-स्करणाभ्या—तृतीया द्वि०। अब्भुट्ठाणापुगमणपिडवत्ती अभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्ति —प्रथमा एक०। सम-स्मेश्यमस्व वहु०। समावणओ श्रमापनय.—प्रथमा एक०। ण न—अव्यय। णिदिदा—प्रथमा एक०। रायचरियम्हि रागचर्याया—सप्तमी एववचन। निरुक्ति—प्रतिपादन प्रतिपत्ति (प्रति पद + क्तिन्)। समास—वदन च नमस्करण वदननमस्कररो ताभ्या व०।।२४७।।

ननमस्करणाभ्यां] वन्दन-नमस्कारके साथ [श्रभ्युत्थानानुगमनप्रतिपित्तः] श्रभ्युत्थान श्रीर श्रमुगमनरूप विनीत प्रवृत्ति करना तथा [श्रमापनयः] उनका श्रन्तः, दूर करना [रागचर्यायाम्] रागचर्यामे [न निन्दिता] निन्दित नहीं है।

तात्पर्य—शुभोपयोगचारित्रमे श्रमणोका वन्दन विनय ग्रादि करना निन्दित नही ।
टोकार्थ-शुभोपयोगियोके शुद्धात्माके ग्रनुरागयुक्त चारित्र होनेसे शुद्धात्मपरिणति
प्राप्त की है जिनमे ऐसे श्रमणोके प्रति वन्दन-नमस्कार-ग्रभ्युत्थान-ग्रनुगमनरूप विनीत वर्तन
की प्रवृत्ति तथा शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षाकी निमित्तभूत जो श्रम दूर करनेकी वैयावृत्यरूप
प्रवृत्ति है, वह शुभोपयोगियोके लिये दूषित नहीं है।

प्रसङ्गिववरण--- भ्रनन्तरपूर्व गाथामे शुभोपयोगी श्रमणका लक्षण कहा गया था। 
भ्रब इस गाथामे शुभोपयोगी श्रमणोकी प्रवृत्ति बताई गई है।

तथ्यप्रकाश—(१) शुभोषयोगी श्रमणोका शुद्धात्मानुरागयोगी चारित्र होना है, इस कारण उनके रागचर्या होती है जो कि इस भूमिकामे निन्दित नही है। (२) शुभोषयोगी श्रमण रागचर्यामे श्रन्य श्रमणोके प्रति वन्दना, नमस्कार, श्रभ्युत्थान, श्रनुगमनकी प्रतिपत्ति अथ शुनोपयोगिनामेवैवंविधाः प्रवृत्तयो मवन्तीति प्रतिपादयति—
दंसगागागुवदेसो सिस्सग्गहगां च पोसगां तेसिं।
चरिया हि सरागागां जिशादपूजीवदेसो य ॥२४८॥
दर्शनज्ञानसुदेशन, शिष्य ग्रहण शिष्य ग्राहमपोषण भी।
जिनपूजीपदेश सब, चर्या हि सराग श्रमगोकी ॥२४८॥

दर्शनज्ञानोपदेशः शिष्यग्रहण च पोषण तेषाम् । चर्या हि सरागाणा जिनेन्द्रपूजोपदेशश्च ॥ २४८ ॥ श्रमुजिघृक्षापूर्वाकदर्शनज्ञानोपदेशप्रवृत्ति शिष्यसग्रहणप्रवृत्तिस्तत्पोषणप्रवृत्तिजिनेन्द्रपूजो-

नामसंज्ञ—दसणणागुवदेस सिस्सग्गहण च पोसण त चरिया हि सरागर्जिणिदपूजोवदेस य। धातु-सज्ञ—गह ग्रहगो। प्रातिपदिक—दर्शनज्ञानोपदेश शिष्यग्रहण च पोषण तत् चर्या हि सराग जिनेन्द्रपूजो-पदेश च। मूलधातु—ग्रह उपादाने। उमयपदिवदरण—दसणणागुवदेसो दर्शनज्ञानोपदेश सिस्सग्गहण शिष्यग्रहण पोसण पोषण चरिया चर्या जिणिदपूजोवदेसो जिनेन्द्रपूजोपदेश —प्रथमा एकवचन। तेसि तेषा

व श्रमापनयनकी प्रवृत्ति करते हैं। (३) श्राचार्यादि कोई श्रमण ग्रावे तो उनके सम्मानमें उठकर खड़ा होना श्रभ्युत्थान कहलाता है। (४) जब ग्रचार्यादि श्रमण चलें तो उनके पीछें चलना ग्रनुगमन कहलाता है। (५) विनयभावसहित सम्मानचेष्टावोको प्रतिपत्ति कहते हैं। (६) श्राचार्यादि श्रमण जब विहार, रोग ग्रादिके कारण थक गये हो तो उनके शरीरको दावना, सेवा करना श्रमापनयन है। (७) शुभोपयोगी श्रमणोकी ये सब सेवार्ये दूषक नहीं है।

सिद्धान्त—(१) शुभोपयोगी श्रमणोके शुभ कियायें होती हैं। हृष्टि—१- कियानय (१६३)।

प्रयोग—शुद्धात्मत्वकी रुचिपूर्वक शुद्धात्मवृत्ति वाले श्रमणोकी वैयावृत्य कर शुभोप-योगमे शुद्धात्मत्वकी भलक लेते रहना ॥२४७॥

ग्रब शुभोषयोगियोके ही ऐसी प्रवृत्तियां होती है, यह प्रतिपादन करते हैं—-[दशंनज्ञानोपदेश:] सम्यग्दशंन ग्रीर सम्यग्ज्ञानका उपदेश, [शिष्यग्रहणं] शिष्योका ग्रहण, [च]
तथा [तेषाम पोषण] उनका पोषण [च] ग्रीर [जिनेन्द्रपूजोपदेश:] जिनेन्द्रको पूजाका उपदेश [हि] वास्तवमें [सरागाणांचर्या] सरागियोकी चर्या है।

तात्पर्य-तत्त्व उपदेश करना, दीक्षा देना, पूजोपदेश करना सराग मुनियोकी शुभोप-

टोकार्थ-अनुग्रह करनेको इच्छापूर्वक दर्शनज्ञानके उपदेशको प्रवृत्ति, शिष्यग्रहणकी

#### पदेशप्रवृत्तिश्च शुभोपयोगिनामेव भवन्ति न शुद्धोपयोगिनाम् ॥२४६॥

सरागाण सरागाणा-षष्ठी वहुवचन । निरुक्ति--शिष्यते असौ शिष्य (शिस् + नयप्) शासु अनुशिष्टो अदादि । समास-दर्शन च ज्ञान च दर्शनज्ञाने तयो उपदेशः दर्शनज्ञानोपदेश शिष्यस्य ग्रहण शिष्यग्रहण, जिनेन्द्रस्य पूजा जिनेन्द्रपूजा तस्याः उपदेश जिनेन्द्रपूजोपदेशः ॥ २४८ ॥

प्रवृत्ति, उनके पोषणकी प्रवृत्ति भ्रोर जिनेन्द्रपूजाके उपदेशकी प्रवृत्ति ये सब शुभोपयोगियोके ही होती हैं, शुद्धोपयोगियोके नहीं।

प्रसंगविवरग् -- अनन्तरपूर्व गाथामे शुभोपयोगी श्रमगोकी प्रवृत्ति दिखाई गई थी। अब इस गाथामे बताया गया है कि उक्त प्रवृत्तियां शुभोपयोगियोके ही होती है।

तथ्यप्रकाश—(१) प्रनुग्रहपूर्वंक दर्शन ज्ञानके उपवेशको प्रवृत्ति करना शुभोपयोगियो के ही होती है शुद्धोपयोगियोके नहीं, क्यों जि उपवेशप्रवृत्ति सरागचर्या है। (२) शिष्योके संग्रहणकी प्रवृत्ति व शिष्योका प्रन्तर्बाह्यपोषणप्रवृत्ति शुभोपयोगियोके ही होती है, शुद्धोपयोगियोके नहीं, क्यों कि ऐसी प्रवृत्ति शुभरागपूर्वंक ही होती है। (३) जिनेन्द्रपूजनके उपवेशकी प्रवृत्ति भी शुभोपयोगियोकी होती है, शुद्धोपयोगियोके नहीं, क्यों कि शुभप्रवृत्तिका उपवेश भी सरागचर्या है। (४) ऐसी शुभ प्रवृत्तिया निन्दित नहीं है, क्यों कि शुभोपयोगमे इन प्रवृत्तियों का ग्रागममें वर्णन है।

सिद्धान्त—(१) शुभोपयोगियोके शुभ क्रियायें शुद्धात्मानुरागसे होती है। हिए—१- क्रियानय (१६३)।

प्रयोग--शुद्धोपयोग न ग्रानेकी स्थितिमे शुद्धोपयोगका लक्ष्य न छोडकर शुभोपयोग की उक्त क्रियायें करना ॥२४८॥

ग्रब सभी प्रवृत्तियां शुभोपयोगियोके ही होती है यह ग्रवधारित करते हैं—[यः ग्रिप] जो कोई भी श्रमण [ितत्यं] सदा चातुर्वर्णस्य] चार प्रकारके [श्रमणसंघस्य] श्रमण सघ का [ितत्यं] सदा [कायविराधनरहित] छह कायकी विराधनासे रहित [उपकरोति] उपकार करता है, [सः ग्रिप] वह भी [सरागप्रधानः स्यात्] सरागधर्म है प्रधान जिसके ऐसा शुभो-पयोगी है।

तात्पर्य--श्रमणोका उपकार करने वाले श्रमण भी शुभोपयोगी है।

टोकार्थ—सयमकी प्रतिज्ञा की हुई होनेसे षट्कायके विराधनसे रहित जो कुछ भी, शुद्धात्मपरिणतिके रक्षणमे निमित्तभूत, चार प्रकारके श्रमणसघका उपकार करनेकी प्रवृत्ति है वह सभी रागप्रधानताके कारण शुभोपयोगियोके ही होती है, शुद्धोपयोगियोके कदाचित् भी नहीं।

प्रथ सर्वा एव प्रवृत्तय. शुभोवयोगिनामेव भवन्तीत्यवधारयति— उवकुणदि जो वि णिच्चं चादुव्वरण् स्स समण्संवस्स । कायविराधण्रहिदं सो वि सरागप्रधाण्रो से ॥ २४६॥

> चतुर्विध श्रमग्रसघो का जो उपकार नित्य करता है। कायविराधनविरहित, वह साधु शुभोपयोगी है।।२४६।।

उपकरोति योऽपि नित्य चातुर्वणंस्य श्रमणसघस्य । कायिवराधनरिहतं सोऽपि मरागप्रधान स्यात् ।२४६। प्रतिज्ञातसयमत्वात्षट्कायविराधनरिहता या काचनापि शुद्धात्मवृत्तिश्राणनिमित्ता चातुर्वाणंस्य श्रमणसघस्योपकारकरणप्रवृत्तिः सा सर्वापि रागप्रधानत्वात् शुभोपयोगिनामेव भवति न कदाचिदपि शुद्धोपयोगिनाम् ॥२४६॥

नामसज्ञ—ज वि णिच्च चादुव्वण्ण समणसघ कायविराधणरहिद त वि सरागप्पधाण। धातुसंज्ञ—उव कुण करगो, अस सत्ताया। प्रातिपदिक—यत् अपि नित्य चातुवंणं श्रमणसघ कायविराधणरिहत तत् अपि सरागप्रधान। मूलधातु—उप डुकुञ् करगो, अस् भुवि। उमयपदिववरण—उवकुणिद उपकरोति—वर्तमान अन्य एक० किया। जो य सो स सरागप्पधाणो सरागप्रधान—प्रथमा एकवचन। वि अपि णिच्च नित्य—अव्यय। चादुव्वण्णस्य चातुर्वर्णस्य समणसघस्स श्रमणसघस्य—पण्ठी एकवचन। कायविराधणरिहद कायविराधनरिहत—कियाविशेषण। से स्यात्—विधो अन्य पुरुष एकवचन किया निरुवत— स हनन सघ (स हन् + अच्) उपसर्गादर्थपरिवर्तनम्। समास—श्रमणाना सघ श्रमणसघ तस्य श्र०, कायस्य विराधन कायविराधन तेन रिहत का०।।२४६।।

प्रसङ्गिविवरग् -- भ्रनन्तरपूर्व गाथामे कहा गया था कि ऐसी प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियों के ही होती है। भ्रब इस गाथामे सारी ही ये प्रवृत्तियां शुभोपयोगियोके ही होती है ऐसा सुनिष्चित किया है।

तथ्यप्रकाश — (१) शुभोपयोगी श्रमणने सयमकी प्रतिज्ञा की थी सो उसकी जितनी प्रवृत्तियाँ होती है व सब षट्कायके जीवोकी विराधनासे रहित होती है। (२) शुभोपयोगी श्रमणको जो श्रमणसघके उपकार वैयावृत्त्य करनेकी प्रवृत्ति है सो शुद्धात्मवृत्तिके रक्षाके निमित्त होती है। (३) श्रमणसघका उपकार करने वाली सारी प्रवृत्ति शुभोपयोगियोके ही होती है, क्योंकि वे शुभरागप्रधान है। (४) ऋषि यित मुनि व श्रनगार इन श्रमणोंके समूह को श्रमणसंघ कहते हैं। (५) किसी भी प्रकारकी ऋद्धिको प्राप्त श्रमण ऋषि कहलाते हैं। (६) विशेष ज्ञानी श्रमण मुनि कहलाते हैं। (७) शुद्धोपयोगकी विशेषताको प्राप्त श्रयवा उपभामक क्षपक श्रीणमे बाल्ड श्रमणको मुनि कहते हैं। (०) सामान्य साधु श्रनगार कहलाते हैं। (६) सरागचर्या शुद्धोपयोगियोके कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि शुद्धोपयोगी श्रमण

अय प्रवृत्तेः संयमविरोधित्वं प्रतिषेधयति--

## जिद कुणि कायखेदं वेज्ञावचत्थमुज्जदो समगो । गा हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयागां से ।।२५०॥

जो संयम नहि रखता, वैयावृत्यार्थ उद्यमी साधू।

वह न श्रमण किन्तु गृही, यह तो है धर्म श्रावकका ॥२५०॥

यदि करोति कायखेद वैयावृत्त्यर्थमुद्यत श्रमण । न भवति भवत्यगारी धर्म स श्रावकाणा स्यात् ॥२५०॥ यो हि परेषां शुद्धात्मवृत्तित्राणाभिप्रायेण वीयावृत्त्यप्रवृत्त्या स्वस्य सयमं विराधयति स

नामसंज्ञ—जिंद कायखेद वेज्जावच्चत्यं उज्जद समण ण अणारि घम्म त सावय । घातुसंज्ञ—हव सत्ताया, अस सत्ताया । प्रातिपदिक-यदि कायखेद वेयावृत्त्यार्थं उद्यत श्रमण न अगारिन् धर्मं तत् श्रावक । मूलवातु-भू सत्ताया, अस सत्ताया । उभयपदिववरण-जिंद यदि वेज्जावच्चत्य वेयावृत्त्यार्थं ण न-अव्यय । कायखेद-द्वितोया एक । उज्जदो उद्यतः समणो श्रमण अगारी घम्मो घर्मः सो स -प्रथमा एक । हवदि

#### रागरहित है।

सिद्धान्त--(१) शुद्धोपयोगी सहजशुद्ध अन्तस्तत्त्वमे उपयुक्त होनेसे सर्वप्रवृत्तियोसे निवृत्त है।

दृष्टि-- १- ज्ञाननय (१६४)।

प्रयोग-- शुद्धात्मत्वको रुचिपूर्वक शुद्धात्मत्वके साधक गुरु जनोकी सेवा श्रहिसापद्धति से करना ॥२४१॥

प्रव प्रवृत्तिके संयमिवरोधित्वका निषेध करते हैं — [वैयावृत्यर्थम् उद्यतः वैयावृत्ति के लिये उद्यमी श्रमण [यदि] यदि [कायखेदं] छह कायके खेदको, घातको [करोति] करता है तो वह [श्रमणः न भवति] श्रमण नही है, [श्रगारी भवति] गृहस्थ है; (क्योकि) [सः] छहकायकी विराधना सहित वैयावृत्ति [श्रावकारणां धर्मः स्यात्] श्रावकोंका धर्म है।

तात्पर्य—यदि कोई श्रमण छहकायकी विराधना न टालकर वैयावृत्य करता है तो वह श्रमण नही रहता।

टीकार्थ — जो (श्रमण) दूसरेके शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा हो, इस ग्रभिप्रायसे वैयावृत्यको प्रवृत्ति द्वारा अपने संयमको विराधना करता है, वह गृहस्थधमंमे प्रवेश कर रहा होने
से श्रामण्यसे च्युत होता है। ग्रत जो भी प्रवृत्ति हो वह सर्वथा संयमके साथ विरोध न ग्राये
इस प्रकार ही करनी चाहिये, क्योंकि प्रवृत्तिमे भी संयम ही साध्य है।

प्रसङ्गविवर्ग-ग्रनन्तरपूर्व गायामे सारी ही ये प्रवृत्तियां शुभोपयोगियोके ही

गृहस्थधमानुप्रवेशात् श्रामण्यात् प्रच्यवते । श्रतो या काचन प्रवृत्तिः सा सर्वथा सयमाविरोधे-नैव विधातच्या । प्रवृत्ताविष स्थयमस्यैश साध्यत्वात् ॥२५०॥

भवति-वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया। सावयाण श्रावकाणा-पष्ठी वहु०। से स्यात्-विघी अन्य पुरुष एकवचन किया। निरुक्ति—धर्म शृणोति असौ श्रावक (११ + ण्वुन्)। समास-कायस्य खेद काय- खेद तम् कायखेदम् ॥२५०॥

होती है" यह प्रवधारित किया गया था। श्रव इस गाथामे प्रवृत्तिके सयमविरोधित्वका निषेच किया गया है श्रर्थात् श्रमणकी प्रवृत्ति सयमविरोधी नही होना चाहिये यह विदित कराया गया है।

तण्यप्रकाश—(१) जो सायु दूसरे श्रमणोक्ती शुद्धात्मवृत्तिरक्षाके भावसे वैयावृत्य करे, किन्तु उसमे प्रपने सयमको विराधना कर डाले तो वह श्रामण्यसे च्युत हो जाता है, क्योंकि उसका गृहस्थधमंमे प्रवेश हो गया। (२) षट् कायके जीवको जिसमे खेद पहुचे वह प्रवृत्ति संयमविरोधो कहलाती है। (३) श्रमणाको वैयावृत्त्यादि कार्यमे भी सयमको रंच भी विराधना न करनी चाहिये। (४) वैयावृत्त्यादि प्रवृत्तिमे भी श्रमणोको सयम हो साध्य है।

सिद्धान्त—(१) शुभोपयोगी चारित्रमे प्रवृत्ति सयमप्रधान ही होती है। हिष्ट—१- कियानय (१६३)।

प्रयोग-- नैयावृत्त्यादि कार्यमे भी प्रवृत्ति इस विधिसे करना जिसमे किसी जीवकी हिंसा न हो ।।२५०॥

ग्रब प्रवृत्तिके दो विषयविभाग दिखलाते हैं—[यद्यपि अल्पः लेप ] यद्यपि ग्रल्प लेप होता है तथापि [साकारानाकारचर्यायुक्तानाम्] साकार-ग्रन!कार चर्यायुक्त [जैनानां] जिन-मार्गानुसारी श्रावक व [अनुकम्पया] मुनियोका ग्रनुकम्पासे [निरपेक्षं] निरपेक्ष [उपकारं करोतु] उपकार करे।

तात्पर्य—भूमिकानुसार जिनमार्गानुसारियोका उपकार करना शुभोपयोग है।
टोकार्थ—जो प्रनुकम्पापूर्णक परोपकारस्वरूप प्रवृत्ति है, वह प्रनेकान्तके साथ मैत्रीसे
जिनका चित्त पवित्र हुमा है व शुद्धात्माके ज्ञान-दर्शनमे प्रवर्तमान वृत्तिके कारण साकारग्रनाकार चर्यावाले है ऐसे शुद्ध जैनोके प्रति शुद्धात्माकी उपलब्धिके प्रतिरिक्त पन्य सबकी
ग्रपेक्षा किये बिना ही पल्प लेपवाली होनेपर भी उस प्रवृत्तिके करनेका निषेच नही है, किन्तु
ग्रव्यलेपवाली होनेसे सबके प्रति सभी प्रकारसे वह प्रवृत्ति ग्रनिषिद्ध हो ऐसा नही है, क्योंकि
वहाँ उस प्रकारकी प्रवृत्तिसे परके ग्रीर निजके शुद्धाहमपरिणतिकी रक्षा नही हो सकती।

प्रय प्रवृत्ते विषयविभागे दर्शयति--

## जोण्हागां गिरवेक्खं सागारगागारचरियजुत्तागां। अगुकंपयोवयारं कुटवदु लेवो जदि वि अप्पो ॥२५१॥ अल्प लेप होते भी, श्रावक मुनिपद चरित्रयुक्तोका। शुद्ध लक्ष्य नहिं तजकर, हो निरपेक्ष उपकार करो ॥२५१॥

जैनाना निरपेक्ष साकारानाकारचर्यायुक्तानाम् । अनुकम्पयोपकार करोतु लेपो यद्यप्यल्पः ॥ २५१ ॥

या किलानुकम्पाप्विका परोपकारलक्षणा प्रवृत्ति. सा खल्वनेकान्तमैत्रोपवित्रितिचत्तेषु शुद्धेषु जैनेपु शुद्धात्मज्ञानदर्शनप्रवृत्तवृत्तितया साकारानाकारचर्यायुक्तेषु शृद्धात्मोपलम्भेनरसकल-निरपेक्षतयैवाल्पलेपाप्यप्रतिषिद्धा न पुनरल्पलेपेति सर्गत्र सर्गथैवाप्रतिषिद्धा, तत्र तथाप्रवृत्त्या-शृद्धात्मवृत्तित्रास्य परात्मनोरनुपपत्तेरिति ॥२५ ।।।

नामसज्ञ—जोण्ह णिरवेवख सागारणगारचरियजुत्त अगुक्तपा उवयार लेव जिंद वि अप् । धातुसंज्ञ—कुळ्व करगे । प्रातिपदिक—जैन निरपेक्ष साकारानाकारचर्यायुक्त अनुकम्पा उपकार लेप यदि अपि अल्प । मूलधातु—डुकुञ् करगो । उभयपदिववरण—जोण्हाण जैनाना सागारणगारचरियजुत्ताण साका-रानाकारचर्यायुक्ताना—पट्ठी वहु० । णिरवेवख निरपेक्ष उवगार उपकार—द्वितीया एक० । अगुक्तपया अनुकम्पया—तृतीया एक० । कुट्वदु करोतु—आज्ञार्थे अन्य० एक० किया । लेपो लेप अप्पो अल्प —प्रथमा एक० । जिद यदि वि अपि—अव्यय । निरुवित—लिप्यते असौ लेप लेषु गतौ भ्वादि । समास—साकारा च अनाकारा चेति साकारानाकारे साकारानाकारे चामी चर्ये इति साकारानाकारचर्ये ताभ्या युक्त साकारानाकारचर्यायुक्त ।।२४१।।

प्रसङ्गविवर्गा—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे सयमको घात न करने वाली ही प्रवृत्ति शुभोप-योगियोकी बताई गई थी । ग्रब इस गाथामे प्रवृत्तिका विषय दिखाया गया है ।

तथ्यप्रकाश—१ यद्यपि अनुकम्पापूर्णक परोपकाररूप प्रवृत्तिसे अल्प लेप होता है तथापि शुद्ध जिनमार्गानुयायियोके प्रति शुद्धात्मोपलब्धिको अपेक्षासे की जाती है तो वह प्रवृत्ति निषिद्ध नहीं है। २ जिनका चित्त अनेकान्तके साथ मैत्री द्वारा पवित्र हुआ है व शुद्धात्माको ज्ञानदर्शनरूप चर्या वाले है वे शुद्ध जिनमार्गानुयायी है। ३ "अनुकम्पापूर्णक परोपकारस्वरूप प्रवृत्तिमे अल्प हो तो लेप होता है" ऐसा सोचकर कोई सबके प्रति सब प्रकार हो प्रवृत्ति अप्रतिषिद्ध समभे सो ठीक नहीं है। ४ शुद्ध जिन विनिर्दिष्ट मार्गानुयायियोके प्रतिरक्त अन्यके प्रति व शुद्धात्मोपलब्धिक अतिरिक्त अन्य अपेक्षासे प्रवृत्ति करना शुभोपयोगी श्रमणोके लिये निषिद्ध है, क्योंकि इस तरहकी प्रवृत्ति परको या निजको शुद्धात्मवृत्तिकी रक्षा नहीं बनती।

ष्रय प्रवृत्ते। कालविभागं दर्शयति —

रोगेण वा छुधाए तण्हाए वा समेण वा रूढं। दिहा समणं साहू पिडविज्जदु आदसत्तीए ॥२५२॥ रोग क्षुद्या तृष्णासे, श्रमसे श्राकान्त श्रमणको लखकर। आत्मशक्ति अनुसार हि, मूनि उसका प्रतीकार करे ॥२५२॥

रोगेण वा क्षुघया तृष्णया वा रूढम् । दृष्ट्वा श्रमण साघु प्रतिपद्यतामात्मशक्त्या ।। २५२ ॥ यदा हि समिधगतशुद्धात्मवृत्ते श्रमग्रास्य तत्प्रच्यावनहेतोः कस्याप्युपसर्गस्योपनिपातः

नामसंज्ञ—रोग वा छुघा तण्हा वा सम वा रूढ समण साहु आदसत्ति । घातुसज्ञ—दिस प्रेक्षरो दाने च, पिंड पज्ज गतौ । प्रातिपदिक—रोग वा क्षुघा तृष्णा वा सम वा रूढ श्रमण साघु आत्मशिक्त । मूल• घातु—दिशि प्रेक्षरो, प्रति पद गतौ । उमयपदिवरण—रोगेण क्षुघाए क्षुघया तण्हाए तृष्णया समेण श्रमेण— -तृतीया एक०। वा—अव्यय । रूढ समण श्रमण—द्वितीया एक०। दिट्ठा ट्रष्ट्वा—सम्बन्धार्थप्रिक्रिया । साहू

सिद्धान्त--१- शुभोपयोगी श्रमण शुद्धात्मचर्यायुक्त ग्रन्य श्रमणोका उपकार वैया-वृत्य करते हैं।

हष्टि - १- क्रियानय (१६३)।

प्रयोग-- शुद्धात्मोपलब्बिके निमित्त शुद्धात्मज्ञानदर्शनचर्यायुक्त शुद्ध जिनमार्गानुया-यियोका वैयावृत्य करना ॥२५१॥

ग्रब प्रवृत्तिका कालविभाग बतलाते हैं—[रोगेशा] रोगसे, [वा क्षुधया] ग्रथवा क्षुषासे, [वा तृष्णया] ग्रथवा तृषासे [वा श्रमेशा] ग्रथवा श्रमसे [रूडम्] ग्राक्रोत [श्रमण] श्रमणको [हब्द्वा] देखकर [साधुः] साधु [ग्रात्मशक्त्या] ग्रपनी शक्तिके ग्रनुसार [प्रतिपद्यः ताम्] वैयावृत्यादि करे।

तात्पर्य - पीडासे भ्राकान्त श्रमगाको देखकर साघु यथाशक्ति उसकी सेवा करे।

टीकार्थ-जब शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रमणको, शुद्धवृत्तिसे च्युत करे ऐसा कारणभूत कोई भी उपसर्ग श्रा जाय, तब वह काल, शुभोपयोगीको श्रपनी शक्तिके श्रनुसार प्रतिकार करनेकी इच्छारूप प्रवृत्तिकाल है, श्रौर उसके श्रतिरिक्तका काल श्रपनी शुद्धात्मपरिणितकी प्राप्तिके लिये केवल निवृत्तिका काल है।

प्रसंगविवरण— अनन्तरपूर्व गाथामे शुभोपयोगियोकी प्रवृत्तिका विषय दिखाया गया था। प्रव इस गाथामे प्रवृत्तिका कालविभाग बताया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) जब शुद्धात्मवृत्ति को प्राप्त श्रमणके शुद्धात्मवृत्तिसे डिगाने वाले

स्यात् स शुभोपयोगिन. स्वशक्त्या प्रतिचिकोषी प्रवृत्तिकालः । इतरस्तु स्वय शुद्धात्मवृत्तेः सम-धिगमनाय केवल निवृत्तिकाल एव ।।२५२॥

साघु -प्रथमा एकः । पिडविज्जदु प्रतिपद्यताम्-आज्ञार्थे अन्यः एकः किया । आदसत्तीए आत्मशक्त्या-तृतीया एकवचन । निरुक्ति-क्षुघन क्षुघा (क्षुघ् + क्विप् + टाप्), तर्षण तृषा (तृष् + न + टाप्) जि-तृषा पिपासाया । आत्मन आत्मशक्ति तथा आत्मशक्त्या ।।२५२।

रोगादिक कोई उपसर्ग ग्रा पड़े तो वह काल शुभोपयोगीका स्वशक्त्यनुसार प्रतीकार करनेकी इच्छारूप प्रवृत्तिका काल है। (२) उस प्रवृत्ति कालमे निश्चयतः प्रतीकार करनेकी इच्छा व योग चल रहा है, व्यवहारतः रोगादिक उपसर्गको दूर करनेका प्रयत्न चल रहा है। (३) जब श्रमण्पर कोई रोगादिक उपसर्ग नहीं है तो वह स्वयकी शुद्धात्मवृत्ति पानेके लिये केवल निवृत्तिकाल है ही। (४) साधु जब श्रमण्यको रोग श्रुधा तृषा व श्रमसे ग्राक्रान्त देखे तब वह ग्रात्मशवत्यनुसार विधिसहित मनसे वाचिनक व कायिक वैयावृत्य करे, इस परिस्थितिके ग्रितिरक्त ग्रन्य काल निवृत्तिका है सो ग्रात्मध्यानमे परमात्मध्यानमे रहे।

सिद्धान्त — १ – शुभोपयोगी श्रमण श्रनुकम्पापूर्वक परोपकाररूप प्रवृत्तिका भाव होने से वैयावृत्त्यादि कार्य करता ही है।

दृष्टि---१- क्रियानय (१६३)।

प्रयोग—शुद्धात्मवृत्तिकी ग्रोर ग्रभिमुख रहने वाले साधकोपर रोगादिक ग्राये तो शुद्धात्मवृत्तिकी रक्षाके लिये उनकी ग्रात्मशक्त्यनुसार सेवा करना ॥२५२॥

ग्रब लोगोके साथ बातचीत करनेको प्रवृत्तिको उसके निमित्तके विभाग सिहत बत-लाते हैं—[वा] ग्रीर [ग्लानगुरुबालवृद्धश्रमणानाम्] रोगी, गुरु, बाल तथा वृद्ध श्रमणोकी [वैयावृत्यनिमित्तं] सेवाके निमित्त [शुभोपयुता] शुभोपयोगयुक्त [लौकिकजनसंभाषा] लौकिक जनोके साथकी बातचीत [न निन्दिता] निन्दित नहीं है।

तात्पर्य — रोगी ग्रादि सेव्य श्रमणोकी सेवाके निमित्त लौकिक जनोके साथ शुभोप-युक्त संभाषण निषिद्ध नहीं है।

टीकार्थ—शुद्धात्मपरिरातिको प्राप्त रोगी, गुरु, बाल ग्रीर वृद्ध श्रमणोकी सेवाके निमित्त ही शुद्धात्मपरिणतिशून्य लोगोके साथ बातचीत प्रसिद्ध है, किन्तु ग्रन्य निमित्तसे भी प्रसिद्ध हो ऐसा नही है।

 श्रथ लोकसंभाषगाप्रवृत्ति सनिमित्तविभागं दर्शयति---

## वेज्जावचिशामित्तं गिलाण्युरुवालवुड्ढसमणाणं । लोगिगजणसंभासा ग् णिदिदा वा सुहोवजुदा ॥२५३॥

बाल वृद्ध गुरु रोगी, श्रमगोकी खेदहरणसेवामे । लौकिकजनसभाषगा, निन्दित न शुभोपयोगीके ॥२५३॥

वैयावृत्यनिमित्त ग्लानगुरुबालवृद्धश्रमणानाम् । लौकिकजनसभाषा न निन्दिता वा गुभोपयुता ॥२५३॥ समिषगतज्ञुद्धात्मवृत्तीनां ग्लानगुरुबालवृद्धश्रमणानां वैयावृत्त्यनिमित्तमेव शुद्धात्मवृत्ति- शून्यजनसभाषणां प्रसिद्धं न पुनरन्यनिमित्तमिप ॥२५३॥

नामसंज्ञ वेज्जावच्चणिमित्त गिलानगुरुवालवुड्ढसमण लोगिगजणसभासा ण णिदिदा वा सुहोवजुदा। घातुसंज्ञ निंद निन्दाया। प्रातिपदिक वैयावृत्यनिमित्त ग्लानगुरुवालवुद्धश्रमण लौकिकजनसभाषा न निन्दिता वा गुभोपयुता। मूलधातु निन्द निन्दाया। उमयपदिववरण वेज्जावच्चणिमित्त
वैयावृत्यनिमित्त अञ्यय कियाविशेषणरूपे। गिलाणगुरुवालवुड्ढसमणाण ग्लानगुरुवालवुद्धश्रमणान षष्ठी बहुवचन। लोगिगजणसभासा लौकिकजनसभाषा सुहोवजुदा गुभोपयुता प्रथमा एक०। ण न अञ्यय। णिदिदा निन्दिता प्रथमा एकवचन कृदन्त कियारूपा। निरुक्ति गृणाति उपिद शित धर्म इति
गुरु (गृ न कु)। समास ग्लानश्च गुरुश्च वालश्च वृद्धश्चेति ग्लानगुरुवालवृद्ध ग्लानगुरुवालवृद्धाश्च ते
श्रमणाश्चेति ग्लान०, लौकिकजन सहसभाषा इति लौकिकजनसभाषा।।२५३।।

#### की प्रवृत्ति किस निमित्तसे होती है।

तथ्यप्रकाश—१- रोगी गुरु बाल वृद्ध श्रमणोकी वैयावृत्तिके निमित्त शुभोपयोगी श्रमणका लोकिक जनोसे सभाषण करना निन्दित नहीं है। २- शुद्धात्मवृत्ति से शुन्य जन लोकिक जन कहलाते, उनसे सभाषण करना श्रनावश्यक है, किन्तु शुद्धात्मवृत्ति में लगे हुए श्रमणोकी सेवाके लिये श्रावश्यक होनेपर लोकिक जनोसे शुभोपयोगयुक्त सभाषण करना शास्त्रोमे निषिद्ध नहीं। ३- उक्त प्रयोजनके श्रतिरिक्त श्रन्य कारणोसे लोकिकजनसंभाषण प्रसिद्ध हो ऐसा नहीं है, श्रथित श्रन्य समय व श्रन्य प्रयोजनसे लोकिकजनसभाषण निषिद्ध है।

सिद्धान्त—१- वास्तवमे रोग ग्रादिसे प्राक्तान्त श्रमणकी देखकर शुभोपयोगी श्रमस उनके प्रति प्रतीकार करनेकी इच्छारूप व योगरूप प्रवर्तते हैं। २-श्रमसोकी ग्रावश्यक वैया-वृत्तिके निमित्त शुभोपयोगी श्रमसा लौकिकजनोसे सभाषस करते है।

हिष्ट—१- अशुद्धनिश्चयनय (४७)। २- परसप्रदानत्व ग्रसद्भूत व्यवहार, पर-कर्मत्व ग्रसद्भूत व्यवहार (१३२, १३०)। पर्यवमुक्तस्य शुमोपयोगस्य गौरामुख्यविभागं दर्शयति—

एसा पसत्थभूदा समगागां वा पुगो घरत्थागां। चरिया परेत्ति भगिदा ताएव परं लहदि सोक्खं।।२५४॥ यह शुभ चर्या श्रमगो, गृहियोके गौग मुरूपरूप कही। उससे हि परम्परया, पुरुष परम सौख्यको पाते।।२५४॥

एषा प्रशस्तभूता श्रमणाना वा पुनर्गः हस्थानाम् । चर्या परेति भणिता तयैव पर लभते सौख्यम् ॥२५४॥ एवमेष शुद्धात्मानुरागयोगिप्रशस्तचर्याक्ष्प उपर्वाणितः शुभोपयोगः तदय शुद्धात्मप्रका-शिको समस्तविरतिमुपेयुषो कषायकणसद्भावात्प्रवर्तमानः शुद्धात्मवृत्तिविरुद्धरागसगतत्वाद्गौणः

नामसंज्ञ—एत पसत्यभूद समण वा पुणो घरत्य चरिया परा ति भणिदा त एव पर सोक्ख । धातु-संज्ञ—भण कथने, लभ प्राप्तो । प्रातिपदिक—एतत् प्रशस्तभूत श्रमण वा पुनर् गृहस्य चर्या परा इति भणित तत् एव पर सोक्ख्य । मूलधातु—भण शब्दार्थः, ंडुलभष् प्राप्तो । उभयपदिववरण—एसा एषा पसत्यभूदा प्रशस्तभूता चरिया चर्या परा-प्रथमा एक०। समणाना श्रमणाना घरत्थाण गृहस्थाना—

प्रयोग—शुद्धात्मवृत्तिको पाने वाले रोगादिसे माक्रान्त श्रमणोकी वैयावृत्तिके लिये म्रावश्यक होनेपर लौकिक जनोसे भी सभाषण करना, किन्तु वह भी शुद्धलक्ष्मी व शुभोपयुक्त होकर ही करना ।।२५३।।

श्रव इस प्रकारसे कहे गये शुभोपयोगका गोगा-मुख्य विभाग दिखलाते है—[एषा] यह [प्रशस्तभूता] प्रशस्तभूत [चर्या] चर्या [श्रमणानां] श्रमणोके होती है [वा गृहस्थानां पुनः] श्रोर गृहस्थोके तो [परा] मुख्य होती है, [इति मिणता] ऐसा श्रागममे कहा है; [तया एव] उसीसे [परं सौख्य लभते] सावक परम्परया परमसौक्ष्यको प्राप्त होता है।

तात्पर्य-शुभोपयोगसम्बन्धित चर्यासे परम्परया परमसौरूय प्राप्त होता है।

टीकार्थ—इस प्रकार शुद्धात्मानुरागयुक्त प्रशस्त चर्यारूप यह शुभोपयोग वर्णित किया गया है सो शुद्धात्माको प्रकाशक सर्वविरितको प्राप्त श्रमणोके कथायकराके सद्भावके कारण प्रवित्त होता हुआ यह शुभोपयोग शुद्धात्मपरिणितिसे विरुद्ध रागके साथ सगत होनेसे गोण होता है, किन्तु गृहस्थोके तो, सर्वविरितके अभावसे शुद्धात्मप्रकाशनका अभाव होनेसे कथायके सद्भावके कारण प्रवर्तमान होता हुआ भी, इंधनको स्फटिकके सपर्कंसे सूर्यके तेजके अनुभवकी तरह गृहस्थको रागके संयोगसे शुद्धात्माका अनुभव होनेके कारण और अमणः परम निर्वाणि सौस्यका कारण होनेसे यह शुभोपयोग मुख्य होता है।

प्रसंगविषरण-प्रनन्तरपूर्व गायामे बताया गया था कि मुभोपयोगी श्रमण गुद्धात्म-

श्रमणानां, गृहिंगां तु समस्तविरतेरभावेन शुद्धातमप्रकाणनस्याभावात्कषायसद्भावातप्रवर्तमानो-ऽपि स्फटिकसपर्केगार्कतेजस इवैधसां रागसयोगेन शुद्धात्मनोऽनुभवात्क्रमतः परमनिवर्गिसोख्य-कारणत्वाच्च मुख्यः ॥२५४॥

षष्ठी बहुवचन । भणिदा भणिता-प्रथमा एक० कृदन्त किया । ता तया-नृतीया एक० । पर सोक्ख सी-स्य-द्वितीया एक० । लहदि लभते-वर्त० अन्य० एक० किया । वा त्ति इति एव-अव्यय ।।२५४॥

वृत्ति वाले रोगादिसे ग्राक्नान्त श्रमणोकी वैयावृत्तिके लिये ग्रावश्यक हो तो लौकिक जनोसे भी सभाषण करते हैं। ग्रब इस गांथामे उक्त शुभोपयोग गौण मुख्य विभाग बताया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) गुद्धात्मानुरागसे सम्बन्धित प्रशस्त चर्याको गुभोपयोग कहते हैं।
(२) यह गुभोपयोग सकलबतीके कषायकरणके सद्भावसे हुआ है तो भी श्रमणोके गौणरूपसे होना चाहिये, नयोकि प्रशस्त राग भी गुद्धात्मवृत्तिके विरुद्ध है। (३) गृहस्थ जनोके गुभो-धोग मुख्य रूपसे है, नयोकि गृहस्थके सकलबत तो है नहीं सो ग्रुद्धात्मत्वका प्रकाशन नहीं पाता, तो भी शुद्धात्मानुरागयोगी प्रशस्त रागके संयोगसे गृहस्थको शुद्धात्माना श्रनुभव होता व परम्परया परमित्वाणके श्रानन्दका काररण बनता है। (४) सम्यक्तको ग्रुद्धात्माना श्रनुभव होता व गृहस्थको शुद्धात्माको ही ग्राश्रय है। (५) चारित्रकी श्रपेक्षासे श्रमणके व गृहस्थको शुद्धात्माको ही ग्राश्रय है। (५) चारित्रकी श्रपेक्षासे श्रमणके शुद्धात्मवृत्ति मुख्य होनेसे श्रुभेपसे श्रुभोपयोग गौरा है। (६) सम्यग्हिष्ट गृहस्थके श्रुद्धात्मवृत्तिका प्रकाशन न होनेसे श्रशुभ से हटनेके लिये जो ग्रुभोपयोग पौरा च वल रहा है वह भी शुद्धात्मवृत्तिका ही मन्द पुरुषार्थ है। (६) शुद्धात्मद्रव्यके मन्द श्रालम्बनसे ग्रुभ परिणित हटकर ग्रुभ परिणित होती है। (६) शुद्धात्मद्रव्यके दृढ प्रालम्बनसे ग्रुभ परिणित भी हट जाती है श्रीर शुद्ध परिणित हो जाती है।

सिद्धान्त---१- सम्यग्दृष्टि गृहस्थके शुभोपयोग मुख्यतया है । २- श्रमणके शुद्धात्म-वृत्ति मुख्य है ।

**द्दार्य—१-** पुरुषकारनय (१८३) । २- ग्रनीश्वरनय (१८६) ।

प्रयोग—कषायकणसद्भावसे योगप्रवृत्ति ग्रा पडनेपर शुद्धात्मवृत्ति के पोरुषको विधे-यता न भूलकर शुभोपयोगरूप प्रवर्तन करना ॥२५४॥

ध्रव शुभोपयोगका कारराके वैपरीत्यसे फलका वैपरीत्य होता है यह सिद्ध करते है—[इह सस्यकाले नानाभूमिगतानि बीजानि इव] इस जगतमे घान्यकालमे ध्रनेक प्रकार की भूमियोमे पड़े हुये बीजकी तरह [प्रशस्तभूतः रागः] प्रशस्तभूत राग [वस्तु विशेषेगा] पात्र भेदसे [विपरीतं फलित] विपरीत रूपसे फलता है।

अथ शुभोषयोगस्य कारणवैपरीत्यात् फलवैपरीत्यं साधयति— रागो पसत्थभूदो वत्थुविसेसेगा फलदि विवरीदं । गागाभूमिगदागिह बीजागिव सस्मकालम्हि ॥२५५॥

> शुभ राग पात्रकी कुछ, विरुद्धतासे विरुद्ध फल देता। बीज कुभूगत फलता, उल्टा फलकालमें जैसे ।।२५५॥

राग श्रशस्तभूतो वस्तुविशेषेण फलित विपरीतम् । नानाभूमिगतानीह बीजानिव सस्यकाले ॥ २५५ ॥ यथैकेषामिष बीजाना भूमिवैपरीत्यान्निष्पत्तिवैपरीत्य तथैकस्यापि प्रशस्तरागलक्षणस्य शुभोपयोगस्य पात्रवैपरीत्यात्फलवैपरीत्यं कारगाविशेषात्कार्यविशेषस्यावश्यंभावित्वात् ॥२५५॥

नामसंज्ञ-राग पसत्थभूद वत्थुविसेस विवरीद णाणाभूमिगद इह बीज इव सस्सकाल । भातुसज्ञ-फल फलने । प्रातिपदिक—राग प्रशस्तभूत वस्तुविशेष विपरीत बानाभूमिगत बीज सस्यकाल इह इव । भूलधातु—फल फलने । उभयपदिववरण—रागो राग पसत्थभूदो प्रशस्तभूत: प्रथमा एकः । वत्युविसेसेण वस्तुविशेषेण-तृतीया एकः । फलिद फलित-वर्तमान अन्यः एकः किया । विवरीक्ष विपरीत-क्रियाविशेष्ण । णाणाभूमिगदाणि नानाभूमिगतानि बीजाणि बीजानि-प्रथमा बहुः । इह इत-अव्यय । सस्यकाल-िह सस्यकाले-सप्तमी एकवचन । निरुवित-प्रशस्यतेस्म इति प्रशस्त (प्रशस् +क्त) शस स्तुतौ । समास—नानाभूमौ गतानि इति नानाभूमिगतानि, सस्यस्य काल सस्यकाल तिस्मन् सस्यकाले ।।२५४॥

तात्पर्य - प्रशस्त राग भी कुपाश्रगत होनेसे उल्टा फल देने वाला होता है।

टीकार्थ — जैसे एक ही बीजोका भूमिकी विपरीततासे निष्पत्तिका वैपरीत्य होता है उसी प्रकार एक ही प्रशस्तरागस्वरूप शुभोपयोगका पात्रकी विपरीततासे फलका वैपरीत्य होता है, क्योंकि कारणके भेदसे कार्यका भेद श्रवश्यम्भावी है।

प्रसंगिववरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे शुभोपयोगका गौण मुख्य विभाग दर्शाया गया था। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि शुभोपयोगका ग्राश्रयभूत विपरीत कारण होनेपर उसका विपरीत फल होता है।

तथ्यप्रकाश—(१) कारणके भेदसे कार्यका भेद ग्रवश्यंभावी है। (२) ग्रच्छी भूमिमें डाले गये बीजका ग्रच्छा फल उत्पन्न होता है, किन्तु उसी बीजको रेतेली ग्रादि खराब भूमि में डाला जाय तो उसका फल खराब होता है या उत्पन्न हो नहीं होता। (३) प्रशस्तरागरूप, शुभोपयोग सर्वज्ञोपिदष्ट सुदेव सद्धमं व सुगुरुके विषयमे हो तो पुण्यसंचयपूर्वक कुछ काल बाद मोक्षकी प्राप्ति होती है। (४) ग्रज्ञानी जनो द्वारा व्यवस्थापित देव धर्म गुरुके विषयमे प्रश-स्तरागरूप शुभोपयोग हो तो उसका फल विपरीत होगा, मोक्षज्ञन्य पुण्यापदाको प्राप्ति है जिसे उसे ग्रधिकसे ग्रधिक यही हो सकता कि मरकर ग्रच्छा मनुष्य बन जाय या देव बन जाय।

अथ कारगावैपरीत्यफलवैपरीत्ये दर्शयति —

छदुमत्थविहिदवत्थुसु वदिणियमज्भयण्भाण्दाण्रदो । ण लहदि अपुण्जभावं भावं सादप्पगं लहदि ॥२५६॥ छद्मस्थविहित पदमें, ब्रत नियम पठन घ्यान दानमें रत । अपुनर्भव नींह पाता, सातात्मक माव कुछ पाता ॥२५६॥

छपस्यविहितवस्तुषु व्रतिवयमाध्ययनध्यानदानरत । न लभते अपुनर्भाव भाव सातात्मक लभते ॥२५६॥ शुभोपयोगस्य सर्वाज्ञव्यवस्य।पितवस्तुषु प्रणिहितस्य पुण्योपवयपूर्वकोऽपुनर्भावोपलम्भः किल फलं, तत्तु कारणनेपरीत्याद्विपर्यय एव । तत्र छद्मस्यव्यवस्यापितवस्तुनि कारणनेपरीत्य

नामसज्ञ छदुमत्यविहिवत्यु वदणियमज्काणदाणरद ण अपुणन्भाव भाव सादप्पग । घातुसंत्र मभ प्राप्तो । प्रातिपदिक छत्रस्यविहितवस्तु व्रतियमाध्ययनदानरत न अपुनर्भाव भाव सातात्मक ।

सिद्धान्त-(१) प्रशुद्धभावनाके परिखाममें अशुद्धता हो चलती है।

हि - १- प्रशुद्ध भावनापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४स)।

प्रयोग—शुद्ध ग्रन्तस्तत्वको प्रतोति रखते हुए ग्रंतस्तत्त्वमे उपयुक्त न हो रहेको स्थितिमे सुदेव सुशास्त्र सुगुरुको ग्राश्रयभूत कर शुभोपयोगरूप प्रवर्तना ॥२५५॥

प्रव कारणको विपरीतता प्रोर फलकी विपरीतता विखलाते (हैं—[ख्यस्यविहत-बस्तुखु] छद्मस्य-प्रज्ञानीके द्वारा कथित देव-गुरु-धर्मादिके विषयमे [द्वतिनयमाध्ययनध्यानदान-रतः] व्रत-नियम-प्रध्ययन-ध्यान-दानमे रत जीव [अपुनर्मावं] मोक्षको [न सभते] प्राप्त नही होता, किन्तु [सातात्मकं मावं] सातात्मक भावको [लभते] प्राप्त होता है।

तात्पर्य-किल्पत देव गुरु वमिदिकके प्रति किया हुम्रा शुभ कार्य मोक्षको नही देता, किन्तु सीसारिक सुखको प्राप्त करा सकता है।

टीकार्य—सर्वज्ञ द्वारा व्यवस्थापित बस्तुग्रोमें युक्त शुभोपयोगका फल पुण्यसंचयपूर्णक मोक्षका लाभ है। वह फल, कारणकी विपरीतता होनेसे विपरीत ही होता है। वहीं, छद्मस्य स्थापित वस्तुयें कारणवैपरीत्य है, उनमे व्रत-नियम-ग्रध्ययन-घ्यानदानरतरूपसे युक्त शुभोपयोग का फल मोक्षशून्य केवल पुण्यापसदकी प्राप्ति है फलवैपरीत्य है, वह फल सुदेवहव व सुमतुक घ्यत्व है।

प्रसंगविवरण—पनतरपूर्व गाथामे बताया गया था कि कारण विपरीत होनेपर शुभोपयोगका फल विपरीत होता है। भ्रब इस गाथामे, कारणकी विपरीतता व फलकी विप-रीतता दोनो बताई गई है।

तथ्यप्रकास—(१) सर्वज्ञदेव द्वारा उपदिष्ट तत्त्व शुभोपयोगके प्रविपरीत प्राश्रयभूत

तेषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतत्वप्रणिहितस्य शुभोपयोगस्यापुनर्भावशून्यकेवलपुण्यापसदप्रान् प्तिः फलनेपरीत्यं तत्सुदेवमनुजत्वम् ॥२४६॥

मूलघातु—इलभष् प्राप्तो । उभयपदिवयरण—छदुमत्यविहिदवत्युसु छप्पस्यविहितवस्तुष्-सप्तमी बहु० । वदिणयमजभाणदाणरदो ब्रतिनयमाध्ययनदानरत.—प्रथमा एकवचन । ण न—अव्यय । लहदि लभते—वर्त । अन्य० एक० किया । अपुण्याव अपुनर्भाव भाव सादप्प सातात्मक—द्वितीया एक० । निरुष्ति—छन्द-यन इति छप्प तत्र तिष्ठतीति छप्पस्य छदि संवरणे चुरादि, वसति सत्त्व यत्र तद् वस्तु (वस +तुन्) वस निवासे । समास— ब्रत च नियमरच अध्ययन च ध्यान च दान चेति ब्रतिनयमाध्ययनध्यानदानामि तेषु रतः इति ब्रत् ।।२५६॥

कारण है। (२) म्रविपरीत म्राश्रयसे हुए शुभोपयोगका फल पुण्योपचयपूर्वक मोक्षलाभ है। (३) छद्मस्य म्रज्ञानी जनो द्वारा स्थापित कल्पित सराग देव म्रादि तत्त्व शुभोपयोगके विपरीत माश्रयभूत कारण है। (४) विपरीत कारणोमे किये गये दान ध्यान म्रध्ययनादिरूप शुभोप-योगका फल मात्र मोक्षलाभशून्य पुण्यापदकी प्राप्ति है।

सिद्धान्त—(१) सराग जीवको वीतरागके लिये प्रयुक्त होने वाले देव शब्दसे कहना उपचार है।

हिष्ट—१- एकजातिपर्याये भ्रन्यजातिपर्यायोपचारक भ्रसद्भूत व्यवहार (१०७)।
प्रयोग—सत्य भ्रसत्य तत्त्वका विवेक करके भ्रसत्यका भ्राश्रय छोड़कर सत्यके भ्राश्रयः
से उपयोगका प्रवर्तन करना ॥२५६॥

श्रव पुनः कारणविपरीतता श्रीर फलविपरीतता ही बतलाते है—[श्रविदितपरमा-थेंषु] नही जाना है परमार्थको जिन्होने ऐसे [च] श्रीर [विषयकषायाधिकेषु] विषय-कषाय में श्रधिक [पुरुषेषु] पुरुषोके प्रति [जुष्टं कृतं या दत्तं] सेवा, उपकार श्रथवा दान [कुदेवेषु मनुजेषु] कुदेवरूपमे श्रीर कुमनुष्यरूपमे [फलित] फलता है।

तात्पर्य-विषयकषायवान पुरुषोमे किया हुन्ना दान ग्रादिका फल कुदेव व कुनर होना है।

टीकार्थ—जो छदास्यस्थापित वस्तुर्ये कारणजैपरीत्य है; वे वास्तवमें शुद्धात्मज्ञानसे श्रुत्यताके कारण नही जाना है धोर शुद्धात्मपरिषतिको प्राप्त न करनेसे 'विषयकषायमे पिषक' ऐसे पुरुष हैं। उनके प्रति सेवा, उपकार या दान करने वाले शुभोपयोगात्मक जीवो को जो केवल पुण्यापसदकी प्राप्ति है सो वह फलविपरीतता है; वह (फल) कुदेवत्व व कुमनु- ध्यत्य है।

प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूर्व गाथामे शुभोपयोगके विपरीत कारण व विपरीत फलको

श्रथ कारणवैपरीत्यफलवैपरीत्ये एव व्याख्याति—

अविदिदपरमत्थेसु य विसयकसायाधिगेसु पुरिसेसु । जुडं कदं व दत्तं फलिद कुदेवेसु मगुवेसु ॥२५७॥ अविदित परमार्थोमे, विषयकषायन्याकुलित पुरुषोमे । कृत दान प्रीति सेवा कुदेवमनुजीय फल देती ॥२५७॥

व्यविदितपरमार्थेषु च विषयकषायाधिकेषु पुरुषेषु । जुष्ट कृत वा दत्त फलित कुदेवेषु मनुजेषु ॥ २५७ ॥ यानि हि छद्मस्यव्यवस्थापितवस्तूनि कारणवैपरीत्य ते खलु शुद्धात्मपिरज्ञानशून्यत- यानवाप्तशुद्धात्मवृत्तितया चाविदितपरमार्था विषयकषायाधिकाः पुरुषा तेषु शुभोपयोगातम- कानां जुष्टोपकृतदत्तानां या केवलपुण्यापसदप्राप्तिः फलवैपरीत्य तत्क्रदेवमनुजत्वम् ॥२५७॥

नामसंज्ञ—अविदिवपरमत्थ य विसयकसायाधिग पुरिस जुट्ट कद व दत्त कुदेव मगुव । धातुसंज्ञ— फल विपाके । प्रातिपिदिक —अविदितपरमार्थं च विषयकषायाधिक पुरुष जुष्ट कृत वा दत्त कुदेव मगुव । पूलधातु — फल विपाके । उभयपदिववरण — अविदिदपरमत्थेसु अविदितपरमार्थेषु विसयकसायाधिगेसु विषयकषायाधिकेषु पुरिसेसु पुरुषेषु कुदेवेसु कुदेवेषु मगुवेसु मनुजेपु — सप्तमी बहु । जुप्ट कृत दत्त — प्रथमा एकवचन कृदन्त किया । फलिद फलित — धर्त अन्य ० एक ० किया । निरुक्त — पुरित अग्रे गच्छित इति पुरुष पुर अग्रगमने (पुर् म कुषण्) । समास — विषया च कपाया च विषयकषाय तेषु अधिका विषयकषायाधिका तेषु विषयकषायाधिकेषु ।।२५७।।

दिखाया गया था। ग्रब इस गाथामे विशेष विपरीत कारण व विपरीत फलका व्याख्यान किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) जो विषयकषायमे ग्रधिक पुरुष है फिर भी विचित्रवेशादिके कारण उनमे देवत्व गुरुत्वकी कल्पना बने तो वे विपरीत पात्र है, विपरीत कारण हैं। (२) विपरीत कारणोमे परमार्थकी ग्रनभिज्ञता होनेसे विषयकषायाधिकता हुई है। (३) विपरीत कारणो शुद्धात्मपरिज्ञानशून्य होनेसे शुद्धात्मवृत्तिको प्राप्त न कर सके ग्रतः ग्रज्ञानी है। (४) उन विपरीत कारणोके प्रति सेवा उपकार व दान करनेके शुभोपयोग वालोको मोक्षमार्गशून्य मात्र होन पुण्यकी प्राप्ति हो जातो है जिससे खोटे देव मनुष्योमे जन्म हो जायगा। (५) विपरीत कारणोको सेवामे विपरीत फल ही प्राप्त होता है। (६) कुदेव कुगुरुकी सेवा वारस्तवमे शुभोपयोग नही है, किन्तु कल्पित धर्मभावनारूप मद कषायसे वह शुभोपयोग कहा जाता है।

सिद्धान्त—(१) विपरीत कारगोके लगावमे मोही विपरीत फल पाता है। हृष्टि—१- उपाधिसापेक्ष श्रशुद्धद्रव्याधिकनय (२४)।

म्रथ कारगवैपरीत्यात् फलमविपरीतं न सिध्यतीति श्रद्धापयति—

## जिद ते विसयकसाया पाव ति परूविदा व सत्थेसु । किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णित्थारगा होति ॥२५८॥

जब वे विषयकषायें, पापमयी ही कही जिनागममे।

फिर उनके श्रनुरागी, किमु हो संसारनिस्तारक ॥२५८॥ यदि ते विषयकषाया पापमिति प्ररूपिता वा शास्त्रेषु । कथ ते तत्प्रतिबद्धाः पुरुषा निस्तारका भवन्ति ॥

याद त विषयकषाया पापामात अरूपता या शास्त्रयु । कथ त तत्त्रातबद्धाः पुरुषा । नस्तारका भवान्त ॥ विषयकषायास्तावत्पापभेव तद्वन्तः पुरुषा ग्रिप पापमेव तदनुरक्ता ग्रिपि पापानुरक्तः त्वात् पापमेव भवन्ति । ततो विषयकषायवन्तः स्वानुरक्ताना पुण्यायापि न कल्प्यन्ते कथं पुनः ससारनिस्तारणाय । ततो न तेभ्यः फलमविपरीतं सिध्येत् ॥२५८॥

नामसंज्ञ—जिंद त विसयकसाय पाव ति पक्तविद व सत्थ किह त तप्पिडबद्ध पुरिस णित्थारग । धातुसंज्ञ—हो सत्ताया । प्रातिपिदक— यदि तत् विषयकषाय पाप इति प्रकृपित वा शास्त्र कथ तत् तत्प्र- तिबद्ध पुरुष निस्तारक । मूलधातु— भू सत्ताया । उभयपदिववरण——जिंद यदि ति इति व वा किह कथ— अव्यय । ते विसयकसाया विषयकषाया —प्रथमा बहु० । पाव पाप—प्रथमा एक० । पक्षविदा प्रकृपिता — प्रथमा बहु० कृदन्त किया । सत्थेसु शास्त्रेषु—सप्तमी बहु० । ते तप्पिडबद्धा तत्प्रतिबद्धा पुरिसा पुरुषा णित्थारया निस्तारका —प्रथमा बहु० । होति भवन्ति—वर्तमान अन्य पुरुष बहुवचन किया । निरुवति— शस्यते भव्या अनेन इति शास्त्रम् (शास् + ष्ट्रन्) शास शिक्षणे अदादि । समास— विषयाश्च कषाया- श्चिति विषयकषाया, तत्र प्रतिबद्धा इति यत्प्रतिबद्धा ।।२५६॥

प्रयोग—श्रात्महितके लिये कुदेव कुगुरु कुधर्मकी सेवा छोडकर सुदेव सुगुरु सुधर्मकी सेवा करते हुए परमार्थकी प्रतीति रखना ॥२५७॥

भ्रब कारगाकी विपरीततासे भ्रविपरीत फल सिद्ध नहीं होता यह श्रद्धा कराते है— [विद वा] जब कि '[ते विषयकषायाः] वे विषयकषाय [पापम्] पाप है' [इति] इस प्रकार [शास्त्रेषु] शास्त्रोमे [प्रकृपिताः] प्रकृपित किया गया है, तो [तत्प्रतिबद्धाः] उन विषय-कृषायोमे लीन [ते पुरुषाः] वे पुरुष [निस्तारकाः] पार लगाने वाले [कथं भवन्ति] कैसे हो सकते हैं ?

तात्पर्य--विषय कषाय पापमे लीन पुरुष निस्तारक नहीं हो सकते हैं।

टीकार्थ—विषय कषाय पाप ही है, विषयकषायवान पुरुष भी पाप ही हैं, विषय-कषायवान पुरुषोके प्रति अनुरक्त जीव भी पापमे अनुरक्त होनेसे पाप ही हैं। इसलिये विषय-कषायवान पुरुष स्वानुरक्त पुरुषोको पुण्यका कारण भी नहीं होते, तब फिर वे ससारसे नि-स्तारके कारण तो कैसे माने जा सकते हैं? (नहीं हो सकते); इसलिये उनसे अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता। म्रथाविपरीतफलकारगा कारगामविपरीतं दर्शयति —

उवरदपावो पुरिसो समभावो धिम्मगेसु सब्वेसु । गुण्सिमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स ॥२५६॥ पापविरत सब धार्मिक, मे समभावी सुगुण्गणाश्रित जो । वह जानी पात्र पुरुष, होता सन्मार्गका भागी ॥ २५६॥

उपरतपाप पुरुष समभावो धार्मिकेषु सर्वेषु । गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमागंम्य ॥ २४६ ॥ उपरतपापत्वेन सर्वधर्मिमध्यस्थत्वेन गुणग्रामोपसेवित्वेन च सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रयौग-

नामसंज्ञ- जवरवपाव ।पुरिस समभाव धिम्मग सन्व गुणसिमिदिदोषसेवि त भागि सुमग्ग । धातुसंज्ञ-हव सत्ताया । प्रातिपदिक- उपरतपाप पुरुष समभाव गुणसिमितितोपसेविन् भागिन् धिम्मक सर्व सुमार्ग ।

प्रसङ्गिववरग्—ग्रनन्तरपूर्वं गायामे कारणवैपरीत्य ग्रीर फलवैपरीत्यका व्याख्यान किया गया था। श्रव इस गाथामे बताया गया है कि कारणवैपरीत्यसे फल ग्रविपरीत सिद्ध नहीं होता।

तथ्यप्रकाश—(१) विषयकषाय परिणाम तो पाप ही है। (२) विषयकषाय परि-एाम वाले पुरुष भी पापरूप ही हैं। (३) पापरूप पुरुषोमे अनुरागो प्राणी भी पापानुरागी होनेसे पापरूप ही होते हैं। (४) विषयकषाय वाले पुरुष अपने भक्तोको पुण्यबन्धके लिये कारए। कैसे हो सकते है ? नहीं हो सकते। (५) विषयकषाय वाले पुरुषोकी भक्ति जब पुण्यके लिये भी नहीं हो सकती, फिर ससारनिस्तरणके लिये तो बात बिल्कुल ही दूर है। (६) कारणकी विपरीततासे फल अविपरीत कभी सिद्ध नहीं हो सकता।

सिद्धान्त--(१) श्रशुद्धताकी सेवासे 'श्रशुद्धता ही वर्तती है। दृष्टि---१- श्रशुद्धभावनापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४स)।

प्रयोग — मोह कषाय पापके श्राश्रयसे पापकी ही परिपाटी होना जानकर मोही कषायाधिक जीवोकी घर्मबुद्धिसे उपासना न करके स्वभावानुरूप परिगामने वाले व स्वभावान नुरूप परिगामनके पौरुषी घारमाबोकी घाराघना व सगति करना ॥२५६॥

श्रव श्रविपरीत फलका कारणभूत 'श्रविपरीत कारण' दिखलाते हैं—[उपरतपापः]
पाप रुक गया है जिसके व [सर्वेषु धार्मिकेषु सममावः] जो सभी धार्मिकोंके प्रति समभाववान् है, ग्रोर [गुरासमितितोपसेवी] जो गुणसमुदायका सेवन करने वाला है, [सः पुरुषः]
वह पुरुष [सुमार्गस्य] सुमार्गका [भागी भवति] श्रिधकारी होता है।

तात्पर्य-निष्पाप समभावी गुणी पुरुष सुमार्गगामी होता है।

पद्मपरिशातिनिवृत्तैकाग्र्घात्मकसुमार्गभागी स श्रमशाः स्वयं मोक्षपुण्यायतनत्वादिवपरोतफलका-रशं कारशमविपरीतं प्रत्येयम् ॥२५६॥

मूलघातु—भू सत्ताया । उमयपदिवरण—उवरदपावो उपरतपाप पुरिसो पुरुष समभावो समभावः गुण-सिमिदिदोवसेवी गुणसिमितितोपसेवी स स भागी-प्रथमा एक० । घिम्मिगेसु घामिकेषु सब्वेसु सर्वेषु-सप्त-मी बहु० । सुमग्गस्स सुमार्गस्य-षष्ठी एक० । हवदि भवति-वर्तमान अन्य एक० किया । निरुक्ति-मार्ग्यते किचित् यत्र सः मार्गः (मार्गः +घत्र्) मार्गः अन्वेषणे चुरादि । समास-उपरत पाप यस्य सः उपरतपापः ।।२५६।।

टोकार्थ — पापके रक जानेसे, सर्वाधिमयोके प्रति मध्यस्य होनेसे ग्रौर गुग्समूहका सेवन करनेसे जो सम्यग्दर्शनज्ञानचारिश्वकी युगपत्तारूप परिगातिसे रचित एकाग्रतास्वरूप सुमार्गका भागी (सुमार्गशाली-सुमार्गका भोजन) है वह श्रभण निजको ग्रौर परको मोक्षका ग्रीर पुण्यका ग्रायतन होनेसे ग्रविपरीत फलका कारणभूत 'ग्रविपरीत कारण' है, ऐसा सम- मना चाहिये।

प्रसङ्गिववरगा—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि कारणकी विपरीततासे फल ग्रविपरीत सिद्ध नही होता । ग्रब इस गाथामे ग्रविपरीत फलका कारणभूत ग्रविपरीत कारण (ग्राश्रयभूत कारण) दिखाया गया है ।

तथ्यप्रकाश--(१) एक अन्तस्तत्त्वकी धुन वाला श्रमण ग्राराध्य ग्रविपरीत कारण (ग्राश्रयभूत कारण) है, क्यों कि वह मोक्ष ग्रोर पुण्यका ग्रायतन है। (२) श्रमणों के एक पर-मार्थ सहजात्मस्वरूप ही ग्रग्र रहता है इसका कारण है सम्यग्दर्शन सम्यग्नान सम्यक्चारिष्ठ का योगपद्यपरिणमन। (३) रत्नत्रयभाव गुणपुष्ठ ग्रात्मतत्त्वकी उपासनासे विकसित होता है। (४) साम्यभाव होनेपर गुणपुष्ठ ग्रात्मतत्त्वकी ग्राराधना बनती है। (४) निष्पाप होनेपर साम्यभाव प्रकट होता है। (६) श्रमण निष्पाप साम्यपुञ्ज ग्रन्तस्तत्त्वोपासक होनेसे सुमार्ग-भागी हैं ग्रतएव ग्रविपरीत कारण हैं। (७) मोक्षके ग्रविपरीत कारणकी उपासनासे मोक्ष-मार्गरूप ग्रविपरीत फल प्राप्त होता है।

सिद्धान्त-(१) शुद्धतत्त्वकी भावनासे शुद्धता प्रकट होती है।

हष्टि-१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४ब)।

प्रयोग—मोक्षपाच बननेके लिये निष्पाप निष्पक्ष ग्रन्तस्तत्त्वोपासक होकर सुमार्गभागी होनेका पौरुष होने देना ॥२५६॥

ग्रब ग्रविपरीत फलके कारणभूत 'ग्रविपरीत कारण' को विशेषतया प्रतिपादित करते हैं--[ग्रशुमोपयोगरहिताः] श्रशुभोपयोगरहित [शुद्धोपयुक्ताः] शुद्धोपयुक्त [वा] श्रथवा

श्रथाविपरोतफलकारगं कारगमविपरोतं व्याख्याति—

श्रमुभोवयोगरहिदा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा । णित्थारयंति लोगं तेसु पसत्थं लहिद भत्तो ॥२६०॥ अजुभोपयोगविरहित, जुभोपयोगी व शुद्ध उपयोगी। तारें जगको उनके, भक्त परम पुण्यको पाते ॥२६०॥

अशुभोपयोगरिहता शुद्धोपयुक्ता शुभोपयुक्ता वा। निस्तारयन्ति लोक तेषु प्रगस्त लभते भक्त ॥२६०॥ यथोक्तलक्षणा एव श्रमणा मोहद्धेषाप्रशस्तरागोच्छेदाद्शुभोपयोगिवयुक्ता सन्तः सकल-कषायोदयविच्छेदात् कदाचित् शुद्धोपयुक्ताः प्रशस्तरागिवपाकात्कदाचिच्छुभोपयुक्ताः स्वय मो-क्षायतनस्वेन लोक निस्तारयन्ति तद्भक्तिभावप्रवृक्तप्रशस्तभावा भवन्ति परे च पुण्यभाजः ।२६०।

नामसज्ञ—असुभोवयोयरहिद सुद्धुवजुत्त सुहोवजुत्त वा लोग न पसत्थ भत्त । धातुसज्ञ – निस् तर तरणे सामर्थ्ये च, लभ प्राप्तौ । प्रातिपदिक—अगुभोपयोगरिहत शुद्धोपयुक्त शुभोपयुक्त वा लोक तत् प्रशस्त भक्त । सूलधातु—निस् तर तरणे, डुलभप् प्राप्तौ । उभयपदिववरण—अगुभोवयोगरिहदा अगुभोपयोगरिहता सुद्धुवजुत्ता शुद्धोपयुक्ता सुहोवजुत्ता शुभोपयुक्ता –प्रथमा बहुवचन । वा—अव्यय । णित्था-रयित निस्तारयन्ति—वर्तमान अन्य पुष्प बहुवचन किया । लोग लोक पसत्य प्रशस्त—द्वितीया एक० । तेसु तेषु—सप्तमी बहु० । भत्तो भक्त —प्रथमा एक० । लहिद लभते—वर्त० अन्य० एक० किया । निरुवित — लोक्यन्ते सर्वाणि द्रव्याणि यत्र स लोक (लोक् + धत्र्) लोक् दर्शने प्रकृते लोक सर्व इ्दित्वात् लोक मनु-ष्यगण । समास— अग्रुभश्चासौ उपयोग अग्रुभोपयोग तेन रहित अग्रुभोपयोगरिहत ।।२६०।।

[शुभोपयुक्ताः] शुभोपयुक्त श्रमण [लोकं निस्तारयन्ति] लोगोको तार देते है, ग्रौर [तेषु भक्तः] उनके प्रति भक्तिवान जीव [प्रशस्त] पुण्यको [लमते] प्राप्त करता है ।

तात्पर्य — प्रशुभोपयोगसे रहित श्रमण निस्तारक होते हैं श्रीर उनके भक्त पुण्यको प्राप्त होते है।

टीकार्थ—यथोक्त लक्षण वाले ही श्रमण मोह, द्वेष श्रौर अप्रशस्त रागके उच्छेदसे अशुभोपयोगरहित वर्तते हुये, समस्त कषायोदयके विच्छेदसे कदाचित् शुद्धोपयोगमे युक्त श्रौर प्रशस्त रागके विपाकसे कदाचित् शुभोपयुक्त होते हैं वे स्वय मोक्षायतन होनेसे लोकको तार देते हैं, श्रौर उनके प्रति भक्तिभावसे जिनके प्रशस्त भाव प्रवर्तता है ऐसे पर जीव पुण्यके भागी होते हैं।

प्रसंगविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे श्रविपरीत फलका कारणभूत ग्रविपरीत कारण दिखाया गया था। श्रव इस गाथामे उसी श्रविपरीत फलके कारणभूत ग्रविपरीत कारणका व्याख्यान किया गया है।

म्रथाविपरीतफलकारगाविपरीतकारणसमुपासनप्रवृत्ति सामान्यविशेषतौ विधेयतया सुत्रद्वैतेनोपदर्शयति——

दिहा पगदं वत्थुं अब्मुहाण्पधाण्किरियाहिं। वट्टदु तदो गुणादो विसेसिदव्वो ति उवदेसो ॥२६१॥ सत्पात्रको निरखकर उत्थानादिक विनय सहित वर्तो। फिर गुणके श्रतिशयसे सुविशेषित कर जिनाज्ञा यह ॥२६१॥

हष्ट्वा प्रकृत वस्त्वभ्युत्यानप्रधानिक्रयाभि । वर्तता ततो गुणाद्विशेषितव्य इति उपदेश ॥ २६१ ॥ श्रमणानामात्मविशुद्धिहेतौ प्रकृते वस्तुनि तदनुकूलिक्रयाप्रवृत्त्या गुणातिशयाधानमप्र-

नामसंज्ञ-पगद वत्थु अन्भुट्ठाणप्पधाण किरिया तदो गुण विसेसिदव्व त्ति उवदेस । धातुसंज्ञ-दस दर्शने, वत्त वर्तने । प्रातिपदिक- प्रकृत वस्तु अभ्युत्थानप्रधानिकया तत गुण विशेषितव्य इति उपदेश ।

तथ्यप्रकाश— (१) मोह द्वेष व अप्रशस्त रागका उच्छेद हो जानेसे अविपरीत कारण भूत श्रमण अशुभीपयोगसे रहित ही होते है। (२) श्रमण शुभीपयोगी भी होते, मुख्यतया शुद्धोपयोगी होते। (३) कषाय दूर होनेसे श्रमण शुद्धोपयोगी होते। (४) कदाचित प्रशस्त रागका विपाक होनेसे श्रमण शुभोपयोगी होते है। (५) सुमार्गभागी श्रमण स्वयं मोक्षपात्र है अतः उनकी सगितमे जीव ससारसे पार हो जाते है। (६) सुमार्गभागी श्रमणोकी भिक्तमे प्रवृत्त शुभोपयोगी विशिष्ट पुण्यपःत्र होते हैं। (७) आत्मस्वभावके अनुरूप विकसित होने वाले भव्यात्मा स्वयके लिये अविपरीत फलके उपादान कारण होते हैं। (५) आत्मस्वभावके अनुरूप विकसित होने वाले भव्यात्मा श्रन्य साधर्मी भक्तोके लिये अविपरीत आश्रयभूत कारण होते हैं।

सिद्धान्त—(१) सुमार्गभागी श्रमण ग्रविपरीत फलके ग्रविपरीत कारण हैं। हि—१- उपादानहिष्ट (४६ब), श्राश्रयभूतकारणहिष्ट (६१ग्र)।

प्रयोग— शुद्ध ग्रन्तस्तत्त्वकी प्रतीति रखते हुए ग्रन्तस्तत्त्वमे रत न हो रहेकी स्थिति में ग्रशुभोपयोगरहित सुमार्गगामी श्रमणकी भक्ति सेवा करना ॥२६०॥

श्रव श्रविपरीत फलके कारणभूत 'श्रविपरीत कारण' की उपासनारूप प्रवृत्ति सामा-न्यतया श्रीर विशेषतया करने योग्य है,—यह दो सूत्रो द्वारा बतलाते हैं— [प्रकृतं वस्तु] प्रकृत वस्तुको [हष्ट्वा] देखकर [श्रभ्युत्थानप्रधानिक्रयाभिः] श्रभ्युत्थान श्रादि कियाश्रोसे [वर्ततास्] श्रमण प्रवर्ते [ततः] फिर [गुरणात्] गुरणानुसार [विशेषितव्यः] विशेषित करें—— [इति उपदेशः] ऐसा उपदेश है।

#### तिषिद्धम् ॥२६१॥

मूलघातु - हिशर् प्रेक्षणे, वृतु वर्तने । उमयपदिवरण - दिट्ठा हष्ट्वा - सम्बन्धार्थप्रिक्तिया । पगद प्रकृत वत्यु वस्तु - दितीया एकः । अन्भुट्ठाणप्पधाण किरियाहि अम्युत्थान प्रधानिक्रयाभि - वृतीया बहुः । तदो तत - पचम्यर्थे अन्यय । गुणादो गुणात् - पचमी एकः । विसेसिद्वो विशेषित्वय - प्रथमा एकः कृदत क्रिया । ति इति - अन्यय । उवदेसो उपदेश - प्रथमा एकवचन । निरुधित - गुण्यते अनेन इति गुणः (गुण + अच्) गुण आमन्त्रणे चुरादि । समास - अम्युत्थान प्रधान यासु ता अम्युत्थानप्रधानाः अम्युत्थानप्रधानां च ता क्रिया अभ्युत्थानप्रधानिक्रया ताभि । । १९६१।।

तात्पर्य—निग्रंन्य श्रमणको देखकर श्रमण पहिले तो श्रम्युत्यान ग्रादि करके सन्मान करे, पश्चात् गुण देखकर उनके प्रति विशेषता वर्ते ।

टीकार्थ--श्रमणोके ग्रात्मविशुद्धिको हेतुभूत प्रकृतवस्तु पर्णात् श्रमणके प्रति उनके योग्य क्रियारूप प्रवृत्तिसे गुणातिशयताका ग्रारोपण करना भ्रप्रतिषिद्ध है।

प्रसङ्गविवरण — भनन्तरपूर्व गायामे म्रविपरीत फलके कारणभूत म्रविपरीत कारण का व्याख्यान किया गया था। म्रब इस गायामे सामान्यपनेसे म्रविपरीत फलके कारणभूत म्रविपरीत कारणकी उपासनाकी प्रवृत्ति बताई गई है।

तथ्यप्रकाश--(१) आत्मिवशुद्धिके हेतुभूत आचार्य श्रमण आदिको देखकर विनय रूप प्रवृत्ति करना चाहिये। (२) गुणी जनोके विनयसे विनय करने वाले पात्रमे गुणातिशय का घारण होता है। (३) गुणी जनोको देखकर उठकर खड़े होना आदि क्रियावो द्वारा विनय किया जाता है।

सिद्धान्त—(१) विनयतप करने वालेको स्वयमे लाभ सुनिध्वित है। हिष्टि—१- क्रियानय (१६३)।

प्रयोग-गुणातिशयके घारणके लिये गुणीजनोके प्रति विनयरूप प्रवर्तन करना ।२६१।

ग्रव इसी विषयका दूसरा सूत्र कहते हैं—[गुणाधिकानां हि] गुणोमे प्रधिक श्रमणो

के प्रति [ग्रम्युत्यानं] ग्रभ्युत्थान, [ग्रह्णं] प्रहण [चपासनं] उपासन [पोषण] पोषण
[सत्कारः] सत्कार [अञ्चलिकरणं] ग्रंजिल करना [च] क्षोर [प्रणामः] प्रणाम करना
[इह] यहां [मिणितम्] कहा गया है।

तात्पर्य--श्रमण गुणाधिक श्रमणोका श्रभ्युत्योनादिषे विशेष भक्ति करे ऐसा भागम मे कहा गया है।

टीकांब--श्रमणोको प्राप्तेसे प्रधिक गुर्गो श्रमगोके प्रति प्रभ्युत्यान, ग्रह्ण, पोषण, सत्कार, श्रजलिकरण धौर प्रणाम करनेकी प्रवृत्तियां निषिद्ध नहीं हैं।

प्रसङ्घाविवरगा--धनन्तरपूर्व गायामे धविपरीत फलके कारणभूत भविपरीत कारण

## श्रब्भुङाणं गहणं उवासणं पोसणं च सकारं । श्रंजलिकरणं पण्मं भणिदं इह गुणाधिगाणं हि ॥२६२॥

श्रमरा गुराधिक श्रमराोंके प्रति उत्थान ग्रहरा सत्सेवा । पोषरा श्रञ्जलि प्ररामन, सत्कार व विनयवृत्ति करें ॥२६२॥

अभ्युत्थान ग्रहणनुपासन पोषणं च सत्कार.। अजलिकरण प्रणामो भणितमिह गुणाधिकाना हि ॥२६२॥ श्रमणाना स्वतोऽधिकगुणानामभ्युत्थानग्रहणोपासनपोषणसत्काराञ्जलिकरणप्रणामप्रवृत्तयो न प्रतिषिद्धाः ॥२६२॥

नामसंज्ञ—अब्मुट्ठाण गहण उवासण पोसण च सक्कार अजलिकरण पणम भणिद इह गुणाधिग हि। धातुसंज्ञ—भण कथने। प्रातिपदिक—अभ्युत्थान ग्रहण उपासन पोषण च सत्कार अजलिकरण प्रणाम भणित इह गुणाधिक हि। मूलधातु—भण शब्दार्थ । उभयपदिववरण— अब्मुट्ठाण अभ्युत्थान गहण ग्रहण उवासण उपासन पोसण पोषण सक्कार सत्कारः अजलिकरण अजलिकरण पणम प्रणाम —प्रथमा एक०। भणिद भणित—प्रथमा एक० कृदन्त किया। इह च हि—अव्यय। गुणाधिगाण गुणाधिकाना—षष्ठी बहु०। निरुष्टि त—अज्यते इति अजुलि (यज + अलिच्) अज् व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु रुघादि। समास—गुरोषु अधिकाः गुणाधिका तेषा गुणाधिकानाम् ॥२६२॥

की (श्रमण्की) उपासनाकी प्रवृत्ति सामान्यपने दिखाई गई थी। ग्रब इस गाथामे उन्होंकी उपासनाको प्रवृत्ति कुछ विशेषतया दिखाई गई है।

तथ्यप्रकाश—(१) ग्रपनेसे ग्रधिक गुगा वाले श्रमणको ग्राता हुगा देखकर उठकर खड़े होना प्रथम विनय है। (२) स्वतोधिगुणीका ग्रभ्युत्थान द्वारा विनयकर उनको ग्रोदरसे स्वीकारना द्वितीय विनय है। (३) उन श्रमणोको विनयपूर्वक हाथ जोडना प्रणाम करना उतृतीय विनय है। (४) उन श्रमणोके गुगोको प्रशंसा करना चतुर्थ विनय है। (५) श्रमणोकी सेवा वैयावृत्त्य करना पञ्चम विनय है। (६) उन श्रमणोके ग्रशन, शयन ग्रादिन का प्यान रखना छठा विनय है। (७) विनयभाव ग्रानेपर उनके ग्रमुकूल ग्रन्य प्रवृत्तियां भी समुचित होतो हैं। (८) श्रमणोको ग्रपनेसे ग्रधिक गुगा वाले श्रमणोकी उक्त विनयप्रवृत्तियां प्रप्रतिषद्ध हैं, प्रभुने उपदिष्ट की हैं।

सिद्धान्त—(१) शुद्ध भावनासे विशुद्धि बढती है श्रीर प्रतिबन्धक कर्म दूर होते है। हिष्टि—१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व)।

प्रव श्रमणाभासोके प्रति समस्त प्रवृत्तियोका प्रतिषेध करते हैं--[श्रमणैः हि] श्रम-णोंके द्वारा [सूत्रार्थविशारदाः] सूत्रार्थविशारद, [संयमतपोज्ञानाद्व्याः] संयम, तप श्रीर ज्ञान ष्रय श्रमणाभासेषु सर्वाः प्रवृत्ती प्रतिषेधयति—

### अन्भुट्ठेया समणा सुत्तत्थविसारदा उवासेया। संजमतवणाणाङ्ढा पणिवदणीया हि समणेहिं॥२६३॥

विदितार्थसूत्रसंयत, ज्ञानी तपमुक्त श्रमण संतोंके।

श्रभ्युत्थान उपासन, प्रशामन कर श्रमशा भवत रहे ॥२६३॥

अभ्युत्थेया श्रमणा सूत्रार्थविशारदा उपासेया । सयमतपोज्ञानाढ्या प्रणिपतनीया हि श्रमणे ॥२६३॥ सूत्रार्थवैशारद्यप्रविततसयमतपःस्वतत्त्वज्ञानानामेव श्रमणानामभ्युत्थानादिका प्रवृत्त-योऽप्रतिपिद्धा इतरेषां तु श्रमणाभासानां ताः प्रतिषिद्धा एव ॥२६३॥

नामसज्ञ—अब्भुट्टेय समण सुत्तत्यविसारद उवासेय सजमतवणाणड्ढ पणिवदणीय हि समण । घातु संज्ञ— अभि उत् हो गतिनिवृत्तो, पणि पड पतने । प्रातिपदिक—अभ्युत्थेय श्रमण सूत्रार्थविशारद उपासेय सयमतपोज्ञानाढच प्रतिपतनीय हि श्रमण । मूलघातु—अभि उत् ष्ठा गतिनिवृत्तो, प्र नि पत पतने । उभ-यपदिवरण—अब्भुट्टेया अभ्युत्थेया उवासेया उपासेया पणिवदणीया प्रनिपतनीया —प्र० व० कृ० किया। समणा श्रमणा स्तृतत्थिवसारदा स्त्रार्थविशारदा सजमतवणाणड्ढा सयमतपोज्ञानाढचा —प्रथमा बहु-वचन । हि—अव्यय । समग्रोहि श्रमणं —वृतीया बहुवचन । निरुवित—विशाल ज्ञान ददाति इति विशारदः (विशाल दा + क लस्य रु) डुदाञ्दाने । समास—सयम तप ज्ञान चेति संयमतपोज्ञानानि ते आढचा संयमतपोज्ञानाढचा ।।२६३।।

मे समृद्ध [श्रमणाः] श्रमणा [अभ्युत्थेयाः उपासेयाः प्रिणपतनीयाः] श्रभ्युत्यान, उपासन्य श्रोर प्रणामसे सत्कृत किये जाने चाहिये ।

तात्पर्य-श्रमण ज्ञानी संयमी तपस्वी श्रमणोका सत्कार करे।

टोकार्थ — सूत्रोके ग्रीर पदार्थोंके विशारदत्वके साथ प्रवित्त है सयम, तप ग्रीर स्व-तत्वका ज्ञान है जिनके ऐसे श्रमणोके प्रति ही ग्रभ्युत्थानादिक प्रवृत्तियां ग्रनिषिद्ध है, परन्तु उनके ग्रतिरिक्त ग्रन्य श्रमणाभासोके प्रति वे प्रवृत्तियां निषिद्ध ही हैं।

प्रसङ्गिविवरण—अनन्तरपूर्व गाथामे श्रमण जनोकी उपासनाकी प्रवृत्ति विशेषतया दिखाई गई थी । अब इस गाथामे श्रमणाभासोके प्रति समस्त प्रवृत्तियोका निषेध किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—्- स्त्रार्थविशारद सयमतपज्ञानसयुक्त श्रमणोके ही प्रति श्रभ्युत्यान ग्रादि प्रवृत्तियाँ विधेय है। २- श्रमणाभासोके प्रति ग्रभ्युत्थानादिक प्रवृत्तियाँ निषिद्ध हैं।

सिद्धान्त-१- संयमी तपस्वी तत्त्वज्ञानी श्रमण ही विनय भावके श्राश्रयभूत श्रवि-परीत पात्र हैं। ग्रय कीहशः श्रमगाभासो भवतीत्याख्याति--

# गा हवदि समगा ित्त मदो संजमत्तवसुत्तसंपज्जतो वि । जदि सहहदि गा अत्थे आदपधागे जिगाक्खादे ॥२६४॥

संयम तप श्रुत संयुत, होकर भी वह श्रमण नही होता। श्रात्मप्रधान वस्तुमे, जो नहिं श्रद्धान करता है।।२६४॥

न भवति श्रमण इति मत सयमतप सूत्रसप्रयुक्तोऽपि। यदि श्रद्धत्ते नार्थानात्मप्रधानान् जिनाख्यातान् ।२६४। श्रागमज्ञोऽपि सयतोऽपि तपःस्थोऽपि जिनोदितमनन्तार्थनिर्भर विषवं स्वेनात्मा ज्ञेयत्वेन निष्पीतत्वादात्मप्रधानमश्रद्धधान श्रमणोभासो भवति ।।२६४॥

नामसज्ञ—ण समण त्ति मद सजमतवसुत्तसपजुत्त वि जिद ण अत्थे आदपद्यान जिणक्खाद । धातु-संज्ञ— मन्न अवबोधने, सद् दह धारणे, क्खा प्रकथने । प्रातिपदिक—न श्रमण इति मत सयमतप सूत्रसप्र, युक्त अपि यदि न अर्थ आत्मप्रधान जिनस्यात । मूलधातु— मनु अववोधने, सद् डुघाञ् घारणपोषणयो स्या प्रकथने । उमयपदिववरण—ण न त्ति इति वि अपि जिद यदि ण न—अव्यय । हवदि भवति सद्दृदि। श्रद्धाति—वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । समणो श्रमण सजमतवसुत्तसपजुत्तो सयमतप सूत्रसप्र-युक्त —प्रथमा एकवचन । मदो मत —प्रथमा एक० कृ० क्रिया । अत्थे अर्थान् आदपघाने आत्मप्रधानान् जि-णक्खादे जिनास्यातान्—सप्तमी एकवचन । निरुक्ति— प्रकृष्टेन दधाति इति प्रधान (प्रधा + युद्) समास—सयमः तप सूत्र चेति सयमतप सूत्राणि ते सप्रयुक्तः इति सयमतप सूत्रसप्रयुक्त ॥२६४॥

हष्टि-१- ग्राश्रयभूतकारण हिष्ट (६१ ग्र)।

प्रयोग—ग्रात्मिवशुद्धिके लिये सहजात्मस्वरूपकी प्रतीति रखते हुए संयमी तपस्वी तत्त्वज्ञानी श्रमगोंकी ही उपासना भक्ति करना ॥२५३॥

श्रव श्रमणाभास कैसा होता है यह कहते हैं—[संयमतपःसूत्रसंप्रयुक्तः श्रिप] सूत्र, संयम श्रोर तपसे संयुक्त भी साधक [यदि] यदि [जिनाख्यातान्] जिनोक्त [श्रात्मप्रधानान्] आत्मप्रधान [श्र्यान्] पदार्थीका [न श्रद्धते] श्रद्धान नहीं करता तो वह [श्रमणः न भवित] श्रमण नहीं है [इति मतः] ऐसा श्रागममे कहा है।

तात्पर्य—सूत्रज्ञान सयम तपसे युक्त भी साधक यदि श्रात्मज्ञानी नहीं है तो वह श्रमण नहीं है।

टीकार्थ--ग्रागमका ज्ञाता भी, सयत भी, तपमे स्थित भी साधक जिनोक्त ग्रनन्त पदार्थींसे भरे हुये विश्वका-जो कि ग्रपने ग्रात्माके द्वारा ज्ञेयरूपसे पिया गया होनेके कारण ग्रात्मप्रधान है उसका जो जीव श्रद्धान नहीं करता वह श्रमणाभास है।

प्रसंगविवररा- ग्रनन्तरपूर्व गाषामे बताया गया था कि श्रमगोके प्रति ही ग्रभ्युत्य-।

अथ आमण्येन सममननुमन्यमानस्य विनाशं दर्शयति--

श्यववदि सासण्रत्थं समणं दिष्टा पदोसदो जो हि। किरियास णाणुमण्णदि हवदि हि सो ण्ट्ठचारित्तो ॥२६५॥ मार्गस्य श्रमण्को लिख, जो कुछ श्रपवाद द्वेषवश करता। श्रमुमोदे न विनयसे, वह मुनि है नष्टचारित्रो ॥ २६५॥

अपवदित शासनस्य श्रमण हष्ट्वा प्रद्वेषतो यो हि । श्रियासु नानुमन्यते भवति हि स नष्टचारित्र. ॥२६४॥ श्रमणां शासनस्यमपि प्रद्वेषादपवदतः क्रियास्वननुमन्यमानस्य च प्रद्वेषकषायितत्वा-

नामसंज्ञ—सासणत्य समण पदोसदो ज हि किरिया ण हि त णट्ट चारित । घातुसंज्ञ—दस दर्शने, अनु मन्न अववोधने, हव सत्ताया । प्रातिपदिक— शासनस्य श्रमण प्रद्वेपत. यत् हि किया न हि तत् नष्ट चारित्र । मूलधातु—हिशर् प्रेक्षणे, अनु मनु अववोधने, भू सत्ताया । उमयपदिववरण—सासणत्य शासनस्य नादिक प्रवृत्तिया विधेय हैं, श्रमणाभासोके प्रति नही । श्रव इस गाथामे श्रमणाभास कैसा पुरुष होता है यह बताया गया है ।

तथ्यप्रकाश—(१) ग्रागमज्ञानी द्रव्यसयमी तपस्वी होनेपर भी यदि कोई साधक ग्रन्तस्तत्त्वकी श्रद्धा नहीं कर रहा तो वह श्रमणाभास होता है। (२) जो ग्रन्तस्तत्वकी श्रद्धा करता है। (३) वस्तुतः श्रद्धा करता है वह जिनोदित समस्त पदार्थीकी यथार्थतया श्रद्धा करता है। (३) वस्तुतः श्रद्ध्येय ग्रात्मा हो प्रधान होता है, क्योंकि उस श्रद्धानीने जिनोदित ग्रनन्तार्थनिर्भर विश्वको स्व ग्रात्माके द्वारा ज्ञेयरूपसे पी लिया है ऐसे ग्रात्माका श्रद्धान किया है।

सिद्धान्त-- १- वास्तवमे ज्ञानीने भ्रपने श्रापका ज्ञान श्रद्धान किया है। (२) ज्ञानी को उपचारसे परपदार्थका ज्ञाता श्रद्धाता कहा जाता है।

हष्टि—१- निश्चयनय (१६६), उपादान हष्टि (४६व)। २- 'स्वाभाविक उपचरित स्वभावव्यवहार (१०५), अपरिपूर्ण उपचरित स्वभावव्यवहार (१०५॥)।

प्रयोग——चूँ कि अन्तस्तत्त्वके श्रद्धान विना आत्मोद्धार नहीं है, अत. आगमज्ञान सयम तपश्चरणका पौरुष करते हुए आत्म प्रवान समस्त पदार्थोंका यथार्थ श्रद्धान बनाये रहना ॥२६४॥

प्रव जो श्रामण्यसे समान हैं उनका श्रादर न करने वालेका विनाश दिखलाते हैं —
[यः हि] जो [शासनस्थं श्रमण्] जिनदेवके शासनमे स्थित श्रमण्को [हुव्ह्वा] देखकर
[प्रदे वतः] देषसे [श्रपथदित] उसका श्रपवाद करता है, श्रोर [क्रियासु न अनुमन्यते]
सत्कारादि क्रियाश्रोके करनेमे प्रसन्त नहीं है [सः नष्टचारित्रः हि भवति] वह नष्टचारित्र

#### च्चारित्रं नश्यति ॥२६५॥

समण श्रमण-द्वितीया एक । दिट्ठा दृष्ट्वा-सम्बन्धार्थप्रिक्षया । पदोसदो प्रदेषत -पचम्यर्थे अन्यय । जो य. सो स. णट्ठ चारित्तो नष्ट चारित्र:-प्र० एक । किरियासु क्रियासु-स० बहु । अगुमण्णदि अनुमन्यते हवदि भवति-वर्त अन्य ० एक ० क्रिया । हि ण न-अन्यय । निरुषत-चरणं चारित्र (चर् + इ त्रच्) चर गतो । समास- नष्ट चारित्र. यस्य स न०, शासने तिष्ठतीति शासनस्थ , त शासनस्थ ॥२६४॥

#### वाला ही हो जाता है।

तात्पर्य—जो श्रमण शासनस्य ग्रन्य श्रमणको न माने बुरा कहे उसका चारित्र नष्ट समभना।

टीकार्थ— द्वेषके कारण शासनस्य श्रमणका भी श्रपवाद करने वालेका श्रीर उसके प्रति सत्कारादि क्रियायें करनेमे श्रननुमत श्रमणका द्वेषचे कषायित होनेसे चारित्र नष्ट हो जाता है।

प्रसङ्गिविवरगा—ग्रनन्तरपूर्वं गाथामे बताया गया था कि श्रमणाभास कैसा होता है। ग्रब इस गाथामें यह बताया गया है कि जो श्रामण्यसे समान है उस श्रमणका ग्रादर न करनेवालेके श्रामण्यका विनाश हो जाता है।

तथ्यप्रकाश—१- जो श्रमण शासनमे स्थित है यथार्थ श्रमण है उसका यदि कोई द्वेषसे ग्रपवाद करे ग्रादर न करे तो उसका चारित्र (श्रामण्य) नष्ट हो जाता है। २- जब किसी श्रमणके ग्रन्य श्रमणके प्रति द्वेष ईष्यां ग्रादिक कषाय जग गये तो वहां चारित्र नहीं रहता।

सिद्धान्त--(१) श्रशुद्ध भावनासे श्रशुद्धता व बद्धता चलती रहती है। हिष्ट -- १-श्रशुद्धभावनापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४ स)।

प्रयोग— श्रात्मिवशुद्धिके हेतु व स्वचारित्ररक्षाहेतु शासनस्य सुमार्गभागी श्रमणके प्रति हेष न करना, ईर्ष्या न करना, श्रपवाद न करना, किन्तु विनय करना सेवा करना ॥२६५॥

भव श्रामण्यसे श्रधिक श्रमणके प्रति हीनकी तरह श्राचरण करने वालेका विनाश बतलाते हैं—[यः] जो श्रमण [यदि गुणाधरः भवन] यदि गुणोमे हीन होता हुन्ना भी [अपि श्रमणः भवामि] 'मैं भी श्रमण हूं' [इति] ऐसा गर्व करके [गुणतः श्रधिकस्य] गुणों मे श्रधिक वाले श्रमण पाससे [विनयं प्रत्येषकः] विनय करवाना चाहता है [सः] तो वह [भ्रमत्तससारी भवति] ग्रनन्तससारी होता है।

तात्पर्य —गुणहीन श्रमण यदि गुणाधिक श्रमणसे श्रपना विनय करवाना चाहता है तो वह श्रनन्तसंसारी होता है। श्रथ श्रामण्येनाधिकं होनिमवाचारतो विनाशं दर्शयति—

गुणदोधिगस्स विण्यं पिडच्छगो जो वि होमि समणो ति । होज्जं गुणाधरो जिद सो होदि अणंतसंसारी ॥ २६६॥

मै मि श्रमण मदसे जो, गुणी श्रमणका विनय नहीं करता।

वह गुणहीन मदवशी अनन्त ससारमे रुलता॥ २६६॥

गुणतोऽधिकस्य विनय प्रत्येपको योऽपि भवाति श्रमण इति । भवन् गुणावरो यदि स भवत्यनन्तससारी ॥ स्वय जघन्यगुणः सन् श्रमणोऽहमपीत्यवलेपात्परेषां गुगाधिकानां विनयं प्रतीच्छन्

श्रामण्यावलेपवशात् कदाचिदनन्तससार्यपि भवति ।।२६६।।

नामसज्ञ—गुणदो अधिग विणय पिडच्छग ज वि समण ति होज्ज गुणाधर जिंद त अणतससारि। धातुसंज्ञ—हो सत्ताया। प्रातिपिदक—गुणत अधिक विनय प्रत्येपक यत् अपि श्रमण इति भवत् गुणा-धर यदि तत् अनन्तससारिन्। मूलवातु-भू सत्ताया। उभयपदिववरण—गुणदो गुणत -पचम्यर्थे अव्यय। अधिगस्स अधिकस्य-पण्ठी ए०। विणय विनयं-द्वि० ए०। पिडच्छगो प्रत्येत्यपक जो य समणो श्रमण गुणाधरो गुणाधर सो स अणतससारी अनतसासारी—प्रथमा एक०। होज्ज भवत्-प्र० एक० कृदन्त। होदि भवति—प्रथमा एकवचन किया। निरुवतः -न ध्रियते इति अधर (न + धृड् + अच्) धृड् अव-स्थाने तुदादि। समास— गुरोषु अधर गुणाधर, अनन्त ससार यस्य सा अनन्तससारी।।२६६॥

टोकार्थ-स्वयं जघन्यगृगो वाला होता हुआ भी 'मैं भी श्रमण हू' ऐसे गर्वके कारण दूसरे श्रधिक गुण वाले श्रमणोसे विनयकी इच्छा करता है, वह श्रामण्यके गर्वके वशसे कदा- चित् श्रनन्त ससारी भी होता है।

प्रसंगिववरण्— ग्रनन्तरपूर्व गाथामे जो श्रामण्यसे समान हैं उनका ग्रादर न करने वालेका विनाश होना दिखाया गया है। ग्रब इस गाथामे यह बताया गया है कि जो श्रामण्य मे ग्रिधिक हैं उन श्रमणोके प्रति होनको तरह ग्राचरण्व्यवहार करने वालेका विनाश होता है ग्रथीत् उसके श्रामण्यका विनाश होता है।

तथ्यप्रकाश—(१) जो गुगहीन है वह 'मै भी श्रमण हू' ऐसे ग्रहंकारभावसे लिप्त होकर ग्रिविक गुण वाले श्रमणोसे विनयको चाहता है। (२) जो गुणहीन होनेपर भी श्रमण-पनेका ग्रहकारभाव बनाकर गुगाधिक श्रमणोसे विनय कराना चाहता है वह श्रामण्यके गर्वके वश होकर ग्रनन्तससारी भी हो जाता है। (३) मैं भी श्रमण हूँ, मैं इनसे पुराना दीक्षित हू ग्रादि गर्वके कारण जो साधु गुणाधिक श्रमणोसे ग्रपनी विनय भक्ति करवाना चाहता है वह संसारमे जन्म मरण चिरकाल तक करता है, कदाचित वह ग्रनन्तससारी भी हो जाता है।

सिद्धान्त-(१) गुणाधिक पुरुषोमे द्वेषभाव हीनभाव रखनेरूप प्रशुद्ध भावनासे प्रशु.

अथ श्रामण्येनाधिकस्य होनं समिववाचरतो विनाशं दर्शयति---

# अधिगगुणा सामण्यो वट्टंति गुणाधरेहिं किरियासु । जिद ते मिन्छुवजुत्ता हवंति पन्भट्ठचारित्ता ॥२६७॥

श्रामण्यमें गुर्गाधिक, गुराहीनोंकी क्रियादिमे वर्ते ।

तो मिथ्योपयुक्त हो, चारितसे भ्रष्ट हो जाते ॥२६७॥

अधिकगुणाः श्रामण्ये वर्तन्ते गुणाधरै क्रियासु । यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रभ्रष्टचारित्राः ॥ २६७ ॥ स्वयमधिकगुणा गुणाधरैः परैः सह क्रियानु वर्तमाना मोहादसम्यगुपयुक्तत्वाच्चारित्राः

नामसंज्ञ—अधिगगुण सामण्ण गुणाधर किरिया जिंद त मिच्छुवजुत्त पव्भट्टचारित । धातुसंज्ञ— वत्त वर्तने, हव सत्ताया । प्रातिपदिक—अधिकगुण श्रामण्य गुणाधर क्रिया यदि तत् मिच्योपयुक्त प्रश्रष्टचा-रित्र । मूलधातु—वृतु वर्तने, भू सत्ताया । उभयपदिववरण—अधिगगुणा अधिकगुणा ते मिच्छुवजुत्ता मिथ्योपयुक्ता पव्भट्टचारिता प्रश्रष्टचारित्राः—प्रथमा बहुवचन । वट्ट ति वर्तन्ते हवति भवन्ति—वर्तमान अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया । सामण्णे श्रामण्ये—सप्तमी बहुवचन । गुणाधरेहिं गुणाधरेः—तृतीया बहु-

द्धता व बद्धता चलती रहती है।

हिष्ट---१- ग्रशुद्धभावनापेक्ष ग्रशुद्धद्रव्याधिकनय (२४स)।

प्रयोग—ग्रात्मिवशुद्धिहेतु गुणाधिक श्रमणोसे ग्रपनी विनय भक्ति करानेकी चाह न करना श्रीर गुणाधिक पुरुषोमे प्रमोदभाव रखकर उनका सन्मान करना ॥२६६॥

श्रव श्रपनेसे हीन श्रमणके प्रति समान जैसा श्राचरण करने वाले श्रामण्याधिकका विनाश बतलाते हैं—[यदि श्रामण्ये श्रधिक गुणाः] जो श्रामण्यमे श्रधिक गुणा वाले श्रमण [गुणाधरैः] हीन गुण वालोके प्रति [क्रियासु] वंदनादि क्रियाश्रोमे [वर्तन्ते] वर्तते हैं, [ते] तो वे [मिथ्योपयुक्ताः] मिथ्या उपयुक्त होते हुये [प्रमृष्टचारित्राः भवन्ति] भृष्टचारित्री हो जाते हैं।

तात्पर्य-निर्दोष गुणाधिक श्रमण यदि होन श्रमणोकी भक्ति वन्दना कर तो स्वयं का पतन कर लेते है।

टीकार्थ— स्वय ग्रधिक गुण वाले श्रमण ग्रन्य हीन गुणवाले श्रमणोके प्रति वंदनादि क्रियाश्रोमे वर्तते हुये मोहके कारण श्रसम्यक् उपयुक्त होनेके कारण चारित्रसे भ्रष्ट हो जाते हैं।

प्रसङ्गविवरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे वताया गया था कि जो श्रमण ग्रपनेसे ग्रिधिक गुण वाले श्रमणसे श्रपनी विनयभक्ति कराना चाहता है वह अनन्तसंसारी तक हो जाता है। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि जो श्रामण्यमे ग्रिंबिक गुण वाला है वह यदि होनाचरणी

#### द्भ्रध्यन्ति ॥२६७॥

वचन । किरियासु कियासु-सप्तमी बहुवचन । जिद यदि-अन्यय । निरुक्ति-मिथन मिथ्या (मिथ् + नयप् + टाप्) मिथ सगमने । समास- अधिका गुणा येपु ते अधिकगुणा , प्रश्रष्ट चारित्र येपा ते प्रश्रष्ट- चारित्रा ।।२६७।।

को श्रपने समान श्रमणको तरह विनय व्यवहार ग्राचरण करता है उसके चारित्रका भी वि-

तथ्यप्रकाश—(१) जो स्वयं ग्रधिक गुण वाला श्रमण हो ग्रौर वह गुणहीन ग्रन्य श्रमणके प्रति विनय भक्तिमे मोहवश लगे तो वह ग्रशुभोपयुक्त होनेसे चारित्रसे श्रष्ट हो जाता है। (२) गुणहीन चारित्रहीन श्रमणके प्रति ग्रादरका भाव ग्रपने यश ग्रादि मोहके वश होता है ऐसे भावमे चारित्र नहीं रहता।

सिद्धान्त—(१) श्रशुद्ध भावनासे शुद्धताका विनाश होकर श्रशुद्धता व बद्धता चलती रहती है।

हष्टि—१- प्रशुद्धभावनापेक्ष ब्रशुद्ध द्रन्यायिकनय (२४स)।

प्रयोग—मात्मविशुद्धिके हेतु श्रद्धानज्ञानचारित्रहीन साधुजनोकी सगति भक्ति नहीं करना ॥२६७॥

ध्रब ग्रसत्सगको निषेध्य बतलाते है—[निश्चितसूत्रार्थपदः] सूत्रोके पदोको ग्रीर ग्रथीं को निश्चित किया है जिसने, [च] ग्रीर [सिमितकषायः] कषायोको सिमत किया है जिसने ऐसा श्रमण [तपोऽधिकः अपि] तपश्चरणमे ग्रधिक होता हुग्रा भी [यदि] यदि [लौकिकजन-संसर्ग] लौकिक जनोके ससर्गको [न त्यजति] नही छोडता, [संयतः न भवति] तो वह संयत नही है।

तात्पर्य-ज्ञानी शान्त तपस्वी भी श्रमण यदि लोकिक जनोका सम्बन्ध नहीं छोडता तो वह सयमी नहीं रहता।

टीकार्य — (१) विश्वके वाचक, 'सत्' लक्षण वाले सम्पूर्ण ही शब्दब्रह्म ग्रीर उस शब्दब्रह्मके वाच्य 'सत्' लक्षण वाले सम्पूर्ण ही विश्व उन दोनोंके ज्ञेयाकार अपनेमे युगपत् गृथित हो जानेसे उन दोनोंका अधिष्ठानभूत 'सत्' लक्षण वाला ज्ञातृतत्व निश्चयनय द्वारा 'सूचके पदी ग्रीर अर्थीका निश्चय वाला' होनेके कारण (२) निरूपराग उपयोगके कारण समितकषाय होनेके कारण ग्रीर (३) निष्कप उपयोगका बहुश अभ्यास करनेसे 'अधिक तप वाला' होनेके कारण भलीभांति संयत हुआ भी अमण चूकि अग्निकी सगतिमे रहे हुये पानी

अथासत्संगं प्रतिषेध्यत्वेन दर्शयति-

## गिचित्रदसुत्तत्थपदो समिदकसात्रो तवोधिगो चावि । लोगिगजगासंसग्गं गा चयदि जदि संजदो गा हवदि ॥२६=॥ विदितसुत्रार्थपद हो, उपशान्तकषाय तथा तपोधिक भी ।

लोकिकसंग न तजता, यदि तो वह संयमी नहिं है।।२६८॥

निश्चितसूत्रार्थपदः समितकपायस्तपोऽधिकश्चापि । लौकिकजनससर्ग न त्यजित यदि सयतो न भवति ।

यतः सकलस्यापि विश्ववाचकस्य सल्लक्ष्मणः शब्दब्रह्मणस्तद्वाच्यस्य सकलस्यापि सल्लक्ष्मणोविश्वस्य च युगपदनुस्यूततदुभयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानभूतस्य सल्लक्ष्मणो ज्ञानृतत्त्वस्य निश्चयनयान्त्रिश्चितसूत्रार्थपदत्वेत निरुपरागोपयोगत्वात् समितकषायत्वेन बहुशोऽभ्यस्तनिष्क-

नामसंज्ञ — णिच्छिदसुत्तत्थपद सियदकसाअ तवोधिग च अवि लोगिगजणससग्ग ण जिद सजद ण । धातुसंज्ञ — च्चय त्यागे, हव सत्ताया । प्रातिपदिक — निश्चितसूत्राथपद सिमतकषाय तपोधिक च अपि-लोकिकजनसमर्ग न यदि सभित न । मूलधातु — त्यज त्यागे, भू सत्ताया । उमयपदिववरण — णिच्छिदसुत्त। त्थपदो निश्चितसूत्रार्थपद सिमदकसाओ सिमतकषाय तवोधिगो तपोधिक सजदो सयत — प्रथमा एक-वचन । लोगिगजणसासग्ग लौकिकजनसाम्ग — द्वितीया एकवचन । च अवि अपि ण न जिद यदि — अव्यय।

को भाँति उसे विकार अवश्यभावी होनेसे लौकिक संगसे असंयत ही होता है, इस कारणा लौकिक संग सर्गया निषेध्य ही है।

प्रसंगिववरण—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि श्रामण्यसे ग्रधिक गुण वाल होकर यदि गुग्तहीन साधुका समानकी तरह विनयादि ग्राचरण करे तो वह चारित्रभ्रष्ट हो जाता है। ग्रब इस गाथामे ग्रसत्सग करनेका निषेध किया गया है।

तथ्यप्रकाश—१- यदि कोई श्रमण लौकिक ग्रसंयमी जनोका संसर्ग नही छोडता है तो वह भी ग्रसंयत हो जाता है। २- जल शीतल होता है, किन्तु वह ग्रग्निकी सगितको प्राप्त है तो वह जल भी सतापकारी हो जाता है। ३- श्रमण वाहे सूत्रार्थपदोका ज्ञानी होथ कषायका शमन करने वाला हो, तपस्यामे भी श्रिष्ठिक हो तो भी लौकिकजनसंसर्गमें रहनेसे वह ग्रसंयत हो जाता है। ४- सूत्र समस्त विश्वका वाचक सत् शब्दब्रह्म है। ५- ग्रं शब्दब्रह्म हारा वाच्य समस्त सत् पदार्थ है। ६- वोचक वाच्य दोनोके ज्ञेयाकार रूपसे ग्रधि छाता सत् ज्ञातृतत्त्व है। ७-शब्दब्रह्म, ग्रथंब्रह्म, ज्ञातृब्रह्म तीनोका ज्ञानी श्रमण निश्चतसूत्रा- र्थपद कहलाता है। ६- कषायोका शमन उपराग (रागद्वेषादिविकार) रहित उपयोग होनेसे होता है। ६-वहुत बार निष्कम्प उपयोग रखनेके श्रभ्यासके बलसे श्रमण तपोधिक (बडा तप-

म्पोपयोगत्वात्तपोऽधिकत्वेन च सुष्ठु सयतोऽपि सप्ताचिःसगत तोयमिवावश्यभाविविकारत्वात् लोकिकसगादसंयत एव स्यात्ततस्तत्सग सर्वथा प्रतिषेध्य एव ॥२६८॥

चयदि त्यजित हवदि भवति-वर्ते० अन्य० एक० किया। निरुवित-स सर्जन ससर्गे त (सम् सृज् + घत्र्) सृज विसर्गे दिवादि तुदादि । समास-निश्चितानि सूत्रार्थपदानि येन सः निश्चितसूत्रार्थपद , तप-सा अधिक तपोधिक , लौकिकुजनाना, ससर्गे लौ० तं।।२६८।।

म्वी) बनता है। १० - ज्ञान शमन तपश्चरणके प्रसादसे उत्तम सयत होनेपर भी श्रमण यदि लोकिकजनोका ससर्ग रखता है, लोकिकजनोके संसर्गको नहीं छोड सकता है तो वह भी श्रसं-यत हो जाता है। ११ - श्रपने संयमको स्थिर रखनेके लिये श्रसत्सग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिये।

सिद्धान्त — (१) श्रसयत श्रशुद्ध लोकिक जनोके ससर्ग भावसे श्रशुद्धता व बद्धता चलतो रहती है।

हृष्टि—१- प्रशुद्धभावनापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२४स)।

प्रयोग—ग्रात्मविशुद्धिके हेतु ज्ञानी, शान्त, तपस्वी होकर शुद्धात्मवृत्ति वालोकी संगति मे रहना, लौकिक ग्रसयमी जनोका संसर्ग नही करना ॥२६८॥

श्रव 'लोकिक' जनके लक्षणको उपलक्षित करते हैं — [नैर्ग्रन्थ्य प्रव्रजित ] निर्ग्रथरूप से दीक्षित व [संयमतपःसंप्रयुक्तः श्रिप] सयमतपसयुक्त भी, [यदि] श्रमण यदि [ऐहिकैं: कर्मिभः वर्तते] ऐहिक कार्योंके द्वारा वर्तता हो तो, [स लौकिकः इति भिणतः] वह 'लोकिक' है ऐसा शास्त्रसे कहा गया है।

तात्पर्य—सयमी तपस्वी भी निग्रंन्य यदि लौकिक क्रियावोमे लगता है तो वह लौ-

टीकार्थ-परमिनग्रंथतारूप प्रव्रज्याकी प्रतिज्ञा की हुई होनेसे सयमतपके भारको वहन करता हुग्रा भी, मोहकी बहुलताके कारण हटा दिया है शुद्धचेतन व्यवहारको जिसने ऐसा होता हुग्रा साधक निरंतर मनुष्यव्यवहारके द्वारा चक्कर खानेसे ऐहिक कर्मोंसे ऐहिक कर्मोंसे निवृत्ति न होनेपर 'लोकिक' कहा जाता है।

प्रसंगविवरण--- प्रनन्तरपूर्व गाथामे प्रसत्संगको लोकिकजनससर्गको प्रतिषेध्य बताया गया था । प्रब इस गाथामे लोकिक जनोका लक्षण उपलक्षित किया गया है ।

तथ्यप्रकाश — (१) जो नैग्रंन्थ्यदीक्षा लेकर भी लौकिक कार्योंमे लग रहा हो वह लौकिक मनुष्य कहलाता है। (२) चाहे निग्रंन्थ दीक्षा लेकर बहुत भारी सयम तपका भार भी ढो रहा हो तो भी यदि मोहकी बहुलतासे शुद्ध स्वसचेतनव्यवहारसे भ्रष्ट हो गया हो थ्रोर अय लौकिकलक्षरामुपलक्षयति—

# शिरगंथं पव्वइदो वट्टिद जिद एहिगेहि कम्मेहिं। सो लोगिगो ति भशिदो संजमतवसंपज्जतोवि ॥२६९॥

निर्गन्थ प्रवरणायुत, संयम तप संप्रयुक्त होकर भी। यदि ऐहिक कर्मोमे, लगता तो वह रहा लौकिक ॥२६९॥

नैग्रंन्थ्यं प्रव्रजितो वर्तते यद्यैहिकं कर्मभि । स लौकिक इति भणित सयमतप सप्रयुक्तोपि ॥ २६६ ॥ प्रतिज्ञातपरमनैग्रंन्थ्यप्रव्रज्यत्वादुदूढसयमतपोभारोऽपि मोहबहुलतया घलथीकृतशुद्धचेत-नव्यवहारो मुहुर्मनुष्यव्यवहारेण व्याधूर्णमानत्वादेहिककर्मानिवृत्तौ लौकिक इत्युच्यते ॥२६६॥

नामसंज्ञ—णिगाथ पव्वइद जिंद एहिंग कम्म त लोगिंग ति भणिंद सजमतवसपजुत्त वि । धातुसंज्ञ—वत्त वर्तने, भण कथने । प्रातिपदिक—नर्ग्रन्थ्य प्रव्रजित यदि ऐहिंक कर्मन् तत् लौकिंक इति भणित सयमः तप सप्रयुक्त अपि । मूलधातु—वृतु वर्तने, भण शव्दार्थ । उभयपदिविवरण—णिगाथ नंग्रंन्थ्य—द्वितीया एकः । पव्वइदो प्रव्रजितः—प्रथमा एकः कृदन्त । वट्टिद वर्तते—वर्तः अन्यः एकः क्रिया । जिंद यदि ति इति वि अपि—अव्यय । एहिंगेहिं ऐहिकं कम्मेहिं कर्मभि—तृतीया बहुवचन । सो स लोगिंगो लौकिकः भणिदो भणित —प्रथमा एकः कृदन्त क्रियाः सजमतवसंपजुत्तो सयमतप सप्रयुक्त —प्रथमा एकः वचन । निरुक्ति— ग्रन्थते इति ग्रन्थ ग्रन्थि (ग्रन्थ + वितन्) ग्रन्थ बन्धने चुरादि । समास—सयमञ्च तपः विपस्ति सयमतपसी ताभ्या सप्रयुक्त सयमतपसयुक्त ।।२६६।।

बार बार मैं मनुष्य हू इस वासनाके चक्रमे पड गया हो तो वह लौकिक कर्मको नही छोड सकता। (३) जब ग्रह्मिश ग्रपनेमे मनुष्यरूपकी ग्रास्था है तब मनुष्य जैसा ही विषय कषायो के कर्ममे घह उपयोग लगावेगा। (४) ऐसे लौकिक जनोका ससर्ग शासनस्थ सुमार्गभागी श्रमण नहीं करते। (५) लौकिकजनससर्गसे श्रमण भी सविकार हो जावेंगे।

सिद्धान्त-(१) ऐहिक कर्मभावोमे रत साधु लौकिक प्राणी है।

हिए १- म्रशुद्धनिश्चयनय (४७), म्रशुद्धभोवनापेक्ष म्रशुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२४स), विभावगुराज्यञ्जनपर्यायदृष्टि (२१३)।

प्रयोग—ग्रात्मकत्याणके लिये सहजात्मस्वरूपकी भावना करके ऐहिक कर्मोंसे निवृत्ति पाकर ग्रलीकिक ग्रानन्द प्रनुभवना ॥२६६॥

अब सत्सगको विधेयरूपसे दिखलाते हैं—[तस्मात्] लौकिकजनके संगसे संयत भी असयत हो जानेके कारण [यदि] यदि [अमणः] श्रमण [दुःखपरिमोक्षम् इच्छिति] दुःखसे छुटकारा चाहता है तो वह [गुणात्समं] गुणसे अपने समान [वा] अथवा [गुणैः प्रधिकं अमणे तिस्मन्] गुणोसे अपनेसे अधिक वाले श्रमणके संगमे [नित्यम्] सदा [अधिवसतु] रहे।

मय सत्संगं विधेयत्वेन दर्शयति—

तम्हा समं गुणादो समणो समणं गुणोहिं वा अहियं।
अधिवसदु तिम्ह णिच्चं इच्छिदि जिदि दुक्खपरिमोक्खं।।२७०॥
सो गुणसम व गुणाधिक श्रमणोके , निकट वसो संग करो।
यदि श्रसार सासारिक, दुःखोंसे मुक्ति चाहो तो।। २७०॥

तस्मात्सम गुणात् श्रमण श्रमण गुणैर्वाधिकम् । अधिवसतु तस्मिन् नित्य इच्छति यदि दु खपरिमोक्षम् ॥

यतः परिणामस्वभावत्वेनात्मनः सप्ताचिःसंगतं तोयमिवावश्यभाविविकारत्वाल्लीिक कसंगात्सयतोऽप्यसयत एव स्यात् । ततो दुःखमोक्षािं गुणैः समोऽधिको वा श्रमणः श्रमगोन

नामसंज्ञ—त सम गुण समण समण गुण वा अहिय त णिच्च जिंद दुक्खपरिमोक्ख । धातुसज्ञ—अधि वस निवासे, इच्छ इच्छायां । प्रातिपदिक-तत् सम गुण श्रमण श्रमण गुण वा अधिक तत् नित्य यदि दु ख॰ परिमोक्ष । मूलधातु—अधि वस निवासे, इषु इच्छाया । उमयपदिववरण—तम्हा तस्मात् गुणादो गुणात्-पचमी एक० । सम अहिय अधिक—द्वितीया एक० । समण श्रमण दुक्खपरिमोक्ख दु खपरिमोक्ष—द्वि० ए०।

तात्पर्य-श्रमणको गुणोमे भ्रपने समान या श्रपनेसे ग्रधिक वाले श्रमणके सत्सगमे रहना चाहिये।

टीकार्थ — चूँ कि ग्रात्मा परिणामस्वभाव वाला होनेसे ग्रानिक संगमे रहे हुए पानीकी तरह लौकिक सगसे विकार ग्रवश्यंभावी होनेसे सयत भी ग्रसयत हो हो जाता है। इस कारण दुःखोसे छुटकारा चाहने वाले श्रमणको समान गुण वाले श्रमणके साथ ग्रथवा ग्राधिक गुण वाले श्रमणके साथ सदा ही निवास करना चाहिये। उस प्रकार रहनेसे इस श्रमणके शीतल घरके कोनेमे रखे हुये शीतल पानीकी भाति समान गुणवालेकी सगतिसे गुणरक्षा होती है, ग्रीर ग्राधिक शीतल हिमके सपकंमे रहने वाले शीतल पानीकी भांति ग्राधिक गुण वालेके सगसे गुणवृद्धि होती है। इत्याध्यास्य इत्यादि। ग्रर्थ — इस प्रकार श्रुभोपयोगजनित किसी प्रवृत्तिका सेवन करके यति सम्यक् प्रकारसे सयमकी श्रेष्ठतासे क्रमणः परम निवृत्तिको प्राप्त होता हुगा, जिसका रम्य उदय समस्त वस्तुसमूहके विस्तारको लीलामात्रसे प्राप्त हो जाता है ऐसी शाश्वती ज्ञानानन्दमयी दशाका एकान्ततः ग्रमुभव करो।

प्रसङ्गिविवरग्- प्रनन्तरपूर्व गाथामे प्रतिषेष्य ग्रसत्सगमे बताये गये ग्रसत्का प्रथित् लीकिकजनका लक्षण उपलक्षित किया गया था। ग्रब इस गाथामे सत्संगकी विधेयता दिखाई गई है।

तथ्यप्रकाश-- १- जैसे भ्रग्निकी सगतिसे जल सतप्त हो जाता है, इसी प्रकार लो-

नित्यमेवाधिवसनीयः तथास्य शीतापवरककोणनिहितशीततोयवत्समगुणसंगाद्गुणरक्षा शीततरतुहिनशर्करासंपृक्तशीततोयवत् गुणाधिकसंगात् गुणवृद्धिः ।। इत्यष्ट्यास्य शुभोपयोगजनिता काचित्प्रवृक्ति यतिः सम्यक् संयमसीष्ठवेन परमां क्रामन्निवृक्ति क्रमात् । हेलाक्रान्तसमस्तवस्तुविसरप्रस्ताररम्योदया ज्ञानानन्दमयी दशामनुभवत्वेकान्ततः शाश्वतीम् ।।१७।। इति शुभोपयोगप्रज्ञापनम् ।

ग्रथ पञ्चरत्नम् । तन्त्रस्यास्य शिखण्डमण्डनमिव प्रद्योतयत्सर्वतोद्वैतीयीकमथार्हतो भगवतः सत्तेपतः शासनम् । व्याकुर्वञ्जगतो विलक्षरापथा ससारमोक्षस्थितं जीयात्संप्रति पञ्च-रत्नमनघं सूत्रैरिमैः पञ्चभिः । १९८।। २७०।।

ग् गोहिं ग्रुणै.-वृतीया बहुः । अधिवसदु अधिवसतु-आज्ञार्थे अन्यः एकः किया । तिम्हं तस्मिन्-सप्तमी एकः । णिच्च नित्य जिद यदि-अव्यय । इच्छिद इच्छिति-वर्तः अन्यः एकः किया । निरुक्ति- समयत्ते समयित वा इति सम (सम + अच्) सम अविकले चुरादि । समास- दु खस्य परिमोक्ष दु खपिरमोक्षम् ॥२७०॥

किकसगितसे सयत भी भ्रसयत हो जाता है। २ - दुःखसे छुटकारा पानेके भ्रभिलाषी श्रमण को ग्रपनेसे भ्रधिक गुण वाले श्रमणको सगित करना चाहिये। श्रथवा समान गुण वाले श्रमण की सगित करना चाहिये। ३ - भ्रपनेसे गुणाधिक श्रमणकी संगित गुणवृद्धि होती है जैसे कि वर्फ शर्करासे संपुक्त जलमे शीतलताकी वृद्धि होती है। ४ - भ्रपने समान गुण वाले श्रमणकी संगितसे गुणारक्षा होती है जैसे कि शीतल घरके कोनेमे रखा हुआ जल शीतल रहता है। ५ - श्रमण शुभोपयोगजनित प्रवृत्तिका सेवन करके संयमकी श्रेष्ठताकी श्रोर ही बढ़ता है ग्रीर परमिनवृत्तिको प्राप्त कर शाश्वती ज्ञानानन्दमयी श्रवस्थाका अनुभव करता है।

सिद्धान्त—(१) श्रमण शुद्धभावनाके बलसे शुद्धताकी श्रोर बढता है श्रीर कर्मभारसे मुक्त हो जाता है।

हृष्टि—१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय (२४ब)।

प्रयोग—दुःखोसे छुटकारा पानेके लिये सहज अन्तस्तत्त्वमे लीन होनेका मुख्य ध्येय रखते हुए गुणाधिक श्रमणकी श्रथवा समान गुण वाले श्रमणकी संगतिमे रहना ॥२७०॥

इस प्रकार शुभोपयोग प्रज्ञापन पूर्ण हुआ।

श्रव पाँच रत्नो जैसी पाँच गाथायें कहते हैं, उसकी उत्थानिका तन्यस्यास्य इत्यादि। अर्थ-श्रव इस शास्त्रके चूडामिए। समान व सचेपसे श्रहंन्तभगवानके समग्र श्रद्धितीय शासन को सर्वतः प्रकाशित कर रहे व इन पाँच सूचोके द्वारा विलक्षण पंथ वाली संसार-मोक्षकी स्थितिको जगतके समक्ष प्रगट कर रहे निर्मल पच रहन जयवन्त वर्तो। अथ संसारतत्त्वमुद्घाटयति--

जे अजधागहिदत्था एदे तच ति गिचिछदा समये। अच्चंतफलसमिद्धं भमंति ते तो एरं कालं ॥२७१॥ जो अन्यथा हि जाने, जिनमतमे वस्तुतत्त्व यौं निष्चित। वे अनन्तिविध फलयुत, चिरकाल यहां भ्रमण करेंगे ॥२७१॥

ये अयथागृहीतार्था एते तत्त्वमिति निश्चिता समये। अत्यन्तफलसमृद्ध भ्रमन्ति ते अत पर कालम् ।२७१। ये स्वयमविवेकतोऽन्यर्थैव प्रतिपद्यार्थानित्थमेव तत्त्वमिति निश्चयमारचयन्तः सतत

य स्वयमायवकताऽन्ययव आतपद्यायाानत्थमव तत्त्वामात निश्चयमारचयन्तः सतत समुपचीयमानमहामोहमलमलीमसमानसतया नित्यमज्ञानिनो भवन्ति ते खलु समये स्थिता श्रप्यनासादितपरमार्थश्रामण्यतया श्रमणाभासाः सन्तोऽनन्तकर्मफलोपभोगप्राग्भारभयकरमनन्त-कालमनन्तभावान्तरपरावर्तेरनवस्थितवृत्तय ससारतत्त्वमेवावबुध्यताम् ॥२७१॥

नामसज्ञ—ज अजथागहिदत्थ एत तच्च ति णिच्छिद समय अच्चतफलसिम् ततो पर काल। धातुसंज्ञ—भम भ्रमणे। प्रातिपदिक—यत् अयथागृहीतार्थ एतत् तत्त्व इति निश्चित समय अत्यन्तफल-समृद्ध तत् तत पर काल। मूलघातु—भ्रमु भ्रमणे। उभयपदिविवरण—जे ये अजधागहिदत्था अयथागृहीतार्था एदे एते णिच्छिदा निश्चिता ते—प्रथमा बहुवचन। तच्च तत्त्व—प्रथमा एकः। ति इति तो तत —अव्यय। समये—सप्तमी एकः। अच्चतफलसिम्द्ध अत्यन्तफलसमृद्ध पर काल—द्विः एकः। भमति भ्रमन्ति—वर्तः अन्यः बहुः किया। निश्वित—सम् ऋध्यतिस्म ऋध्नोतिस्म वा इति समृद्ध त (सम् ऋधु + क्त) ऋषु वृद्धौ दिवादि रुधादि। समास—अयथा गृहीता अर्था यैस्ते अयथागृहीतार्था, अन्त-नित्जान्तम् अत्यन्तम् अत्यन्त फलेन समृद्ध अत्यन्तफलसमृद्ध त अत्यन्तफलसमृद्ध।१०१॥

श्रव ससारतत्वको उघाडते हैं—[ये] जो [समये] भले ही द्रव्यिलगीके रूपमे जिन-मतमे हो तथापि [एते तत्त्वम्] ये तत्त्व है [इति निश्चिताः] इस प्रकार निश्चय कर चुके वे [श्रयथागृहीतार्थाः] पदार्थींको ग्रयथार्थतया ग्रहण करने वाले हैं [ततः ते] सो वे [ग्रतः] इस वर्तमानकालसे ग्रागे [अत्यन्तफलसमृद्धम्] श्रत्यन्तफलसमृद्ध [परं काल] ग्रागामी काल मे [भ्रमन्ति] परिभ्रमण करेंगे-।

तात्पर्य—विपरीत ध्रर्थस्वरूपका निश्चय करने वाले ध्रज्ञानी साधु दुःखफलसे भरे इए ध्रागामी कालमे भी भ्रमण करेंगे।

टीकार्थ—जो स्वय ध्रविवेकसे पदार्थोंको ध्रन्य प्रकारसे ही समक्तर 'ऐसा ही तत्त्व गृं ऐसा निश्चय करते हुये, सतत एकत्रित किये जाने वाले महा मोहमलसे मिलन मन वाले होनेसे नित्य ध्रज्ञानी है, वे भले ही बाह्यतः जिनमार्गमे स्थित है तथापि परमार्थ श्रामण्यको प्राप्त न होनेसे वास्तवमे श्रमणाभास वर्तते हुये, ध्रनन्त कर्मफलके उपभोगभोगभारसे भयंकर

### प्रथ मोक्षतत्त्वमुद्घाटयति--

## श्रजधाचारविज्ञतो जधत्थपदिणि च्छिदो पसंतप्पा । अफले चिरं ण जीवदि इह सो संपुरणसामण्णो ॥२७२॥

निश्चितयथार्थपद अय-थाचारवियुत प्रशान्तात्मा ।

श्रामण्यपूर्ण श्रात्मा, निष्फल ससारमें न चिर रहता ॥२७२॥

अयथाचारिवयुक्तो यथार्थपदिनिश्चितः प्रशान्तात्मा । अफले चिर न जीवित इह स सपूर्णश्रामण्य ।२७२। यस्त्रिलोकचूलिकायमानिर्मलिविवेकदीपिकालोकशालितया यथावस्थितपदार्थनिश्चय-

नामसज्ञ—अजधाचारविजुत्त जदत्थपदणिच्छिद पसतप्प अफल चिर ण इह त सपुण्णसामण्ण । धातुसंज्ञ—जीव प्राणधारणे । प्रातिपदिक— अयथाचारवियुक्त यथार्थपदिनिश्चित प्रशान्त।त्मन् अफल ऐसे ध्रनन्त काल तक ग्रनन्त भावान्तररूप परावर्तनोसे ध्रनवस्थित वृत्ति वाले रहनेसे, उनको संसारतत्व ही जानना ।

प्रसङ्गिविवरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे सत्संगकी बिधेयताका विवरण करते हुए शुभो-पयोगप्रज्ञापनका उपसहार किया गया था। ग्रब प्रकरणसम्मत मोक्षतत्त्व व उसके साधनतत्त्व को प्रकट करनेके स्थलमे सर्वप्रथम उसके प्रतिपक्षभूत ससारतत्त्वको एक इस गाथामे उघाड़ डाला है।

तथ्यप्रकाश—(१) श्रमणाभासको संसार तत्त्व ही समभता। (२) ससारतत्त्व वे है जो ग्रनन्तकर्मफल भोगते हुए ग्रनन्तकाल ग्रनन्त भावान्तरपरिवर्तनोसे ग्रनवस्थित डावाडोल ग्रस्थिर परिणामन करते रहते है। (३) जिन्होने द्रव्यतः निर्ग्रन्थलिङ्ग धारण करके भी विक्षारच्यामोहसे मलीमस मानस होनेके कारण परमार्थ श्रामण्यको प्राप्त नहीं कर पाया वे श्रमणाभास हैं। (४) श्रमणाभास स्वय श्रविवेकवश पदार्थोंको ग्रन्यथा समझकर तत्त्व ग्रयही है ऐसा विपरीत निश्चय रचते हुए ग्रपने ऐसे विचारोमे व्यामुग्ध रहते है। (५) ससारतत्त्व से हटकर मोक्षतत्त्व वाला भव्यात्मा श्रादर्श तत्त्व है।

सिद्धान्त-(१) ससारतत्त्व सोपाधि प्रशुद्ध तत्त्व है।

हष्टि-१- उपाधिसापेक्ष नित्य प्रशुद्ध पर्यायाधिकनय (४०)।

प्रयोग—म्रात्मकल्याग्गके लिये म्रात्मकरुगा करके सहजात्मस्वरूपका प्रत्यय करते हुए संसारतत्त्वको मूलतः उखाड़कर हटा देना ॥२७१॥

श्रव मोक्षतत्वका उद्घाटन करते हैं— [अयथाचारवियुक्तः] श्रेयथाचारसे रहित [यथार्थपदिनश्चितः] यथार्थतया पदोका तथा पदार्थीका निश्चय वाला [प्रशान्तात्मा] प्रशान्त '

निर्वाततौत्सुक्यस्वरूपमन्थरसततौपशान्तात्मा सन् स्वरूपमेकमेवाभिमुख्येन चरन्नयथाचारवि-युक्तो नित्य ज्ञानी स्यात् स खलु संपूर्णश्रामण्यः साक्षात् श्रमणो हेलावकौर्णसकलप्राक्तनकर्म-फलत्वादनिष्पादितनूतनकर्मफलत्वाच्च पुनः प्राण्धारणदैन्यमनास्कन्दन् द्वितीयभावपरावर्ताभा-वात् शुद्धस्वभावावस्थितवृत्तिर्मोक्षतत्त्वमवबुघ्यताम् ॥२७२॥

चिरं न इह तत् सपुण्णसामण्ण । मूलधातु जीव प्राणधारणे । उभयपदिववरण अजधाचारिवजुत्तो अयथाचारिवयुक्त जधत्यपदिणि चिद्धदो यथार्थपदिनिहिचत पसत्पा प्रशान्तातमा सो स सपुण्णसामण्णो सपूर्णश्रामण्यः प्रममा एकवचन । अफले सप्तमी एक० । चिरं ण न इह अव्यय । जीविद जीवित वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन किया । निरुक्ति सम् पूर्यितस्म इति सपूर्णम् (सम् पूर्कः) पूरी आप्यायने । समास अयथाचारेण वियुक्तः अयथाचारिवयुक्तः, प्रशान्त आत्मा यस्य सः प्रशान्तातमाः, सपूर्णश्रामण्य यस्य सं सपूर्णश्रामण्य ॥२७२॥

है त्रात्मा जिसका [सः संपूर्णश्रामण्यः] ऐसा वह सम्पूर्ण श्रामण्य वाला जीव [अफले] कर्म-फलरहित हुए [इह] इस ससारमे [चिर न जीवित] चिरकाल तक नही रहता।

तात्पर्य--निर्दोष ग्राचरण वाला यथार्थनिश्चयी शान्त श्रमण ग्रत्पकालमे ही मुक्त हो जाता है।

टीकार्थ—जो (श्रमण) त्रिलोककी चूलिकाके समान निर्मल विवेकह्मी दीपकके प्रकाश वाला होनेसे यथावस्थित पदार्थनिश्चयसे उत्सुकताको दूर करके स्वह्मपमथर रहनेसे सनत 'उपशातातमा' वर्तता हुम्रा, एक स्वरूपको ही म्रिभमुखतया म्राचरता हुम्रा 'भ्रयथाचार रहित' हुम्रा नित्यज्ञानी है, वास्तवमे उस सम्पूर्ण श्रामण्य वाले साक्षात् श्रमणको मोक्षतत्व जानना, क्योंकि वह पहलेके सकल कर्मोंके फलको लीलामात्रमे नष्ट कर देनेसे म्रोर नूतन कर्मफलोको उत्पन्न नही करनेसे पुन. प्राण घोरणरूप दीनताको प्राप्त न होता हुम्रा द्वितीय भावरूप परा-वर्तनके म्रभावके कारण शृद्धस्वभावमे म्रवस्थित वृत्ति वाला रहता है।

प्रसंगिववरग् — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे संसारतत्त्वको उखाँड डाला था । ग्रब इस गाथा मे मोक्षतत्त्वका उद्घाटन किया गया है।

तथ्यप्रकाश—१- जिनकी शुद्धात्मस्वभावमे वृत्ति स्थिर होती है श्रीर द्वितीय (ग्रन्य) भावमे कभी नहीं छाते वे श्रमण मोक्षतत्त्व हैं। २- श्रमण स्वरूपदृष्टिकी लीलामात्रमे सम-स्त कर्मफलोको विखेर डालते है नवीन कर्मफलोको उत्पन्न नहीं करते, प्रतएव पुनः प्राण घारणकी दीनताको प्राप्त नहीं होते। ३-मोक्षतत्त्वरूप श्रमण निर्मलविवेक प्रकाशयुक्त होनेसे यथार्थ पदार्थका निश्चय कर लेनेसे उत्सुकतावोके क्षोभसे रहित हैं, ग्रत एव स्वरूपमें तृप्त होनेसे एव स्वरूपसे बाहर निकलनेमे अलसाता है। ४-यथार्थज्ञानी प्रशान्तात्मा श्रमण एक

अथ मोक्षतत्त्वसाघनतत्त्वमुद्घाटयति—

सम्मं विदिदपदत्था चता उविहं बहित्थमज्भत्थं। विसयेसु णावसत्ता जे ते सुद्ध ति णिदिहा।।२७३॥ सम्यक् पदार्थवेता, विहस्य मध्यस्य सब परिग्रह तिज । अनासक्त विषयोंमें, जो हैं वे शुद्ध कहलाते।। २७३॥

सम्यग्विदितपदार्थास्त्यक्त्वोपिंघ बहिस्थमध्यस्थम् । विषयेषु नावसक्ता ये ते शुद्धा इति निर्दिण्टा ॥२०३॥

अनेकान्तकलितसकलज्ञातृज्ञेयतत्त्वयथावस्थितस्वरूपपाण्डित्यशोण्डाः सन्त. समस्तब-हिरङ्गान्तरङ्गसङ्गितपरित्यागविविक्तान्तश्चकचकायमानानन्तशक्तिचैतन्यभास्वरात्मतत्त्वस्वरूपाः स्वरूपगुप्तसुषुप्तकल्पान्तस्तत्त्ववृत्तितया विषयेषु मनागप्यासक्तिमनासादयन्तः समस्तानुभाववन्तो

नामसंज्ञ—सम्म णिदिदपदत्थ उविह बिहत्थमज्भत्थ विसय ण अवसत्त ज त सुद्ध ति णिद्दि । घातुसंज्ञ—णि दिस प्रेक्षणे दाने च। प्रातिपदिक— सम्यक् विदितपदार्थं उपि बहिस्थमध्यस्थ विषय न अवसक्त यत् तत् शुद्ध इति निर्दिष्ट । मूलघातु—िनर् दिश अतिसर्जने । उभयपदिववरण—सम्म सम्यक् ण न त्ति इति—अव्यय । विदिदपदत्था विदितपदार्था —प्रथमा बहुवचन । चत्त त्यक्त्वा—सम्बन्धार्थप्रिकि-या अव्यय । उविह उपिं वहित्थमज्भत्थ बहिस्थमध्यस्थ—द्वि० एक० । विसयेसु विषयेषु—सप्तमी बहु० ।

सहजात्मस्वरूपको श्रभिमुखतासे वृत्ति करते हैं, श्रतएव स्वच्छन्दाचारसे रहित नित्य ज्ञानी होता हुग्रा श्रव इस ससारमे चिर काल नही रह सकता, श्रत्पकालमे ही मुक्त हो जाता है।

सिद्धान्त-(१) मोक्षतत्त्वरूपश्रमण ग्रखण्ड ग्रन्तस्तत्त्वका ग्रभेद दर्शन करते हैं। हि--१-शुद्धनय (४६)।

प्रयोग—ससारसंकटोसे छुटकारा पानेके लिये यथार्थज्ञानी नि.शल्य निर्ग्रन्थ प्रशान्ता-त्मा होकर स्वरूपमे उपयुक्त होनेका सहज पौरुष होने देना ॥२७२॥

भ्रव मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व उद्घाटित करते हैं — [सम्यग्विदितपदार्थाः] यथार्थ-तया जाना है पदार्थोंको जिनने [ये] ऐसे जो श्रमण [बहिस्थमध्यस्थम्] बहिरग तथा श्रन्त-रग [उपिंध] परिग्रहको [त्यक्त्वा] छोड़कर [विषयेषु न श्रवसक्ताः] विषयोमे श्रासक्त नही हैं, [ते] वे [शुद्धाः इति निदिष्टाः] 'शुद्ध' कहे गये है ।

तात्पर्य-यथार्थज्ञानी नि.सग विषयानासक्त श्रमण शुद्ध कहे गये है।

टीकार्थ-अनेकान्तके द्वारा कलित सकल ज्ञानुतत्त्व श्रीर ज्ञेयतत्त्वके यथास्थित स्व-रूपमे प्रवीण होते हुए समस्त बहिरंग तथा श्रन्तरग संगतिके परित्यागसे विविक्त ग्रन्तरगमे चक्रचकायमान है श्रनन्तशक्तिवाले चैतन्यसे तेजस्वो श्रात्मतत्त्वका स्वरूप जिनका, स्वरूप गुप्त तथा सुषुष्त समान प्रशांत श्रात्माकी परिणति रहनेसे विषयोमे किंचित् भी श्रासक्तिको भगवन्तः शुद्धा एवासंसारघटितविकटकर्मकवाटविघटनपटीयसाध्यवसायेन प्रकटीकियमाणाव-दाना मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वमवबुष्यताम् ॥२७३॥

अवसत्ता अवसक्ता सुद्धा गुद्धा -प्रथमा बहुवचन । णिद्द्धि निर्दिण्टा -प्रथमा बहु० कृदन्त किया । निर्दित्त सम् अचित अचन वा सम्यक् (सम् अचि + निवन् सामि आदेश नलोप ) अचु गति पूजनयो. भ्वा- दि । समास- विदिता पदार्था यैस्ते इति विदितपदार्था ।।२७३।।

प्राप्त नहीं होते हुए सकल-महिमावान भगवन्त 'शुद्धोंको ही मोक्षतत्त्वका साधन तत्त्व जानना । वयोकि वे ग्रनादि संसारसे रचित विकट कर्मकपाटको तोडनेके ग्रति उग्र प्रयत्नसे पराक्रम प्रगट कर रहे हैं।

प्रसगविवरगा—भ्रनन्तरपूर्व गायामे मोक्षतत्त्वका उद्घाटन किया गया था। भ्रव इस गायामे मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वका उद्घाटन किया गया है।

तथ्यप्रकाश—१- शुद्धोपयोगी महाश्रमण मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्व हैं। २-महाश्रमण श्रमेकान्तकिलत समस्त जातृतत्त्व व ज्ञेयतत्त्वके यथार्थ ज्ञाता हैं। ३- महाश्रमण समस्त बहिर रग अन्तरंग परिग्रहके सगका परित्याग कर देनेसे अन्तरङ्गमे अनन्तशक्तिमय चैतन्यसे तेजस्वो विकासमान आत्मतत्त्वस्वरूप हैं। ४—महाश्रमण स्वरूपगुष्त होनेसे प्रशान्त अन्तस्तत्त्ववृत्ति वाले होनेसे विषयोमे रच भी आसक्त नहीं हैं। ४-चैतन्यचमत्कारकी समस्त महिमा वाले शुद्धोपयोगो महाश्रमण मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्व हैं।

सिद्धान्त—१- मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वमय महाश्रमण स्वरूपसे प्रकट स्वतत्रविद्विलास को श्रनुभवते हैं।

हष्टि—१-म्रनीश्वरनय (१८६), शुद्धनय (१६८, ४६), ज्ञाननय (१६४), म्रवि-कल्पनय (१६२)।

प्रयोग—शाश्वत शुद्ध वर्तनेके लिये सम्यक् तत्त्वज्ञान पाकर श्रन्तर्वाह्यपरिग्रहको त्यागकर विषयोसे विरक्त हो शुद्ध श्रन्तस्तत्त्वका ध्यान घरना ॥२७३॥

ग्रव मोक्षतत्त्वके साधनतत्वको (शुद्धोपयोगीको) सर्व मनोरथोके स्थानपनेसे ग्रिमनन्द-न करते हैं—[शुद्धस्य] शुद्धोपयोगीके [श्रामण्यं भिणतं] श्रामण्य कहा है, [च शुद्धस्य] श्रीर शुद्धोपयोगीके [दर्शनं ज्ञानं ] दर्शन तथा ज्ञान कहा है, श्रीर [च शुद्धस्य] शुद्धोपयोगी के [निर्वाण] निर्वण होता है, [च सः एव] श्रीर वही शुद्ध मोक्षसाधन तत्त्व [सिद्धः] सिद्ध होता है, [तस्मै नमः] उन्हें नमस्कार हो।

तात्पर्य — शुद्धोपयोगीके श्रामण्य दर्शन ज्ञान है व उसका ही निर्वाण होता है श्रीर

अथ मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वं सर्वमनोरथस्थानत्वेनाभिनदन्यति --

सुद्धस्स य सामण्णं भिण्यं सुद्धस्स दंसणं गाणं। सुद्धस्स य गिव्वाणं सो चिय सिद्धो गामो तस्स ॥२७४॥

श्रामण्य शुद्धके ही, दर्शन ज्ञान भी शुद्धके होते ।

निर्वाण शुद्धका है, सो मैं उस सिद्धको प्रण्यू ॥२७४॥

शुद्धस्य च श्रामण्य भणित शुद्धस्य दर्शन ज्ञानम् । शुद्धस्य च निर्वाण स च एव सिद्धो नमस्तस्मै ॥२७४॥

यत्तावत्सम्यदर्शनज्ञानचारित्रयौगपद्यप्रवृत्तैकाग्र्चलक्षण साक्षान्मोक्षमार्गभूतं श्रामण्यं तच्च शुद्धस्यैव । यच्च समस्तभूतभवद्भाविव्यतिरेककरिवतानन्तवस्त्वन्वयात्मकविश्वसामान्य-विशेषप्रत्यक्षप्रतिभासात्मक दर्शन ज्ञानं च तत् शुद्धस्यैव । यच्च निःप्रतिघविजृिभतसहजज्ञाना-नन्दमुद्धितदिव्यस्वभाव निर्वाण तत् शुद्धस्यैव । यश्च टङ्कोत्कोर्णपरमानन्दावस्थासु स्थितात्म-

नामसंज्ञ—सुद्ध य सामण्ण भणिय सुद्ध दसण णाण सुद्ध य णिव्वाण त च इय सिद्ध णमो त । घातु-सज्ञ—भण कथने । प्रातिपदिक—शुद्ध च श्रामण्य भणित शुद्ध दर्शन ज्ञान शुद्ध च निर्वाण स च एव सिद्ध नम तत् । मूलधातु—भण शब्दार्थ । उभयपदिववरण—शुद्धस्स शुद्धस्य—पष्ठी एक । य च इय एव णमो नम.—अब्यय । सामण्ण सामान्य दसणं दर्शन णाण ज्ञान णिव्वाण निर्वाण सो सः सिद्धो सिद्ध —

#### वही सिद्ध होता है।

टीकार्थ—वास्तवमे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रके यौगपद्यमे प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है ऐसा साक्षात् जो मोक्षमार्गभूत जो श्रामण्य है वह 'शुद्ध' के ही होता है । श्रौर जो समस्त भूत-वर्तमान-भावी व्यतिरेकोंके साथ मिलित, श्रनन्त वस्तुग्रोका श्रन्वयात्मक विश्वके सामान्य श्रौर विशेषके प्रत्यक्ष प्रतिभासस्वरूप दर्शन श्रौर ज्ञान है वह 'शुद्ध' के ही होता है । श्रौर जो निविद्म खिले हुये सहज ज्ञानानन्दकी मुदावाला दिव्य जिसका स्वभाव है ऐसा निर्वाण है वह 'शुद्ध' के ही होता है । श्रौर जो टंकोत्कीर्ण परमानन्दरूप श्रवस्थाग्रोमे स्थित श्रात्म-स्वभावकी उपलब्धिसे गंभीर भगवान सिद्ध है वह 'शुद्ध' ही होता है । वचन विस्तारसे बस हो ? सर्व मनोरथोंके स्थानभूत, मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वरूप, 'शुद्ध' को, जिसमेसे परस्पर श्रंग-श्रगीरूपसे परिणमित भावकः भाव्यताके कारण स्व-परका विभाग श्रस्त हुन्ना है ऐसा भावनमस्कार होग्रो ।

प्रसंगविवरग्— भ्रतन्तरपूर्व गाथामे मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वकी महिमा कही गई थी। भ्रब इस गाथामे उसी तत्त्वका भ्रभिनन्दन किया गया है।

तथ्यप्रकाश — १-मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वमय शुद्धोपयोगको भावनमस्कार होश्रो।

स्वभावोपलम्भगम्भोरो भगवान् सिद्धः स शुद्ध एव । भ्रल वाग्विस्तरेगा, सर्वमनोरथस्थानस्य मोक्षतत्त्वसाघनतत्त्वस्य शुद्धस्य परस्परमङ्गाङ्गिभावपरिगातभाव्यभावकत्वातप्रत्यस्तमितस्वपर-विभागो भावनमस्कारोऽस्तु ॥२७४॥

प्रथमा एकवचन । भणिय भणित-प्र० ए० कृ० किया । तस्त-पष्ठी एकवचन । तस्यै-चतुर्थी एकवचन । निरुक्ति-शुद्धचितस्म इति शुद्ध (शुध् + क्त) शुध शौचे दिवादि ॥२७४॥

२-जहां सहजशुद्धात्मस्वरूपका ऐसा एकाग्र ध्यान होता है कि जाता ज्ञेय स्वतत्त्व एक हो जाते है श्रोर स्वपरका विभाग श्रस्त हो जाता है ऐसे ज्ञानानुभवको भावनमस्कार कहते हैं। ३-शुद्धोपयोग सर्वस्वसिद्धिका स्थान है। ४- टङ्कोत्कीर्णवत् निश्चल सहजपरमानन्दवृत्तिमे स्थित श्रात्मस्वभावको उपलब्धिसे यह शुद्ध चेतन तत्त्व गम्भीर है। ५- सहजानन्तज्ञानानन्द मुद्रित परमचमत्कारमय निर्वाण इस शुद्ध उपयोगका हो होता है। ६- इस मोक्षतत्त्वसाधन तत्त्वमय शुद्ध उपयोगके हो दर्शन ज्ञान स्पष्ट होता है। ७- साक्षात् मोक्षमार्गभूत श्रामण्य शुद्ध उपयोगके हो होता है। ६- सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रका एकत्वमे वर्तनारूप परम ऐकाग्रय साक्षात् मोक्षमार्ग है। ६- निर्विकार शुद्ध चिद्वृत्तिस्वरूप श्रामण्य जयवन्त होश्रो।

सिद्धान्त- १-मोक्षतत्त्वसाघनतत्त्व विकसित सहजात्मस्वरूप है। इष्टि- १- शुद्धनिष्चयनय (४६)।

प्रयोग-परभावसे विविक्त स्वयपरिपूर्ण चित्स्वरूपके श्रवलम्बनसे चिच्चमात्कारमय शाश्वत स्वकीय श्रभिनन्दनसे श्रभिनन्दित रहना ॥२७४॥

यव ग्रन्थकर्ता पूज्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव शिष्यजनको शास्त्रके फलके साथ जोड़ते हुये शास्त्र समाप्त करते हैं—[यः] जो [साकारानाकारचर्यया युक्तः] साकार-ग्रनाकार चर्या युक्त हुग्रा [एतत्] शासनं] इस शास्त्रको [बुध्यते] जानता है, [सः] वह [लघुना कालेन] ग्रिल्पकालमे ही [प्रवचनसार] प्रवचनके सारभूत परमात्मभावको [प्राप्नोति] प्राप्त करता है।

तात्पर्य-जो श्रगुव्रती या महाव्रतो इस उपदेशको यथार्थरूपसे जानता है वह श्रन्प-कालमे सहजात्मस्वरूपको प्राप्त करता है।

टीकार्थ—सुविशुद्धज्ञानदर्शनमात्र स्वरूपमे ग्रवस्थित परिग्रातिमे लगा होनेसे साकार ग्रनाकार चयिंसे युक्त वर्तता हुग्रा जो शिष्यवर्ग स्वय समस्त शास्त्रोके ग्रयोंके विस्तारसर्वेषा-हमक श्रुतज्ञानोपयोग पूर्वक प्रभाव द्वारा केवल ग्रात्माको ग्रनुभवता हुग्रा, इस उपदेशको जा-नता है वह वास्तवमे, स्वसवेद्य-दिव्य ज्ञानानन्द जिसका स्वभाव है ऐसे, पहले कभी प्रनुभव श्रथं शिष्यजनं शास्त्रफलेने याजयन् शास्त्रं समापयति--

## बुज्मिद सासण्मेय सागारणगारचरियया जुतो। जो सो प्वयणसारं लहणा कालेण पणोदि ॥२७५॥

जाने इस शासनको, साकार अनाकार चरित युत जो। वह स्वल्पकालमे ही, प्रवचनके सारको पाता ॥२७४॥

बुध्यते शासनमेतत साकारानाकारचर्यया युक्त । य स प्रवचनमार लघुना कालेन प्राप्नोति ॥ २७४ ॥ यो हि नाम सुविशुद्धज्ञानदर्शनमात्रस्वरूपव्यवस्थितवृत्तिसमाहितत्वात् साकारानाकार-चर्यया युक्तः सन् शिष्यवर्गः स्वयं समस्तशास्त्रार्थविस्तरसचेपात्मकश्रुतज्ञानोपयोगपूर्वकानुभावेन केवलमात्मानमनुभवन् शासनमेतद्बुध्यते स खलु निरविधित्रसमयप्रवाहावस्थायित्वेन सकलार्थ-

नामसज्ञ—सासण एत सागारणगारचरिया जुत्त ज त पवयणसार लहु काल । धातुसंज्ञ—बुज्क अव गमने, प अप्प अपरेंगे । प्रातिपदिक—शासन एतत् साकारानाकारचर्या युक्त यत् तत् प्रवचनसार लघु काल । मूलधातु—बुध अवगमने, प्र आप्लृ व्याप्तौ । उभयपदिववरण—बुज्किदि बुध्यते पप्पोदि प्राप्नोति—वर्त० अन्य० एक० किया सासण शासन एय एतत् पवयणसारं प्रवचनसार—द्वितीया एकवचन । सागा-रणगारचरियया साकारानाकारचर्यया—तृतीया एकवचन । जुत्तो युक्तः जो य सो स —प्रथमा एक० ।

नहीं किये गये, भगवान श्रात्माको पाता है—जो कि (जो ग्रात्मा) तीनो कालके निरविध्व प्रवाहमें ग्रब स्थायों होनेसे सकल पदार्थों के समूहात्मक प्रवचनका सारभूत शाश्वत सत्यार्थ स्वसंवेद्य दिव्य ज्ञानानन्द है स्वभाव जिसका ऐसे श्रनतुभूतपूर्व भगवान स्वात्माको प्राप्त करता है।

प्रसंगिववरगा—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वका ग्रभिनन्दन किया था। श्रव इस गाथामे शिष्यजनको शास्त्रफलसे योजित करते हुए शास्त्रका समापन किया गया है।

तथ्यप्रकाश — १ – जो शिष्य श्रमण साकार श्रनाकारचर्यासे युक्त होता हुग्ना केवल आत्मतत्त्वको ग्रनुभवता हुग्ना इस शासन (उपदेश) को जानता है मानता है वह ग्रल्पकालमें ही प्रवचनके सारभूत भगवान ग्रात्माको प्राप्त होता है। २ – सुविशुद्ध ज्ञानमात्र स्वरूपमें व्यवस्थित वृत्ति युक्त होना साकारचर्या है। ३ – सुविशुद्ध दर्शनमात्रस्वरूपमें व्यवस्थित वृत्ति से युक्त होना ग्रनाकोरचर्या है। ४ – व्यवहारचारित्र साकार चर्या है। ५ – निश्चयचारित्र ग्रनाकारचर्या है। ५ – निश्चयचारित्र ग्रनाकारचर्या है। ६ – गृहस्थाचार साकारचर्या है। ७ – श्रमणाचार ग्रनाकारचर्या है। ६ – समस्त शास्त्रोके ग्रथंके सचेपविस्तारात्मक श्रुतज्ञानके उपयोगपूर्वक ज्ञानानुभावसे केवल ग्रात्मा का ग्रनुभवन होना ही वास्तवमे शासनका बोध कहलाता है। ६ – सहजात्मस्वरूपसवेदनसे

सार्थात्मकस्य प्रवचनस्य सारभूत भूतार्थस्वसवेद्यदिव्यज्ञानानन्दस्वभावमनतुभूतपूर्वं भगवन्तमा-त्मानमवाप्नोति ॥२७४॥

इति तत्त्वदीपिकायां श्रोमदमृतचन्द्रसूरिविरिचताया प्रवचनसारवृत्तो चरगानुयोग सूचिका चूलिका नाम तृतीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥

लहुणा लघुना कालेण कालेन-नृतीया एकवचन । निरुक्ति-शुभे मरण सार. (सृ + घत्र सृ गतौ) । समास-साकारो अनाकारा च सा चर्या चेति साकारानाकारचर्या तया साकारानाकारचर्यया, प्रवचनस्य सार प्रवचनसार. त प्रवचनसार ।।२७४॥

स्वसंवेद्य ज्ञानानन्दस्वभाव ग्रन्तस्तत्त्वका प्रतिभात हो जाना भगवान ग्रात्माकी उपलब्धि है।

सिद्धान्त—(१) सहजात्मस्वरूपके सचेतनमे भगवान ग्रात्माकी उपलब्धि है।

हष्टि—१- शुद्धनय (१६८), ज्ञाननय (१६४), ग्रगुग्गिनय (१८८), ग्रनीश्वरनय (१८६), स्वभावनय (१७६), नियतिनय (१७७), शून्यनय (१७३), ग्रविकल्पनय (१६२)।

प्रयोग—प्रवर्चनसार स्थित (शुद्ध सहजज्ञानानन्द स्थित) पानेके लिये प्रवचनसार (परमागम) का ग्रध्ययन मनेन बोध प्राप्त करके प्रवचनसार (भगवान ग्रात्मा) की उपलब्धि करना ॥२७४॥

इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यप्रगोत प्रवचनसार ग्रन्थ व श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचित तत्त्व-दीपिका सस्कृत टीकाके साथ श्रीमत्सहजानन्दकृत सहजानन्दसप्तदशाङ्गी टीका समाप्त ।

### परमात्म-चारती

(पू० श्री मनोहर जी वर्गी द्वारा रचित)

ॐ जय जय ग्रविकारी।

जय जय भ्रविका्री, स्वामी जय जय भ्रविकारी । हितकारी भयहारी, शाश्वत स्वविहारी ॐ ।। टेक ।।

काम क्रोघ मद लोभ न माया, समरस सुखधारी। ध्यान तुम्हारा पावन, सकल क्लेशहारी।। १।। ॐ "

हे स्वभावमय जिन तुमि चीना, भव सन्तित टारी। सुव भूलत भव भटकत, सहत विपति भारी।। २।। ॐ….

परसम्बघ बघ दुखः कारण, करत म्रहित भारी। परमब्रह्म का दर्शन, चहु गति दुखहारी।। ३।। ॐ ःः

> ज्ञानमूर्ति हे सत्य सनातन, मुनिमन सचारी। निर्विकल्प शिवनायक, शुचिगुरा भण्डारी।। ४।। ॐ "

बसो बसो हे सहज ज्ञानघन, सहज शातिचारी। टलें टलें सब पातक, परबल बलधारी।। ४।। ॐ…

नोट-यह आरती निम्नाकित अवसरोपर पढी जाती है-

- १- मन्दिर आदिमे आरती करनेके समय।
- २- पूजा, विधान, जाप, पाठ, उद्घाटन आदि मगल कार्यों मे।
- ३- किसी भी समय भक्ति-उमगमे टेकका व किसी छदका पाठ।
- ४- सभाओमे बोलकर या बुलवाकर मगलाचरण करना।
- ५- यात्रा वदनामे प्रभुस्मरणसहित पाठ करते जाना ।

स्यप्र सहज्जनं व-साहित्य-सेट

र-अध्यात्मेग्रेय सेट इसमें जात्मसबोधन सहजानन्दगीता अध्यात्मसहस्री आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों कौ रचनायें हैं।

२—प्रवचन शीर्ष सेट—जिन ग्रन्थोपर महाराजश्रीने प्रवचन किये हैं उन प्रवचनो के अन्त शीर्षों के ग्रन्थ हैं।

३—अध्यात्मप्रवचन सेट—समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, ज्ञानार्णव आदि आर्प ग्रन्थोपर व स्वन रचित अध्यात्मसहस्री अध्यात्मसूत्र आदि ग्रन्थोपर प्रवचन किये हैं उन प्रवचनोके ग्रथ इस सेटमे हैं।

४—दार्शनिक सेट-इसमें प्रमेयकमलमातण्ड अष्टसहस्री पचाध्यायी आप्तपरीक्षा आदि दार्शनिक ग्रन्थो पर किये हुए प्रवचनोके ग्रथ हैं।

५—विद्यासेट—धर्मवोधपूर्वार्द्ध, उत्तरार्द्ध, छहढाला टीका आदि प्रारभसे लेकर समयसार तथ्यप्रकाश आदि विशिष्ट अध्ययनके लिये आत्मविद्यार्थियोके लिये उपयोगी ग्रथ हैं।

६-विज्ञानसेट-इसमें धार्मिक सैद्धान्तिक व लोकोपयोगी ग्रथ हैं।

७—वर्णीप्रवचन सेट—प्रति माह सहजानन्द जी महाराज के प्रवचन इस पत्रिका मे प्रकाशित होते रहते हैं। \( \)

द-अग्नेजी अनुवादित सेट-आत्मसबोधन आदि ग्रन्थोका अग्नेजी भाषामे अनुवाद कराकर प्रकाशित किये जाने वाले ग्रथ इस सेटमे हैं।

६--गुजराती अनुवादित सेट--अध्यात्मसिद्धान्त द्रव्यसग्रह प्रश्नोत्तरी टीका आदि ग्रन्थोको गुजराती भाषामे अनुवाद कराकर प्रकाशित किये जाने वाले ग्रथ इस सेटमे हैं।

१०—मराठी अनुवादित सेट—द्रव्यसग्रह प्रश्नोत्तरी टीका आदि ग्रन्थोका मराठीमे अनुवाद कराकर प्रकाशित होने वाले ग्रथ इसमे हैं।

११—ज्ञानामृत रिकार्ड सेट—आत्मकीर्तन, परमात्मआरती, आत्मभक्ति आदि आध्यात्मिक सहजानन्द मजनोके ससगीत ग्रामोफोन रिकार्ड इस सेटमे हैं।

#### तिषिद्धम् ॥२६१॥

मूलघातु - हिशर् प्रेक्षणे, वृतु वर्तने । उमयपदिवरण - दिट्ठा हष्ट्वा-सम्बन्धार्थप्रिक्षया । पगद प्रकृत वत्यु वस्तु - द्वितीया एक० । अब्भुट्ठाणप्पधाण किरियाहि अभ्युत्थानश्रधानिक्रयाभि - तृतीया बहु० । तदो तत - पचम्यर्थे अव्यय । गुणादो गुणात् - पचमी एक० । विसेसिदव्वो विशेषितव्य - प्रथमा एक० कृदत किया । ति इति - अव्यय । उवदेसो उपदेश: - प्रथमा एकवचन । निरुक्ति - गुण्यते अनेन इति गुणा (गुण + अच्) गुण आमन्त्रणे चुरादि । समास - अम्बुत्थान प्रधान यासु ताः अम्युत्थानप्रधानाः अभ्युत्थानप्रधानां च ताः क्रिया अभ्युत्थानप्रधानिक्रया ताभि ।। २६१।।

तात्पर्य—निर्ग्रन्थ श्रमणको देखकर श्रमण पहिले तो श्रभ्युत्थान श्रादि करके सन्मान करे, पश्चात् गुण देखकर उनके प्रति विशेषता वर्ते ।

टीकार्थ--श्रमणोके ग्रात्मविशुद्धिकी हेतुभूत प्रकृतवस्तु पर्यात् श्रमणके प्रति उनके योग्य क्रियारूप प्रवृत्तिसे गुणातिशयताका श्रारोपण करना भ्रप्रतिषिद्ध है।

प्रसङ्घविवरण — श्रनन्तरपूर्व गायामे श्रविपरीत फलके कारणभूत श्रविपरीत कारण का व्याख्यान किया गया था। श्रव इस गायामे सामान्यपनेसे श्रविपरीत फलके कारणभूत श्रविपरीत कारणकी उपासनाकी प्रवृत्ति बताई गई है।

तथ्यप्रकाश--(१) ग्रात्मविशुद्धिके हेतुभूत ग्राचार्य श्रमण ग्रादिको देखकर विनय रूप प्रवृत्ति करना चाहिये। (२) गुणी जनोके विनयसे विनय करने वाले पात्रमे गुणातिशय का घारण होता है। (३) गुणी जनोको देखकर उठकर खडे होना ग्रादि क्रियावो द्वारा विनय किया जाता है।

सिद्धान्त—(१) विनयतप करने वालेको स्वयमे लाभ सुनिश्चित है। हिष्ट--१- क्रियानय (१६३)।

प्रयोग-गुणातिशयके घारणके लिये गुणीजनोके प्रति विनयरूप प्रवर्तन करना ।२६१। ध्रव इसी विषयका दूसरा सूत्र कहते हैं—[गुणाधिकानां हि] गुणोमे घ्रधिक श्रमणो के प्रति [ग्रम्युत्यानं] ग्रम्युत्यान, [ग्रहणं] ग्रहण [वपासनं] उपासन [पोषण] पोषण [सत्कारः] सत्कार [अञ्चलिकरणं] ग्रंजिल करना [च] धोर [प्रणामः] प्रणाम करना [इह] यहां [मिणतम्] कहा गया है।

तात्पर्य--श्रमण गुणाधिक श्रमणोका श्रम्युत्योनादिष्ठे विशेष भक्ति करे ऐसा मागम मे कहा गया है।

टीकार्य--श्रमणोको धपनेसे अधिक गुर्गी श्रमगोके प्रति धम्युत्यान, ग्रहण, पोषण, सत्कार, श्रजलिकरण धीर प्रणाम करनेकी प्रवृत्तियाँ निषिद्ध नहीं हैं।

प्रसङ्गविवरग्--ध्रनन्तरपूर्व गाथामे घविपरीत फलके कारणभूत भविपरीत कारण

## श्रन्भुङाणं गहणं उवासणं पोसणं च सकारं । श्रंजलिकरणं पण्मं भणिदं इह गुणाधिगाणं हि ॥२६२॥

श्रमण गुणाधिक श्रमणोके प्रति उत्थान ग्रहण सत्सेवा । पीषण श्रञ्जलि प्रणमन, सत्कार व विनयवृत्ति करें ॥२६२॥

अभ्युत्यान ग्रहणनुपासन पोषणं च सत्कार.। अजलिकरण प्रणामो भणितमिह गुणाधिकाना हि ॥२६२॥ श्रमणानां स्वतोऽधिकगुणानामभ्युत्यानग्रहणोपासनपोषणसत्काराञ्जलिकरणप्रणामप्रवृत्तयो न प्रतिषिद्धाः ॥२६२॥

नामसंज्ञ—अब्भुट्टाण गहण उवासण पोसण च सक्कार अजलिकरण पणम भणिद इह गुणाधिग हि। धातुसंज्ञ—भण कथने। प्रातिपदिक—अभ्युत्थान ग्रहण उपासन पोषण च सत्कार अजलिकरण प्रणाम भणित इह गुणाधिक हि। मूलधातु—भण शब्दार्थ । उभयपदिववरण— अब्भुट्टाण अभ्युत्थान गहण ग्रहण उवासण उपासन पोसण पोषण सक्कार सत्कारः अजलिकरण अजलिकरण पणम प्रणाम —प्रथमा एक०। भणिद भणित—प्रथमा। एक० कृदन्त किया। इह च हि—अव्यय। गुणाधिगाण गुणाधिकाना—षष्ठी बहु०। निरुषित—अज्यते इति अजुलि (अज + अलिच्) अज् व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु रुधादि। समास—गुगोषु अधिका। गुणाधिका तेषा गुणाधिकानाम् ॥२६२॥

की (श्रमण्की) उपासनाकी प्रवृत्ति सामान्यपने दिखाई गई थी। ग्रब इस गाथामे उन्होंकी उपासनाको प्रवृत्ति कुछ विशेषतया दिखाई गई है।

तश्यप्रकाश—(१) ग्रपनेसे ग्रधिक गुण वाले श्रमणको ग्राता हुम्रा देखकर उठकर खंदे होना प्रथम विनय है। (२) स्वतोधिगुणीका ग्रभ्युत्थान द्वारा विनयकर उनको ग्रादर से स्वीकारना द्वितीय विनय है। (३) उन श्रमणोको विनयपूर्वक हाथ जोडना प्रणाम करना उतृतीय विनय है। (४) उन श्रमणोको ग्रणोको प्रशंसा करना चतुर्थ विनय है। (५) श्रमणोको सेवा वैयावृत्त्य करना पञ्चम विनय है। (६) उन श्रमणोके ग्रशन, शयन ग्रादिन का ध्यान रखना छठा विनय है। (७) विनयभाव ग्रानेपर उनके ग्रमुकूल ग्रन्य प्रवृत्तियाँ भी समुचित होतो हैं। (८) श्रमणोको ग्रपनेसे ग्रधिक गुण वाले श्रमणोकी उक्त विनयप्रवृत्तियाँ प्रप्रतिषद्ध हैं, प्रभुने उपदिष्ट की हैं।

सिद्धान्त—(१) शुद्ध भावनासे विशुद्धि बढ़ती है श्रीर प्रतिबन्धक कर्म दूर होते है। हिष्ट---१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२४व)।

त्रयोग—ग्रपनेसे भ्रधिक गुण वाले श्रमणके प्रति ग्रपनेमे गुणातिशयाधानकी साधनभूत विनयप्रवृत्तियाँ करना ॥२६२॥

प्रव श्रमणाभासोके प्रति समस्त प्रवृत्तियोका प्रतिषेध करते हैं -- [श्रमणैः हि] श्रम-णोंके द्वारा [सूत्रार्थविशारदाः] सूत्रार्थविशारद, [संयमतपोज्ञानाद्व्याः] संयम, तप श्रीर ज्ञान